### ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला [ संस्कृत ग्रह्थाङ्क १० ]

### भट्टाकलंकदेवविरचितम्

## तत्त्वार्थवार्तिकम्

[ राजवार्तिकमं ]

[हिन्दीसारसहितम्]



पो॰ महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचार्य, जैन-प्राचीन न्याय्तीर्थ

## भारतीय े ज्ञानपीठ काशी

प्रथम ग्रावृत्ति र

माघ वीर नि॰ झं॰ २४७६ वि॰ सं॰ २००६ जनवरी १९५३

मूल्य १२ रु०

## भारतीय ज्ञानपीठ काशी

स्व॰ पुरुवरलोका माता मूर्तिदेवी की पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र सेठ शान्तिप्रसादजी द्वारा

ं संस्थापित

## ज्ञान पीठ मूर्तिं देवी जैन यन्थ माला

इस् प्रन्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, श्रपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल श्रादि प्राचीन भाषाश्रे उपलब्ध श्रागमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक श्रोर ऐतिहासिक श्रादि विविध-विषयक जैन-साहित्यका श्रनुसन्धानपूर्ण सम्पादन श्रोर उसका मूल श्रोर यथासंभव श्रनुवाद श्रादिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भग्डारोंकी सृचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके श्रध्ययन-ग्रन्थ श्रोर लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित होंगे।

> प्रन्थमाला सम्पादक—[प्राक्त श्रोर संस्कृत विभाग ] डॉ॰ हीरालाल जैन, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰ डॉ॰ स्त्रादिनाथ डपाध्याय, एम॰ ए॰, डी॰ लिट॰

> > संस्कृत यम्थांक १०

प्रकाशक---

अयोध्बाप्रसाद गोयलीय, क्रमन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ काशी दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ४

स्थापनाब्द फाल्गुण कृष्ण ६ बीर नि० २४७०

सर्वाधिकार सुरद्गित

विकस सं० २००० १८ फरवरी १६४४

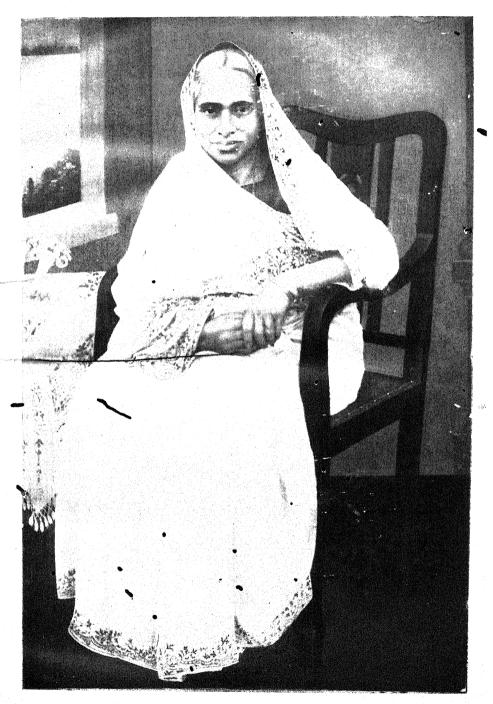

स्वर्गीय मूर्तिदेवी, मातेश्वरी सेठ शान्तिप्रसाद जैन

### JNĀNA-PĪTHA MŪRTIDEVI JAINA GRANTHAMĀLĀ SAMSKRIT GRANTHA No. 10

### **TATTVARTHAVARTIK**

OF

SHRI AKALANK DEVA.

WITH

HINDI TRANSLATION



Edited .....

Introduction, appendices, variant readings, comparative notes etc.

BY

Prof. MAHENDRA KUMAR JAIN.

Nyayacharya, Jain-Prachina Nyayatirtha, etc.

 $Published\ by$ 

Bharatiya Jnanapitha Kashi

First Edition 1000 Copies.

MAGHA, VIR SAMVAT 2479 VIKRAMA SAMVAT 2009 JANUARY, 1953.

 $egin{cases} Price \ Rs. \ 12 \end{cases}$ 

### BHARATIYA JÑANA-PĪTHA KASHI

Founded by

### SETH SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

SHRÎ MÜRTI DEVÎ

13985

#### JNANA-PITHA MURTI DEVI JAIN GRANTHAMALA

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED, JAIN AGAMIC, PHILOSOPHICAL PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSA, HINDI, KANNADA & TAMIL ETC., WILL BE PUBLISHED IN THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & JAIN LITERATURE OF POPULAR ID EREST WILL ALSO BE PUBLISHED.

General Editors of the Prakrit and Samskrit Section Dr. HIRALAL JAIN, M. A., D. Litt. Dr. A. N. UPADHYA, M. A., D. Litt.

SAMSKRIT GRANTHA No. 10

**PUBLISHER** 

AYODHYA PRASAD GOYALIYA SECY., BHĀRATIYA IÑĀNAPĪTHA, DURGAKUND ROAD, BANARAS No. 4.

Founded in Falguna Krishna 9, Vira Sam. 2470

All Rights Reserved.

Vikrama Samvat 200 18th Feb. 1944

# TTAISTAITA

### प्रकाश्न-व्यय

(४६०/-) कागज २२ × २६ = ३६ पौगड ६३ रीम १ जिस्ता २४८६॥) छपाई ४६ फार्म १०००) जिल्द वँधाई ६०) कवर कागज १२०) कवर छपाई तथा ब्लाक

१८३२॥-)॥ सम्पादन न्यय

७३४॥=)॥ कार्यालय न्य्रवस्था

२४०) प्रूफ संशोधन

१२००) मेंट, श्रालोचना

१२७) पोस्टेज ग्रन्य मेंट भेजनेका

३२००) कमीशन, विज्ञापन, विक्री-न्ययादि

कुल लागत १३४० थ।। । १००० प्रति छपी । लागत एके प्रति १३। ९ सृल्य १२ ६०

## तत्त्वार्थवार्तिक

### विषय-सूची

| <b>+</b> J(0)                               | 58                                     | 16,41 50 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        | 8/4 50 | 16.41 50 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|
| पथम अध्याय                                  |                                        |          | ज्ञान् स्त्रौर चारित्रमें कालभेद न होनेसे                    |        |          |
| मंगलाचरण •                                  | 8                                      | २६५      | उनमें ऋभेद है इस मतका                                        |        |          |
| युत्रकारने मार्गका ही क्यों उपदेश दिया ?    | 8                                      | २६५      | परिहार                                                       | १७     | २७४      |
| मोन्ना त्र्रास्तित्व निरूपण                 | ?                                      | २६५      |                                                              |        |          |
| वन्धका कारण बतलाकर ही मोचका                 |                                        |          | एक मार्ग नहीं हो सकते इस                                     |        |          |
| कारण बतलाना इष्ट है                         | ************************************** |          | शंकाका समाधान                                                | १७     | २७४      |
| मोच्चमार्गका स्वरूप                         | ३                                      | २६६      | सम्यग्दर्शन ग्रौर सम्यग्ज्ञान तथा सम्य-                      |        |          |
| सम्यग्दर्शनका स्वरूप                        | Ę                                      | २६६      |                                                              |        | •        |
| सम्यक्चारित्रका स्वरूप                      | ४                                      | २६७      | _                                                            | १७     | २७४      |
| तम्यग्ज्ञान त्र्यादि शब्दोंकी व्युत्पत्ति   | 8                                      | २६७      | सम्यग्दर्शनका लच्चण                                          |        | २७६      |
| ग्रात्मा ग्रौर ज्ञान त्र्रादिका एकान्ततः    |                                        |          | सम्यक् राब्दकी निरुक्ति ख्रौर उसका स्रर्थ                    |        | २७६      |
| मेदामेद पद्मका खगडन श्रौर                   |                                        |          | दर्शन शब्दके ऋर्थका विचार                                    |        | २७६      |
| • कथंचिद्मेदामेद पत्तका स्थापन              | 8                                      |          | तत्त्व शब्द्के ऋर्थका निरूपरा                                |        | २७६      |
|                                             | Ę                                      | २६८      | तत्त्वार्थ श्रौर श्रद्धान शब्दकी निरुक्ति                    |        |          |
| ार्याय स्त्रीर पर्यायीमें कथंचिद्मेदामेद    |                                        |          | व ऋर्थनिरूपण्                                                | 38     | २७६      |
|                                             | ૭                                      | २६६      | • 'तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्' इस सूत्र               | •      |          |
| पूत्रस्थ ज्ञानादि पद्दोंका पौर्वापर्य विचार |                                        | २६६      | में 'तत्त्व' ऋौर 'ऋर्थ' पदके                                 |        |          |
| नोच्के स्वरूपका वर्णन                       | १०                                     | २६६      | 🗻 ग्रहणकी सार्थकता                                           | २०     | २७७      |
| मार्गशब्दकी व्युत्पत्ति                     | १०                                     | २६६      | श्रद्धानका श्रर्थ इच्छा माननेपर                              |        |          |
| तांख्य, वैशोषिक, न्याय तथा बौद्धमत- 🔭       |                                        |          | दोषापत्ति                                                    | २१     | २७=      |
| सम्मत मोच्नारणका खरडन                       |                                        |          | सम्यग्दर्शनके भेद श्रीर उनका लच्चरा                          |        | २७८      |
| करके जैन मतानुसार सम्य-                     |                                        |          | सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके प्रकार                              |        | २७८      |
| ग्दर्शनादिकी मोद्ध-कारणताका                 |                                        |          | निसर्ग श्रौर श्रिधगम शब्दकी निरुक्ति                         | २२     | २७=      |
| निरूपण्                                     | ११                                     | २७१      | सम्यग्दर्शनके निसर्गज श्रौर श्रिधिगमज                        |        |          |
| हानसे ही मुक्ति होती है इस मतका             |                                        |          | ये दो भेद माननेपर श्रानेवाले                                 |        |          |
| खरडन                                        | १४                                     | २७३      | 보다 그 교통이 되는 이 그리다면 다른데 이 사람이 되었다. 가장 사람들이 되고 있는데 이번 경우를 하셨다. | २२     | २७८      |
| हान श्रौर दर्शनकी युगपत् प्रवृत्ति          |                                        |          | सूत्रमें स्राये हुए 'तत्' शब्दकी सार्थ-                      | •      |          |
| होनेसे उनके एकत्वका परिहार                  | १६                                     | २७४      | कर्ता                                                        | 38     | २७६      |

|                                        | मूल पृष्ठ | हिन्दी पृष्ठ | t                                               | <u>र्</u> ल गृष्ठ | हिन्दी पृष्ठ |
|----------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| जीवादि सात पदार्थोंका निर्देश          | २४        | २७६          | जीव पदार्थमं दो नयका स्रवलम्बन                  |                   |              |
| जीवादि सात पदार्थ ही क्यों कहे         |           |              | लेकर निर्देश ऋादिकी योजना                       | ३८                | २५५          |
| इसका कारण                              | २४        | २८०          | ग्रजीव ग्रादिमें निर्देश ग्रादिकी योजना         | 3 8               | २८६          |
| ग्रासव ग्रादिकका जीव ग्रीर श्रजीवमें   |           |              | जीवादिके श्रधिगमके श्रन्य उपाय                  | 83                | २९१          |
| श्रन्तर्भाव हो जानेपर भी उनके          |           |              | 'सत्' शब्दका ऋर्थ                               | ४१                | २६१          |
| पृथक् प्रहणका प्रयोजन                  | २४        | २५०          | सूत्रमें स्त्राये हुए 'सत्' स्त्रादि पदोंका     | •                 |              |
| ्रतीव त्रादि शब्दोंका निर्वचन          | २५        |              | पौर्वापर्यविचार व स्वरूपनिर्देश                 | ४१                | २ ह          |
| जीवादि पदार्थींका लच्च्या निर्देश      | २६        |              | निर्देश ऋादि पदोंसे सत् ऋादि पदोंको             |                   |              |
| स्त्रमें जीवादि पदोंके यथाक्रम रखनेकी  | •         |              | भिन्न रखनेकी सार्थकता                           | .85               | २६           |
| सार्थकता                               | २७        | २८१          | सम्यग्ज्ञानके पाँच भेद                          | 88                | २९           |
| 'तत्त्व' शब्दके साथ जीवादि पदोंके      |           |              | सूत्रमें त्राये हुए मति त्रादि शब्दोंकी         |                   | • •          |
| समानाधिकरणका विचार                     | २७        | २८२          | न्युत्पति                                       | 88                | २६           |
| जीवादि तत्त्वोंके संब्यवहारके लिए      | ,         | , ,          | श्रन्य मतोंमें ज्ञान शब्दकी करण श्रादि          |                   | ` `          |
| निक्षेष प्रक्रियाका निरूपण             | २८        | २८२          | साधनोंमं सिद्धि नहीं होती                       |                   |              |
| नाम त्रादि निन्तेपोंका लन्त्रण         | २५        | रैंडर        | इसका प्रतिपादन                                  | ४४                | 3.5          |
| नाम त्रौर स्थापनाके एकत्वकी त्राशंका   |           |              | मति स्रादि पदोंके पौर्वापर्य कमका               | ·                 |              |
| का परिहार                              | ३६        | २८२          | निरूपग्                                         | ४७                | 35           |
| द्रव्य त्रौर भावकी एकताकी त्र्राशंका   |           | ` ' \        | मति ग्रौर श्रुतके एकत्वका निराकरण               | 85                | ₹8'          |
| का परिहार                              | 39        | २५३          | श्रुतज्ञानके स्वरूपका निर्देश व शंका-           |                   |              |
| नाम त्रादि पदोंके पौर्वापर्यका निरूपणु | 30        | २८३          | समाधान                                          | ४५                | 35           |
| एक शब्दार्थके नाम स्रादि चार निचेप     |           |              | मति श्रादि ज्ञान दो प्रमाणोंमें विभक्त          | alter appropriate | 6.00 Quie.   |
| माननेमें श्रानेवाले दोषोंका            |           |              | हैं इस बातका निर्देश                            | ४९                | २९।          |
| निराकरण                                | 30        | २५३          | 'प्रमाण' शब्दकी निरुक्ति व उसका                 |                   |              |
| द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिकमें नाम   |           |              | स्वरूप निर्देश                                  | 38                | 38           |
| त्रादि निचे्पोंके अन्तुर्भाव हो        |           |              | प्रमाग्पके फलका निर्देश                         | ५०                | २६           |
| जानेके कारण उनके पुनः                  |           |              | ज्ञाता ऋौर प्रमाण्यमें सर्वथा भेद है इस         |                   |              |
| उल्लेखसे होनेवाले पुनरुक्ति            |           |              | मतका खरडन                                       | प्रव              | २६           |
| दोषका निराकरण                          |           | २८४          |                                                 | ५१                | 38           |
| सूत्रमें स्राये हुए 'तत्' शब्दकी सफल   |           | 4.0          | मति श्रौर श्रुतमें परोच्चत्वकी व्यवस्था         | ५२                | ३०           |
| . तःवाधिगम के उपाय                     |           | २८४          | त्राद्य शब्दका ऋर्थ                             | ५२                | 30           |
| सूत्रमें 'प्रमाण' शब्दके पहले रखनेका   |           |              | परोच् शब्दका ऋर्थ ऋौर उसकी प्रमार्णता           |                   | ३०           |
| <b>े</b> कारण                          | ३३        | २५४          | ग्रवधि ग्रादि ज्ञान प्रत्यत्त हैं               | પર                | ३०           |
| स्रिधिगम हेतु भेद                      | ३३        | २५४          | प्रत्यच्का लक्षण                                | प्र३              | ३०           |
| सप्तभंगीका लच्चण तथा उसका स्वरूप       |           |              | श्रन्य द्वारा प्रत्यच् तथा परोच्के माने         |                   |              |
| अनेकान्तमें विधिप्रतिषेधकल्पनाकी सि    |           | २८७          | गये लच्चणोंका निराकरण                           | ५३                | ३०           |
| श्रनेकान्तका निरूपण न तो छल            |           |              | मतिज्ञानके नामान्तर                             | ५७                | ३०           |
| है ग्रौर न संशयका हेत है इस            |           |              | मति त्र्रादि नामान्तरोंका मति शब्द              |                   |              |
| बातका समर्थन                           |           | २८७          | के साथ ऋमेदार्थ कथन तथा                         |                   |              |
| जीवादि पदार्थींके श्रधिगमके श्रन्य उप  |           |              | उस विषयमें शंका-समाधान                          | प्र७              | ₹ 0          |
| निर्देश आदि पदीके कम-निर्देशका का      |           |              | मति ज्ञानकी उत्पत्तिके कारण                     |                   | )<br>30      |
| व उनका स्वरूप निर्देश                  | 1000      | २८८          | इन्द्रिय स्त्रीर स्त्रनिन्द्रिय शब्दका स्त्रर्थ | प्रह              | ३०           |
|                                        |           |              |                                                 | •                 |              |

| मृ                                       | ्ल पृष्ठ   | हिन्दी पृष्ठ |                                     | मूल पृष्ठ  | हिन्दी पृष्ठ                          |
|------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| स्त्रमं ऋाये हुए 'तत्' पदकी सार्थकता     | 32         | ३०६          | ऋजु स्रादिका लक्षण तथा मनः-         |            |                                       |
| मतिज्ञानके श्रवग्रह श्रादि चार भेद       | ξo         | ३०६          | पर्ययके द्यर्थका विचार              | - 5 ३      | ३२३                                   |
| त्रवग्रह त्रादिके लक्षण व त्रानुपूर्वी   |            | , ,          | ऋजुमित तथा विपुलमितके भेद           | ج<br>4     |                                       |
| निरूपण्की सार्थकता                       | ६०         | ३०६          | दोनों मनःपर्ययज्ञानोंकी परस्पर      | -, -       | • 115                                 |
| त्रवग्रह तथा ईहा ज्ञानकी स्प्रमाणता      | ,          | •            | विशेषता                             | 24         | ३२४                                   |
| का निराकरण                               | ६०         | ३०६          | श्रवधि तथा मनःपर्ययज्ञानकी पर-      | -1.        | 4,0                                   |
| त्रवाय <b>श</b> ब्दके समान त्रपाय शब्दकी | •          | ` `          | स्पर विशेषता                        | <b>π</b> ξ | ३२४                                   |
| सार्थकता                                 | ६१         | ३०७          | मनःपर्ययज्ञान किनके होता है ?       | द          | ३२४                                   |
| दर्शन श्रीर श्रवद्रहमें भेद              | ६१         | ३०७          | मति श्रीर श्रुतका विषय              | 50         | 324                                   |
| स्रवग्रह स्रादिके कार्यभेदका निरूपण      | ६१         | ३०७          | श्रवधिज्ञानुका विषय                 | 55         | <b>३२६</b>                            |
| श्रवग्रह श्रादि किन श्रथोंके होते हैं ?  | <b>६२</b>  | ३०८          | मनःपर्ययज्ञानका विषय                |            | ३२६                                   |
| युक्ति पूर्वक बहु स्रादि शब्दोंका स्रर्थ | ६२         | ३०८          | केवलज्ञानका विषय                    | 66         | ३२६                                   |
| बहु त्रादिको पारम्भमें रखनेका कारण       | ६३         | 308          | द्रव्य श्रौर पर्यायका विवेचन        | 55         | <b>२९</b> ९                           |
| इन्द्रिय ग्रौर मनके ग्रालम्बनसे बहु      | * *        | 100          | एक ही आत्मामें एक साथ कितने         | ~ ~        | . 444                                 |
| श्रादिककी योजना                          | ६३         | ३०६          | ज्ञान होते हैं ?                    | 0.0        | 3 7 10                                |
| *                                        |            | . i          | _                                   | ९०         | ३२७                                   |
| बहु बहुविध ऋादि शब्दोंके ऋर्थमें भेद्    | ६४         | 308          | स्त्रस्थ पदोंका तात्पर्य एवं ज्ञान  | , .        | 3714                                  |
| ये बहु श्रादि भेद पदार्थके हैं           | ६५         | ३१०          | सम्बन्धी विशेष विचार                | 03         | ३२७                                   |
| ग्रवग्रहकी विशेषता                       | ६६         | ३१०          | मिति, श्रुत श्रीर श्रविध विपर्यय भी |            | 5-                                    |
| व्यंजनावमह चक्षु श्रीर मनसे नहीं होता    |            | 344          | होते हैं                            | 33         | ३२८                                   |
| चत्तु श्रौर मन श्रप्राप्यकारी हैं        | ६७         | ३११          | विपर्थय होनेका हेत निर्देश          | 83         | ३२८                                   |
| मनके स्रिनिन्द्रियत्व तथा स्रिनिन्द्र-   |            |              | ये तीन ज्ञान विपर्यय क्यों हैं इस   |            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| यत्वका विचार                             | ६६         | ३१३          | बातका विवेचन                        | ९२         | इरम                                   |
| मतिज्ञानका विषय                          | 90         | ३१३          | श्रन्य मतवालोंके द्वारा मानी गई     |            |                                       |
| श्रुतज्ञानका विवेचन                      | 90         | <b>338</b>   | पदार्थ व्यवस्था विपर्ययका कारर      |            | ३२६                                   |
| श्रुतज्ञानके ऋङ्ग प्रविष्ट ऋौर ऋङ्ग-     |            |              | भेदपूर्वक नयोंका कथन                | 88         | ३३०                                   |
| बाह्य ये दो मूल भेद तथा                  |            |              | नयका लच्चा व उसके दी मूल भेद        | 83         | ३३०                                   |
| • इनके उत्तर भेदोंका विवेचन              | ७२         | ३१५          | सातों नयोंका लद्धाणपूर्वक विस्तृत   |            |                                       |
| भवप्रत्यय श्रवधिज्ञान श्रोर उसके         |            |              | विवेचन                              | 87         | ३३०                                   |
| स्वामीका निर्देश                         | ७९         | ३१९          | सात नयोंकी उत्तरोत्तर सद्दमंता व    |            |                                       |
| देवों श्रौर नारिकयोंके द्रव्य, त्तेत्र   | • '        |              | पूर्व पूर्वहेतुताका विचार           | 33.        | ३३४                                   |
| त्रादिकी अपेद्धा अवधिज्ञानका             |            |              |                                     |            |                                       |
| निरूपण                                   | 50         | ३२०          | . द्वितीय अध्याय                    |            |                                       |
| च्योपशमनिमित्तक श्रवधि व उसके            |            |              | जीवके श्रीपशमिक श्रादि भावोंका कथन  | 300        | ३३६                                   |
| स्वामीका विचार                           | <b>~</b> 0 | 270          | त्र्यौपशमिक त्र्यादि पदोंका ऋर्थ व  |            |                                       |
|                                          | <b>८</b> ६ | ३२१          | उनका क्रमनिर्देश                    | 800        | ३३६                                   |
| त्रविधज्ञानके त्रपुगामी त्र्यादि भेदों   |            |              | श्रोपशमिक श्रादि भावोंके भेद        | १०३        | ३३७                                   |
| का विवेचनै                               | द १        | ३२१          | द्वि स्रादि शब्दोंका भेद शब्दके साथ |            |                                       |
| प्रकारान्तरसे स्रवधिज्ञानके देशावधि      |            |              | तथा द्वि स्रादि शब्दोंका परस्पर     |            |                                       |
| श्रादि तीन भेद तथा उनके                  |            |              | सम्बन्ध कथन                         | १०३        | ३३७                                   |
| जघन्य ऋादि भेदींका तारतम्य               | ন १        | ३२१          | श्रौपशमिक भावके भेद                 | 308        | ३३८                                   |
| मनःपर्ययज्ञान श्रीर उसके भेद             | ८३         | ३२३          | श्रीपशमिक सम्यक्त्यका लच्च्या       | १०४        | ३३६                                   |
|                                          |            |              |                                     | •          |                                       |

| ~ °~~                                   | 6                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |           |               |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|--|
| elia.<br>Tarih                          |                                             | मूल पृष्ठ | हिन्दी पृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | म्ल पृष्ठ | हिन्दी पुष्ठ  |  |
|                                         | कर्मके उपशम होनेका कारण काल-                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उपयोगके साकार श्रीर श्रनाकार वे            | ſ         |               |  |
|                                         | लिंघ ग्रादि                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दो भेद                                     | १२३       | ३५२           |  |
| - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 | ग्रौपशम्मिक चारित्रका स्वरूप ग्रौर          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्त्रस्थ पदींका पौर्नापर्य विचार           | 858       | ६५२           |  |
|                                         | सम्यक्त्व तथा चारित्रका पौर्वा-             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जीवके संसारी शौर मुक्त दो भेद              |           |               |  |
|                                         | पर्य विचार                                  | 808       | ३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्त्रमें त्राये हुए पदींका स्रर्थ          |           | ३५३           |  |
|                                         | चायिक भावके भेद तथा उनके लचण                | 904       | ३३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 'च' शब्दकी सार्थकता                        |           | ३५३           |  |
|                                         | ग्रभयदान ग्रादि कार्य सिद्धोंमें क्यों      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | संसारी जीवके समनस्क छौर श्रमनस्क           | ;         |               |  |
|                                         | नहीं होते ?                                 | १०६       | ३४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भेद                                        | १२५       | <b>३</b> ५३   |  |
|                                         | मिश्र भावके भेद                             | १०६       | ३४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्त्रगत पदींका तात्पर्व                    | १२४       | ३४३           |  |
|                                         | सूत्रगत पदोंका परस्पर सम्बन्ध कथन           |           | ३४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 'समनस्कामनस्काः' पृथक् सूत्र बनाने         | •         |               |  |
|                                         | च्योपशमका स्वरूप                            | १०६       | ३४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | का तत्पर्य                                 | १२५       | इप्रइ         |  |
|                                         | स्पर्धकका लच्च ग                            | १०७       | ३४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | संसारीके त्रस और स्थावर भेद                | ६२६       | ३५४           |  |
|                                         | चायोपशमिक भावके भेदोंका विशेष               |           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | त्रस राज्दका तात्पर्य                      | १२६       | <b>\$</b> 8.8 |  |
|                                         | विचार                                       | १०७       | ३४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्थावर शब्दका ग्रार्थ                      | १२६       | <b>\$</b> 88  |  |
|                                         | संज्ञित्व त्र्यादि भावींका त्र्यन्तर्भाव    | •         | ३४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्त्रस्थ पदोंका पौर्वापर्यविचार            | १२७       | \$ 16.8       |  |
|                                         | श्रीद्यिक भावके भेद                         | 300       | <b>३</b> ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | स्थावरके पाँच भेद                          | 330       | ३५४           |  |
|                                         |                                             |           | 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पृथिवी स्त्रादि प्रत्येकके चार भेद         | १२७       | ぎんえ           |  |
|                                         | श्रीद्यिक भावके गति श्रादि भेदींका          |           | ~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्त्रस्य पदींका पीर्वापर्य विचार           | १२७       | ३५४           |  |
|                                         | स्वरूप                                      | १०५       | ३४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | त्रस कोन हैं ?                             | १२८       | ३५५           |  |
|                                         | पारिणामिक भावके भेद                         |           | ३४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्त्रस्य शब्दोंका तात्पर्य विवेचन          | १२८       | <b>३</b>      |  |
|                                         | जीवत्व त्र्यादिके पारिणामिकत्वका सम-        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्वीन्द्रिय द्यादिमं किसके कितने प्राचा है |           | ३४४           |  |
|                                         | र्थन व उनका स्वरूप                          | ११०       | ३४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | इन्द्रियांकी संख्या                        | १२९       | ३५५           |  |
|                                         | 'च' शब्दकी साथकता                           | १११       | ३४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | इन्द्रिय शब्दका ग्रर्थ                     | 378       | ३५५           |  |
|                                         | श्रस्तित्व श्रादि भाव श्रन्य द्रव्योंमें भी |           | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मन् इन्द्रिय न होनेका कारण                 | १२६       | ३५५           |  |
|                                         | पाये जाते हैं, इसलिए उनका                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यहाँ इन्द्रिय शब्द द्वारा कर्मेन्द्रियोका  |           |               |  |
| • • •                                   | सूत्र में संग्रह नहीं किया इसका             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग्रहण नहीं किया                            | 378       | ३४६           |  |
|                                         |                                             |           | ३४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रत्येक इन्द्रिय दो दो प्रकारकी है        |           | ३५३ू          |  |
|                                         | सानिपातिक भावका मिश्र भावमें                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्रव्येन्द्रियके दो भेद                    | 330       | ३५६           |  |
|                                         | - श्रन्तर्भाव<br>- श्रन्तभीव                |           | ३४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | निर्वृत्तिका लद्मण व उसके भेद              | ०६९       | ३५६           |  |
|                                         | श्रौपशमिक न्यादि भाव श्रात्माके ही          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उपकरणका लैंचण व उसके भेद                   | १३०       | ३५६           |  |
|                                         | ृपरिणाम हैं                                 | ११६       | 9४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 130       | ३५६           |  |
|                                         | श्रमूर्त श्रात्मा भी कर्मसे बद्ध है         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | लाब्धका लच्च                               | १३०       | 3 11 8        |  |
|                                         | जीवका लक्षण उपयोग                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उपयोगका लद्द्य १                           | १३०       | ३५६           |  |
|                                         | हेतुके भेद                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उपयोग इन्द्रिय क्यों है इसका विचार         | १३०       | ३४६           |  |
|                                         | लच्च्या विचार                               |           | ३४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पाँच इन्द्रियोंके नाम                      | 333       | ३५७           |  |
|                                         | तादात्म्यस्वरूप उपयोग त्रात्माका            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इन्द्रियोंके नामोंकी व्युत्पत्ति           | १३१       | ३५७           |  |
| <b>1</b>                                | लद्धण कैसे हो सकता है इस                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पहले स्पर्शन् अनन्तर रसना इत्यादि          |           |               |  |
|                                         | शंकाका परिहार                               |           | and the state of t | क्रमसे कथन करनेका कारण                     | १३१       | ३४७           |  |
| Phoe                                    | श्रात्माके श्रभावमें दिखाई गई युक्तिका      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ये इन्द्रियाँ परस्पर श्रीर श्रात्मासे कथ-  |           |               |  |
| LIES                                    | खरडन                                        | १२१       | 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ञ्चित् भिन्न हैं स्त्रौर कथञ्चित्          |           |               |  |
| UII.                                    | उपयोगके भेद-प्रभेद                          | १२३       | . इ <b>५२</b> ी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रभिन्न हैं                               | १३२       | ३५७           |  |
| $\mathbf{A}$                            |                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |           |               |  |

|                                        | मूल पृष्ठ | हिन्दी पृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Į                                                    | रूल पृष्ठ | हिन्दी पृष्ठ |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| इद्रियोंका विषय                        | १३२       | ३५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जन्मके अनेक भेद क्यों हैं इसका कारण                  | १४१       | ३६२          |
| सूत्रस्य शब्दोंकी व्युत्पत्ति          |           | ३५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | योनियोंके सचित्त ग्रादि नौ भेद                       |           |              |
| पौर्वापर्य विचार                       | १३३       | ३५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सचित्त ग्रादि शब्दोंका ग्रर्थ                        |           |              |
| पृथिवी स्नादिमें किसमें कितने गुरा हैं |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सूत्रस्य 'च' शब्दकी सार्थकता                         |           |              |
| इसका विचार                             |           | ३५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सूत्रमें त्राये हुए 'एकशः' स्रौर 'तत्'               |           |              |
| ये स्पर्शादिक परस्पर ग्रीर ग्रात्मासे  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पदकी सार्थकता                                        | १४२       | ३६३          |
| कथञ्चित् स्रिभिन्न हैं                 |           | ३५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | योनि स्रौर जन्ममें मेद है                            | १४२       | ३६३          |
| मनका विषय                              | 338       | રૂપુડ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सचित्त स्रादि पदींके पौर्वापर्यका विचार              |           | ३६३          |
| श्रुत श्रोत्र इन्द्रियका विषय नहीं है  |           | 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | किन जीवों के कौन योनि होती हैं                       |           |              |
| वनस्पत्यन्त जीवोंके एक स्पर्शन         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इस बातका निर्देश                                     | १४३       | ३६३          |
| इन्द्रिय है                            |           | ३५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उत्तर योनियाँ चौरासी लाख हैं इस                      | 11        |              |
| स्त्रस्य पदोंका विशेष खुलासा           |           | 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बातका कथन                                            | १४३       | ३६३          |
| कृषि श्रादि जीवोंके एक एक इन्द्रिय     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गर्भ जनम किन जीवोंके होता है                         | 183       | .३६४ .       |
| ग्रधिक है                              |           | ३५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जरायुज त्र्यादि शब्दोंका तात्पर्य                    | १४३       | ३६४ •        |
| सूत्रस्य पदोंका विचार                  |           | 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पोतज शब्द न रखनेका कारण                              | १४४       | ३६४          |
| समनस्क शब्दका व्याख्यान                | १३६       | ३६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जरायुज स्त्रादिके पौर्वापर्यका विचार                 | १४४       | ३६४          |
| संज्ञा शब्दका ऋर्थ                     | १३६       | ३६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उपपाद जन्म किन जीवोंके होता है                       | 984       | ३६४          |
| विग्रह गतिमें जीवके कर्मयोग होता है    | १३६       | ३६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | देवादि गतिके उदयसे जन्म भिन्न है                     | १४५       | ३६४          |
| विग्रह पदका ऋर्थ                       | १३६       | ३६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सम्मूच्छ्रीन जन्म किन जीवोंके होता है                | 984       | ३६५          |
| कर्म शब्दका ऋर्थ                       | १३७       | ३६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शरीरके पाँच भेद                                      | 884       | ३६५          |
| योग शब्दका ऋर्थ                        | १३७       | ३६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शरीर शब्दका ऋर्थ                                     | १४५       | ३६५          |
| जीवकी गति श्रेणीके श्रनुसार            | •         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त्रौदारिक त्रादि <mark>पदोंकी व्युत्पत्ति तथा</mark> |           | •            |
| होती है                                | ३३७       | ३६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उनका श्रर्थ                                          | १४६       | ३६५          |
| मुक्त जीवकी गति                        | ३३८       | ३६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सब शरीर कार्मण क्यों नहीं हैं इस                     |           |              |
| संसारी जीवोंकी विग्रहगति कितने         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बातका स्पष्टीकरण                                     | १४६       | ३६५ -        |
| समयवाली है                             |           | ३६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कार्मेण शरीरके ऋस्तित्वकी सिद्धि                     | १४६       | ३६५ -        |
| ्रसूत्रस्थ पदोंका स्पष्टीकरण           | 3 5 9     | ३६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | त्र्यौदारिक त्र्यादि पदोंक पौर्वापर्यका              |           |              |
| जीवकी चार गतियोंके नाम ऋौर             | •         | and the state of t | विचार .                                              | १४७       | ३६६          |
| उनका समय                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रीदारिक श्रादि शरीरोंके यथाक्रम                    |           |              |
| श्रविग्रहवाली गतिका कालनिधारण          | १३९       | ३६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सूचमत्वका कथन                                        | 180       | ३६६          |
| त्रात्मा क्रियावान् है इसकी सिद्धि     | 388       | ३६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तेजसके पूर्वके शरीरोंके प्रदेशोंका विचार             | 380       | ३६६          |
| जीव कितने कालतक अनाहारक                | •         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रकृतमें प्रदेश शब्दका श्रर्थ                       | १४७       | ३६६          |
| रहता है                                | 380       | ३६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ग्रसख्यय शब्दका ग्रथ                                 | १४७       | ३६३          |
| त्राहारका लच्च                         |           | ३६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उत्तरोत्तर शरीरोंके प्रदेश स्रसंख्यात                |           |              |
| विश्रहगतिमें स्त्राहारका ग्रहण क्यों   |           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | गुणे होनेसे वे महापरिमाण                             |           |              |
| नहीं होता                              |           | ३६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |           |              |
| किस गतिमें किस समय जीव त्राहार         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | १४८       | ३६६          |
|                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग्रन्तिम दो शरीरोंके प्रदेशोंका विचार                | 386       | ३६६          |
| जनमके भेद                              | 180       | <b>३</b> ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तैजस श्रीर कार्मण शरीरकी इन्द्रियों                  |           |              |
| सम्मूर्च्छ्रन स्रादि शब्दोंके स्रर्थ   | १४०       | ३६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द्वारा उपलब्धि न होनेका                              |           |              |
| पौर्वापर्यपर विचार                     | 8,80      | ३६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कारगा                                                | १४८       | ३६७          |
|                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | -         |              |

|   |                                          | मृल पृष्ठ | हिन्दी पृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | म्ल पृष | દિન્દી પૃષ્ઠ |
|---|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------------|
| • | अन्तिम शरीरके अप्रतिघातित्व का           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वेद ग्रर्थात् लिज्जके भेद ग्रीर उनका      |         |              |
|   | समर्थन                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ग्र</b> र्थ                            | १५७     | ३७२          |
|   | प्रतीघातका ग्रार्थ                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रकाल मृत्युका नियम                      | 9 40    | ३७२          |
|   | यहाँ तैजस ग्रौर कार्मण शरीर ही ग्र-      | •         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्वस्य ग्रीपपादिक ग्रादि पदीका ग्रर्थ     |         | ३७२          |
|   | प्रतीयाती क्यों कहे इसका कारगा           |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तृतीय अध्या                               | rr      |              |
|   | अन्तके दो शरीर अनादि सम्बन्ध             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ્ર છુલાય અસ્યા                            | 4       |              |
|   | वाले हैं                                 | 988       | ३६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सात नरक भूमियोंका नाम निर्देश             |         |              |
|   | सूत्रमें ऋाये हुए 'च' शब्दका तात्पर्य    |           | ३६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | व उनका याधार                              |         | ३७३          |
|   | शरीर सम्बन्धको सर्वथा सादि               |           | A Abrahaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | स्बस्थ पदोंका साफल्य प्रदर्शन             | १५६     | ३७३          |
|   | माननेमें दोष                             | 8.88      | इड्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | साती भूमियोंकी सुदाई                      |         |              |
|   | शरीर सम्बन्धको सर्वथा अनादि              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 'पृथुतराः' श्वेताम्बर पाठका खराडन         | १६१     | १७४          |
|   | माननेमें दोष                             | १४१       | ३६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सातों भूमियोंमें नरक संख्या               | 3 3 3   | 3 08         |
| • | श्रन्तके दो शरीर किनके होते हैं          | 9130      | ३६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नरकोंका निश्चित स्थान व उनके इन्द्रक      |         |              |
| _ | एक जीवके एक साथ कितने शरीर               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्यादि भेद तथा प्रत्येक भूभिने            |         |              |
|   | होते हैं इसका कथन                        | 3140      | ३६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रस्तार विचार व उनके नाम                 | 855     | ₹ ३४         |
|   | एक जीवके वैकियिक ग्रीर ग्राहारक          |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पत्येक भूमिमें इन्द्रक स्नादि नरकींकी     |         |              |
|   | एक साथ नहीं होते इस बात-                 |           | į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | गहराई                                     | १६३     | ३७४          |
|   | का कथन                                   | १५०       | ३६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |         |              |
|   | श्रन्तिम शरीर निरुपभोग है                | 343       | ३६⊏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | होते हैं                                  | 9 6 3   | ३७५          |
|   | उपभोग शब्दका अर्थ                        | १५१       | ३६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्त्रस्थ पर्विके ग्रानुसार लेश्यादिका     |         |              |
|   | तैजस शरीरका उपभोग प्रकरणमें-             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विशेष खुलासा                              |         | प्रथइ        |
|   | विचार क्यों नहीं किया                    | १५१       | ३६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नारिकयोंको एक दूसरेके हारा दिये           |         |              |
|   | श्रौदारिक शरीर किस जन्मसे उत्पन्न        |           | and the state of t | जानेवाले दुखोंका वर्णन                    | १६४     | ३७६          |
|   | होता है इसका निरूपण                      | 343       | ३६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शारम्भकी तीन भूमियोंमें संक्रिष्ट         |         |              |
|   | वैक्रियिक शरीर किस जन्मसे उत्पन्न        |           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रमुरों द्वारा दिये गये दुख              | १६५     | ३७६          |
|   | होता है इसका कथन 🔎 📩                     |           | ३६⊏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्त्रस्थ पदोका तात्पर्य                   | १६४     | ३७६          |
|   | वैक्रियिक शरीर लब्धिप्रत्यय भी है        |           | ३६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कमसे नरकोंमें जीवोंकी उत्कृष्ट आयु        |         | ^ .          |
|   | लिब्बिका अर्थ •                          | १५१       | ३६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | का वर्णेन                                 |         |              |
|   | सब शरीर वैक्रियिक क्यों नहीं हैं ?       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्त्रस्थ शब्दोंका परस्पर सम्बन्ध          |         | १७७          |
|   |                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रत्नप्रभा ग्रादिमं प्रति प्रस्तार जघन्य   |         |              |
|   | तैजस शरीर लब्धिज है                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्थितिका वर्णन.                           | १६७     | ३७७          |
|   | त्र्याहारक शरीरका स्वरूप                 | १५२       | ₹६&-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रति प्रस्तार स्त्रायु लानेका करग्रसूत्र | १६न     |              |
|   | सूत्रमें त्राये हुए पदोंका विचार         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | १६८     | २७=          |
|   | सूत्रमें ग्राये हुए 'च' शब्दकी सार्थकता  | १५२       | ३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |         |              |
|   | संज्ञा त्र्यादिके द्वारा सब शरीरोंका पर- |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | होते हैं                                  | १६८     | ३७८          |
|   | स्पर भेद-प्रदर्शन                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |         |              |
|   | कौन गतिके जीव नपुंसक होते हैं            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्रवस्थाको प्राप्त होते हैं स्प्रौर       |         |              |
|   | नपुंसक होनेका कारण                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | किस स्रवस्थाको नहीं प्राप्त होते          | १६=     | ३७८          |
|   | देव नपुंसक नहीं होते                     | १५६       | 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द्वाप श्रीर समुद्रोंके नाम                | १६९     | ३७९          |
|   | शेष गतिके जीव तीन वेदवाले होते हैं       | १५६       | ३७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जम्बू द्वाप सज्ञाका कारण                  | ३३१     | 30€          |
|   | तीनों वेदोंकी उत्पत्तिके कारण            | १५७       | ३७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | लवणोद संज्ञाका कारग्                      | १६६     | 30€          |

|                                         | म्ल ५७ | हिन्दी पृष्ठ | मूल पृष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र हिन्दी पृष्ठ |
|-----------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| द्वीप श्रीर समुद्रोंका विष्कम्भ श्रादि  | 3190   | ३८०          | गंगा, सिन्धु श्रादि नदियोंकी परिवार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •              |
| स्त्रमें त्राये हुए परोंकी लार्थकता     | १७०    | ३५०          | नदियोंका वर्णन १६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 = 0          |
| जम्बृद्धीपका वर्णन                      | १७०    | ३५०          | भरतक्षेत्रका विस्तार १९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •3==           |
| सात चेत्रोंका नाम निर्देश               | 303    | ३६०          | विदेह पर्यन्त पर्वती व लेत्रींका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| प्रथम त्रेत्रका नाम भरत क्यां पड़ा ?    | १७१    | २५०          | विस्तार १९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३८८            |
| भरत चेत्र कहां है ग्रीर उसके छह         |        |              | उत्तरके क्षेत्र श्रादि दक्षिणके क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •              |
| खएड कैसे होते हैं ?                     | १७१    | 3 = 0        | यादिके समान हैं १९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३८८            |
| विजयार्द्ध                              | १७१    | ३५१          | भरत व ऐरावतमें काल विचार १९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३८≤            |
| हैमवत ऋदि चेत्र कहां हैं ऋौर उनमें      |        |              | इदि ग्रीर हास किनका होता है इसका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| क्या-क्या विशेषता है ?                  |        | ३८१          | विचार १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३८८            |
| विदेहचेत्रके भेद तथा उनका विशेष वर्ण    | न १७३  | ३वर          | अवसर्पिगी व उत्सर्पिगीका लद्दागा १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३८८            |
| मेरपर्वत कहां है श्रीर उसका श्रवगाह     |        |              | कालके छः मेद व उनका परिमाण १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३८४            |
| व व्यास क्रादि कितना है इस              |        |              | अन्य भूभियाँ अवस्थित हैं १९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३८८ •          |
| वातका विशोष विचार                       | १५७    | ३=२          | हैमवतक हारिवर्षक श्रीर देवकुरवक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| रम्यक ब्रादि चेत्र कहां हैं श्रीर उनमें |        |              | मनुष्योंकी श्रायुका वर्णन १९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३८९            |
| क्या विशेषता है ?                       |        | 200          | उक्त मनुष्योंके शरीरकी ऊँचाई व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| हिमवान् त्रादि पर्वतींके नाम            | 962    | इसइ          | त्राहारका नियम १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 358            |
| हिमवान् ऋदि शब्दोंका ऋर्थ तथा           |        |              | द्विणके चेत्रोंमें स्थित मनुष्योंके समान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| उनकी स्थिति                             | १८२    | 3 = 3        | उत्तरके क्षेत्रोंमें स्थितमनुष्य हैं १९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३८६            |
| पर्वतोंका रङ्ग                          | 188    | ३८४          | विदेह क्षेत्रके मनुष्योंकी श्रायु १९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | इद्ध           |
| पर्वतोंकी श्रन्य विशेषताएँ              | 158    | ३८४          | विदेह दोत्रके मनुष्योंके शरीरकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| पर्वतोंके ऊपर छह सरोवरांका वर्णन        | 3:8    | ३८४          | ऊँचाई व ग्राहारका नियम १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | इट्ट           |
| प्रथम सरोवरके ग्रायाम ग्रोर विष्कम्भ    |        |              | भरतक्षेत्रके विष्कम्भका प्रकारान्तरसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| का वर्णन                                | 188    | ३८४          | वर्णन १९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३८९            |
| प्रथम सरोवरके भ्रवगाहका निर्देश         | 388    | ३८४          | लवण समुद्रका विष्कम्म व मध्यमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| प्रथम सरोवरके बीचके पुष्करका परिसा      | ग्१८५  | ३⊏५          | जलकी कॅचाईका परिमाण १६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३८६            |
| भान्य सरोवर व उनके पुण्करोंके परि-      |        |              | चार महापातालोंका व ग्रान्य पातालों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| माणका विवेचन                            | 324    | ३८५          | का वर्णन . १६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३८६            |
| स्त्रमें आये हुए 'तद्दिगुणिहिगुणाः'     |        |              | जलको धारण करनेवाले नागोंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.0            |
| पदकी सार्थकता                           | १ क द  | ३८४          | <ul> <li>व उनके त्र्यावासीका वर्णन १६४</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 380            |
| सरोवरोंमें रहनेवाली देवियांके. नाम      |        |              | गीतम द्वीपका वर्णन १६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३६०            |
| व उनकी श्रन्य विशेषताएँ                 | ३ म ६  | ३८५          | लुवस समुद्र फहाँ कितना गहरा है १९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 380            |
| चौदह नदियोंके नाम व उनका स्थीन-         | •      |              | सव समुद्रोंके पानीका स्वाद १६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| निर्देश                                 | 969    | ३८६          | जलचर जीव किन समुद्रों में हैं त्रादि १६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३६०            |
| दो-दो नदियोंमें प्रथम नदीका पूर्व       |        |              | घातकीखगडका वर्णन १९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३९०            |
| समुद्र गमन् निरूपण                      |        | ३८६          | धातकीखरडमें भरत ग्रादि चेत्रोंके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| दो-दो नदियोंमें द्वितीय नदीका पश्चिम    |        |              | विष्कम्भ श्रादिका निरूपण १६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३६०            |
| समुद्राभिमुख गमन                        |        | ३८६          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| गंगा, सिन्धु ऋादि नदियोंका पद्महद       |        |              | 'च' शब्दकी सार्थकता १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३८१            |
| त्र्यादि सरोवरींसे उत्पत्तिका           |        |              | पुष्करार्धमें भरत श्रादि चेत्रोंके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| वर्ग्यन                                 | १=७    | ३८६          | विष्कम्भ त्रादिका वर्णन १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X38            |
|                                         |        |              | tiga and the same of the same |                |

|                                                           | मृल पृष्ठ | हिन्दी पुष्ठ |                                           | म्ल पृष्ठ ( | हेन्दी पृष्ठ           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------|
| पुष्करार्ध संज्ञाका कारगा                                 | १६७       | १३६          | चतुर्थ अध्याय                             | ſ           |                        |
| मानुषोत्तरके पूर्व ही मनुष्योंका                          |           | 1            |                                           |             | 803                    |
| , निवास है                                                | १९७       | ३९१          | देवोंके चार भेद<br>देव शब्दका ऋर्थ        | 599         | 808                    |
| किस प्रकारके मनुष्य मनुष्यलोकके                           |           | an ammanage  | निकाय शब्दका स्त्रर्थ                     | 299         | 808                    |
| बाहर पाये जाते हैं इस बातका                               | •         |              | श्रादिके तीन निकायोंमें लेश्या विचार      |             | 803                    |
| विचार                                                     | १६५       | ३६१          | भवनवासी श्रादि निकायोंके श्रवान्तर        |             |                        |
| विचार<br>नन्दीश्वर द्वीपका वर्णन                          | १६८       | ३६१          | भेद                                       | २१२         | 803                    |
| कुगडलवर द्वीपका वर्णन                                     | 338       | 38€          | प्रत्येक श्रवान्तर भेदके इन्द्र श्रादि    |             |                        |
| मनुष्योंके दो भेद श्रार्थ श्रीर म्लेच्छ                   | 200       | ३९२          |                                           |             | ४०१                    |
| स्रायोंके भेद व उनके लच्चण                                |           | ३६२          | <b>दस भेद</b><br>इन्द्र त्र्यादिका स्वरूप | 282         | ४०१                    |
| स्रवृद्धिप्राप्त स्रायोंके भेद-प्रभेद व                   |           |              | व्यन्तर श्रीर ज्योतिष्क निकायोंमें        |             |                        |
| उनका स्वरूप                                               |           | ३६२          | त्रायस्त्रिंश तथा लोकपालको                |             |                        |
| ऋद्भिपास आयोंके भेद-प्रभेद व                              |           |              | छोड़ कर ग्राठ भेद                         | २१३         | 802                    |
| उनका स्वरूप                                               | २०१       | ३६२          | भवनवासी श्रीर व्यन्तर देवोंके श्रवा-      |             | offisielle<br>Research |
| म्लेच्छोंके भेद व उनका वर्णन                              |           | १३६          | न्तर प्रत्येक भेदमें दो दो                |             |                        |
| कौन-कौन क्षेत्र कर्मभूमि हैं इसका                         |           |              | इन्द्रका कथन                              | २१३         | ४०२                    |
| कथन                                                       | २०४       | ३९५          | भवनवासी स्त्रौर व्यन्तर इन्द्रोंके नाम    |             |                        |
| कर्म शब्दका ऋर्थ                                          |           | ३६५          | ऐशान कल्पतकके देवोंमें प्रवीचार           |             | •                      |
| मनुष्योंकी उत्कृष्ट तद्या जघन्य श्रायु                    |           |              | का विचार                                  | 238         | ४०२                    |
| का वर्णन<br>प्रमाणके भेद                                  | 204       | ३९५          | शेप कल्पवासी देवींमें प्रवीचारका          |             |                        |
| प्रमाणके भेद                                              | २०५       | ३८६          | विचार                                     | २१४         | 803                    |
| लौिकक प्रमाणके भेद व उनका                                 |           |              | कल्पातीत देवोंमें श्रप्नवीचारका कथन       | २१५         | ४२०                    |
| विशेष विचार                                               | २०६       | ३८६          | भवनवासी देवोंके भेद                       | २१६         | ४०३                    |
| लोकोत्तर प्रमाणके भेद व उनका                              |           |              | भवनवासी शब्दका ऋर्थ                       | २१६         | ४०३                    |
| विशेष विचार                                               | २०६       | ३८६          | श्रमुर संज्ञाका कारण युद्ध नहीं है        | २१६         | ४०३                    |
| द्रव्य प्रमाणके भेद व उनका विचार                          | २०७       | ३८६          | कुमार शब्दकी सार्थकता                     |             | 808                    |
| संख्या प्रमाणके भेद व उनका विशेष                          | र्ग       |              | भवनवासी देवोंका निवासस्थान व              |             |                        |
| विचार                                                     | २०६       | ३८६          | उनके वैभवका वर्णन                         | २१६         | 808                    |
| उपमान प्रमाणके भेद व उनक                                  |           |              | व्यन्तर देवोंके भेद                       | २१७         | 808                    |
| विशेष विचार                                               | २०७       | ३६५          | व्यन्तर शब्दका ऋर्थ                       | २१७         | 808                    |
| पल्यके भेद तथा उनका वर्णन                                 | २०७       | ३६८          | किन्नर ग्रादि संज्ञात्रोंका कथन           | २१७         | 808                    |
| चेत्र प्रमाणके भेद                                        | २०५       | 3,38         | व्यन्तर देवोंका निवासस्थान                | २१७         | You                    |
| काल प्रमाणका वर्णन                                        | 308       | 335          |                                           | २१८         | ४०५                    |
| भाव प्रमाण्के भेद                                         | 305       | 335          | ज्योतिष्क शब्दका ग्रर्थ                   | २१८         | You                    |
| तिर्यग्योनिजोंकी उत्कृष्ट श्रीर जघन्य                     | l de      |              | सूर्य स्त्रादि शब्दोंका पौर्वापर्य विचार  | २१=         | You                    |
| श्रायु                                                    | २०९       | ३९९          | ज्योतिष्क देवोंका निवास-स्थान             | 385         | ४०४                    |
| तिर्युग्योनि शब्दका ऋर्थ                                  | २०६       | 335          | ज्योतिष्कोंके विमान स्रादि वैभवका         |             |                        |
| तिर्यञ्जोंके भेद तथा उनकी उत्कृष्ट                        | 1         |              | वर्णन                                     | 389         | Kok                    |
| 집에 하는 사람들은 사람들에 가지하다 것 같아. 그런 것 같아 나를 가지 않는데 하는데 하는데 되었다. | २०६       | 7            | मनुष्यलोकमें ज्योतिष्कोंका गमन विचार      |             | ४०६                    |
| भवस्थिति श्रौर कायस्थितिकी विशेषत                         | T २१०     | ४००          | ज्योतिष्क विमानोंके गमन करनेकां           |             |                        |
| तिर्यञ्चोंकी कायस्थिति                                    | २१०       | ४००          | कारण                                      | २२०         | ४०६                    |
|                                                           |           |              |                                           |             |                        |

### मूल पृष्ठ हिन्दी पृष्ठ

|                                                | - •      | 1   |                  |
|------------------------------------------------|----------|-----|------------------|
| ढाई द्वोपमें ग्रोर उसके बाहर सूर्य             |          |     | देवींके उ        |
| चन्द्र ग्रादि कितने हैं                        | २२०      | ४०६ | यु               |
| इस सम्बन्धी ग्रन्य ग्रावश्यक जानकारी           | २२०      | ४०६ | सोधर्म १         |
| ज्योतिषियांकी गतिसे दित-रात श्रादि             |          |     | पाठान्तर         |
| च्यवहारकालकः कथन                               | २२३      | ४०७ | निर्देश,         |
| मुख्य कालकी सिद्धि                             | २२२      | 805 | 3                |
| श्रस्तिकायोमं कालके स्वीकार न करने             |          |     | प्रवेयकर         |
| का कारण                                        | २२२      | ४०५ | ą                |
| मनुष्यलोकके बाहर ज्योतिषियोंकी                 |          |     | छह निय           |
| <b>ग्रवस्थि</b> ति                             | 222      | ४०८ | -                |
| चतुर्थं निकायका नाम निर्देश                    | २२१      | ४०५ | , ~ E            |
| वैमानिक शब्दका ग्रर्थ तथा विमानींके            |          |     | लोकान्ति         |
| भेद                                            | २२२      | 805 | लौकान्ति         |
| वैमानिक देवोंके भेद                            |          | 802 | लौकान्ति         |
| वैमानिक देवोंके निवासस्थान                     |          |     | 'च' शब           |
| ऊपर हैं                                        | •<br>२२३ | ४०५ | 3                |
| वैमानिक देवोंके सौधर्म श्रादि स्थानों          |          |     | विजय <b>ध</b>    |
| के नाम                                         | २२३      | ४०९ | ाजणाचा ड<br>क    |
| सौधर्म त्र्यादि शब्दोंकी कल्प संज्ञाका         | ,,,,     |     | द्विचरम<br>इ     |
| कार्या                                         | २२४      | 308 | E                |
| कारण<br>सर्वार्थसिद्धि शब्दको पृथक् ग्रहण करने | 770      | 306 | <b>ऋ</b> र्थविरो |
| का कारण                                        | २२४      | 308 | श्रोपपा          |
| ग्रैवेयक स्रादिको पृथक् ग्रहण करनेका           | . 1 1 9  |     | 214411           |
| कारण                                           | 228      | 308 | सूत्रस्थ         |
| नव पदको पृथक् श्रहण करनेका कारण                |          |     | तिर्यग्योनि      |
| 'अपर्युपरि' पदके साथ दो दो कल्पों              |          |     | तिर्यञ्च         |
| का सम्बन्ध है                                  | २२५      | 308 | इ                |
| सोलह कल्पोंमें इन्द्र विचार                    | २२४      | 308 | भवनवा            |
| 'त्रानतपाणतयोः' व 'त्रारणाच्युतयोः'            |          |     | सौधर्म           |
| पदींको पृथक् रखनेका कारण                       |          | 308 | fi               |
| सौधर्म त्र्यादि स्वर्गीके स्थान, विमान         |          |     | 'ऋधिके'          |
| प्रस्तार, देव परिषद् तथा देव-                  |          |     | 9                |
| तास्रोंकी श्रायु स्रादिका विस्तृत              | •        |     | सानत्कुम         |
| वर्णन                                          | २२४      | ४०६ | वागाञ्चन         |
| स्थिति प्रभाव त्राद्विसे उत्तरोत्तर देवों      |          |     |                  |
| की विशेषता                                     | २३५      | 830 | ब्रह्मलोक<br>व   |
| स्थिति ऋादि शब्दोंका ऋर्थ                      | २३५      |     |                  |
| देवोंको गति आदि आगे आगे हीन है                 |          |     | सूत्रमें श्र     |
| गति ग्रादि शब्दोंका ग्रर्थ                     |          | ४१० | श्रच्युतसे       |
| गति स्रादि शब्दोंका पौर्वापर्य विचार           | २३६      | ४११ | fi               |
|                                                |          |     |                  |

| देवींके उत्तरोत्तर स्त्रभिमान हीनतामें   |            |       |
|------------------------------------------|------------|-------|
| ्र युक्ति                                | २३६        | ४११   |
| सोधर्म ग्रादि कल्पोंमें लेश्याका कथन     |            | •833  |
| पाठान्तरका निर्देश                       | २३८        | ४१२   |
| निर्देश, वर्ग श्रीर परिगाम श्रादिके      |            |       |
| द्वारा लेश्याकी सिद्धि                   | २३८        | ४१२   |
| प्रवेयकसे पहलेतक कल्प संज्ञाका           |            |       |
| कथन                                      | <b>२४३</b> | 838   |
| छह निकाय श्रीर सात निकाय देवोंका         |            |       |
| चार निकाय देवोंमें अन्तर्भाव             |            |       |
| हो जाता है                               | २४२        | ४१५   |
| लोकान्तिक देवांका स्थान                  | २४२        | 834   |
| लौकान्तिक शब्दका ग्रर्थ                  | २४२        |       |
| लौकान्तिक देवोंके भेद                    | २४३        | ४१५   |
| 'च' शब्दसे सारस्वत तथा आदित्य            |            |       |
| श्रादिके मध्यवर्ती देवोंके नाम           |            |       |
| श्रीर विस्तारपूर्वक उनका वर्णन           | २४३        | ४१४   |
| विजय श्रादि विमानोंमें द्विचरमत्वका      |            |       |
| कथन                                      | २४४        | 838   |
| द्विचरम शब्दका ग्रर्थ व शंका             |            |       |
| समाघान .                                 | 288        | ४१६   |
| त्र्यर्थविरोधका परिहार                   | २४४        |       |
| श्रीपपादिक मनुष्योंसे इतर तिर्यञ्ज हैं   |            |       |
| इसका कथन                                 | २४५        | 830   |
| स्चस्थ 'शेष' पदका स्पष्टीकरण             | २४४        | ४१७   |
| तिर्यग्योनि शब्दका स्त्रर्थ              | २४५        | ४१७   |
| तिर्यञ्च सर्वलोकमें निवास करते हैं       |            |       |
| इसका कथन                                 | २४५        | ४१७   |
| भवनवासियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन     |            | 830   |
| सौधर्म श्रीर ऐशान देवोंकी उत्कृष्ट       |            |       |
| स्थिति                                   | 202        |       |
| 'त्रिधिके' पदका ऋध्याहार सहसार           | २४६        | 810   |
| कल्पतक होता है                           | 200        | V 010 |
|                                          | २४६        | ०१७   |
| सानत्कुमार तथा माहेन्द्र करपके देवों     |            |       |
|                                          | २४६        | 810   |
| ब्रह्मलोकसे लेकर श्रच्युत पर्यन्त देवों  |            |       |
| की उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन               | २४७        | 838   |
| स्त्रमें त्राये हुए 'तु' शब्दकी सार्थकता | २४७        | ४१८   |
| श्रच्युतसे ऊपरके विमानोंकी उत्कृष्ट      |            |       |
| स्थिति                                   | २४७        | 83=   |
|                                          | <b>.</b>   |       |

मूल पृष्ठ हिन्दी पृष्ठ मूल पृष्ठ हिन्दी पृष्ठ सूत्रमें सर्वार्थसिद्धि पदको पृथक् ग्रहण एक जीवपदार्थ नाना रूप है इस बात का विविध युक्तियों द्वारा समर्थन २५० ४१६ करनेका कारण २४७ ४१८ श्रनेकात्मक एक जीवका ज्ञान कराने सौधर्म श्रीर ऐशान देवींकी जबन्य वाला शब्द दो प्रकारसे प्रवृत्त स्थिति 280 895 होता है २५२ ४२१ श्रन्य देवोंकी जघन्य स्थिति २४५ 88% वे क्रम श्रौर यौगपद्य कार्लादिके भेदकी द्वितीय श्रादि नरकोंकी जघन्य स्थिति मुख्यता त्रौर गौणतासे होते हैं २५२ ४२१ का वर्णन २४८ 838 सकलादेश स्रोर विकलादेशका ऋर्थ २५२ 822 प्रथम नरककी जबन्य स्थिति २४८ 838 सकलादेशमें सप्तभङ्गीकी संघटना २५३ ४२२ भवनवासी देवोंकी जघन्य स्थिति सात भङ्ग ही क्यों होते हैं इस बातका २४३ 833 व्यन्तरोंकी जघन्य स्थिति २५३ ४२२ २४९ 833 'स्यादस्त्येव जीवः' भङ्गका स्पष्टीकरण २५३ व्यन्तरोंको उत्कृष्ट स्थिति ४२३ २४९ 899 'स्यादरूयेव जीवः' यह भङ्ग पर्याप्त है, ज्योतिषियांको उत्कृष्ट स्थिति 388 833 श्रन्य भङ्गोंकी क्या श्रावश्यकता ज्योतिषियोंकी जघन्य स्थिति २४९ 899 इस शंकाका परिहार व ऋत्य ज्योतिषक देवोंके चनद आदि भेदोंकी उपयोगी शंका-समाधान २४३ 823 उत्कृष्ट स्थिति 389 388 काल त्रात्म रूप त्रादिके द्वारा विचार २५७ ४२५ शेष भङ्गोंका विचार व शंका-समाधान २५६ लौकान्तिकोंकी स्थितिका वर्णन 388 २५० 820

### श्रीमद्रद्टाकलङ्कदेवविरचितं

## तत्त्वार्थवार्तिकम्

प्रणम्य सर्वविज्ञानमहास्पदमुरुश्रियम् । 'निर्घृतकल्मषं वीरं वक्ष्ये तत्त्वार्थवार्तिकम् ॥१॥

श्रेयोमार्गप्रतिपित्सात्मद्रव्यप्रसिद्धेः ।१। उपयोगस्वभावस्यात्मनः श्रेयसा योक्ष्यमाणस्य प्रसिद्धौ सत्यां तन्मार्गप्रतिपित्सोत्पद्यते । कथम् ?

चिकित्साविशेष प्रतिपत्तिवत् ।२। यथा व्याधिनिवृत्तिजफलश्रेयसा योक्ष्यमाणस्य चिकि-त्स्यस्य प्रसिद्धौ चिकित्सामार्गविशेषप्रतिपित्सोत्पद्यते तथा आत्मद्रव्यप्रसिद्धौ श्रेयोमार्गप्रति-पित्सेति । तस्मात् साधीयसी मोक्षमार्गव्याख्या स्वायम्भवीति । किञ्च,

सर्वार्थप्रधानत्वात् ।३। संसारिणः पुरुषस्य सर्वेष्वर्येषु मोक्षः प्रधानम्, प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति तस्मात्तन्मार्गोपदेशः कार्यः तदर्थत्वात् ।

मोक्षोपदेशः पुरुषार्थप्रधानत्वादिति चेत्; नः जिज्ञासमानाध्यप्रश्नापेक्षिप्रतिवचनसद्भाः-वात् ।४। आह मोक्षोपदेश एव कार्यो न मार्गोपदेशः । कस्मात् ? पुरुषार्थप्रधानत्वात् । सर्वश्रेयो-भ्यः पुं सो मोक्ष एव परं श्रेयः आत्यन्तिकानुपमश्रेयस्त्वादिति ; तन्नः जिज्ञासमानार्थिप्रश्नापेक्षि-प्रतिवचनसद्भावात् । योऽसौ भोक्षेणार्थी जिज्ञासमानः स मार्गमेव पृष्टवान् न मोक्षम्, अतस्त-न्मार्गोपदेश एव न्याय्यः ।

मोक्षमेव कस्मान्नाप्राक्षोदिति चेत् ? नः कार्यविशेषसम्प्रतिपत्तेः ।५। स्यादेतत्—अयं प्रष्टा १४ मोक्षमेव कस्मान्न पृष्टवान् कैमर्थक्यान्मार्गं पृष्टवानिति ? तन्नः कार्यविशेषसम्प्रतिपत्तेः । मोक्षकार्यं प्रति सर्वेषां सद्वादिनां 'सम्प्रतिपत्तेनं कारणं प्रति ।

कारणं ज्ञु प्रति विप्रतिपत्तिः, पाटलिपुत्रमार्गविप्रतिपत्तिवत् ।६। यथा केचित् पुरुषा नानादिग्भागापेक्षिषु मार्गेषु विप्रतिपद्यन्ते न पाटलिपुत्रे प्राप्तव्ये, तथा मोक्षकार्यः प्रतिपद्य तदर्थमादृताः सर्वे सद्वादिनस्तत्कारणेषु विप्रतिपद्यन्ते । तद्यथा, केचित्तावदाहुः—ज्ञानादेव मोक्ष इति । अपर आहुः—ज्ञानवैराग्याभ्यामिति । पदार्थावबोधो ज्ञानम्, विषयसुखान-भिष्वङ्गलक्षणं वैराग्यमिति । अपर आहुः—िक्रयात एव मोक्ष इति \*"नित्यकर्महेतुकं निर्वाणम्" [ ] इति वचनात् । किञ्च,

१ निधोंत- मु०, आ०, ब०, द०। २ -षप्रवृत्ति - मु०, आ०, ब०, द०। ३ मोक्षेणार्थि जि-मु०, आ०, ब०, द०। ४ सम्प्रतिपत्तिनै मु०, आ०, ब०, द०। ५ ज्ञानचारित्रादिषु -सम्पा०। ६ नैयायिकाः -सम्पा०। ७ योगदर्शनिनः -सम्पा०। ६ मीमांसकाः -सम्पा०।

२४

30

पराभिप्रायितवृत्त्यशक्यत्वात् ।७। न च परस्य प्रष्टुः प्रश्नाभिप्रायोऽस्मदादिभिः शक्यो निवर्तयितुं 'मा प्राक्षीर्मामं मोक्षं पृच्छ' इति', भिन्नरुचित्वाल्लोकस्य ।

कल्पनाभेदात्तद्विप्रतिपत्तिरिति चेत्ः नः कर्मविप्रमोक्षसामान्यात् ।८। आह- न मोक्षं प्रति सम्प्रतिपत्तिरिति किन्तु विप्रतिपत्तिरेव । कस्मात् ? कल्पनाभेदात् । अन्येऽन्यथालक्षणं मोक्षं परिकल्पयन्ति—'रूपवेदनासंज्ञा'संस्कार विज्ञानपञ्चकस्कन्धिनरोधादभावो मोक्षः' इति । 'गुणपुरुषान्तरोपलब्धौ प्रतिस्वप्नलुप्तिविवेकज्ञानवत् अनिभव्यक्तचैतन्यस्वरूपावस्था मोक्षः' इत्यपरे । 'बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मसंस्कारनवात्मगुणात्यन्तोच्छेदो मोक्षः' इत्यन्ये । तस्मात् कल्पनाभेदात् मोक्षं प्रति विप्रतिपत्तिरितिः, तन्नः कर्मविप्रमोक्षसामान्यात् । सर्वेषां हि प्रवादिनां यां तामवस्थां प्राप्य कृत्स्नकर्मविप्रमोक्ष एव मोक्षोऽभिप्रेत इति श्रास्माकीनसमयाविरोधात् मोक्षकार्यः प्रति सम्प्रतिपत्तिः ।

कार्यविशेषोपलम्भात् कारणान्वेषणप्रवृत्तिरिति चेत्; नः अनुमानतस्तित्ति छेटीयन्त्रभान्तिनिवृत्तिवत् ।९। आह—कार्यविशेषमुपलभ्य लौकिकाः कारणान्वेषणं प्रति आद्रियन्ते यथा
ज्वरादिरोगदर्शनात्तत्कारणान्वेषणं भिषक् प्रवर्तते चिकित्साप्रसिद्धचर्थं तथा मोक्षदर्शनात्तत्कारणान्वेषणं न्याय्यम् । न चासौ दृश्यते, तस्मान्मोक्षकारणान्वेषणाभाव इति; तन्नः;
१५ अनुमानतस्तित्सिद्धेः । प्रत्यक्षतोऽनुपलभ्यमानस्यापि मोक्षकार्यस्यानुमानत उपलब्धौ मोक्षकारणान्वेषणं युक्तं घटीयन्त्रभ्रान्तिनिवृत्तिवत् । यथा बलीवर्देपरिभ्रमणापादितारगर्तभ्रान्ति
घटीयन्त्रभ्रान्तिजनिकां बलीवर्दपरिभ्रमणाभावे चारगर्तभ्रान्त्यभावाद् घटीयन्त्रभ्रान्तिनिवृत्ति
च प्रत्यक्षत उपलभ्य सामान्यतोदृष्टादनुमानाद् बलीवर्दतुल्यकर्मोदयापादितां चतुर्गत्यरगर्तभ्रान्ति शारीरमानसविविधवेदनाघटीयन्त्रभ्रान्तिजनिकां प्रत्यक्षत उपलभ्य ज्ञानदर्शनचारित्राग्निनिर्दग्धस्य कर्मण उद्गाभावे चतुर्गत्यरगर्तभ्रान्त्यभावात् संसारघटीयन्त्रभ्रान्तिनिवृत्त्या
भवितव्यमित्यनुमीयते । यासौ संसारघटीयन्त्रभ्रान्तिनिवृत्तिः स एव मोक्ष इति । तस्मादनुमानतो मोक्षकार्यसिद्धेरध्यवस्यामो मोक्षकारणान्वेषणं न्याय्यमिति । किञ्च,

सर्वशिष्टसम्प्रतिपत्तेः । १०। सर्वे शिष्टाः प्रत्यक्षतोऽनुपलभ्यमानस्यापि मोक्षकार्यस्यानु-मानादस्तित्वमभ्युपेत्य प्रतिनियतमोक्षकारणेषु प्रयतन्ते । किञ्च,

आगमात्तत्प्रतिपत्तेः ।११। प्रत्यक्षतोऽनुपलभ्यमानोऽपि मोक्षः आगमादस्तीति निश्चीयते । कथम् ?

सूर्याचन्द्रमसोर्ग्रहणवत् ।१२। यथा सूर्याचन्द्रमसोर्ग्रहणममुष्यां वेलायाम् अमुना वर्णेन अमुना 'दिग्विभागेन सर्वग्रासि नवेत्येवमादि सांवत्सरैरप्रत्यक्षमिप आगमाज्ज्ञायते तथा मोक्षोऽपीति । किञ्च,

स्वसमयविरोधात् ।१३। 'अप्रत्यक्षत्वात् मोक्षो नास्ति' इति यस्य मतं तस्य स्व-े अप्रत्यविरोधो भवति । सर्वे हि समयवादिनो मोक्षादीनर्थानप्रत्यक्षानभिवाञ्छन्ति ।

बन्धकारणानिर्देशादयुक्तिमिति चेत्; नः मिश्यादर्शनादिवचनात् ।१४। स्यादेतत्-अन्यत्र'

१ -ित चेन्न भि- सु०, म्रा०, ब०, द०। २ बौद्धाः । "प्रदीपस्येव निर्वाणं विभोक्षस्तस्य चेतसः।"
-प्रमाणवार्तिकाल० १।४५। ३ निमित्तोद्ग्रहणात्मकं विकल्पविज्ञानम् -सम्पा०। ४ रागद्वेषादि
-सम्पा०। ५ सांख्याः । "तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्" -योगसू० १।३। ६ वैशेषिकाः । "नवानामात्मविशेषगुणानामत्यन्तोच्छित्तिर्मोक्षः ।" -प्रश्न० व्यो० पृ० ६३६। ७ -त्रान्निर्दे -मु०, म्रा०, ब०,
द०। ६ विग्भागेन मु०, म्रा०, ब०, द०। ६ -विरोधः मु०, म्रा०, ब०, द०। १० म्रगमविरोधः
-सम्पा०। ११ सांख्यादिशाल्त्रेषु -सभ्पा०।

१०

24

बन्धकारणनिर्देशः कृतः **\*"विपर्ययाद् बन्धः**" [सांख्य का० ४४] इत्यादिः , इह तु न कृतः, ततो मोक्षकारणनिर्देशस्यायुक्तिरितिः; तन्नः मिथ्यादर्शनादिवचनात् । वक्ष्यते एतत्—**\*"मिथ्या-दर्शनाविरितप्रमादकवाययोगा बन्धहेतवः।**" [त० सू०८।१] इति ।

बन्धपूर्वकत्वान्मोक्षस्य प्राक् तत्कारणिनर्देश इति चेत्; न, आश्वासनार्थत्वात् ।१५। स्यादारेका-प्राङ्मोक्षकारणिनर्देशाद् बन्धकारणिनर्देशो न्याय्यः यतो बन्धपूर्वको मोक्ष इति; तन्न; आश्वासनार्थत्वात् । कथम् ?

बन्धनबद्धवत् ।१६। यथा काराबन्धनबद्धः प्राणी बन्धकारणश्रवणाद् विभेति मोक्ष-कारणश्रवणादाव्वसिति, तथा अनादिसंसारकारावरुद्ध आत्मा प्रथममेव बन्धकारण-श्रवणात् मा भेषीत् मोक्षकारणश्रवणाच्च कथमाव्वासं यायादिति प्रथमं बन्धकारणमनुक्तवा मोक्षकारणोपदेशः कृतः । किञ्च,

मिथ्यावादिप्रणीतमोक्षकारणितराकरणार्थं वा ।१७। मिथ्यावादिप्रणीतैकद्विमोक्ष-कारणितराकरणार्थोऽयमार्हतो मोक्षकारणितर्देश आदौ कृतः, 'त्रयमेतत् संगतं मोक्षमार्गो नैकशो द्विशो वा' इति ।

अतो विपर्ययमात्रप्रभवां संसारप्रिकयां परिकल्प्य ज्ञानविशेषात्तद्विनिवृत्तिरित्येवमा-द्यनेकिमिथ्यावादिप्रणीतमतनिवृत्तये त्रैविध्यविजृम्भितमोक्षकारणप्रदर्शनार्थमाह—

### सम्यग्दरीनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥१॥ 'इति।

अपरे 'आरातीयपुरुष'शक्त्यपेक्षत्वात्सिद्धान्तप्रित्तयाऽऽविष्करणार्थं मोक्षकारणनिर्देशसम्बन्धेन शास्त्रानुपूर्वीं रचयितुमन्विच्छन् इदमवोचत्' इत्याचक्षते । नात्र शिष्याचार्य्यसम्बन्धो विविक्षतः । किन्तु संसारसागर'निमग्नानेकप्राणिगणाभ्युज्जिहीर्षां प्रत्यागूर्णः 'अन्तरेण मोक्ष-मार्गोपदेशं हितोपदेशो 'दुःष्प्रापः' इति निश्चित्य मोक्षमार्गं व्याचिख्यासुरिदमाह' ।

प्रणिधानिवशेषाहितद्वै विध्यज्ञनितव्यापारं तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ।१। प्रणिधानम् उपयोगः परिणामः इत्यनर्थान्तरम् । 'येनार्थोऽर्थान्तराद्विशेष्यते यो वाऽर्थान्तरगन्तात्पर्यायाद् विशिष्यते स विशेषः, विशिष्टिर्वा विशेषः, प्रणिधानमेव विशेषः प्रणिधान-विशेषः, प्रणिधानस्य वा विशेषः प्रणिधानिवशेषः । आहितम् आत्मसातकृतं परिगृहीतम् इत्य-२४ नर्थान्तरम् । विधयुवतगतप्रकृतराः समानार्थाः । निसर्गाधिगमभेदाद् द्वौ विधावस्येति द्विविधम्, द्विविधस्य भावः कर्म वा द्वैविध्यम् । प्रणिधानिवशेषणितं प्रणिधानिवशेषाहितं प्रणिधानिवशेषाहितं प्रणिधानिवशेषाहितं व्यापारः अर्थप्रापणसमर्थः कियाप्रयोगः । जिनतो व्यापारोऽस्य जिनतव्यापारम् । कश्चास्य व्यापारः ? इह अन्तर्दर्शनमोहोपशमक्षयक्षयोपशमपर्यायपरिणामाद् बाह्यपरिणामकारणापां ३० विताद् आत्मनो जीवादिपदार्थविचारिवषयोऽधिगमो निसर्गश्च व्यापारः । प्रणिधानिवशेषा-

हितद्वैविध्यमेव जनितव्यापारं प्रणियानविशेषाहितद्वैविध्यजनितव्यापारं तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्य-ग्दर्शनम् । अस्यार्थे उत्तरत्र वक्ष्यते ।

रेनयप्रमाणविकल्पपूर्वको जीवाद्यर्थयाथात्म्यावगमः सम्यक्तानम् ।२। नयौ च प्रमाणे च नयंप्रमाणानि, तेषां विकल्पाः नयप्रमाणविकल्पाः । द्वौ नयौ द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्च, द्वे प्रमाणे प्रत्यक्षं परोक्षं च, तेषां विकल्पा नैगमादयो मत्यादयश्च वक्ष्यन्ते । पूर्वशब्दस्तत्कारणवाची । नयप्रमाणविकल्पपूर्वको नयप्रमाणविकल्पहेतुक इत्यर्थः । येन येन प्रकारेण जीवादयः पदार्था अवस्थिताः तेन तेनावगमः जीवाद्यर्थयायात्म्यावगमः सम्यक्तानम् । मोहसंशयविपर्यय-• निवृत्त्यर्थं सम्यग्विशेषणम् ।

संसारकारणिविनिवृत्ति प्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवतो वाह्याभ्यन्तरिक्रयाविशेषोपरमः सम्यक्र० चारित्रम् ।३। संसारः पञ्चिवयः द्रव्यक्षेत्रकालभवभावपरिवर्तनभेदात् । तस्य कारणं कर्म अिंद्यवयम्, तस्य विशेषेणात्यन्तिकी निवृत्तिः संसारकारणिविनिवृत्तिः, तां प्रत्यागूर्णस्योद्यतस्य, ज्ञानवत इति प्रशंसायां मतुः, यथा रूपवानिति प्रशंसायुक्तस्य सत्ता कथ्यते । निह् कस्यचिद्र्षं नास्ति, प्रशस्तं तु नास्ति, तथा ज्ञानमस्यास्तीति ज्ञानवानिति प्रशंसायुक्तस्य सत्ता कथ्यते । न कस्यचिष्ज्ञानं नास्ति सर्व एवात्मा ज्ञानवान् चैतन्यात्, मिथ्यादर्शनोदये विपरीतार्थरथ् प्राहित्वात् मिथ्यादृष्टिरज्ञः, तदभावे यायात्म्येनार्थविभावनात् सम्यग्दृष्टः प्रशस्तज्ञानः,
तस्य ज्ञानवतः । किया कियान्तराद्विशिष्यते येन स विशेषः, विशिष्टिर्वा विशेषः । स द्विविधो
बाह्य आभ्यन्तरश्चिति । बाह्यो वाचिकः कायिकश्च बाह्योन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्, आभ्यन्तरो
मानसः छद्मस्थाप्रत्यक्षत्वात् , तस्योपरमः सम्यक्चारित्रिमत्युच्यते । स पुनः परमोत्कृष्टो
भवति वीतरागेषु यथाख्यातचारित्रसंज्ञकः । आरातीयेषु संयतासंयतादिषु सूक्ष्मसाम्परायिकान्तेषु प्रकर्षाप्रकर्षयोगी भवति ।

ज्ञानदर्शनयोः करणसाधनत्वं कर्मसाधनश्चारित्रशब्दः ।४। ज्ञानं दर्शनमिति करण-साधनावेतौ शब्दौ, \*"करणाधिकरणयोः" [जैने० २।४।९९] इति युटो विधानात् । कर्मसाधन-श्चारित्रशब्दः \*"भूविदगृभ्यो णित्रश्चरेवृं त्ते" [उणादि० ४।१७७-७८] इति कर्मणि विधानात् । ज्ञानदर्शनशक्तिविशेषशुद्धिसन्निधाने जीवादीनर्यानात्मा जानाति पश्यित वा येन तज्ज्ञानं दर्शनं २५ च । चारित्रमोहोपशमक्षयक्षयोपशमसद्भावे चर्यते तदिति चारित्रम् ।

कर्तृ करगयोरन्यत्वादन्यत्वमात्मज्ञानादीनां परश्वादिवदिति चेत्ः नः तत्परिणामाद-ग्निवत्।५। स्यादारेका-ज्ञानदर्शनयोरात्मद्रव्यादन्यत्वीम्, कस्मात् ? दृष्टत्वात् देवदत्तपर-शुवदितिः तन्नः कि कारणम् ? तत्परिणामादग्निवत्। यथा बाह्यद्रव्यादिपञ्चतयहेतुसन्निधाने सति आभ्यन्तरपरिणामविशात् 'तेज्रस्कायिकनामकर्मोदयाविभीवितौष्ण्यपर्याय आत्मा

१ तथैव निर्देक्ष्यमाणत्वात् सम्याज्ञानलक्षणिमह निर्शवितलभ्यं व्याचव्टे । २ सम्यक्चारित्रं निर्देवतगम्यलक्षणमाह । ३ विनिवृत्तिः सम्यक्चारित्रमित्युच्यमाने शीर्षोपहारादिषु स्वशीर्षादिद्रव्यनिवृत्तिः सम्यकरवादिस्वगुणनिवृत्तिश्च तन्माभूविति क्रियाग्रहणम् । ४ बिहःक्रियायाः कायवाग्योगरूपाया एव आभ्यन्तरक्रियाया एव वा मनोयोगरूपाया विनिवृत्तिः सम्यक्चारित्रं माभूविति क्रियाया बाह्याभ्यन्तरिवशेषणम् ।
लाभाद्यर्थः तदृशिक्रयाविनिवृत्तिरिप (तन्माभूविति संसारकारणनिवृत्ति प्रत्यागूणस्येति वचनम् ) नापि
मिथ्यादृशः सा तद् भवति इति ज्ञानवत इति वचनात् । सम्यग्वशेषणाविह ज्ञानाश्रयता संसारकारण
विनिवृत्तिता च लभ्यते । चरित्रशब्दात् बहिरभ्यन्तरिक्रयाविनिवृत्तिता सम्यक्चारित्रस्य सिद्धा तदभावे
तद्भावानुपपत्तेः । ४ -त्रमुच्यते ता०, ग्रा०, ब०, द० । ६ तंज- मु० ।

तत्परिणामादग्निव्ययदेशभाग् भवति, स एवम्भूतनयवक्तव्यतया उष्णपर्यायादनन्यः, तथा एवम्भू-तनयवक्तव्यवशाज्<sup>र</sup> ज्ञानदर्शनपर्यायपरिणत आत्मैव ज्ञानं दर्शनं च तत्स्वाभाव्यात् ।

अतत्स्वाभाव्येऽनवधारणप्रसङ्गोऽग्निवत्।६। यथा अग्निरुष्णपर्यायेणान्यद्रव्यासाधारणेना-वधार्यते 'अयमग्निः' इति, स चेत्तत्स्वभावो न भवेत् प्रतिविशिष्टासाधारणपर्यायाभावादग्नेरनव-धारणप्रसङ्गः । तथा आत्मनोऽपि ज्ञानादन्यत्वेऽनवधारणम्, यतोऽयमन्यद्रव्यासाधारणज्ञान-पर्यायः तत्स्वभावात्, ततोऽनन्यो द्रव्यायदिशात् । स चेन्न ज्ञानस्वभावः सत्येवमज्ञः स्यात्, तत्रश्चास्यानवधारणप्रसङ्गः ।

अर्थान्तरात् संप्रत्यय इति चेत्; नः उभयासत्त्वात् ।७। स्यादेतत् —अन्यत्वे सत्यपि नानवधारणम् । कृतः ? यस्मादर्थान्तरात् संप्रत्ययः नीलीद्रव्यसम्बन्धान्छाटीपटकम्बलादिषु नीलसम्प्रत्यवत् । यथा अर्थान्तरभूतेन नीलीद्रव्येण 'सम्बद्धत्वान्छाटीपटकम्बलादिषु नीलसम्प्रत्ययः तथा
अर्थान्तरभूतोष्णगुणसमवायादुष्णोऽग्निः, आत्माध्वार्थान्तरभूतज्ञानगुणसमवायाज् ज्ञ इति; तन्नः;
कि कारणम् ? उभयासत्त्वात् । दण्डदण्डिवत् । यथा दण्डसम्बन्धात् प्राग्दण्डी जात्यादिभिल्क्षणैः
स्वतः सिद्धत्वात् सन्, दण्डोऽपि प्राग्दण्डिसम्बन्धाद्वृत्तद्वाधिमादिना लक्षणेन स्वतः सिद्धत्वात्
सन्, अतो दण्डयोगाद्ण्डीत्येतन्न्याय्यम्, तथा नीलद्रव्ययोगाच्छाटचादि नीलिमत्येतन्न्याय्यम्,
तथोष्णगुणयोगान्न प्रागग्नेरन्यद्विशेषलक्षणं सद्भावस्य प्रख्यापकमस्तीति असन्नग्निः, उष्णस्यापि प्रागग्नियोगादसत्त्वं निराश्रयगुणाभावात् । न चासतोः सम्बन्धो दृष्ट इष्टो वा । आत्मनोऽपि ज्ञानगुणयोगात् प्रागसत्त्वं विशेषलक्षणाभावात् । ज्ञानस्याप्यात्मद्रव्यसंबन्धात् प्रागसत्त्वं
निराश्रयगुणाभावात् । नचासतोः सम्बन्धो दृष्ट इष्टो वा । तस्मादुभयासत्त्वान्नार्थान्तरात्
संप्रत्ययः । किञ्च,

### उभयथाप्यसद्भावात् ।८। कथम् ?

सर्वासद्वादिवत् । ९। इदमिस त्वं प्रष्टव्यः — उष्णगुणोगात् प्रागग्ना उष्ण इति ज्ञानं स्याद्वा, न वेति ? य दि प्रागुष्णगुणयोगादग्नावुष्ण इति ज्ञानं १ स्यात्; कैमर्थक्यादुष्णगुणयोगः प्रार्थ्यते ? अथ नास्ति; अतोऽप्युष्णज्ञानाभावात्, अनुष्णस्वभावस्याग्नेः उष्णगुणयोगादुष्ण इति व्यपदेशाभावः १ । किञ्च,

अनवस्थाप्रतिज्ञाहानिदोषप्रसङ्गात् ।१०। कथम् ?

सर्वसत्प्रतिपक्षवादिवत् ।११। यथा यद्युष्णगुणयोगादिग्निरुष्णः; अथोष्णगुणः, केन योगादुष्णः? स्वभावादिति चेत्; अग्नौ कोऽपरितोषः ? उष्णत्वादुष्णगुणस्योष्णत्वमिति चेत्; उष्णत्वस्योष्वत्वं कृतः ? स्वत एवेति ,चेत्; अग्नौ कोऽपरितोषः ?
अथाग्नेरुष्णत्वं स्वत एव मास्चिधदिति उष्णत्वस्याप्येन्यदुष्णत्वमस्ति तस्याप्यन्यदित्यनवस्था ।
अथानवस्था माभूदिति स्वत एवोष्णत्वस्योष्णत्वम्, ननु प्रतिज्ञाहानिः 'अर्थान्तरात् दे संप्रत्ययः' इति । तथा यदि ज्ञानगुणयोगादात्मा ज्ञः, अथ ज्ञानगुणः केन योगात् ?
स्वभावादिति चेत्; आत्मिन कोऽपरितोषः । ज्ञानत्वाण्ज्ञानगुणस्य ज्ञानव्यपदेश इति चेत्; ज्ञानत्वस्य ज्ञानत्वं कृतः ? स्वत एवेति चेत्; आत्मिन कोऽपरितोषः ? अथात्मनो ज्ञत्वं स्वत

१-क्तव्यतावशा-मु०, ग्रा०, ब०, द०। २ -नं च दर्शनं मु०, ग्रा०, ब०, द०। ३ सम्बन्ध-ग्रा०, ब०, मु०। ४ वार्था-मु०, ग्रा०, ब०। ५ व्यतिरेकदृष्टान्तोऽयम्। ६ स दण्डो मु०, ग्रा०, ब०। ७ सतो मु०, ग्रा०, ब०। ६ सर्वसद्घादि श्र०। ६ इदमस्तित्वं मु०, ग्रा०, ब०। 'इदं त्वं प्रष्टव्योऽसि' इत्यर्थः सम्पा०। १० -नं कै- मु०, ग्रा०, ब०, द०। ११ -भावात् किञ्च ता०, मु०, ग्रा०, ब०, द०।

एव मासिधदिति ज्ञानत्वस्याप्यन्यज्ञानत्वमस्ति 'तस्याप्यन्यत् तस्याप्यन्यदित्यनवस्था । अथानवस्था माभूदिति स्वत एव ज्ञानत्वस्य ज्ञानत्विमष्टं ननु प्रतिज्ञाहानिः 'अथिन्तरात् संप्रत्ययः' इति । किञ्च,

तत्परिणामाभावात् ।१२। यथा दण्डसंबन्धेऽपि दण्डिनो न दण्डपरिणामः दण्डि-व्यपदेशमात्रप्रतिलम्भात्, तथा उष्णगुणस्योष्णत्वसामान्यविशेषसंबन्धे नोष्णत्वं गुण-सामान्य-विशेषपदार्थभेदात्, अत 'उष्णत्ववानुष्णगुणः' इत्यासवतं न तु 'उष्णः' इति । तथोष्णगुणसंबन्धेऽ-विशेषपदार्थभेदात्, अत 'उष्णत्ववानुष्णगुणः' इत्यासवतं न तु स्वयम् 'उष्णः' इति । प्यग्नेर्नोष्णत्वं द्रव्य-गुणपदार्थभेदात्, अत 'उष्णवानग्निः' इत्यासवतं न तु स्वयम् 'उष्णः' इति ।

समवायादिति चेत्ः नः प्रतिनियमाभावात् ।१३। स्यान्मतम्—समवायो नामायुतसिद्धलक्षणः संबन्ध इहेदंबुद्धचिभधानप्रवृत्तिहेतुः तेनैकत्विमवं नीतानां व्यपदेशो भवित—उष्णत्व१० समवायादुष्णो गुणः, उष्णगुणसमवायाच्चािनकष्ण इतिः, तन्नः, कृतः ? प्रतिनियमाभावात्।
उष्णत्वोष्णगुणयोः अग्न्युष्णयोश्चान्यत्वे कोऽयं प्रतिविश्चिष्टो नियमो यदुष्णगुणस्याग्नावेव
समवायो नाष्मु, शीतगुणस्य चाष्स्वेव समवायो नाग्नौ । उष्णत्वस्य चोष्णगुणेनैव समवायो
न शीतादिगुणान्तरेणेति । तद्येन विशेषेणायं प्रतिनियम इष्यते न तं पश्यामः । अत एव द्रव्यपरिणाम एवौष्ण्यमिति सिद्धं नान्यस्तत्प्रतिनियमहेतुरस्ति । स्वभावो हेतुरिति चेत्ः तत एव
१४ तत्परिणामसिद्धः । किञ्च,

समवायाभावो वृत्त्यन्तराभावात् ।१४। नास्ति तत्परिकल्पितः समवायः । कुतः ? वृत्त्यन्त-राभावात् । यथा गुणादीनां पदार्थानां द्रव्ये समवायसंबन्धादृत्तिरिष्टा तथा समवायः पदार्थान्तरं भूत्वा केन संबन्धेन द्रव्यादिषु वर्त्स्यति समवायान्तराभावात् ? एक एव हि समवायः \*"तस्वं भावेन 'व्याख्यातम्'' [वैशे॰ ७।२।२८] इति वचनात् । न च संयोगेन वृत्तिः युतसिद्धचभावात्, युतसिद्धानामप्राप्तिपूर्विका प्राप्तिः संयोगः । न चान्यः संबन्धः संयोगसमवायविलक्षणोऽस्ति येन समवायस्य द्रव्यादिषु वृत्तिः स्यात् । अतः समवायिभिरनभिसंबन्धात् नास्ति खरविषाणवत् समवायः ।

प्राप्तित्वात् प्राप्त्यन्तराभाव इति चेत्; नः व्यभिचारात्।१५। स्यान्मतम् – द्रव्यादीनि प्राप्ति-मन्ति अतस्तेषां यया कथाचित् प्राप्त्या भवितव्यम्, समवायस्तु प्राप्तिनं प्राप्तिमान्, अतः प्राप्त्य-२५ न्तराभावेऽपि स्वत् एव प्राप्नोतीतिः तच्च नः कस्मात् ? व्यभिचारात्। यथा संयोगः प्राप्ति-रिप सन् प्राप्त्यन्तरेण समवायेन वर्तते तथा समवायस्यापि स्यादिति।

प्रदीपविदित चेत्ः नः तत्परिणामादनच्यत्वसिद्धेः । १६। स्यादेतत्—यथा प्रदीपः प्रदीपान्तर-मनपेक्षमाण आत्मानं प्रकाशयित घटादीश्च, तथा समवायः संबन्धान्तरापेक्षामन्तरेणात्मनश्च द्रव्यादिषु वृत्तिहेतुर्द्रव्यादीनां च परस्परत् इतिः तन्नः कुतः ? तत्परिणामादनन्यत्वसिद्धेः । यथा प्रदीपः स्वयं प्रकाशपरिणामात् प्रकाशात्मनोऽनन्यः प्रकाशान्तरं नापेक्षते, अन्यथा प्रकाशात्मनोऽन्यत्वे प्रदीपस्याप्रदीपत्वप्रसङ्गः, यतो न प्रकाशात्मानं प्रोज्झ्यान्यः प्रदीपोस्ति, तथा न द्रव्यादन्ये गुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः सन्ति द्रव्यस्यैवोभयपरिणामकारणापेक्षस्य गुणः कर्म

१ तस्याप्यन्यदि - प्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। २ - वानी - मु०। ३ तस्माद्येन मु०, घ्रा०, ब०, द०। ४ - सिद्धेः ता०। १ "व्याख्यातमिति शेषः। तत्त्वमेकत्वं, भावेन सत्त्या व्याख्यातम्। यथैका सत्ता सर्वत्र सद्बुद्धिप्रवर्तका तथैक एव समवायः सर्वत्र समवेतबुद्धिप्रवर्तकः स्वलिङ्गाविशेषात् विशेषालिङ्गा- भावाच्ये - वैशे० उप०। ६ प्रोह्मान्यः मु०, घ्रा०, ब०।

सामान्यं विशेषः समवाय इत्येवमादिपर्यायान्तरेण परिणामः । यथा प्रदीपः स्वलक्षणप्रसिद्धो घटादिभ्योऽन्यो नैवं समवायः स्वलक्षणप्रसिद्धः द्रव्यादन्योऽस्ति, द्रव्यस्यैव गुणादि-पर्याय-परिणामात् । तस्मान्न प्रदीपवत् समवायसिद्धिः । अन्यथा च द्रव्यादन्यत्वे गुणादीनां द्रव्यस्या-द्रव्यत्वप्रसङ्गो यतो न गुणादिपर्यायान् प्रोज्ङ्यान्यद् द्रव्यमस्ति । यदि वा गुणादीन् प्रोज्ङ्य द्रव्यं केनचिदन्येन स्वविशेषेण प्रसिद्धं यद् गुणादिभिः सम्बध्यते स विशेष उच्यताम् ? यतो न गुणादिपरित्यागेनान्यो द्रव्यस्य विशेषः स्वतः प्रसिद्धोऽस्ति । अतो द्रव्यपरिणामा एव गुणादय 'इति सिद्धम् । किञ्च,

े विशेषविज्ञानाभावात् । १७। यस्य युतायुतसिद्धार्थग्राहकं विज्ञानमेकमस्ति तस्य अयुत-सिद्धानां समवायः युतसिद्धानां संयोग इति स्याद्विशेषविज्ञानम्, भवतस्तु क्षिणिकैकार्थविष-यत्वाज्ज्ञानानां तद्विशेषविज्ञानाभावः, तदभावात्तद्विवेकाभावः ।

संस्कारादिति चेत्ः नः तस्यापि तादात्म्यात् ।१८। स्यादेतत् – ज्ञानजो ज्ञानहेतुरच संस्कारो-ऽस्ति, तस्यादः सामर्थ्यमितिः तन्नः कृतः ? तस्यापि तादात्म्यात्। एकार्थग्राहिज्ञानजस्य संस्कारस्य चैकार्थग्राहिज्ञानहेतुत्वात्, अनेकार्थग्राहिज्ञानाभावाच्चानेकार्थग्राहिज्ञानसंस्काराभावः, तस्मात् पूर्वोक्तो दोषस्तदवस्य एव।

अथवा, अयमर्थः—'कर्तृं करणयोरन्यत्वादन्यत्वमात्मज्ञानादीनां परश्वादिवदिति चेत्; नः; तत्परिणामादिग्नवदिति । यथा अग्निरग्निस्वभावादन्यो दहन्—दाहिकियायाः कर्ता । किंकरणो दहित ? तत्परिणामादग्न्यात्मैव करणम्, तथा आत्मा ज्ञस्वभावत्वात् ज्ञानादन्यः, तत्परिणामादर्थान् जानन् ज्ञानिकियायाः कर्ता । किंकरणो जानाति ? तत्परिणामात् तदेव ज्ञानं करणत्वेन विवक्ष्यते । अन्यथा चाऽतत्स्वाभाव्ये अनवधारणप्रसङ्गोऽग्निवत्' इत्येवमादि-वाक्यार्थविवरणं दहनस्वभावापेक्षया योज्यम् । किञ्च,

अनेकान्तात् पर्यायपर्यायिणोर्थान्तरभावस्य घटादिवत् ।१९। यथा घटकपालशकलशकंरादीनां नयद्वयापंणाभेदात् स्यादेकत्वं स्यादन्यत्वम् । कथम् ? इह पर्यायार्थिकगुणभावे
द्रव्यार्थिकप्राधान्यात् पर्यायार्थानपंणात् मृद्रूपद्रव्याजीवानुपर्योगादिद्रव्यार्थापंणात् स्यादेकत्वम्,
यतो घटकपालादयो मृद्रूपद्रव्यार्थं न जहित । तेषामेव द्रव्यार्थिकगुणभावे प्रयायार्थिकप्राधान्याद्
द्रव्यार्थानपंणात् कारणविशेषापादितभेदपर्यायार्थापंणात् स्यादन्यत्वम्, यतोऽन्यो घटपर्यायः
अन्यश्च कपालादिपर्यायः, तथा मृदो घटादिपर्यायाणां च स्यादेकत्वं स्यादन्यत्वम् । कथम् ?
तत्परिणामात् स्यादेकत्वम्, यतो मृद्रूपमेव उभयपरिणामकारणवैशाद् घटकपालादिप्रयायपरिणतं तद्वचपदेशभाग् भविति, नान्या मृत् नान्ये घटादयो मृद्रूपव्यतिरिक्तघटादिपर्यायाभावात् ।
पर्यायि-पर्यायभेदाच्च स्यादन्यत्वम्, यतः पर्यायि मृद्दूव्यं पर्याया घटादयः । तथा आत्मनोऽपि
ज्ञानादिपर्यायाणां च स्यादेकत्वं स्यान्नानात्वम् । कथम् ? पर्यायाधिकगुणभावे द्रव्यार्थिकप्राधान्यात् पर्यायार्थानपंणात् अनादिपारिणामिकचैतन्य जीवद्रव्यादिद्रव्यार्थापंणात् स्यादेकत्वम्, यतो ज्ञानादयोऽनादिपारिणामिकचैतन्य जीवद्रव्यार्थां न जहित । तेषामेव
द्रव्यार्थिकगुणभावे •पर्यायार्थिकप्राधान्याद् द्रव्यार्थानपंणात् कारणिवशेषापादितभेदपर्यायार्थापं
णात् स्यादन्यत्वम्, यतोऽन्यो ज्ञानपर्यायोऽन्ये च दर्शनादिपर्यायाः, तथा आत्मनो ज्ञानादिपर्या

१ इति प्रति — मु०। २ विशेषपरिज्ञा—मु०, ग्रा०, ब०, द०। ३ क्षणिकम् एकार्थविषयञ्च ज्ञानं यतः। ४ —नस्य संस्का — ग्रा०, ब०, मु०, द०। ५ कोऽर्थः। ६ वा त— मु०, ग्रा०, ब०, द०। ७ —जीवद्रव्यार्था— मु०, ग्रा०, ब०, द०।

याणां च स्यादेकत्वं स्यादन्यत्वम् । कथम् ? तत्परिणामादेशात् स्यादेकत्वम्, यत आत्मैवोभय-परिणामकारणवज्ञात् ज्ञानादिपर्यायपरिणतो ज्ञानादिव्यपदेशभाग् भवति, नान्य आत्मा नान्ये पर्यायिपर्यायभेदाच्च स्यादन्यत्वम्, ज्ञानादयः आत्मद्रव्यव्यतिरिक्तज्ञानादिपर्यायाभावात् । यतः पर्यायी आत्मा पर्याया ज्ञानादयः। तस्मादेकत्वान्यत्वं प्रत्यनेकान्तोपपत्तेः तत्परिणामत्वेऽपि

इतरथा हि एकार्थपर्यायादन्यत्वप्राप्तिवृक्षवत् ।२०। यस्यैकान्तिकं कर्नृकरणयोरन्यत्वं ५ करणभावो युक्तः। तस्यैकार्थपर्यायादन्यत्वं प्राप्तम् । कथम्?वृक्षवत् । यथा 'प्रासादं करोति परश्वादिभिः' इत्यत्र कर्तृ करणयोरन्यत्वं तथा 'भज्यते वृक्षः शाखाभारेण' इत्येकस्य वृक्षस्य शाखाभारार्थपर्यायाद-न्यत्वं प्राप्तम्, 'न चादोऽस्ति, यतो न शाखाभारादृते अन्यो वृक्षः। न च शाखाभारादन्यो वृक्षो न भवतीति 'भज्यते वृक्षः शाखाभारेण' इति एकार्थपर्यायात्मकः करणनिर्देशो न भवति ? तथा नात्मद्रव्यादृते अन्यज्ज्ञानम् । न चात्मद्रव्यादृते नान्यज्ज्ञानमिति 'जानात्यनेनार्थानात्मा' इत्ये-कार्थपर्यायात्मकं करणं न भवति ? किञ्च,

करणस्योभयथोपपत्तेर्द्रव्यस्य मूर्तिमदमूर्तिभेदवत् ।२१। यथा द्रव्यस्य मूर्तिमदमूर्ति-भेदादेकान्तपरिग्रहो नास्ति-पुद्गलद्रव्यं मूर्तिमत्, धर्माधर्माकाशकाला अमूर्तयः, आत्मा वार्मातः १५ द्रव्याथिदेशात् न पर्यायाथिदेशात्, तस्यानादिकार्मणशरीरसंबन्धात्। तथा करणं द्वेधा-विभक्ता-ऽविभक्तकर्तृ कभेदात् । कर्तु रन्यद्विभक्तकर्तृ कं यथा 'परशुना छिनित्त देवदत्तः' इति । कर्तुर-नन्यदिवभक्तकर्तृ कं यथा 'अग्निरिन्धनं दहत्यौष्ण्येन" इति । तथा 'आत्मा ज्ञानेनार्थान् जानाति' इत्यविभक्तकर्तृकं करणम् । किञ्च,

बृष्टान्ताच्च कुशूलस्वातन्त्रयवत् ।२२। यथा 'भिनत्ति कुशूलं देवदत्तः' इत्यत्र कुशूलो यदा २० भिदिकियायाः सुकरतया स्वातन्त्र्येण विवक्षितः स्वयमेवात्मानं भिनत्ति इति, तदा 'कि करणोऽ-सावात्मानं भिनत्तिः इति विवक्षायां कुशूलात्मैव करणत्वेनोपादीयते । तथा आत्मैव ज्ञाता करणं च भवति । किञ्च,

एकार्थपर्यायिवशेषोपपत्तेरिन्द्रादिव्यपदेशवत् ।२३। इहैकस्यार्थस्य अनेक पर्यायिवशेषो-पपत्तिर्दृष्टा। न चनस्य तेभ्यः पर्यायेभ्योऽन्यत्वम्। कथम् ? इन्द्रादिव्यपदेशवत् । यथैनस्य २५ देवराजार्थस्य इन्द्रशकपुरन्दराद्यनेकव्यञ्जनपर्यायविशेषोपपत्तिः । नच देवराजस्य इन्द्रशक-पुरंन्दरा विपयि भयोऽन्यत्वम् । न चानन्यत्वात् येनायमिन्द्रस्तेनैव शकः पुरन्दरो वा, येन वा शकस्तेनैवेन्द्रः पुरन्दरो वा, येन वा पुरन्द्रस्तेनैवेन्द्रः शैको वा। कथम् ? इह यत इन्द्रादीनां प्रतिनियतव्यञ्जनपर्यायोपपत्ति:-इन्दनादिन्द्रः शकनाच्छकः पूर्दारणात् पुरन्दर इति । न चेन्दनशकनपूर्वारणव्यञ्जनपर्यीयभेदात् देवराज इन्द्रः शकः पुरन्दरो वा न भवति। ३० भवत्येव । तथैकस्य आत्मनो ज्ञानादिपर्यायविशेषोपपत्तिः, तस्मादेकार्थपर्यायविशेषोपपत्तेः नान्यत्वमात्मद्रव्यादेकान्तेन ज्ञानादीनाम् ।

कर्तृ साधनत्वाद्वा दोषाभावः।२४। अथवा, नेमौ ज्ञानदर्शनशब्दौ करणसाधनौ । कि तर्हि ? कर्तृ सावनौ । तथा चारित्रशब्दोऽपि न कर्मसावनः । कि तर्हि ? कर्तृ सावन । कथम् ? एवम्भूत-नयवशात् । ज्ञानदर्शनचारित्राणि आत्मैवेष्टः, अतस्तत्परिणामाज्ज्ञानादिपरिणत आत्मैव

१ त वादोऽस्ति ता०। २ भवन्तीति ग्रा०, ब०, द०,मु०। ३ चामूर्तः ग्रा०, ब, द०, मु०, तार्व । ४ - हणेनेति ग्रा० । ५-कत्वप- श्र० । ७ -रपर्या- श्र० ।

जानातीति ज्ञानम्, पश्यतीति दर्शनम्, चरतीति चारित्रम्। अतो १य उक्तः-'कर्तृ करणयोरन्य-त्वादन्यत्वमात्मज्ञानादीनाम्' इति दोषः; स न भवति ।

लक्षणाभाव इति चेत्ः नः बाहुलकात् ।२५। स्यादेतत्—न लक्षणमस्ति कर्तरि युटो वि-धायकमितिः तन्नः कृतः ? बाहुलकात् \*"युड् व्याबहुलम्" [जैने०२।३।९४] इति कर्तरि पुट् णित्रश्च यत्र विहिताः ततोऽन्यत्रापि दृश्यन्ते—दया भावकर्मणोर्विहिताः करणादिष्वपि ५ भवन्ति—स्नात्यनेन स्नानीयश्चूणः, ददात्यस्मै इति दानीयोऽतिथिः, समावर्तन्ते तस्मादिति समावर्तनीयो गुरुः। करणाधिकरणयोर्यु डुक्तः कर्मादिष्वपि दृश्यते—निरदित तदिति निरदनम्, प्रस्कन्दित तस्मादिति प्रस्कन्दनम्। अथवा,

भावसाधना ज्ञानादिशब्दाः तत्त्वकथनात् दात्रस्य करणव्यपदेशवत् ।२६। यथौदासीन्ये-नावस्थितमिन्छन्दत्तृणादि दात्रं करणिमिति व्यपदिश्यते, 'तथौदासीन्येनावस्थितानि ज्ञान-दर्शनचारित्राणि प्रतिनियतज्ञानदर्शनचरणित्रयाव्यापारं प्रति निवृत्तौत्सुक्यानि कथ्यन्ते—कोऽसौ मोक्षमार्गः ? ज्ञानदर्शनचारित्राणि—ज्ञातिर्ज्ञानम्, दृष्टिदर्शनम्, चरणं चारित्रमिति । क्रियाव्या-पृतानां तु ज्ञानादीनां कर्त्रादिकारकव्यवहारः ।

व्यक्तिभेदादयुक्तिमिति चेत्; नः एकार्थे शब्दान्यत्वाद् व्यक्तिभेदगतेः ।२७। स्यादेतत्—'ज्ञान-मात्मा'इत्ययुक्तम् । कस्मात् ? व्यक्तिभेदात्, अभिधेयविल्ळिङगसंख्ये भवतोऽभिधानस्येति 'ज्ञान आत्मा' इति प्राप्नोतीतिः; तन्नः किं कारणम् ? एकार्थे शब्दान्यत्वाद् व्यक्तिभेदगतेः—एक-स्मिन्नप्यर्थे शब्दभेदाद् व्यक्तिभेदा दृश्यन्ते, यथा 'गेहं कुटी मठः, पुष्यः तारका नक्षत्रम्' इति, एवं 'ज्ञानमात्मा' इत्यपि स्यात् ।

ज्ञानग्रहणमादौ न्याय्यं तत्पूर्वकत्वाद्र्शेनस्य ।२८। आह-इह ज्ञानग्रहणमादौ न्याय्यम् । कुतः ? तत्पूर्वकत्वाद्र्शनस्य, यतः पदार्थतत्त्वोपलब्धिपूर्वकं श्रद्धानम् ।

20

३५

अल्पाच्तरत्वाच्च ।२९। दर्शनात् ज्ञानमल्पाच्तरम्, अतश्च पूर्वं वाच्यम्।

नः उभयोर्युगपत्प्रवृत्तेः, प्रकाशप्रतापवत् । ३०। नैष दोषः । कुतः ? उभयोर्यु गपत्प्रवृत्तेः । कथम् ? प्रकाशप्रतापवत् । यथा सिवतुर्घनपटलावरणिवगमे प्रतापप्रकाशप्रवृत्तिर्यु गपद् भवित तथा ज्ञानदर्शनयोर्यु गपदात्मलाभः । तद्यथा-यदा दर्शनमोहस्योपशमात् क्षयोपश्चमात् क्षयाद्वा आत्मा सम्यग्दर्शनपर्यायेणाविभविति तदैव तस्य मत्यज्ञानश्रुताज्ञानिवृत्तिपर्वकं मित्ज्ञानं श्रुतज्ञानं चाविभविति ।

दर्शनस्यैवार्भ्याहितत्वात् ।३१। यदप्युक्तम् - अल्पाच्तरत्वाज्ज्ञानस्य पूर्विनिपातः दिति ; तदसत् ; कस्मात् ? दर्शनस्यैव अभ्यहितत्वात् । ज्ञानादृर्शनमेवाभ्यर्हितम्, दर्शनसन्निधाने सत्यज्ञानस्यापि ज्ञानभावात्, ज्ञात्वाप्यश्रद्दधतस्तदभाद्वात् ।

मध्ये ज्ञानवचनम्, ज्ञानैपूर्वकत्वाच्चारित्रस्य १३२। यतो जीवादिपदार्थतत्त्वज्ञानसन्नि-धाने सित 'चारित्रमोहस्योपशमात् क्षयोपशमात् क्षयाद्वा कर्मादानहेतुक्रियाविशेषोपरमश्चारित्र-परिणामो भवति, ततश्चारित्रस्य ज्ञानपूर्वकत्वात् ज्ञानं पूर्वं प्रयुक्तम् ।

इतरेतरयोगे द्वन्द्वः, मार्गं प्रति परस्परापेक्षाणां प्राधान्यात् ।३३। अयमितरेतरयोगे द्वन्द्वो दर्शनं च ज्ञानं च चारित्रं च दर्शनज्ञानचारित्राणीति । कुतः ? मार्गं प्रति परस्परापेक्षाणां प्राधान्यात् ।

१ यदुक्तं क-श्रव, ताव, मूव । २ व्याभाव-ग्राव, बव, दव, मुव । त्याः इति प्रत्यया इत्यर्थः । -श्रव टिव, ताव टिव । ३ प्रतापत्रकाशवत् मुव, आव, बव, दव, । ४ चारित्रमोहोप-मुव, ग्राव, बव।

सर्वपदार्थप्रधानत्वाद् बहुवचनान्तः ।३४। यथा प्लक्षन्यग्रोधपलाशा इति अस्त्यादिस-मानकालिकयाणां प्लक्षादीनां परस्परापेक्षाणामितरेतरयोगे द्वन्द्वः सर्वपदार्थप्रधानत्वात् बहुवचनान्तः, तथा दर्शनज्ञानचारित्राणामस्त्यादिसमानकालिकयाणां परस्परापेक्षाणामि-तरेतरयोगे द्वन्द्वः सर्वपदार्थप्रधानत्वाद् बहुवचनान्तः । यतस्त्रयाणामिप दर्शनादीनां 'सहिनानां १ परस्परापेक्षाणां मोक्षमार्गत्वं प्रति प्राधान्यं नैकस्य न द्वयोः ।

प्रत्येकं सम्यग्विशेषणपरिसमाप्तिर्भुजिवत् ।३५। यथा 'देवदत्तजिनदत्तगुरुदत्ता भोज्य-क्ताम्' इति भुजिः प्रत्येकं परिसमाप्यते, तथा प्रशंसावचनस्य सम्यक्शब्दस्य प्रत्येकमभि-सम्बन्धो दर्शनादिभिः-सम्यग्दर्शनं सम्यग्ज्ञानं सम्यक्चारित्रमिति ।

पूर्वपदसामानाधिकरण्यात्. तद्व्यक्तिवचनप्रसङ्ग इति चेत्; नः मोक्षोपायस्यात्मप्रधान१० त्वात् ।३६। स्यादेतद्-दर्शनादिभिः सामानाधिकरण्यात् तद्व्यक्तिवचने मोक्षमार्गस्य प्राप्नुत इतिः तत्रः किं कारणम् ? मोक्षोपायस्य आत्मप्रधानत्वात् । यो मोक्षमार्गो मोक्षोपायस्तस्य आत्मा स्वभावः येनात्मना येन स्वभावेन मोक्षमार्गं उच्यते, स दर्शनज्ञानचारित्राणा सर्वेषाम- विशिष्ट एकः पुल्लिङ्गश्च तस्य प्राधान्यात् सत्यपि सामानाधिकरण्ये न तद्वचिक्तवचन- प्राप्तिः, यथा 'साधवः प्रमाणम्' इति ।

आत्यन्तिकः सर्वकर्मनिक्षेपो मोक्षः ।३७। 'मोक्ष अंसने' इत्येतस्य घञा भावसाधनो मोक्षणं मोक्षः असनं क्षेपणमित्यर्थः, स आत्यन्तिकः सर्वकर्मनिक्षेपो मोक्ष इत्युच्यते ।

मृजेः शुद्धिकर्मणो मार्ग इवार्थाभ्यन्तरीकरणात् ।३८। मृष्टः शुद्धोऽसाविति मार्गः, मार्ग इव मार्गः । क उपमार्थः ? यथा स्थाणुकण्टकोपलशर्करादिदोषरिहतेन मार्गेण मार्गगाः सुखमभिप्रेत-स्थानं गच्छन्ति, तथा मिथ्यादर्शनाऽसंयमादिदोषरिहतेन त्र्यंशेन श्रेयोमार्गेण सुखं मोक्षं गच्छन्ति ।

ु अन्वेषणिकयस्यं वा करणत्वोपपत्तेः।३९। अथवा, 'मार्ग अन्वेषणे' इत्यस्य मार्गः सिंध्यति । कुतः? सम्यग्दर्शनादीनां करणत्वोपपत्तेः । मोक्षो येन मार्ग्यते स मोक्षमार्ग इति ।

युक्त्यनिभधानादमार्गं इति चेत्; नः मिथ्यादर्शनाज्ञानासंयमानां प्रत्यनीकत्वादौषधवत् ।४०। स्यादेतत्, नात्र युक्तिरुक्ता-'सम्यग्दर्शनादित्रयमित्थं मोक्षमार्गः' इति,अतोऽस्य मार्गत्वं नोपपद्यते इति; तन्नः किं कारणम् ? मिथ्यादर्शनाज्ञानासंयमानां प्रत्यनीकत्वात् । कथम् ? औषधवत् । यथा वातादिकारोद्भूतरोगाणां निदानभ्प्रत्यनीकं स्निग्धरूक्षाद्यौषधमुच्छेदकारणम्, तथा मिथ्यादर्शनाज्ञानासंयमादीनां निदानप्रत्यनीकं सम्यग्दर्शनाद्यौषधमुच्छेदकारणम् ।

इति तत्त्वार्थवार्त्तिके रे व्याख्यानालङकारे प्रथमेऽध्याये प्रथममाह्निकम् ।। १ ।।

१ संहतानां मु० । २ येनात्मीयेन स्वभावेन स मो-मु०, ग्रा०, ब० । येनात्माना येन स्वभावेन स मो- द०, श्र० । ३ ग्रादिकारणं वातादि । ४ -कव्या- ब०, ता० । सूत्राणामनुपपत्तिचीदनातत्प- रिहारो विशेषाभिषानञ्चेति वार्तिकलक्षणम् । ५ तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकालङकारे शास्त्रलक्षणव्याख्यानावसरे ग्राह्मिकलक्षणमप्युक्तम् - वर्णात्मकं हि पदम्, पदसमुदायविशेषः सूत्रम्, सूत्रसमूहः प्रकरणम्, प्रकर-णस्मितिराह्मिकम् । ग्राह्मिकसंघातोऽध्यायः, प्रध्यायसमुदायः शास्त्रमिति ।

विपर्ययाद् बन्धस्यात्मलाभे सित ज्ञानादेव तिद्विनिवृत्तेस्त्रित्वानुपपितः ।४१। अत्र किच-दाह-विपर्ययाद् बन्धस्यात्मलाभो भवति तदभावात्तत्त्वज्ञाने सित 'बन्धविनिवृत्तिर्भवति । कार-णाभावाद्धि कार्याभाव इति । बन्धनिवृत्तिरेव च मोक्षः । अतो मोक्षमार्गस्य त्रित्वं नोपपद्यते ।

प्रतिज्ञामात्रिमिति चेत्; नः सर्वेषामित्रिसंवादात् ।४२। स्यादेतत् –प्रतिज्ञामात्रमेतत् –'विन्पर्ययाद् बन्धो भवति' इति ; तन्नः किं कारणम् ? सर्वेषामित्रसंवादात् । नात्र अवादिनो विसंवदन्ते । तद्यथा—

'धर्मेण गमनम्'' इत्यादिवचनमेकेषाम् ।४३। अं'धर्मेण गमनमूर्ध्वम्'' [सांख्यका० ४४] भवतिअष्टसु ब्राह्मचसौम्यप्राजापत्यैन्द्रगान्धर्वयक्षराक्षसिपशाचेषु । अं'गमनमधस्ताद् भवत्यधर्मेण''
अधर्मेण खलु षट्सु स्थानेषु मानुषपशुमृगमत्स्यसरीसृपस्थावरेषु गमनम् । अं'ज्ञानेन चापवर्गो''
यदास्य रजस्तमसोर्गु णभावात् सत्त्वस्य प्राधान्यात् 'प्रकृतिपुरुषान्तरपरिज्ञानमाविर्भविति
तेनापवर्गः । अं'विषयंयादिष्यते बन्धः'' योऽ'स्याव्यक्तमहदहङ्कारतन्मात्रसंज्ञास्वष्टासु प्रकृतिषु
अनात्मीयासु आहङ्कारिकेषु वैकारिकेषु चेन्द्रियेषु आत्मत्वाभिमानः स विपर्ययः, तस्माद् बन्धः इत्येकेषां वचनम् ।

तथा अनात्मीयेष्वात्माभिमानविपर्ययात् तस्य शब्दाद्युपलिब्धरादिः गुणपुरुषान्तरोपल निब्धरन्तः। 'यावदस्याविभक्तः प्रत्ययः—श्रोत्रादीन्द्रियवृत्तिषु श्रवणादिषु 'अहं श्रोता' इत्येवमादिः, पाञ्चभौतिके च शिरःपाण्यादिसमूहे शरीरे 'अहं पुरुषः' इति प्रत्ययो भवति, तावदप्रतिबुद्ध निव्यत् संसारः। गुणपुरुषान्तरोपलिब्धरन्तः, यदा पुरुषवर्जं सर्वं प्रकृतिकृतं त्रिगुणमचेतनं भोग्य-मिति जानाति भोक्तारमकर्तारं चेतनं च पुरुषमन्यं प्रधानादवैति अचेतनांश्च गुणान् तदा तस्य गुणपुरुषान्तरोपलिब्धरन्तः संसारस्य। इति ज्ञानान्मोक्षो विपर्ययाद् बन्ध इत्येकेषाम्।

इच्छाद्वेषाभ्यामपरेषाम् १४४। इच्छाद्वेषपूर्विका 'धर्माधर्मयोः प्रवृत्तिस्ताभ्यां सुखदुःखं तत २० इच्छाद्वेषौ । न च विमोहस्य तौ मिथ्यादर्शनाभावात् । मोहश्चाज्ञानम् । विमोहस्य यतेः षट्-पदार्थतत्त्वज्ञस्य वैराग्यवतः सुखदुःखेच्छाद्वेषाभावः, इच्छाद्वेषाभावाद्धर्माधर्माभावः, तदभावे संयोगाभावोऽप्रादुर्भावश्च, स मोक्षः, तयोर्धर्माधर्मयोरभावे भवत्यपवर्गः । कथम् ? प्रदी-पोपरमे प्रकाशाभाववत् । यद्धि यद्भावं प्रतीत्यात्मानं प्रतिलभते तज्ञस्योपरमात्तिरोभावं याति तद्यथा प्रदीपोपरमात् प्रकाशाभावः । बन्धश्चादृष्टाद् भवति, कथम् ? अधर्मसंज्ञाददृष्टाद- २४ ज्ञानं भवति, अज्ञानाच्च मोहः, भोहवत इच्छाद्वेषौ जायते, इच्छाद्वेषाभ्यां धर्माधर्मौ, स 'एष बन्धः, अतः संसारस्य प्रसूतिः । तस्माद् भवत्यदृष्टाभावे संयोगाभावः । कतरस्य संयोग-स्याभावः ? जीवनसंज्ञकस्य । धर्माधर्मपिक्षः सदेहर्भ्यात्मनो मनसा संयोगो जीवनम्, तस्य धर्माधर्मयोरभावश्दभावोऽप्रादुर्भावश्च प्रत्यग्रशरीरस्यात्यन्तमभावः स मोक्षः । कथमभावो

१ बन्धनिवृ -ग्रा०, ब०, द०, ता०, म०। २ प्रतिवा- ग्र०, ब०, द०, ता०, म०। ३ गमनमूर्ध्वीम- ग्रा०, ब०, मु०। "धर्मेण गमनमूध्व गमनमधस्ताद् भवत्यधर्मेण। ज्ञानेन चापवर्गः
विपर्ययादिष्यते बन्धः।।" -सांख्यका० ४४। ४ सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रधानम्।
१ ए-स्यावक्तव्यम- ग्रा०, ब०, मु०। ६ बन्ध इत्येकेषां वचनित्यत्रापि योज्यम्। ७ ज्ञानम्।
६ यावत्तावच्च सांकत्येऽवधौ मानेऽवारणे इत्यवधौ। ६ ग्रज्ञानात्। १० वैशेषिकाणाम्
-सम्पा०। "इच्छा द्वेषपूर्विका धर्माधर्मप्रवृत्तिः।" -वेशे० सू० ६।२।१४। द्रष्टव्यम् -प्रश० भा० पृ०
१४४-४५। ११ धर्माधर्मप्रवृ- ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। १२ ग्रन्यथादर्शनम्। १३ एव मु०,
ग्रा०, ब०। १४ संकायपुरुषमानसस्योगो धर्माद्यपेक्षो जीवनिमिति प्रतिपादनात्। १५ -त्यन्ताभावः
ग्रा०, ब०, द० मु०।

१५

धर्माधर्मयोः ? अनागतानुत्पत्ति-सञ्चितिरोधाम्याम् । अनागतानुत्पत्तिः संचितिनरोधदच द्विविधोऽभावः । तत्रानागतानुत्पत्तिस्तावत् धर्माधर्मयोः —शरीरेन्द्रियमनोव्यतिरिक्तात्मदर्शनाद् अकुशलस्या'धर्मस्यानुत्पत्तिः तत्साधनानां पारवर्जनात्, धर्मस्यापि तत्साधनानामनभिसम्बन्धात्, नानभिसंहितं कर्म बध्नातीति । संचितिनरोधोऽपि—तदुद्वेगपरिखेदफलादधर्मनाशः, तस्मात् संसारादुद्वेगः । शरीरतत्त्वावलोकनात् शीतोष्णशोकादिनिमित्तं शरीरपरिखेदं प्रदाया-धर्मोऽतिरिच्यते । भोगदोषदर्शनात् षण्णां च पदार्थानां तत्त्वविनिर्णयात् प्रीतिमारभ्य धर्मस्य विनाशः, अतो मोक्ष इत्यपरेषां दर्शनम् ।

'दुःखादिनिवृत्तिः' इत्यन्येषाम् १४५। अ"दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषिमथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभावाज्ञिःश्रेयसाधिगमः'' [न्यायसू० १।१।२] इत्यन्येषां दर्शनम् । पाठं प्रत्युत्तरं मिथ्या-ज्ञानम् । सर्वेषामुत्तरस्य तत्त्वंज्ञानाञ्चिवृत्तौ यस्तदनन्तरोऽर्थस्तस्य निवृत्तिः । कश्चासौ ? दोषः, स हि मिथ्याज्ञानादनन्तरः तत्कार्यत्वात् । स चोत्तरः 'प्रवृत्तेः, प्रवृत्तिश्चानन्तरा तत्कार्यन्त्वात्, ततो दोषाभावे प्रवृत्त्यभावः । प्रवृत्तिरप्युत्तरा जन्मनः, प्रवृत्तेरभावाज्जन्माभावः तत्कार्यन्तवात् । तथा जन्मोत्तरं दुःखात्, अतो जन्माभावाद् दुःखनिवृत्तिः । तञ्चिवृत्तौ 'च आत्यन्तिकः सुखदुःखानुपभोगो निःश्रेयसमिति ।

'अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः' इत्यादिवचनं केषाञ्चित्रः । ४६। अविद्या विपर्ययात्मिका, सर्व-

१ श्र० प्रतौ 'म्रथर्मस्य' इति पदम् 'म्रकुशलस्य' इति पदस्य टिप्पणभूतम् । २ नैयायिकानाम् । ३ धर्माधर्मरूपायाः। ४ य ग्रा-ग्रा०, ब०, द०, मु०। ५ बौद्धानाम् । "तत्र प्रतीत्यसमृत्पादः शालिस्तम्ब-सूत्रेऽभिहितः। तत्र श्राध्यात्मिकस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य हेतूपनिबन्धनः कतमः यदिदम्- श्रविद्याप्रत्ययाः संस्काराः यावज्जातिप्रत्ययं जैरामरणिमिति...।" -शिक्षासमुच्चय पृ० २१६। 'तद्ययोक्तमार्यशालिस्तम्ब-सूत्रे- एवमुक्ते मेत्रेयो बोधिसत्त्वो महासत्त्व श्रायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत् । यदुक्तं भगवता धर्मस्वामिना सर्वज्ञेन । यो भिक्षवः प्रतीत्यसमुत्पादं पश्यति स धर्मं पश्यति । यो धर्मं पश्यति स बृद्धं पश्यति । तत्र कतमः प्रतीत्यसमुत्पादो नाम । यदिदमविद्याप्रत्ययाः संस्काराः । संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्, विज्ञानप्रत्ययं नामरूपम्, नामरूपप्रद्ययं षडायतनम्, षडायतनप्रत्ययः स्पर्शः, स्पर्शप्रत्यया वेदना, वेदनप्रत्यया तुष्णा, तृष्णात्रत्ययमुपादानम्, उपादानप्रत्ययो भवः, भवत्रत्यया जातिः, जातित्रत्ययाः जरामरणशोकपरिदेवदुःख-बौर्मनस्यादयः ।.....तत्राविद्या कतमा एतेषामेव षण्णां धातूनां येकसंज्ञा, पिण्डसंज्ञा, नित्यसंज्ञा, ध्रुवसंज्ञा, शाश्वतसंज्ञा, सुलसंज्ञा, श्रात्मसंज्ञा, सत्त्वसंज्ञा, जीवसंज्ञा, जन्तुसंज्ञा, मनुजसंज्ञा, मानवसंज्ञा, श्रहह्रकारमम-कारसंज्ञा, एवमादिविविधमज्ञानिमयमुच्यते अविद्धा । एवमविद्यायां सत्यां विषयेषु रागद्वेषमोहाः प्रवर्त्तन्ते, तत्र ये रागद्वेषमोहा विषयेषु श्रमी अविद्याप्रत्ययाः संस्कारा इत्युच्यन्ते । वस्तुप्रतिविज्ञानिम् । चत्वारि महाभूतानि च उपादानानि रूपम् हुकध्यरूपम्, विज्ञानसम्भूतावचत्वारोऽरूपिणः स्कन्धा नाम, तन्नामरूपम् । नामरूपसन्निःसृतानि इन्द्रियाणि षडायतनम् । त्रयाणां धर्माणां सन्निपातः स्पर्शः । स्पर्शान नुभवो वेदना । वेदनाध्यवसानं तृष्णा । तृष्णावैपुल्यमुपादानम् । उपादाननिर्जातं पुनर्भवजनकं कर्म भवः । भवहेतुकः स्कन्धप्रादुर्भावो जातिः । जात्यभिनिवृत्तानां स्कन्धानां परिपाको जरा । स्कन्धविनाञो मरण-मिति ।" -बोधिचर्या० पं० पु० ३६८। शिक्षासमु० पू० २२२। माध्यमिकका० पू० ५६४। मध्यान्तवि० सू० टी० पु० ४२ । "पुनरपरं तत्त्वेऽप्रतिपत्तिः मिण्याप्रतिपत्तिः स्रज्ञानम् स्रविद्या । •एवम् स्रविद्यायां सत्यां त्रिविधाः संस्कारा श्रभिनिवर्तन्ते – पुण्योपगा श्रपुण्योपगा श्रानिञ्ज्योपगाइच इम उच्यन्ते श्रविद्याप्रत्ययाः संस्कारा इति । तत्र पुण्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगमे च विज्ञानं भवति, श्रपुण्योपगानां संस्काराणाम् ब्रपुण्योपगमे च विज्ञानं भवति, ब्रानिञ्ज्योपगानां संस्काराणाम् ब्रानिञ्ज्योपगमे च विज्ञानं भवति । इदमुच्यते संस्कारप्रत्ययं विज्ञानिमति । एवं नामरूपम् । नामरूपविवृद्धचा षड्भिः म्रायतनद्वारेः कृत्यिकया प्रवत्तंते, तत्नामरूपप्रत्ययं पडायतनमुच्यते.....।" -शिक्षासमु० प्• २२३ ।

भावेष्वनित्यारनात्माशुचिदुःखेषु नित्यसात्मकशुचिसुखाभिमानरूपा। श्तत्प्रत्ययाः संस्कारा इत्यादिवचनं केषाञ्चित् । के पुनस्ते संस्काराः ? रागादयः । ते च त्रिधा पूण्यापूण्यानेज्य-संस्काराः, यत इदमुच्यते अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः । वस्तुप्रतिविज्ञान्तिर्विज्ञान् मिति । तत्र पुण्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगमे च विज्ञानं भवति, अपुण्योपगानां संस्काराणामपुण्योपगर्मे च विज्ञानं भवति, आनेज्योपगानां संस्काराणामानेज्योपगमे च विज्ञानं भवति, यत इदम्च्यते 🐰 संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम् । विज्ञानसंभूताश्चत्वारः स्कन्धा नाम, चत्वारि महाभूतानि रूपम्, नाम च 'रूपं च नामरूपमिति । यत इदमुच्यते विज्ञानप्रत्ययं नामरूपम् । नामरूपसन्निहि-तानीन्द्रियाणि षडायतनिमिति । नामरूपवृद्धचा षड्भिरायतनद्वारैः कृत्यं किया च प्रजायते इति नामरूपप्रत्ययं षडायतनमुच्यते । त्रयाणां धर्माणां सन्निपातः स्पर्शः । केवाम् त्रयाणाम् ? विषयेन्द्रियविज्ञानानाम्, संगतिः स्पर्शः । षड्भ्य आयतनेभ्यः षट् स्पर्शकायाः प्रवर्तन्त इति षडायतनप्रत्ययः स्पर्शः । स्पर्शानुभवनं वेदना । यज्जातीयः स्पर्शो भवति तज्जातीया वेदना प्रवर्तत इतीदमुच्यते स्पर्शप्रत्यया वेदनेति । वेदनाध्यवसाना तृष्णा । यतस्तान् वेदनाविशेषा-नास्वादयत्यभिनन्दयत्यध्यवस्यति तृष्यति सा वेदनाप्रत्यया तृष्णोच्यते । तृष्णावैपुल्यमुपादानम् । सा मे प्रिया सानुरागेति भवेन्नित्यमपरित्यागो भूयो भूयश्च प्रार्थना, तदुच्यते तृष्णाप्रत्यय-मुपादानमिति । उपादाननिमित्तं पुनर्भवजनकं कर्म भवः, एवं प्रार्थयमानः पुनर्भवजनकं कर्म समुत्थापयति कायेन मनसा वाचा । तद्धेतुकः स्कन्धप्रादुर्भावो जातिः । जातिस्कन्धपरिपाको जरा। जात्यभिनिर्वृ त्तानां स्कन्धानामपचयः परिपाकः, परिपाकाद्विनाशो भवति तन्मरणम्। तदेव १० जातिप्रत्ययं जरामरणमुच्यते। ११ एवमयं द्वादशाङ्गः प्रतीत्यसमुत्पादोऽन्योन्यहेतुकः। तत्र सर्व-भावेष्वविपरीतदर्शनं विद्या । यत्सर्वभावेष्वनित्यानात्मकाशुचिदुःखेषु अनित्यानात्मकाशुचिदुःख-दर्शनं सा विद्या। ततो मोक्षः। कथम् ?अविद्याया विद्यातो निवृत्तिः, अविद्यानिवृत्तेः संस्कार- २० निरोधः, संस्कारनिरोधाद्विज्ञाननिरोधः, एवम्तरेष्वपीति। तदेवमविद्यातो बन्धो भवति विद्यातश्च मोक्ष इति।

मिथ्यादर्शनादेरिति<sup>१</sup> मतं भवताम् ।४७। \* "मिथ्यादर्शनाविरितप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः" [त॰ सू॰ ८।१] इति भवतामाईतानामिष मतम् । पदार्थविपरीताभिगिवेशश्रद्धानं मिथ्या-दर्शनम्, विपरीताभिनिवेशश्रद्धानं मिथ्या-दर्शनम्, विपरीताभिनिवेशश्च मोहात् , मोहश्चाज्ञानिमत्यज्ञानाद् बन्धः । अतो मिथ्यादर्शनमा- २५ दिर्बन्धस्य । सामायिकमात्रप्रतिपत्तेश्च \* "अनन्ताः सामायिकमात्रसिद्धाः" [ ] इति वचनात्, सामायिकं च ज्ञानम्, अतः आईतानामिषु ज्ञानान्मोक्ष इत्यविसंवादात् त्रितयमोक्ष मार्गकल्पना न युक्ता । किञ्च,

दृष्टान्तसांमर्थ्याद् विणक्स्विप्रियेकपुत्रवत् ।४८। विणक् स्विप्रियेकपुत्रसदृशविग्रहं

१ —ितत्यानात्मकाशु —ग्रा०, ब०, मु०। २ ग्रविद्याकारणकाः । ३ ग्रादिशब्देन उपेक्षोपादीयते । ४ त्रिष्ठाः द०, ता०, श्र०। १ ग्रोदासीन्य । ६ विकल्पन्नानमित्यर्थः । ७ नाम च रूपनाम च नाम— मु०। ५ —भवते वे — श्र०। ६ —ष्यतीति ग्रा०, ब०, द०, मु०। १० तदेवं जा — ग्रा०, ब०, द०, मु०। ११ ग्रविद्याप्रत्ययाः संस्काराः संस्कारप्रत्ययं विज्ञानं विज्ञानप्रत्ययं नामरूपं नामरूपप्रत्ययं षंडायतनम् षडायतनप्रत्ययः स्पर्शः स्पर्शप्रत्यया वेदना वेदनाप्रत्यया तृष्णा तृष्णाप्रत्ययमुपादानम् उपादानप्रत्ययो भवः भवप्रत्यया जातिः जातिप्रत्ययं जरामरणमिति द्वादशाङ्यं प्रतीत्यसमृत्याद इति । १२ —नादिरिति मु०। १३ प्रथा मु०।

गजेनावमृद्यमानं बालमुपलभ्यातिदुःखाभिभवमूर्च्छया गतप्राण इवाभवत्, विनिवृत्तकायादि-क्रियस्य चास्य कुशलसुहृद्भिरुपायपूर्वकं प्रत्याहितप्राणवृत्तेः स्वपुत्र एव दर्शनविषयमुपनीते 'अयं मम पुत्रः' इत्याविभू ततत्त्वज्ञानस्य स्वपुत्रसादृश्योद्भूतिमध्याज्ञानजनितं दुःखं तदभूतपूर्व-मिवाभवत् । एवमज्ञानाद् बन्धः केवलाच्च ज्ञानान्मोक्ष इति ।

न वा नान्तरीयकत्वाद् रसायनवत् १४९। न वा एष दोषः । कि कारणम् ?नान्तरीयकत्वात्, निह त्रितयमन्तरेण मोक्षप्राप्तिरस्ति । कथम् ? रसायनवत् । यथा न रसायनज्ञानादेव रसायनफल- संबन्धः कस्यचिद् दृष्टः सोऽभिधीयताम् ? न चासावस्ति । न च रसायनिक्रयामात्रादेवः त्रायनफल- संबन्धः कस्यचिद् दृष्टः सोऽभिधीयताम् ? न चासावस्ति । न च रसायनिक्रयामात्रादेवः ज्ञानश्रद्धानाभावात् । न च श्रद्धानमात्रादेवः रसायनज्ञानपूर्विक्रयासेवनाभावात् । अतो रसा- यनज्ञानश्रद्धानिक्रयासेवनोपेतस्य तत्फलेनाभिसंबन्धः इति निःप्रतिद्धन्द्वमेतत् । तथा न मोक्ष- मार्गज्ञानादेव मोक्षेणाभिसंबन्धो दर्शनचारित्राभावात् । न च श्रद्धानादेवः मोक्षमा र्गज्ञानपूर्व- कियानुष्ठानाभावात् । न च क्रियामात्रादेवः ज्ञानश्रद्धानाभावात् । यतः क्रिया ज्ञानश्रद्धानरिता निःफलेति । यदि च ज्ञानमात्रादेव कवचिदर्शसिद्धिद् ष्टा साभिधीयताम् ? न चासावस्ति । अतो मोक्षमार्गत्रितयकल्पना ज्यायसीति । 'अनन्ताः सामायिक तिद्धाः' इत्येतदि त्रित्तयमेव साध्यति । कथम् ? ज्ञस्वभावस्यात्मनस्तत्त्वं श्रद्धानस्य सामायिकचारित्रोपपत्तः । समय एकत्वमभेद इत्यनर्थान्तरंम्, समय एव सामायिकं चारित्रं सर्वसावद्यत्वित्तरिति अभेदेन संग्रहादिति । जक्तञ्च—

\*"हतं ज्ञानं कियाहीनं हता चाज्ञानिनां किया। धावन् किलान्धको दग्धः पश्यन्नपि च पङ्गालः ॥१॥ संयोगमेवेह वदन्ति तज्ज्ञा न हचेकचकेण रथः प्रयाति।

अन्धश्च पङ्गुश्च वने प्रविष्टो तौ संप्रयुक्तौ नगरं प्रविष्टौ ॥२॥" [ ] इति ।

ज्ञानादेव मोक्ष इति चेत्। अनवस्थानादुपदेशाभावः ।५०। यस्य ज्ञानादेव मोक्षः तस्यान्वस्थानादुपदेशाभावः । यथा प्रदीपस्य तमोनिवृत्तिहेतुत्वात् प्रदीपे सित न महूर्तमिप तमोऽव-तिष्ठते । नहचेतदस्ति 'प्रदीपश्च नाम ज्वलति तमश्चावित्ष्ठते' इति । तथा 'आत्मपरस्वरूपा-२५ वबोधाविभवित्रनन्तरमेव आप्तस्य मोक्षः स्यात् । न हचेतद्युक्तिमत् 'ज्ञानं च नाम मोक्षस्य कारमस्ति न च मोक्षः' इति । ततो ज्ञानानन्तरमेवाप्तस्य शरीरेन्द्रियवृत्त्यादि निवृत्तेः प्रवचनोप-देशाभावः ।

संस्काराक्षयादवस्थानादुपदेश इति चेत्; नः प्रतिज्ञातिवरोधात् ।५१। स्यादेतत्यावदस्य – संस्कारा न क्षीयन्ते तावदवस्थानिमत्युपदेश उपपन्न इतिः तन्नः कि कारणम् ? प्रतिज्ञात-३० विरोधात् । यद्युत्पन्नज्ञानोऽपि संस्कारक्षयापेक्षत्वादवितिष्ठते न मुच्यते, न तिह् ज्ञानादेव मोक्षः । कुतः ? संस्कारक्षयात् । इति यतप्रतिज्ञातम्— \* "ज्ञानेन चापवर्गः" [सांख्यका० ४४] इति तिद्वरोधः । किञ्च,

उभयथा दोषोपपत्तेः ।५२। इदिमह संप्रधार्यम्-संस्कारक्षयस्य ज्ञानं वा हेतुः स्यात्, अन्यो वेति ? यदि ज्ञानम्; ननु ज्ञानादेव संस्कारिनरोध इति प्रवचनोपदेशाभावः। अथान्यः स ३५ कोऽन्यो भवितुमहेति अन्यतश्चारित्रात्, इति पुनरिप प्रतिज्ञातिवरोध इति । किञ्च,

र म्रारोग्येण । २ तत्फलेनाभिसम्बन्धः एवमुत्तरत्रापि । ३ नं च रसायनश्रद्धान- मु,० ग्रा०, बर्ण, दे० । ४ मार्गोज्ञा- मु० । ५ म्रात्मस्वरूपा- मु०, ग्रा०, ब०, ६०, । ६ इच्छावाकप्रवृत्त्पादि ।

प्रविष्याद्यनुष्ठानाभावप्रसङ्गञ्च ।५३। यदि ज्ञानादेव मोक्षः, ननु ज्ञान एव यत्नः कार्यः, शिरस्तुण्डमुण्डन-काषायाम्बरधारणादिलक्षणप्रविज्या-यम-नियम-भावनाद्यभावप्रसङ्गः स्यात् । ज्ञानवैराग्यकल्पनायामि ।५४। किम् ? 'अवस्थानाभावादुपदेशाभावः' इत्यादि । पदार्थपरिज्ञाने सित विषयानभिष्वङ्गलक्षणे च वैराग्य आप्तस्य तत्क्षण एव मोक्षोपपत्तेः'।

नित्यानित्येकान्तावधारणे तत्कारणासंभवः ।५५। नित्या एवार्था अनित्या एव वेत्ये-कान्तावधारणे तत्कारणा सम्भवः तत्कारणस्य आनस्य वैराग्यस्य वाऽसंभवः । तद्यया—

नित्यत्वैकान्ते विकियाभावाद् ज्ञानवैराग्याभावः ।५६। विकिया द्विविधा-ज्ञानादिवि-परिणामलक्षणा, देशान्तरसंक्रमरूपा च । येषां नित्य एवात्मा सर्वगतश्चेति दर्शनम्, तेषा-मुभय्यपि सा नास्ति । ततश्चतुष्टयग्त्रयद्वयसन्निकर्षजविज्ञानाभावाद् वैराग्यपरिणामाभावाच्च १० पूर्वापरकालतुल्यवृत्तेरात्मन आकाशस्येव मोक्षाभावः । समवायादिति चेत्; नः तस्य प्रत्याख्या-तत्वात् ।

क्षणिकैकान्तेऽप्यवस्थानाभावात् ज्ञानवैराग्यभावनाभावः ।५७। येषां मतम्-\*"क्षणिकाः सर्वसंस्काराः" [ ] इतिः; तेषामप्युत्पत्त्यनन्तरः विनाशे सित ज्ञानादीनामवस्थानं नास्ति । नच तेभ्योऽन्यदवस्थास्नु वस्तु विद्यते । अतस्तदभावाज्ज्ञानवैराग्यभावनाभावः । तत एवोत्पत्त्यनन्तरं निरन्वयविनाशाभ्युपगमात् परस्परं संश्लेषाभावे निमित्तनैमित्तिकव्यवहारा-पह्नवाद् 'अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः' इत्येवमादि विरुध्यते । सन्तानादिकल्पनायां वा अन्यत्वानन्यत्वयोरनेकदोषानुषङ्गः ।

विपर्ययाभावः प्रागनुपलब्धः उपलब्धौ वा बन्धाभावः ।५८। इह लोके प्रागनुभूतस्थाणुपुरुषिवशेषस्य प्रकाशाभावात् अभिभवात् करणक्लमाद्वा विशेषानुप्रलब्धौ विपर्ययो दृष्टः । २०
न चावनितलभवनसंभूतस्य प्रागप्रतीततदन्तरस्य विपर्ययप्रत्ययो भवति । नच तथा अनादौ
संसारेऽनिभव्यक्तशक्तः पुरुषस्य गुणपुरुषान्तरोपलिब्धरस्ति, अतः प्रागनुपलब्धेर्नास्ति
विपर्ययः । तथा सर्वभावेष्वनित्यानात्मकाशुचिदुःखेषु नित्यसात्मकशुचिसुखरूपेण विपर्ययो
नास्ति, प्रागननुभूतविशेषत्वात् । यदि वा क्वचिदप्रसिद्धसामान्यविशेषस्य कस्यचिद्विपर्ययो
दृष्टः सोऽभिधीयताम् ? न चोच्यते अतो विपर्ययाभावाद् बन्धाभावः । तत्र यदुक्तम् – विपर्ययाद्
न्थः इति तद् व्याहन्यते । अथ प्राक् तद्विषेषोपलब्धिरभ्युपगम्यते; ननु तदैव तद्वेतुकेन
मोक्षेण भवितव्यमिति बन्धाभावः स्यात् । किञ्च,

प्रत्यर्थवशवित्तत्वाच्च ।५९। 'विपर्ययाभावः' 'इत्यनुवर्तते । येषां दर्शनं प्रत्यर्थवशविति विज्ञानिमिति तेषां पुरुषविषयं विज्ञानं न स्थाणुमवगृह्णाति, 'स्थाणुविषयं च यद्विज्ञानं न तत्पुरुषमवबुध्यते, अतः परस्परविषयसंक्रमाभावान्न संशयो न विपर्ययः, तथा सर्वेषु पदार्थे-

१ तर्हि सयोगकेविलनः । २ ज्ञानवैराग्यस्यासंभ- म्रा०, ब०, द०, मु०। ३ म्रात्ममनः इन्द्रियार्थसम्प्रयोगात् घटादिज्ञानं चतुष्टयसिन्नकर्षजम् । म्रात्ममनः सुखाद्यर्थसम्बन्धाज्जायमानं सुखादिज्ञानं
त्रयसिन्नकर्षजम् । म्रात्ममनः सम्प्रयोगाज्जायमानमात्मज्ञानं द्वयसिन्नकर्षजम् –सम्पा०। ४ 'क्षणिकाः
सर्वसंस्काराः स्थिराणां कृतः किया। भूतिर्येषां किया सेव कारकं सेव चोच्यते।।" इति पूर्णः श्लोकः
सम्पा०। ५ –नन्तरिव– श्र०, ता०। ६ –रं सं-म्रा०, ब०, द० मु०-। ७...... प्रकल्पितम् । सन्तानिष्यतिरेकेण यतः काचिन्न सन्तितः। व्यतिरेकेऽपि नित्यत्वं सन्तानस्य यदीष्यते। प्रतिज्ञाहानिदोषः स्यात्
क्षणिकैकान्तवादिनाम्। क्षणिकत्वेऽपि सन्तानपक्षनिक्षिप्तदूषणम्। कृतनाञ्चादिकं तस्य सर्वमेव प्रसज्यत
इति। द कोटरादि।

ष्वनेकार्थग्रहणैकविज्ञानाभावात् असति विपर्यये बन्धाभावः । तत एव पदार्थविशेषानुपलब्धे-मोक्षाभावः । नहचेकार्थग्राहि विज्ञानं तदन्तरमविष्ठिनत्ति ।

ज्ञानदर्शनयोर्यं गपत्प्रवृत्तेरेकत्विमिति चेत्; नः तत्त्वावायश्रद्धानभेदात् तापप्रकाशवत् ।६०। स्यादेतद्-ज्ञानदर्शनयोरेकत्वम् । कृतः ? युगपत्प्रवृत्तेरितिः तन्नः कि कारणम् ? तत्त्वा-वायश्रद्धानभेदात् । कथम् ? तापप्रकाशवत् । यथा तापप्रकाशयोर्यु गपदात्मलाभेऽपि दाहचोत्तनसामर्थ्यभेदान्नैकत्वम्, तथा ज्ञानदर्शनयोस्तत्त्वावायश्रद्धानभेदान्नैकत्वम् । तत्त्वस्य ह्यवगमो ज्ञानम्, श्रद्धानं दर्शनमिति ।

दृष्टिवरोधाच्च ।६१। यस्य मतं युगपदात्मलाभ एकत्वे हेतुरिति तस्य दृष्टिवरोध

आपद्यते । दृष्टं हि गोविषाणादीनां युगपदुत्पद्यमानानामपि नानात्वम् ।

उभयनयसद्भावे अन्यतरस्याश्रितत्वाद्वा रूपादिपरिणामवत् ।६२। उभयनयसद्भावे अन्यतरस्याश्रितत्वाद्वा न दोषः । कथम् ? रूपादिपरिणामवत् । यथा परमाण्वादिपुद्गल-द्रव्याणां बाह्याभ्यन्तर परिणामकारणापादिते युगपद् रूपादिपरिणामेऽपि न रूपादीनामेकत्वं तथा ज्ञानदर्शनयोरिष ।

अथवा, उभयनयसद्भावेऽन्यतरस्याश्रितत्वात् । यथा रूपादिपरिणामानां द्रव्याधिक१४ पर्यायाथिकयोरन्यतरगुणप्रधानभावार्पणात् स्यादेकत्वं स्यान्नानात्वम् । कथम् ? इह पर्यायाथिकगुणभावे द्रव्याधिकप्राधान्यात् पर्यायार्थानपणात् अनादिपारिणामिकपुद्गलद्रव्यार्थादेशात्
स्यादेकत्वम्, यथा रूपपर्यायः पुद्गलद्रव्यं तथा रसादयोऽपि द्रव्यार्थादेशात् पुद्गलद्रव्यम् ।
तेषामेव द्रव्याधिकगुणभावे पर्यायार्थिकप्राधान्यात् द्रव्यार्थानपणात् प्रतिनियतरूपादिपर्यायार्थेनापितानां स्यादन्यत्वम्, यतोऽन्यो रूपपर्यायः अन्ये च रसादयः । तथा ज्ञानदर्शनयोरनेन
२० विधिना अनादिपारिणामिकचैतन्यजीवद्रव्यार्थादेशात् स्यादेकत्वम्, यतो द्रव्यार्थादेशाद् यथा
ज्ञानपर्याय आत्मद्रव्यं तथा दर्शनमिष । तयोरेव प्रतिनियतज्ञानदर्शनपर्यायार्थपणात् स्यादन्यत्वम्, यसमादन्यो ज्ञानपर्यायोऽन्यरुच दर्शनपर्यायः ।

ज्ञानचारित्रयोरकालभेदादेकत्वम् अगम्यावबोधविदित चेत्; तः आशूत्पत्तौ सूक्ष्मकालाप्रतिपत्तेः उत्पलपत्रशतव्यधनवत् ।६३। स्यादेतत्—ज्ञानचारित्रयोरेकत्वम् । कस्मात् ? अकाल२५ भेदात् । कथम् ? अगम्यावबोधवत् । यथा केनचित् मोहोदयापादिताज्याङ्गनाभिसरणोत्सुक्मितिना पुंसा मेघोदयो द्भूतबहलान्धकारायां रान्नौ बीथ्यन्तराले 'मातृपुंश्चली 'स्वाभिलिखता' इति स्पृष्टा, तदैव विद्युता च विद्योतितम् । तेन द्योतेन 'मात्यम्' इति तस्य ज्ञानं
यदोत्पन्नं तदैव अगम्यावबोधाद् अगम्यागमनिवृत्त्तः, न अगम्यावबोध-अगम्यागमनिवृत्त्यौः
कालभेदोऽस्ति । तथा यदैव ज्ञानावरणक्षयोपश्चमाण्जीत्रेषु ज्ञानं 'जीवाः' इत्याविभवति,
दे तदैव 'ते न हिंस्याः' इति जीवे हिंसाप्रत्ययस्य' निवृत्तिः, निवृत्तिश्च चारित्रम् । न च जीवज्ञान—हिंसानिवृत्योः कालभेदोऽस्तीतिः, तन्नः किं कारणम् ? आशूत्पत्तौ सूक्ष्मकालाप्रतिपत्तेः । तत्राप्यस्त्येव कालभेदः सौक्ष्म्यात्तु न प्रतीयते । कथम् ? उत्पलपत्रशतव्यधनवत् ।
यथा उत्पलपत्रशतव्यधनकम आसंख्येयसमयिकः सर्वज्ञप्रत्यक्षोऽतिसूक्ष्मोऽस्ति न तु विभाव्यते
छग्नस्थैः, यतौ यावदेकमृत्पलपत्रमासश्चित्र्या द्वितीयं छिनत्ति तावदसंख्येयाः समया अतीता
इद्रित कालसूक्ष्मोपदेशः । तथा अन्योऽसम्यावबोधकालः, अन्यश्च निवृत्तिकालः ।

१ -रोघात् तस्य भा०१। २ -रकार -थ०।३ जीवादिव्यया -ता०। ४ निन्छे पायाण-केनेति समासः। ५ कारणस्य।

१५

२४

अर्थभेदाच्च ।६४। किम् ? 'नैकत्वम्' इति वर्तते । 'ज्ञानस्य तत्त्वावबोधोऽर्थः, चारित्रस्य कर्मादानहेतुकियाविशेषोपरमोऽर्थः' इत्यतो नानात्वम् ।

कालभेदाभावो नार्थाभेदहेतुः गतिजात्यादिवत् ।६५। न'कालभेदाभावोऽर्थाभेदहेतु-न्याय्यः । कथम् ? गतिजात्यादिवत् । यथा यदैव देवदत्तजन्म तदैव मनुष्यगतिपञ्चेन्द्रिय-जातिशरीरवर्णगन्धादीनां जन्म, नान्यो देवदत्तजन्मकालः, अन्यश्च मनुष्यगत्यादिपर्यायजन्म-कालः । न चैककालत्वात् मनुष्यगत्यादीनामेकत्वम् । यस्य पुनः कालभेदाभाव एकत्वहेतु-रिष्टः तस्य मनुष्यगत्यादिपर्यायाणामेकत्वप्रसङ्गः। न चेष्यते, अतो न कालभेदाभावाज्ज्ञान-चारित्रयोरेकत्वम् ।

उक्तं च ।६६। किमुक्तम् ? 'उभयनयसद्भावात् स्यादेकत्वं स्यान्नानात्वम्' इति ।

लक्षणभेदात्तेषामेकमार्गत्वानुपपत्तिरिति चेत्; न; परस्परसंसर्गे सत्येकत्वं प्रदीपवत् ।६७। १० स्यादेतत् – तेषां सम्यग्दर्शनादीनामेकमार्गत्वं नोपपद्यते । कुतः ? लक्षणभेदात् । नहि भिन्न-लक्षणानामेकत्वं युज्यते । ततस्त्रयोऽमी मोक्षमार्गाः प्रसक्ता इतिः; तन्नः; किंकारणम् ? परस्पर-संसर्गे सत्येकत्वम् । कथम् ? प्रदीपवत् । यथा परस्परविलक्षणवितस्नेहानलार्थानां बाह्या-भ्यन्तरपरिणामकारणापादितसंयोगपर्यायाणां 'समुदयो भवत्येकः प्रदीपो न त्रयः, परस्परविलक्षणसम्यग्दर्शनादित्रयसमुदये भवत्येको मोक्षमार्गो न त्रयः । किञ्च,

सर्वेषामविसंवादात् ।६८। विलक्षणानामेकत्वावाप्तौ न प्रतिवादिनो विसंवदन्ते । <sup>≀</sup>केचित्तावदाहुः−<sup>४</sup>प्रसादलाघवशोषतापावरणसादनादिभिन्नलक्षणानां सत्त्वरजस्तमसां साम्ये प्रधानमेकम्, न तेषां त्रित्वात् प्रधानस्य त्रैविध्यमिति । 'अपर आहु:-कक्खडतादीनां चतुर्णां भूतानां भौतिकानां च वर्णादीनां विलक्षणानां समुदय एको रूपपरमाणुः, न तेषां भेदात् परमाणोरनेकत्वम् । तथा रागादीनां धर्माणां प्रमाणप्रमेयाधिगमरूपाणां च विलक्षणानां समुदय २० एकं विज्ञानम्, न तेषां भेदाद्विज्ञानभेद इति । "इतर आहु:-चित्राणां तन्तूनां समुदयश्चित्रपट एकः, न तेषां भेदात्पटस्य भेद इति । तद्वदिहापि सम्यग्दर्शनादीनां भिन्नलक्षणानां समुदय एको मोक्षमार्ग इति को विरोधः ?

एषां पूर्वस्य लाभे भजनीयमुत्तरम् ।६९। एषां सम्यग्दर्शनादीनां पूर्वस्य लाभे ५भजनीयमुत्तरं वेदितव्यम्।

उत्तरलाभे तु नियतः पूर्वलाभः ।७०। उत्तरस्य तु लाभे नियतः पूर्वलाभो द्रष्टन्यः । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां पाठं प्रति पूर्वत्वमुत्तरत्वं न । पूर्वस्य सम्यग्दर्शनस्य लाभे ज्ञानमुत्तरं भजनीयम्, उत्तरज्ञानलाभे तु नियतः पूर्वसम्यग्दर्शनलाभः । तथा पूर्वज्ञानलाभे उत्तरं चारित्रं भजनीयम्, उत्तरचारित्रलाभे तु नियतः सम्यग्दर्शनज्ञानलाभः।

तदनुपपत्तिः, अज्ञानपूर्वकश्रद्धानप्रसङ्गात्।७१। 'पूर्वस्य लाभे भजनीयमुत्तरम्' इत्ये- ३० तस्याऽनुपपत्तिः । कुतः ? अज्ञानपूर्वकश्रद्धानप्रसङ्गात् । यदि पूर्वसम्यग्दर्शनलाभे उत्तरज्ञान-लाभो भजनीयः, ननु 'ज्ञानाभावादज्ञानपूर्वकश्रद्धानप्रसङ्गः । किञ्च ।

१ कालभेदाभावः ग्रर्थभेद- ता० । कालभेदाभावः नार्थाभेद श्र० । २ समुद्ये भ-ग्रा०, ब०, द०, म् ० । ३ सांख्याः । ४ "सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टवष्टम्भकं चलंच रजः । गुरुवरणकमेव तमः साम्यावस्था भवेत् प्रकृतिः ॥ ' सांख्यका० १३ । ५ बौद्धाः । ६ काकवडता-मु० । काक्खडता-ग्रा०, ब०, द० । कर्कशतेति पाठान्तरम् । तुलना-"यत्किञ्चिद् बाह्यं कक्खटत्वं खरगतमनुपात्तम्, ग्रयमुच्यते बाह्यः पृथिवी थातुः" −शिक्षासमु० पृ० २४५ । ७ वैशेषिकाः । ८ विकल्पनीयम् । ६ ज्ञानालाभाद −श्र० ।

अनुपलब्धस्वतत्त्वेऽर्थे श्रद्धानानुपपितः अविज्ञातफलरसोपयोगवत् ।७२। यथा नाविज्ञाते फले 'तद्रसोपयोगः अमुष्य फलस्य' च सन्निष्पादियता' इति श्रद्धानमस्ति, तथा नाविज्ञातेषु जीवादिषु श्रद्धानमस्तीति श्रद्धानाभावः स्यात् । किञ्च,

आत्मस्वरूपाभावप्रसङ्गात् ।७३। यदि सम्यग्दर्शनलाभे ज्ञानं भजनीयत्वाद् असत, ४ विरोधात् मिथ्याज्ञाननिवृत्तौ सम्यग्ज्ञानस्य चाभावाज्ज्ञानोपयोगाभाव आत्मनः प्रसक्तः । तत्वश्च लक्षणाभावाल्लक्ष्यस्यात्मनोऽप्यभावः स्यात्, तदभावाच्च मोक्षमार्गपरीक्षा व्यर्थेति ।

न वाः यावित ज्ञानिमत्येतत् परिसमाप्यते तावतोऽसंभवान्नयापेक्षं वचनम् १७४। न वा एष दोषः । किं कारणम् ? यावित ज्ञानिमत्येतत् परिसमाप्यते तावतोऽसंभवान्नयापेक्षमिदं वचनम् 'भजनीयमुत्तरम्' इति । 'कव च ज्ञानिमत्येतत् परिसमाप्यते ? श्रुतकेवलयोः, यतः श्रुतकेवल-ज्ञानगाही शब्दनयः श्रुतकेवले एवेच्छिति नान्यज्ज्ञानम् अपरिपूर्णत्वादिति । 'तदपेक्ष्य संपूर्ण-द्वादशाङ्गचतुर्दशपूर्वलक्षणं श्रुतं केवलं च भजनीयमुक्तम् । तथा पूर्वसम्यग्दर्शनलाभे देशचारित्रं संयतासंयतस्य, सर्वचारित्रं च प्रमत्तादारभ्य सूक्ष्मसाम्परायान्तानां यच्च यावच्च नियमादित्त, संपूर्णं यथाख्यातचारित्रं तु भजनीयम् ।

पूर्वसम्यग्दर्शनज्ञानलाभे भजनीयमुत्तरमिति चेत्; नः निर्देशस्याऽगमकत्वात् ।७५।

१५ स्यादेतत्—नाज्ञानपूर्वकश्रद्धानप्रसङ्गोऽस्ति । कृतः ? पूर्वसम्यग्दर्शनज्ञानलाभे चारित्रमृत्तरं भजनीयमित्यभिसम्बन्धादितिः; तत्रः; किं कारणम् ? निर्देशस्यागमकत्वात् । युक्तोऽयमर्थो न तु तस्य निर्देशो गमकः, 'पूर्वस्य लाभे 'इति 'पूर्वर्योः' इति हि वक्तव्यं स्यात् । अथ सामान्य-निर्देशादुभयगितः कल्प्यतेः नैवं शक्यमः व्यवस्थाविशेषस्य विवक्षितत्वात् । इतरथा हि 'उत्तरेऽपि तथा प्रक्लृप्तौ तद्दोषानितवृत्तः स्यात् । तस्मात्पूर्वोक्त एवार्थो नयापेक्षं वचनमिति । अथवा, क्षायिकसम्यग्दर्शनस्य 'लाभे क्षायिकं सम्यग्ज्ञानं भजनीयम् । अथवा, युगपदात्मलाभे साहचर्यादुभयोरपि पूर्वत्वम्, यथा साहचर्यात् पर्वतनारदयोः, पर्वतग्रहणेन नारदस्य ग्रहणं नारदग्रहणेन वा पर्वतस्य तथा सम्यग्दर्शनस्य सम्यग्ज्ञानस्य 'वा अन्यतरस्यात्मलाभे चरित्र-मृत्तरं भजनीयम् ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके "व्याख्यानालङकारे प्रथमेऽध्याये द्वितीयमाह्निकम् ॥२॥

१ आरोग्यलक्षणस्य । —स्य रसं संपादयतेति आ०, ब०, द०, मु०। २ ज्ञानं भजनीयत्वाद-सिद्धिरो—द०। ज्ञानस्य भजनीयत्वादिसिद्धिरो —श्र०। ३ क्वचन ज्ञा—आ०, ब०, द०, मु०। ४ तदपेक्ष आ०, ब०, द०, मु०। तदपेक्ष्यं श्र०, ता०। ५ —त्रं प्र—आ०, ब०, द०, मु०, ता०। ६ ज्ञापकः। ७ उत्तरे हि तथा श्र०। उत्तरमित्यस्मिन् सामान्यकल्पनायां सत्याम्। ६ —र्शनलाभे आ०, ब०, ता०, द०, मु०। ६ —स्य ग्रहणं तथा आ०, ब०, ता०, द०। १० —स्यान्य— आ०, ब०, ता०, द०, मु०, श्र०। ११ —कंक्या—आ०, द०, ज०, मु०।

१५

अमीषां मोक्षकारणसामान्ये सत्यविशिष्टानां विशेषप्रतिपत्त्यर्थमिदमाह--

### तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥२॥

सम्यगिति कोऽयं शब्दः ?

सम्यगिति प्रशंसार्थो निपातः ववचन्तो वा ११। सम्यगित्ययं निपातः प्रशंसार्थो वेदितव्यः सर्वेषां प्रशस्तरूपगितजातिकुलायुर्विज्ञानादीनाम् आभ्युदियकानां मोक्षस्य च प्रधान-कारणत्वात् । प्रशस्तं दर्शनं सम्यग्दर्शनम् । ननु च \*"सम्यगिष्टार्थतत्त्वयोः" [ ]इति वचनात् प्रशंसार्थाभाव इति; तन्नः अनेकार्थत्वान्निपातानाम् । अथवा, सम्यगिति तत्त्वार्थो निपातः, तत्त्वं दर्शनं सम्यग्दर्शनम् । अविपरीतार्थविषयं तत्त्विमत्युच्यते । अथवा, क्वचन्तोऽयं शब्दः, समञ्चतीति सम्यक् । यथा'अर्थोऽवस्थितस्तश्चैवावगच्छतीत्यर्थः । अथ किमिदं दर्शनमिति ?

करणादिसाधनो दर्शनशब्दः उक्तः ।२। दृशेः करणादिसाधने युटि दर्शनशब्दो १० व्याख्यातः।

दृशेरालोकार्थत्वादिभिष्रेतार्थासंप्रत्यय इति चेत्ः नः अनेकार्थत्वात् ।३। स्यादेतत् –दृशिर-यमालोकार्थं वर्त्तते । आलोकश्चेन्द्रियानिन्द्रियार्थप्राप्तिः, नचासाविहाभिष्रेतः श्रद्धानिमष्टम्, न तस्यार्थस्य 'संप्रत्ययोऽस्तीति । तन्नः किं कारणम् ? अनेका त्वात्, इह श्रद्धानिमष्टमभि-संबध्यते । कथं पुनर्जायते आलोक इह नेष्टः श्रद्धानिमष्टमिति ? अत उत्तरं पठति –

मोक्षकारणप्रकरणाच्छ्रद्धानगितः ।४। मोक्षकारणं प्रकृतम् । तत्त्वार्थविषयं श्रद्धानं मोक्षस्य कारणं नालोक 'इत्यतः प्रकरणाच्छ्रद्धा'नस्यार्थस्य गतिर्भवति ।

अथ तत्त्वमित्यनेन किं प्रत्याय्यते ?

प्रकृत्यपेक्षत्वात् प्रत्ययस्य 'भावसामान्यसंप्रत्ययः तत्त्ववचनात् ।५। तदित्येषा प्रकृतिः सामान्याभिधायिनी सर्वनामत्वात् । प्रत्ययश्च भावे उत्पद्यते । कस्य भावे ? तदित्यनेन योऽर्थ २० उच्यते । कश्चासौ ? सर्वोऽर्थः । अतस्तदपेक्षत्वाद्भावस्य भावसामान्यमुच्यते तत्त्वशब्देन । योऽर्थो यथा अवस्थितस्तथा तस्य भवनमित्यर्थः ।

तत्त्वेनार्यत इति तत्त्वार्थः ।६। अर्थते गम्यते ज्ञायते इत्यर्थः, तत्त्वेनौर्थस्तत्त्वार्थः । येन भावेनार्थो व्यवस्थितस्तेन भावेनार्थस्य ग्रहणं यत्सन्निधानाद्भवति तत्सम्यग्दर्शनम् ।

श्रद्धानशब्दस्य करणादिसाधनत्वं पूर्ववत् ।७। यथा दर्शनशब्दस्य करणादिसाधनत्वं २५ व्याख्यातं तथा श्रद्धानशब्दस्यापि वेदितंव्यम् ।

स त्वात्मपरिणामः ।८। स तु <sup>८</sup>श्रद्धानशब्दवाच्योऽर्थः करणादिव्यपदेशभाग् आत्मपरि-णामो वेदितव्यः ।

वक्ष्यमाणनिर्देशादिसूत्रविवरंणात् पुद्गलद्रव्यसंप्रत्यय इति चेत्ः नः आत्मपरिणामेऽपि तदुपपत्तेः ।९। स्यादेतत्—वक्ष्यमाणनिर्देशादिसूत्रविवरणात् पुद्गलद्रव्यस्य संप्रत्ययः प्राप्नोतिः ३० तन्नः कि कारणम् ? आत्मपरिणामेऽपि तदुपपत्तेः । कि तत्त्वार्थश्रद्धानम् ? आत्मपरिणामः । कस्य ? आत्मन इत्येवमादि ।

१ म्रथों व्यव-मु०, म्रा०, ब०, द०। २ निश्चयः। ३ -ष्ट इति ता०, श्र०,। ४ इत्यर्थः ता०, श्र०। ५ -नगतिर्भ-म्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ६ सत्तासामान्यनिश्चयः। ७ म्रात्मनः। द्र श्रद्धानवा-ता०। ६ -मे तदु -श्र०।

कर्माभिधायित्वेप्यदोष इति चेत्ः नः मोक्षकारणत्वेन स्वपरिणामस्य विविक्षतत्वात् ।१०। स्यादेतत् –सम्यक्त्वकर्मपुद्गलाभिधायित्वेप्यदोष इतिः तन्नः कि कारणम् ? मोक्षकारणत्वेन स्वपरिणामस्य विविक्षतत्वात् । औपशमिकादिसम्यग्दर्शनमात्मपरिणामत्वात् मोक्षकारणत्वेन विवक्ष्यते न च सम्यक्त्वकर्मपर्यायः, पौद्गलिकत्वेऽस्य परपर्यायत्वात् ।

स्वपरितमित्तत्वादुत्पादस्येति चेत्ः तः उपकरणमात्रत्वात् ।११। स्यादेतत्—स्वपर-निमित्त उत्पादो दृष्टो यथा घटस्योत्पादो मृन्निमित्तो दण्डादिनिमित्तरच, तथा सम्यग्दर्श-नोत्पाद आत्मिनिमित्तः सम्यक्तवपुद्गलिनिमित्तरच, तस्मात्तस्यापि मोक्षकारणत्वमुपपद्यते इतिः तन्नः कि कारणम् ? उपकरणमात्रत्वात् । उपकरणमात्रं हि बाह्यसाधनम् । किञ्च,

आत्मपरिणामादेव तद्रसघातात् ।१२। यदिदं दर्शनमोहास्यं कर्म तदात्मगुणघाति, १० कुतिश्चदात्मपरिणामादे वोपक्षीणशक्तिकं सम्यक्तवाख्यां लभते । अतो न तदात्मपरिणामस्य प्रधानं कारणम्, आत्मैव स्वशक्त्या दर्शनपर्यायेणोत्पद्यत इति तस्यैव मोक्षकारणत्वं युक्तम् । किञ्च,

अहेयत्वात् स्वधर्मस्य ।१३। न हीयते न परित्यज्यत इत्यहेयोऽयमाभ्यन्तर आत्मनः सम्यक्त्वपरिणामः, यतः सत्याभ्यन्तरे आत्मनः सम्यक्त्वपरिणामे नियमेनात्मा सम्यग्दर्शन-१५ पर्यायेणाविर्भवति । बाहचस्तु हेयः कर्मपुद्गलः, तमन्त्ररेणापि क्षायिकसम्यक्तवपरिणामात् । किञ्च.

प्रधानत्वात् । १४। आभ्यन्तर आत्मीयः सम्यग्दर्शनपरिणामः प्रधानम्, सित तस्मिन् बाह्यस्योपग्राहकत्वात् । अतो बाह्य आभ्यन्तरस्योपग्राहकः पारार्थ्येन वर्तत इत्यप्रधानम् । किञ्च,

२० : प्रत्यासत्तेः ।१५। प्रत्यासन्नं हि कारणमात्मपरिणामो मोक्षस्य तादात्म्येनाविर्भावात्, नतु सम्यक्त्वं कर्म, विप्रकृष्टान्तरत्वात् तादात्म्ये नाऽपरिणामाच्च । तस्मात् अहेयत्वात् प्रधानत्वात् प्रत्यासत्तेश्च मोक्षस्य कारणमात्मपरिणामो युक्तो न कर्मेति ।

अल्पबहुत्वकल्पनाविरोध इति चेत्ः नः उपश्चमाद्यपेक्षस्य सम्यग्दर्शनत्रयस्यैव तद्रुपपत्तेः ।१६। स्यादेतत्—सम्यग्दर्शनस्यात्मपरिणामत्वे अल्पबहुत्वकल्पनाविरोध इतिः तन्नः किं कारणम् ? उपशमाद्यपेक्षस्य सम्यग्दर्शनत्रयस्यैव तदुपपत्तेः । सर्वेषु स्तोका उपशमसम्यग्दृष्टयः । ससारिणः क्षायिकसम्यग्दृष्टयोऽसंख्येयगुणाः । क्षायोपशमिकसम्यग्दृष्टयोऽसंख्येयगुणाः । सिद्धाः क्षायिक-सम्यग्दृष्टयोऽनन्तगुणा इति । तस्मात् सम्यग्दर्शनमाहमपरिणामं श्रेयोऽभिमुखमध्यवस्यामः ।

तत्त्वाग्रहणम्, अर्थश्रद्धानिमत्यस्तु लघुत्वात् । १७। किवचाह—तत्त्वग्रहणमनर्थकम्, अर्थ-श्रद्धानिमत्येवास्तु । कुतः ? लघुत्वादिति ।

नः सर्वार्थप्रसङ्गात्।१८। नैतद्युक्तमः कृतः? सर्वार्थप्रसङ्गात् । तत्त्वग्रहणादृते मिथ्या-वादिप्रणीतेषु सर्वार्थेषु श्रद्धानं सम्यग्दर्शनं प्राप्नोति ।

सन्देहाच्च, अर्थशब्दस्याऽनेकार्थत्वात् ।१९। अर्थशब्दोऽर्थमनेकार्थः—क्वचिद् द्रव्यगुण-कर्मसु वर्तते \* "अर्थ इति द्रव्यगुणकर्मसु" [वैशे० ७।२।३] इति वचनात् । क्वचित् प्रयोजने वर्तते 'किमर्थमिहागमनं भवतः ?' कि प्रयोजनिमिति । क्वचिद्धने वर्तते अर्थवानमं देवदत्तः

१ -देवापक्षीण-म्रा०, ब०, द०, मु०। २ परेऽर्थे-मु०,म्रा०, ब०, द०। परोऽर्थे भा० २। ३ -म्येनैवापरि-म्रा०, ब०, द०, मु०। ४ तदुक्तम्-संखावितिहृदपल्ला खद्दया तत्तो य वेदगुवसमया। म्रावित-म्रसंखगुणिदा म्रसंखगुणहोणया कमसो। (गो० जी०, गा० ६४७) इति।

२४

धनवानिति । क्वचिदिभिधेये वर्तते शब्दार्थसंबन्ध इति । एवमर्थशब्दस्यानेकार्थाभिधायित्वे सन्देहः—'कस्यार्थस्य श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्' इति ?

सर्वानुग्रहाददोष इति चेत्; नः असदर्थविषयत्वात् ।२०। स्यादेतत्—नायं दोषः सर्वार्थप्र-सङ्गा इति, अस्तु सर्वार्थविषयं श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्, तथा सित सर्वानुग्रहः कृतो भवति । कश्चेदानीं भवतो मत्सरः सर्वा लोकोऽभ्युदये न युज्यतामिति ? तन्नः, किकारणम् ? असदर्थ- ५ विषयत्वात् । न खलु कश्चिन्नो मत्सरः । असदर्थविषयं हि तच्छ्रद्धानं संसारकारणमिति । अतः सर्वानुग्रहार्थमेव तत्त्वेन विशिष्यते ।

अर्थग्रहणादेव तिसिद्धिरिति चेत्; नः विपरीतग्रहणदर्शनात् ।२१। स्यादेतत्—अर्थत इत्यर्थो निश्चीयत इत्यर्थः । न च मिथ्यावादिप्रणीता अर्थाः; असत्त्वात् । तस्मादर्थग्रहणादेव तत्त्वसंप्रत्ययात् नार्थस्तत्त्वग्रहणेनेतिः; तन्त्रः; कि कारणम् ? विपरीतग्रहणदर्शनात् । यथा पित्तो- १० दयाकुलितकरणः पुमान् मधुररसं कटुकं मन्यते, तथात्मा मिथ्याकमो दयदोषाद् अस्तित्व- नास्तित्वौनत्यत्वाऽनित्यत्वाऽन्यत्वाऽनन्यत्वाद्येकान्तरूपेण मिथ्या अध्यवस्यति । अतः तन्निरा- करणार्थं तत्त्वग्रहणमिति

अर्थग्रहणं किमर्थम् ? ननु ³'तत्त्वान्येवार्थः' इत्यर्थानां तत्त्वसामानाधिकरण्यात् तत्त्ववच-नेनैंव संप्रत्ययः सिद्धः ? उच्यते—

अर्थग्रहणमव्यभिचारार्थम् ।२२। अर्थं ग्रहणं कियते अव्यभिचारार्थम् ।

तत्त्विमिति श्रद्धानिमिति चेत्ः एकान्तिनिध्चतेऽपि प्रसङ्गः ।२३। यदि 'तत्त्विमिति श्रद्धानं तत्त्वश्रद्धानम्' इत्युच्यतेः; एकान्तिनिध्चतेऽपि प्राप्नोति । एकान्तवादिनोऽपि हि 'नास्त्यात्मा' इत्येवामादि 'तत्त्वम्' इति श्रद्द्धति ।

तत्त्वस्य श्रद्धानिमिति चेत्ः भावमात्रप्रसङ्गः ।२४। यदि 'तत्त्वस्य श्रद्धानं तत्त्वश्रद्धानम्' २० इत्युच्यतेः भावमात्रप्रसङ्गः स्यात् । तत्त्वं भावः सामान्यमिति केचित् कथयित् । द्रव्यत्व-गुणत्वकर्मत्वादिसामान्यं द्रव्यादिभ्योऽर्थान्तरम्, तस्य श्रद्धानं सम्यग्दर्शनं प्राप्नोति । न हि द्रव्यादिभ्योऽन्यत् सामान्यं युक्तिमदिति परीक्षितमेतत् ।

अथवा, तत्त्वमेकत्विमत्यर्थः \* 'पुरुष एवेदं सर्वम्' [ऋग्०८।४।१७] इत्यादि, तस्य श्रद्धानं सम्यग्दर्शनं प्राप्नोति । नचादो युक्तम्, कियाकारकभेदलोपप्रसङ्गादिति ।

तत्त्वेन श्रद्धानिमिति चेत्; कस्य <sup>६</sup>कस्मिन्वेति प्रश्नानिवृत्तिः ।२५। यदि 'तत्त्वेन श्रद्धा-नम्' इत्युच्यते; कस्य कस्मिन्वेति प्रश्नो न विनिवर्तते । तस्मात् सूक्तम्—'अर्थग्रहणमव्यभि-चारार्थम्' इति ।

"इच्छाश्रद्धानिमत्यपरे ।२६। इच्छा श्रद्धानिमत्यपरे वर्णयन्ति । तदयुक्तम्, मिथ्यादृष्टेरिप प्रसङ्गात् । २७। यतो मिथ्यादृष्टयो बाहुश्रुत्यप्रचिख्याप- ३०

१ स्रतत्त्वात् स्रा॰, ब॰, मु॰। २ भावेन भाववतोऽभिधानं तद्य्यतिरेकादिति मत्त्वा भावस्तत्त्वं भाववानर्थः। ३ वैशेषिकाः। ४ 'स्रर्थान्तरात्संप्रत्ययः' इत्यादि प्राक् प्रबन्वेन । ५ तथा चोक्तं स्वामिना- श्रद्धैतैकान्तपक्षेऽपि दृष्टो भेदो विरुध्यते। कारकाणां क्रियायाश्च नैकं स्वस्मात् प्रजायते।। (स्राप्तमी॰ २।१) इति। ६ कस्मिन्निति श्र॰। ७ इच्छाश्रद्धानमित्यपरे वर्णयन्ति स्रा॰, ब॰, मु॰, द॰।

२०

यिषया अर्हन्मतिविजिगीषया वा अर्हन्मतमधीयन्ते । नचेच्छामन्तरेण अध्ययनमस्ति, अतस्तेपा-मपि सम्यग्दर्शनं प्राप्नोति । इत्ययुक्तमुक्तम्-'इच्छा श्रद्धानम्' इति ।

केवलिनि सम्यक्तवाभावप्रसङ्गाच्च ।२८। यदि च, इच्छा सम्यक्तवम्, इच्छा च लोभ-पर्यायः, न च क्षीणमोहे केवलिनि लोभोऽस्ति, तदभावादिच्छाभाव इति सम्यक्त्वाभावः पू स्यात् । तस्मात् यद्भावात् यथाभूतमर्थं गृह्णात्यात्मा तत् सम्यग्दर्शनमिति प्रत्येतव्यम् ।

तद् द्विविधं सरागवीतरागविकल्पात् । २९। एतत्सम्यग्दर्शनं द्विविधम् । कुतः ? सराग-<sup>3</sup>वीतरागविकल्पात् ।

प्रशमसंवेगानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तलक्षणं प्रथमम् ।३०। रागादीनामनुद्रेकः प्रशमः। संसाराद्भी हता सबेगः । सर्वप्राणिषु मैत्री अनुकम्पा । जीवादयोऽर्था वयास्व भावैः सन्तीति १० मतिरास्तिक्यम् । एतैरभिव्यक्तलक्षणं प्रथमं सरागसम्यक्तविमत्युच्यते ।

'आत्मविशुद्धिमात्रमितरत् ।३१। सप्तानां कर्मप्रकृतीनाम् आत्यन्तिकेऽपगमे सत्यात्म-विशुद्धिमात्रमितरद् वीतरागसम्यक्त्वमित्युच्यते । अत्र पूर्व साधनं भवति, उत्तरं साधनं साध्यं च।

अथैतत्सम्यग्दर्शनं जीवादिपदार्थविषयं कथमुत्पद्यत इति ? अत आह—

### तन्निसर्गाद्धिगमाद् वा ॥३॥

निसर्ग इति कोऽयं शब्दः ? निपूर्वात् सृजेर्भावसाधनो घट्ना्, निसर्जनं निसर्गः स्वभाव इत्यर्थः । अथाधिगम इति कः? अधिपूर्वाद् गमेभविसाधनोऽच्, अधिगमनमधिगमः । तयोर्हेतुत्वेन ंनिर्देशो निसर्गादिधगमादिति । "कस्याः ? कियायाः। का च किया ? 'उत्पद्यते' इत्यध्याह्नि-यते, सोपस्कारत्वात् सूत्राणाम् । तदेतत्सम्यग्दर्शनं निसर्गादधिगमाद्वा उत्पद्यत इति ।

कश्चिदाह-

सम्यग्दर्शनद्वैविध्यकल्पनानुपपत्तिः; अनुपलब्धतत्त्वस्य श्रद्धानाभावात् रसायनवत् ।१। द्विविधं सम्यग्दर्शनिमिति कल्पना नोपपद्यते । कुतः ? अनुपलब्धतत्त्वस्य श्रद्धानाभावात्, कंथम् ? रसायनवत् । यथा अत्यन्तपरोक्षरसायनत द्वफलस्य न रसायने श्रद्धानं दष्टम, तथा अनिधगतजीवादितत्त्वस्य न तत्र श्रद्धानिमिति नैसर्गिकसम्यग्दर्शनाभावः ।

· °शूद्रवेदभितविदिति चेत्ः नः वैषम्यात् ।२। स्यादेतत्-यथा शूद्रस्याऽनिधगतवेदार्थस्य वेदार्थं ''आत्यन्तिकी भिक्तः,तथाऽनुपलब्धजीवादितत्त्वस्य श्रद्धानमिति; तन्न; कि कारणम् ? वैषम्यात् । युज्यते शूद्रस्य भारतादिश्रद्धणात् तज्ज्ञवचनानुवृत्त्यादिभिश्च वेदार्थभिक्तः, नासौ नैसर्गिको । इह तु नैसर्गिकी रुचिरिष्टेति वैषम्यम् । अथवा, सम्यक्त्वाधिकारात् जीवादि-पदार्थतत्त्वोपलब्धिपूर्वकेण सम्यग्दर्शनेन मोक्षकारणेनेह भवितव्यम्, न च शूद्रस्य तादृशं

३० श्रद्धानमिति वैषम्यम्।

१ ग्रार्हतमतमभिधीयते-ग्रा०, ब०, द०, मु०। ग्रार्हतमधीयन्ते ता०। २ -विराग -श्र०। ३ यथा-स्वभावैः ग्रा॰, ब॰, मु॰। ४ ग्रात्मशु –श्र॰। ५ –ते पू-ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰, ता॰। ६ हेतुः। ७ कस्य क्रि-म्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ८ स्वरूप। ६ म्रारोग्य। १० म्रत्राचार्याभिप्रायानभिज्ञः कश्चिज्जै-नाभासः तं प्रत्युत्तरं ददाति, तमप्याचार्यः प्रतिबेधयति । ११ ग्रात्यन्तिकभ- ग्रा०, ब०, द०, मु० ।

मणिग्रहणविदिति चेत्; नः; 'प्रत्यक्षोपलिब्धसद्भावात् ।३। स्यादेतत् —यथा अनिधगतमणि-विशेषस्यापि पुंसो मणिग्रहणं भवित तस्य च फलं दृष्टम्, तथा अनिधगतजीवादितत्त्वस्यापि तत्त्वग्रहणं भवित तस्य च फलं 'भवितिति तन्नैसर्गिकं दर्शनिमितिः; तन्नः; कि कारणम् ? प्रत्यक्षोपलिब्धसद्भावात् । नात्यन्तपरोक्षं मणि गृह्णाति किन्तु प्रत्यक्षत उपलभ्य गृह्णाति । 'वीर्यविशेषं तु न प्रतिपद्यते, अतोऽस्य अनुपलब्धमणिविशेषस्यापि प्रत्यक्षदर्शनाद् ग्रहणं न्याय्यम् । अत्यन्तपरोक्षे तु जीवादितत्त्वे कथमस्य निसर्गजसम्यग्दर्शनसिद्धिः ? सामान्या-धिगमे तु अधिगमसम्यग्दर्शनमेवेति ।

तापप्रकाशवत् युगपदुत्पत्तेरभ्युपगमाच्च ।४। किम् ? 'निसर्गजसम्यग्दर्शनाभावः' 'इत्यनु-वर्तते । यदा अस्य सम्यग्दर्शनमुत्पद्यते तदैव प्राक्तनं मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं च 'सम्यक्त्वेन परण-मतीत्यधिगमजमेव तद्भवति । यस्य ज्ञानात् प्राग् दर्शनं स्यात् तस्य नैसर्गिकं स्यात् । तच्चाऽ- ॥ निष्टमिति । उच्यते—

उभयत्र तुल्ये अन्तरङगहेतौ बाह्योपदेशापेक्षाऽनपेक्षभेदाद् भेदः।५। उभयत्र सम्यग्दर्शने अन्तरङ्गो हेतुस्तुल्यः दर्शनमोहस्योपशमः क्षयः क्षयोपशमो वा, तस्मिन् सित यद् बाह्योप-देशादृते प्रादुर्भविति तन्नैसर्गिकम्, यत् परोपदेशपूर्वकं जीवाद्यधिगमनिमित्तं तदुत्तरम्, इत्यनयोरयं भेदः।

अपरोपदेशपूर्वके निसर्गाभिप्रायो लोकवत् ।६। यथा लोके हरिशार्द् लवृक्षभुजगादयो निसर्गतः 'कौर्यशौर्याहारादिसंप्रतिपत्तौ वर्तन्त इत्युच्यन्ते । नचासावाकस्मिकी कर्मनिमित्त-त्वात् । अनाकस्मिक्यपि सती नैसर्गिकी भवति, परोपदेशाभावात् । तथेहाप्यपरोपदेशपूर्वके निसर्गाभिप्रायः । अपर आह—

भव्यस्य कालेन निःश्रेयसोवपत्तः अधिगमसम्यक्त्वाभावः ।७। यदि अवधृतमोक्षकालात् २० प्रागधिगमसम्यक्त्वबलात् मोक्षः स्यात् स्यादधिगमसम्यग्दर्शनस्य साफल्यम् । न चादोऽस्ति । अतः कालेन योऽस्य मोक्षोऽसौ, स निसर्गजसम्यक्त्वादेव सिद्ध इति ।

न, विवक्षितापरिज्ञानात् ।८। नैतद्युक्तम् । कुतः ? विवक्षिताऽपरिज्ञानात् । सम्यग्दर्शनादि-त्रयान्मोक्ष उक्तः । तत्र यत्प्रथमं तत् 'कृत उत्पद्यते' इत्युक्ते 'निसग्दिधिगमाद्वा' इत्य-यमथोऽत्र विवक्षितः । यदि सम्यग्दर्शनादेव' केवलान्निसर्गजादिधगमजाद्वा ज्ञानचारित्ररहि- २४ तान्मोक्ष इष्टः स्यात्, तत इदं युक्तं स्यात्—'भव्यस्य कालेन निःश्रेयसोपपत्तेः' इति । नचायमथो ऽत्र विवक्षितः ।

अथवा, यथा कुरुक्षेत्रे क्वचित् कनकं बाह्यपौरुषेयप्रयत्नाभावात् जायते, ' तथा बाह्य-पुरुषोपदेशपूर्वकजीवाद्यधिगममन्तरेण यज्जायते तन्त्रिसर्गजम् । यथा कनकारमः ' विध्युपा-यज्ञपुरुषप्रयोगापेक्षः ' कनकभावमापद्यते, तथा यत् सम्यग्दर्शनं 'विध्युपायज्ञमनुष्यसंपर्काज्जीवा-दिपदार्थतत्त्वाधिगमापेक्षमुत्पद्यते तदिधिगम' सम्यग्देशनम् इत्ययमर्थो विवक्षितः, नचान्यत-रस्याभाव इति । अतो विवक्षितापरिज्ञानात् न सम्यगुक्तम् – 'अधिगमाभावः' इति ।

१ प्रत्यक्षेणोप — प्रांग, ब०, द०, मु०, ता०। २ भवित त — १०। ३ विपर्ययविशे — ग्रा०, ब०, द०, ु०। ४ इति वर्तते १०। १ समीचीनत्वेन। ६ — त्र दर्श-ग्रा०, ब०, द०, ु०, ता०। ७ कौर्यशौर्याशौर्या-हारा—ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ सम्यग्दर्शनम्। ६ निसर्गादिधिगमाद्वा ता०, १०, मू०। १० ज्ञायते मू०, ता०। ११ — १मवि—ग्रा०, द०, मु०। १२ — १२ — त्वशुद्धपुप — ता०। १४ — गमजस — ग्रा०, ब०, मु०। — त्विशुद्धपुप — ता०। १४ — गमजस — ग्रा०, ब०, मु०।

कालानियमाच्च निर्जरायाः ।९। यतो न भव्यानां कृत्स्नकर्मनिर्जरापूर्वकसोक्षकालस्य नियमोऽस्ति । कोचद् भव्याः संख्येयेन कालेन सेत्स्यन्ति, केचिदसंख्येयेन, केचिदनन्तेन, अपरे अनन्तानन्तेनापि न सेत्स्यन्तीति । ततश्च न युक्तम्-'भव्यस्य कालेन निःश्रेयसो-पपत्तेः' इति ।

चोदनानुपपत्तेश्च ।१०। सर्वस्येयं चोदना नोपपद्यते । ज्ञानात् त्रियाया द्वयात् त्रितयाच्च मोक्षमाचक्षाणस्य सर्वस्य नेदं युक्तम्⊸'भव्यस्य कालेन मोक्षः' इति । यदि हि सर्वस्य कालो हेतुरिष्टः स्यात्, बाह्याभ्यन्तरकारणनियमस्य दृष्टस्येष्टस्य वा विरोधः

स्यात् ।

तिदत्यनन्तरनिर्देशार्थम् । ११। 'तत्' इत्येतदनन्तरस्य सम्यग्दर्शनस्य निर्देशार्थं क्रियते ।

ननु तत्प्रकृतम्, अन्तरेणापि तद्वंचनं सिद्धम्;

इतरथा हि मार्गसम्बन्धप्रसङ्गः ।१२। अिकयमाणे हि तद्वचने मोक्षमार्गोऽपि प्रकृतः तेनाभिसंबन्धः प्रसज्येत । ततो निसर्गमात्रेणापि मोक्षमार्गलाभ उक्तः स्यात् । बाहुश्रुत्य-प्रचिख्यापियषया च मोक्षमार्गाधिगममात्रादेव मिथ्यादृष्टीनामपि मोक्षः स्यात् । 'ननु च \*'अनन्तरस्य वा विधिर्वा भवित प्रतिषेधो वा'' [पा० म० १।२।४७] इत्यनन्तरत्वात् १५ सम्यग्दर्शनेनैव संबन्धो न्याय्यः । [इति चेत्; नः] \*'प्रत्यासत्तेः प्रधानं बलीयः' [ ] इति मार्ग एव संबध्येत । तस्मातद्वचनं कियते विस्पष्टार्थम् ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङकारे प्रथमेऽध्याये तृतीयमाह्निकं'समाप्तम् ॥३॥

तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनमित्युक्तम् । अथ 'कि तत्त्वम्' इति ? अत इदमाह-

# जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम् ॥॥।

२० किमर्थमेषामुपादानम् ? ननु द्रव्यमित्येव वक्तव्यं तद्भेदा हि सवे पदार्था भवन्तीति ? अत उत्तरं पठित-

एकाद्यनन्तिविकल्पोपपत्तौ विनेयाशयवशान्मध्यमाभिधानम् ।१। एको द्वौ त्रयः संख्ये-या असंख्येया अनन्ता इति पदार्था भिद्यन्ते । तृत्रैकः पदार्था भवति, '\*"एकं द्रव्यमन-न्तपर्यायम्" [ ]इति वचनात् । द्वौ पदार्थी, जीवाजीवभेदात् । त्रयः पदार्था 'अर्थाभि-२५ धानप्रत्ययभेदात् । एवमुत्तरे च 'वचनविकल्पापेक्षया असंख्येया ज्ञानज्ञेयविकल्पापेक्षया असंख्येया अनन्ताश्चा भवन्ति । तत्र विनेयाशयवशात् पदार्थनिरूपणाभेद इति मध्यमेन कमेणाभिधानं कृतम् । अतिसंक्षेपे सुमेधसामेव प्रतिप्रत्तिः स्याद् अतिप्रपञ्चे 'चाचिरेण संप्रतिपत्तिनं स्यादिति । कश्चिदाह—

१ तर्हि । २ इति चेन्न । ३ कं । ता०, आ०, ब०, द०, मु० । ४ -त्येवंव-ता०, द० । ५ ग्रस्मिन् । ६ सत्ता सकलपदार्था सविश्वकरण हचनन्तपर्याया । स्थितिभद्धगोदयसिहता सप्रतिपक्षा भवेदेका । (पचा० गा० ८) । ७ बुद्धिशब्दार्थसंज्ञास्तास्तिस्रो बुद्धचादिवाचकाः । तुल्या बोधादिबोधाश्च प्रयस्तत्प्रतिबिस्बकाः ॥ (आप्तमी० इलोक ८५) इति स्वामिभिः प्रोक्तम् । ८ -रे व-ता० । ६ शब्द । १० चार्तिचरेण आ०, ब०, द०, मु० ।

जीवाजीवयोरन्यतरत्रैवान्तर्भावाद् आस्रवादीनामनुपदेशः ।२। आस्रवो हि जीवो व। स्यात्, अजीवो वा ? यदि जीवः; 'जीवेऽन्तर्भाव इति । अथाऽजीवः; अजीवे । एवं संवराद्योऽपि । तस्मादेषामनुपदेशः-अनर्थंक उपदेशोऽनुपदेशः ।

न वाः परस्परोपश्लेषे संसारप्रवृत्तितदुपरमप्रधानकारणप्रतिपादनार्थत्वात् ।३। न वाऽनर्थक उपदेशः । कुतः ? जीवाजीवयोः परस्परोपश्लेषे सित संसारप्रवृत्तितदुपरमप्रधान- ५ कारणप्रतिपादनार्थत्वात् । इह मोक्षमार्गः प्रकृतः, तस्य फलमवश्यं मोक्षो निर्देष्टव्यः । 'स कस्य'इति जीव उपात्तः । स च संसारपूर्वकः । स च सत्यजीवे जीवस्य भवित, इत्यजीव उपात्तः । तयोश्च परस्परोपश्लेषः संसारः । तत्प्रधानहेत् आसूवो बन्धश्चेत्युपात्तौ । तदुपरमस्य मोक्षस्य प्रधानहेत् संवरिनर्जरे इत्युपादानं तयोः । एवमेषां विज्ञानि सित विश्वपरम्य निर्ज्ञानं भवतीति । दृश्यते सामान्ये अन्तर्भू तस्यापि विश्वेषस्य पृथगुपादानं १० प्रयोजनार्थम्, क्षत्रिया आयाताः सूरवर्माऽपीति ।

उभयथापि 'चोदनानुपत्तिः ।४। यो जीवाजीवयोरन्तर्भावात् आस्वादीनामनुपदेशं चोदयित, तस्योभयथापि चोदना नोपपद्यते । कथम् ? आस्वादीनि जीवाजीवाभ्यां पृथ-गुपलभ्य वा चोदयेत्, अनुपलभ्य वा ? यदि पृथगुपलभ्यः अत एव ततोऽर्थान्तरत्वं सिद्धम् । 'अथाऽनुपलभ्यः अनुपलम्भादेव चोदनाभावः । किञ्च, जीवाजीवाभ्यां पृथक्सिद्धान् वा १५ चोदयेत्, असिद्धान् वा ? यदि सिद्धांश्चोदयेत्ः अत एवाऽर्थान्तरभावः । अथाऽसिद्धांश्चो-दयितः कथमत्रान्तर्भावश्चोद्यते ? न हि खरविषाणादीनामन्तर्भावश्चोदनार्हः ।

अनेकान्ताच्च ।५। 'चोदनानुपपत्तिः' इति वर्तते । कथम् ? द्रव्याधिकपर्यायाधिकयोगूंणप्रधानभावेन अर्पणानपंण भेदात् जीवाजीवयोरास्वादीनां स्यादन्तभीवः स्यादनन्तभीवः ।
पर्यायाधिकगुणभावे द्रव्याधिकप्रधान्यात् आस्वादिप्रतिनियतपर्यायार्थानपंणात् अनादिपा- २०
रिणामिकचैतन्याचैतन्यादिद्रव्यार्थापंणाद् आस्वादीनां स्याज्जीवेऽजीवे वान्तभीवः । तथा
द्रव्याधिकगुणभावे पर्यायाधिकप्रधान्याद् आस्वादिप्रतिनियतपर्यायार्थापंणाद् अनादिपारिणामिकचैतन्याचैतन्यादिद्रव्यार्थाऽनपंणाद् आस्वादीनां जीवाजीवयोः स्यादनन्तभीवः ।
तदपेक्षया स्यादुपदेशोऽर्थवान् ।

तेषां निर्वचनलक्षणक्रमहेत्वभिधानम् ।६। तेषां जीवादीनां पृथगुपदेशे प्रयोजनमुक्तम् । २४ इदानीं निर्वचनलक्षणक्रमहेत्वभिधानं कर्तव्यम् । तदुच्यते—

त्रिकालिवयजीवनानुभवनात् जीवः ।७। दशुसु प्राणेषु यथोपात्तप्राणपर्यायेण शिषु कालेषु जीवनानुभवनात् 'जीवित, अजीवीत्, जीविष्यिति' इति वा जीवः । तथा सित सिद्धानामिप जीवत्वं सिद्धं जीवितपूर्वत्वात् । संप्रदित न जीविन्त सिद्धाः, भूतपूर्वगत्या जीवत्वमेषाम् इत्यौपचारिकत्वं स्यात्, मुख्यं चेष्यते; नैष दोषः; भावप्राणज्ञानदर्शनानु ३० भवनात् सांप्रतिकमिप जीवत्वमस्ति । अथवा रूढिशब्दोऽयम् । रूढौ च किया व्युत्पत्त्यथे - वेति कादाचित्कं जीवनमपेक्ष्य सर्वदा वर्तते गोशब्दवत् ।

तद्विपर्ययोऽजीवः ।८। यस्य जीवनमुक्तलक्षणं नास्त्यसौ तद्विपर्ययाद् अजीव इत्युच्यते।

१ जीवेऽन्तर्भवित स्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। २ विज्ञाने ता०। ३ प्राप्यस्य मो- स्रा०, ब०, द०, ज०, मु०, ता०। ४ प्रश्नानुपपत्तिः। ५ स्रथवाऽनुप -श्र०। ६ -र्पणाभे-मु०, ब०। ७ पर्यायापेक्षया।

आस्रवत्यनेन आस्रवणमात्रं वा आस्रवः । ९। येन कर्मास्वति यद्वा आस्वण'मात्रं वा स आस्वः।

विध्यतेऽनेन विन्धनमात्रं वा बन्धः । १०। बध्यते येन अस्वतन्त्रीकियते येन, अस्वतन्त्री-

करणमात्रं वा बन्धः।

संवियतेऽनेन संवरणमात्रं वा संवरः ।११। येन संवियते येन संघध्यते, संरोधनमात्रं वा संवरः।

निर्जीर्यते यया निर्जरणमात्रं वा निर्जरा । १२। निर्जीयते निरस्यते यया, निरसनमात्रं

मोक्ष्यते येन मोक्षणमात्रं वा मोक्षः । १३। मोक्ष्यते अस्यते येन असनमात्रं वा मोक्षः । १० एतेषामितरेतरयोगे दृन्द्वः। उर्क्तं निर्वचनम् । इदानीं लक्षणमुच्यते –

चेतनास्वभावत्वात्तद्विकल्पलक्षणो जीवः ।१४। जीवस्वभावश्चेतना, यत इतरेभ्यो द्रव्येभ्यो भिद्यते । तद्विकल्पा ज्ञानादयः । यत्सिश्धानादात्मा ज्ञाता द्रष्टा कर्ता भोक्ता च भवति तल्लक्षणो जीवः ।

तिद्वपरीतत्वादजीवस्तदभावलक्षणः ।१५। तिद्वपरीतत्वात् अचेतनस्वभावत्वात् ज्ञानादी-१५ नामभावो यस्य लक्षणं सोऽजीवः। कथमभावो 'निरुपाख्यो वस्तुनो लक्षणं भवति? अभावोऽपि वस्तुधर्मो हेत्वङ्गत्वादेः भाववत् । अतोऽसौ लक्षणं युज्यते । स हि यदि वस्तुनो लक्षणं न स्यात् सर्वसङ्करः स्यात् । यद्येवं वनस्पत्यादीनामजीवत्वं प्राप्नोति तदभावात् । ज्ञानादीनां हि प्रवृत्तित उपलब्धः, न च तेषां तत्पूर्विका प्रवृत्तिरस्ति हिताहितप्राप्तिपरिवर्जना-भावात्। उक्तं च-

\*"बुद्धिपूर्वा त्रियां दृष्ट्वा स्वदेहेऽन्यत्र तद्ग्रहात् ।

मन्यते बुद्धिसद्भावः सा न येषु न तेषु घीः ॥" [सन्ताना० सि० २लो० १] इति । नैषः दोषः; तेषामिप ज्ञानादयः सन्ति सर्वज्ञप्रत्यक्षाः, इतरेषामागमगम्याः । आहारलाभालाभयोः पुष्टि'म्लानादिदर्शनेन' युक्तिगम्याश्च । अण्डगर्भस्थमू च्छितादिषु सत्यपि जीवत्वे तत्पूर्वक-प्रवृत्त्यभावात् हेतुव्यभिचारः ।

पुण्यपापागमद्वारलक्षण आस्रवः ।१६। पुण्यपापलक्षणस्य कर्मण ''आगमनद्वारमास्रव २५ इत्युच्यते । आस्रव इवास्रवः । क उपमार्थः ? यथा महोदधेः सिललमापगामुखैरहरहरापूर्यते, तथा • मिथ्यादर्शनादिद्वारानुप्रविष्टैः कर्मुभिरनिशमात्मा समापूर्यतः इति मिथ्यादर्शनादि द्वारमास्त्रवः ।

आत्मकर्मणोरन्योन्यप्रदेशानुप्रवेश्वलक्षणो बन्धः ।१७। मिथ्यादर्शनादिप्रत्ययोपनीतानां ३० कर्मप्रदेशानाम् आत्मप्रदेशानां च परस्परानुप्रवेशलक्षणो बन्धः। बन्ध इव बन्धः। क उपमार्थः ?

१ - णमास्रवः ता०, द०। २ बध्यतेऽस्वतन्त्रीिकयते येन भा०२। ३ बन्धमात्रं ता०। ४ ग्राविर्भूतावयवभेद इतरेतरः, तिरोहितावयवभेदः समाहारः। ५ निःस्वभावः। ६ यत्राग्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा हृदे इत्यभावः ग्रग्निरूपवस्तुधर्मः । ७ यत्र धूमस्तत्राग्निः यथा महानस इति (वत्) । द ग्रभावः। ६ तुलना- "बुद्धिपूर्वा क्रियां दृष्ट्वा स्वदेहेऽन्यत्र तद्ग्रहात् । ज्ञायते बुद्धिरन्यत्र ग्रभ्मान्तैः पुरुषैः क्वचित् ॥"- सिद्धिवि० द्वि० परि० । १० -म्लायादि-म्रा०, ब०, द०, मु० । ११ – ने यु–ता०, अरु। १२ म्रागमद्वा-म्रा०, ब०,द०। १३ पूर्वते अरु।

२५

यथा निगडादिद्रव्यंबन्धनबद्धो देवदत्तोऽस्वतन्त्रत्वाद् अभिप्रेतदेशगमनाद्यभावाद् अतिदुःखी भवति, तथा आत्मा कर्मबन्धनबद्धः पारतन्त्र्यात् शारीरमानसदुःखाभ्यदितो भवति ।

आस्रवितरोधलक्षणः संवरः ।१८। पूर्वोक्तानामास्रवद्वाराणां शुभपरिणामवशान्तिरोधः संवरः। संवर इव संवरः। क उपमार्थः ? यथा सुगुप्तसुसंवृतद्वारकवाटं पुरं सुरक्षितं दुरासद- परातिभिभवति, तथा सुगुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रात्मनः सुसंवृतेन्द्रियकषाय- प्रयोगस्य अभिनवकर्मागमद्वारसंवरणात् संवरः।

एकदेशकर्मसंक्षयलक्षणा निजरा ।१९। उपात्तस्य कर्मणः तपोविशेषसिन्नधाने सत्येक-देशसंक्षयलक्षणा निर्जरा । निर्जरेव निर्जरा । क उपमार्थः ? यथा मन्त्रौषधबलान्निर्जीर्णवीर्य-विपाकं विषं न दोषप्रदं तथा सविपाकाऽविपाकनिर्जराप्रत्ययतपोविशेषेण निर्जीर्णरसं कर्म न संसारफलप्रदम् ।

कृत्स्नकर्मवियोगलक्षणो मोक्षः ।२०। सम्यग्दर्शनादिहेतुप्रयोगप्रकर्षे सित कृत्स्नस्य कर्मणश्चतुर्विधबन्धवियोगो मोक्षः । मोक्ष इव मोक्षः । क उपमार्थः ? यथा निगडादिद्रव्यमोक्षात् सित स्वातन्त्र्ये अभिप्रेतप्रदेशगमनादेः पुमान् सुखी भवति, तथा कृत्स्नकर्मवियोगे सित स्वाधीनात्यन्तिकज्ञानदर्शनानुपमसुख आत्मा भवति । लक्षणमुक्तम् । इदानीं कमहेतुरुच्यते –

तादर्थ्यात् परिस्पन्दस्य आदौ जीवग्रहणम् ।२१। योऽयं मोक्षमार्गतत्त्वाविष्करणपरिस्पन्दः स आत्मार्थः, तस्य मोक्षपर्यायपरिणामात् । यो वा जीवाद्यपदेशपरिस्पन्दः स आत्मार्थः, तस्यो-पयोगस्वाभाव्ये सित ग्राहकत्वात् । अत आदौ जीवग्रहणम् ।

तदनुग्रहार्थत्वात् तदनन्तरमजीवाभिधानम् ।२२। यतः शरीरवाङमनःप्राणापानादिनोप-कारेणाऽजीव आत्मानमनुगृह्णाति, अतस्तदनन्तरमजीवाभिधानम् ।

तदुभयाधीनत्वात् तत्समीपे आस्त्रवग्रहणम् ।२३। यत आत्मकर्मणोः परस्पराक्लेषे सत्या- २० स्वप्रसिद्धिर्भवति, अतस्तत्समीपे आस्वग्रहणम् ।

तत्पूर्वकत्वाद् बन्धस्य ततः परं बन्धवचनम् ।२४। यत आस्वपूर्वको बन्धः, ततः परं वचनं तस्य क्रियते ।

संवृतस्य बन्धाभावात् तत्प्रत्यनीकप्रतिपत्त्यर्थं संवरवचनम् ।२५। धतः संवृतस्यात्मनो बन्धो नास्ति ततस्तत्प्रत्यनीकप्रतिपत्त्यर्थं तदनन्तरं संवरवचनम् ।

संवरे सित निर्जरोपपत्तेस्तदन्तिके निर्जरावचनम् ।२६। यतः संवरपूर्विका निर्जरा तत-स्तदन्तिके निर्जरावचनम् ।

अन्ते 'प्राप्यत्वात् मोक्षस्यान्ते वचनम् ।२७। निर्जीर्णेषु कर्मस्वन्ते मोक्षः प्राप्यत इत्यन्ते वचनम् ।

पुण्यपापपदार्थोपसंख्यानिमित चेतः नः आस्रवे बन्धे वा अन्तर्भावात् ।२८। स्यादेतत् —पुण्य- ३० पापपदार्थयोरुपसंख्यानं कर्तव्यम् अन्यैरप्युक्तत्वादितिः तन्नः किं कारणम् ? आस्रवे बन्धे वा अन्तर्भावात्, यत आस्रवो बन्धश्च पुण्यपापात्मकः ।

तत्त्वशब्दस्य भाववाचित्वात् जीवादिभिः सामानाधिकरण्याऽनुपपितः ।२९। तत्त्वशब्दो भाववाचीति व्याख्यातमेतत् । अतस्तस्य जीवादिभिर्द्रव्यवचनैः समानाधिकरण्यं नोपपद्यते ।

१ -कपाटं ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ - सुखमात्मानुभवित ग्रा०, ब०, द०, मु०। ३ तदनन्तरे नि-ग्रा०, ब०, द०, मु०। ४ प्राप्तत्वा-ता०, श्र०, मू०।

न वा, अव्यतिरेकात्' तद्भाविसद्धेः ।३०। वन वा एप दोषः । किं कारणम् ? अव्य-तिरेकात्तद्भाविसद्धेः । न हि द्रव्याद् व्यतिरिक्तो भावोऽस्ति अतस्तद्भावेनाऽध्यारोप्यते यथा 'ज्ञानमेवात्मा' इति । यदि तद्भावोऽध्यारोप्यते तिल्लङ्गसंख्यानुवृत्तिः श्राप्नोति ?

तिल्लङ्गसंख्यानुवृत्तौ चोक्तम् ।३१। किमुक्तम् ? 'न, उपात्तव्यक्तिवचनत्वात्' इति ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङ्कारे प्रथमेऽध्याये चतुर्थमाहिनकम् ॥४॥

एवं संज्ञास्वालक्षण्यादिभिरुद्द्िटानां जीवादीनां संव्यवहारिवशेषव्यभि चारिनवृत्त्यर्थमाह-

#### नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यासः ॥५॥

नीयते गम्यतेऽनेनार्थः, नमित वाऽर्थमभिमुखीकरोतीति नाम । स्थाप्यते प्रतिनिधीयतेऽसाविति स्थापना । द्रोष्यते गम्यते गुणैः,द्रोष्यित गिमप्यिति गुणानिति वा द्रव्यम् । भवनं
भवतीति वा भावः । नामादीनामितरेतरयोगलक्षणो द्वन्दः । नामस्थापनाद्वयभावैनामस्थापनाद्रव्यभावतः । \*"आद्यादित्वात्" [जैने० वा० ४।२।४९] \*"दृश्यन्तेऽन्यतोऽपि" [जैने०
४।१।७९] इति वा तसिः । न्यसनं न्यस्यत इति वा न्यासो निक्षेप इत्यर्थः । तेषां न्यासस्तन्त्यासः । एतेषां नामादीनां किं लक्षणिमिति ? अत्रोच्यते—

निमित्तान्तरानपेक्षं संज्ञाकर्म नाम ।१। निमित्ता वन्यन्तिमत्तं निमित्तान्तरम्, तदन-१५ पेक्ष्य क्रियमाणा संज्ञा नामेत्युच्यते । यथा परमैश्वर्यलक्षणेन्दनिक्रयानिमित्तान्तरानपेक्षं कस्य-चित् 'इन्द्रः' इति नाम । तथा जीवनिक्रयानपेक्षं श्रद्धानिक्रयानपेक्षं वा कस्यचित् 'जीवः सम्यग्दर्शनम्' इति वा नाम ।

सोऽयमित्यभिसंबन्धत्वेन अन्यस्य व्यवस्थापनामात्रं स्थापना ।२। यथा परमैश्वर्यलक्षणो यः शचीपतिरिन्द्रः 'सोऽयम्' इत्यन्यवस्तु प्रतिनिधीयमानं स्थापना भवति । एवं 'जीव इति २० वा सम्यग्दर्शनम्' इति वा अक्षनिक्षेपादिषु' 'सोऽयम्' इति व्यावस्थापनामात्रं स्थापना ।

- अनागतपरिणामविशेषं प्रति गृहोताभिमुख्यं द्रव्यम् ।३। यद् भाविपरिणामप्राप्तिं प्रति योग्यतामादधानं तद् द्रव्यमित्युच्यते ।

''अत्द्भावं वा ।४। अथवा, अतद्भावं वा द्रव्यमित्युच्यते । यथेन्द्रार्थमानीतं काष्ठमिन्द्र-प्रतिमापर्यायप्राप्ति प्रत्यभिर्मुखम् 'इद्भुद्धः' इत्युच्यते, तथा 'जीव-सम्यग्दर्शनपर्यायप्राप्ति प्रति २५ गृहीताभिमुख्यं द्रव्यं द्रव्यजीवो द्रव्यसम्यग्दर्शनमिति चोच्यते । युक्तं तावत् सम्यग्दर्शनप्राप्तिं प्रति गृहीताभिमुख्यमिति, अतत्परिणामस्य जीवस्य संभवात्, इदं त्वयुक्तम्-जीवनपर्यायप्राप्ति

१ स्रभेदात् । २ नवा न दोषः ता० । ३ विशेषणविशेष्यसम्बन्धे सत्यपि शब्दशक्तिव्यपेक्षया उपात्तिव्यग्वेतिकमो न भवतीत्यर्थः । ४ स्रप्रकृतिनराकरणाय प्रकृतिनरूपणाय च निक्षेपविधिना शब्दार्थः प्रस्तीर्यतं इत्यर्थः । ४ –ना गम्यते स्रा०, ब०, द०, मु०, मू० । ६ सम्यग्दर्शनादीनां जीवादीनाञ्च । ७ –दन्यित्रिमित्तान्त-स्रा०, ब०, द०, मु० । ८ जातिद्रव्यित्रियागुणाः निमित्तम्, ताननपेक्ष्य । द्रव्यं द्विविधम् विषाणादिकं समवायिद्रव्यम्, घण्टादिकं संयोगिद्रव्यम् । ६ –निमत्यक्ष-स्रा०, ब०, द०, मु० । १० स्राद्शब्देन काष्ठपुस्तिचित्रादि गृह्यते । ११ स्रतद्भवं मु० । १२ जीवनस-ता०, मू० ।

प्रति गृहीताभिमुख्यमिति । कुतः ? सदा 'तत्परिणामात् । यदि न स्यात्; प्रागजीवः प्राप्नोति । नैष दोषः; मनुष्यजीवादिविशेषापेक्षया स व्यपदेशो वेदितव्यः ।

तद्द्विधम्-आगम-नोआगमभेदात् ।५। तदेतद् द्रव्यं द्विविधम् । कुतः ?आगम–नो-आगमभेदात् । आगमद्रव्यजीवः नोआगमद्रव्यजीवः, आगमद्रव्यसम्यग्दर्शनं नोआगमद्रव्य-सम्यग्दर्शनमिति च ।

अनुपयुक्तः प्राभृतज्ञाय्यात्मा आगमः ।६। अनुपयुक्तः प्राभृतज्ञायी आत्मा आगमद्रव्यमि-त्युच्यते ।

इतरत् त्रिविधम् - ज्ञायकशरीर-भावि-तद्व्यतिरिक्तभेदात् ।७। इतरन्नोआगमद्रव्यं त्रैवि-ध्यमास्कन्दति । कुतः ? ज्ञायकशरीर-भावि-तद्वचितिरिक्तभेदात् । ज्ञातुर्येच्छरीरं त्रिकाल-गोचरं तज्ज्ञायकशरीरम् । जीवन-सम्यग्दर्शनपरिणामप्राप्ति प्रत्यिभमुखं द्रव्यं भावीत्युच्यते । १० तद्वचितिरिक्तं कर्म-नोकर्मविकल्पम् ।

वर्तमानतत्पर्यायोपलक्षितं द्रव्यं भावः ।८। वर्तमानेन तेन जीवन-सम्यग्दर्शनपर्यायेणो-पलक्षितं द्रव्यं भावजीवो भावसम्यग्दर्शनमिति चोच्यते । यथा इन्द्रनामकर्मोदयापादितेन्दन-क्रियापर्यायपरिणत आत्मा भावेन्द्रः ।

स द्विविधः पूर्ववत् ।९। स एष भावो द्विविधो वेदितच्यः पूर्ववत् आगम-नोआगमभेदात् । १५ तत्प्राभृतिविषयोपयोगाविष्ट आत्मा आगमः ।१०। जीवादिप्राभृतिविषयोणोपयोगेनाविष्ट आत्मा आगमतो भावजीवो भावसम्यग्दर्शनिमिति चोच्यते ।

जीवनादिपर्यायाविष्टोऽन्यः ।११। जीवनादिपर्यायेणाऽऽविष्ट आत्माऽन्यो नोआगमतो भाव इत्युच्यते ।

नामस्थापनयोरेकत्वं संज्ञाकर्माऽविशेषादिति चेत्; न; आदरानुग्रहाकाङक्षित्वात् स्थापना- २० याम् ।१२। स्यान्मतम् नामस्थापनयोरेकत्वम् । कृतः ? संज्ञाकर्माविशेषात् । यतो नाम्नि स्था-पनायां च संज्ञाकरणं समानम्, न हचकृते नाम्नि स्थाप्यत इति । तच्च न; कृतः ? आदरानु-ग्रहाकाङक्षित्वात् स्थापनायाम् । यथा अर्हदिन्द्रस्कन्देश्वरादिप्रतिमासु आदरानुग्रहाकाङक्षित्वं जनस्य, न तथा परिभाषिते वर्तते । ततोऽन्यत्वमनयोः ।

द्रव्यभावयोरेकत्वम् अव्यतिरेकादिति चेत्; नः कथि चित् संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदात् तद्भे- २४ दिसद्धेः ।१३। स्यादारेका – द्रव्यभावयोस्तहचे कत्वं प्रसज्यते । कृतः ? तदव्यतिरेकात् । निह द्रव्यव्यतिरेकोण भाव उपलभ्यते भावव्यितरेकोण वा द्रव्यम्, अतोऽनयोरेकत्विमिति । तच्च नः कृतः ? संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदात् तद्भेदिसद्धेः । इहं ययोः संज्ञास्वालक्षण्यादिकृतो भेदः तयो- निनात्वमुपलभ्यते तथा द्रव्यभावयोरपीति । किच्चदाहू –

१ तत्परिणामो यदि ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ -ज्ञाय्यागम-ग्रा०, ब०, द०, मु०। ३ ज्ञातुः शरीरं त्रिधा-भूत-वर्तमान-भविष्यद्भेदात्। भूतमि त्रिधा च्युतं च्यावितं त्यक्तञ्चेति। पक्वफलिमव स्वयमेव ग्रायुषः क्षयेण पतितं च्युतम्। कदलीघातेन पतितं च्यावितम्। त्यक्तं पुनस्त्रिधा-भक्तप्रत्या- स्वयान-इडिंगिनी-प्रायोपगमनमरणैः। ४ ग्रनागत। ५ प्रत्यनिभमु-ता०। ६ ...दिविधं कर्मनोकर्मनेदेन, जीवादिप्राभृतिवषयेणोययोगेन परिणतजीवेनाजिततीर्थकारादिशुभप्रकृतिस्वरूपं कर्म नोग्रागमद्वय्यकर्म। एवं नोकर्म-नोग्रागमद्वय्यनोकर्म-शरीरोपोचयापचयनिमित्तपुद्गलद्वव्यस्यानेकरूपत्वात्। ७ तेन तेन जी- ग्रा०, ब०, द०, मु०। द ग्रागमभावजीव इत्यर्थः, स्थानिप्यकर्माधारे इत्यपादानम्। ६ भविष्यत्परिणामाभिमुखम् ग्रतीतपरिणामं वा वस्तु द्वव्यम्, वर्तमानपर्यायोपलक्षितं द्वव्यं भाव इति स्वान्तक्षण्याद् भेदः।

द्रव्यस्यादौ वचनं न्याय्यं तत्पूर्वकत्वान्नामादीनाम् ।१४। द्रव्यस्यादौ वचनं न्याय्यम् । कुतः ? तत्पूर्वकत्वान्नामादीनाम् । सतो हि संज्ञिनो नामादिभिर्भवितव्यमितिः; नेप दोपः;

संव्यवहारहेतुत्वात् संज्ञायाः पूर्ववचनम् ।१५। संव्यवहारहेतुत्वात् संज्ञायाः पूर्ववचनं कियते । सर्वो हि लोकसंव्यवहारः संज्ञापूर्वकः तदात्मकत्वात्, तदनात्मकत्वे वस्तुव्यवहार-

विच्छेदः । तदात्मकत्वाच्च स्तुतिनिन्दयो रागद्वेषप्रवृत्तिः सिद्धा ।

ततः स्थापनावचनम्, आहितनामकस्य स्थापनोपपत्तेः ।१६। ततः परं स्थापना विधीयते । कृतः ? आहितनामकस्य स्थापनोपपत्तेः । आहितनामकस्य 'सोऽयम्' इति किञ्चित् प्रति-निधीयते ।

द्रव्यभावयोः 'पूर्वपरन्यासः पूर्वोत्तरकालवृत्तित्वात् ।१७। द्रव्यभावयोः पूर्वपरन्यासः १० क्रियते । किं कारणम् ?पूर्वोत्तरकालवृत्तित्वात् । पूर्वकालविषयं हि द्रव्यम् । उत्तरकालभावी भाव इति ।

ैतत्त्वप्रत्यासित्तप्रकर्षाऽप्रकर्षभेदाद्वा तत्कमः ।१८। अथवा, तत्त्वप्रत्यासत्तेः प्रकर्षाप्रकर्ष-भेदात्तेषां नामादीनामुद्दिष्टः क्रमो वेदितव्यः । तत्त्वं भावः प्रधानम्, तदर्थानीतराणि, तत्र प्रत्यासत्तेस्तत्समीपे द्रव्यं प्रयुक्तं तद्भावापत्तेः । ततः पूर्वं स्थापनोपादानम्, अतद्भावेपि तद्भावं १५ प्रति प्रधानहेतुत्वात् । ततः पूर्वं नामोपादानम् भावं प्रति विप्रकृष्टत्वात् ।

नामादिचतुष्टयाभावो विरोधात् ।१९। अत्राह-नामादिचतुष्टयस्याभावः । कृतः ? विरोधात् । एकस्य शब्दार्थस्य नामादिचतुष्टयं विरुध्यते । यथा नामैकं नामैव, न स्थापना । अथ नाम स्थापना इष्यते न नामेदं नाम। स्थापना तिहः, न चेयं स्थापना, नामेदम् । अतो नामार्थं एको विरोधान्न स्थापना । तथैंकस्य जीवादेर्थस्य सम्यग्दर्शनादेवी विरोधान्नामाद्यभाव इति ।

२० न वा; सर्वेषां संव्यवहारं प्रत्यिवरोधात् ।२०। न वैष दोषः। कि कारणम् ? सर्वेषाम् संव्यवहारं प्रत्यिवरोधात् । लोके हि सर्वेर्नामादिभिद्दृष्टः संव्यवहारः । इन्द्रो देवदत्तः इति नाम । प्रतिमादिषु चेन्द्र इति स्थापना । इन्द्रार्थे च काष्ठे द्रव्ये इन्द्रसंव्यवहारः 'इन्द्र आनीतः' इति वचनात् । अनागतपरिणामे 'चार्थे द्रव्यसंव्यवहारो लोके दृष्टः ─ देव्यमयं माणवकः, आचार्यः श्रेष्ठी वैयाकरणो राजा वा भविष्यतीति व्यवहारदर्शनात् । शचीपतौ च भावे इन्द्र इति । न च विरोधः । किञ्च,

अभिहितानवबोधात् ।२१। 'यथा नामैकं नामैवेष्यते न स्थापना' इत्याचक्षाणेन त्वया अभिहितानवबोधः प्रकटीिकयते । यत्ये नैवमाचक्ष्महै-'नामैव स्थापना' इति, किन्तु एकस्या- थेस्य नामस्थापनाद्रव्यभावैन्यीसः इत्याचक्ष्महे ।

अनेकान्ताच्च ।२२। नैतदेककतेन 'प्रतिजानीमहे-नामैव स्थापना भवतीति न वा, ३० स्थापना वा नाम भवति नेति च । कथम् ?

मनुष्यक्षाह् मणवत् ।२३। यथा बाह्मणः स्यान्मनुष्यो ब्राह्मणस्य मनुष्यजात्यात्मकत्वात् । मनुष्यस्तु ब्राह्मणः स्यान्न वा,मनुष्यस्य ब्राह्मणजात्यादिपर्यायात्मकत्वादर्शनात् । तथा स्थापना-स्यान्नाम, अकृतनाम्नः स्थापनानुपपत्तेः । नाम तु स्थापना स्यान्न वा, उभयथा दर्शनात् ।

१ पूर्वापर- ग्रा॰, ब॰, मु॰। २ -यं द्र- श्र॰। ३ भाव। ४ ग्रतिद्रत्वात्। ५ यतो श्र॰। ६ वार्थे ग्रा॰, ब॰, मू॰, मु॰। ७ योग्योऽयं बालः -सम्पा॰। ८ ग्रज्ञत्वम्। ६ प्रतिज्ञां कुर्महे। १० -नाच्च तथा ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰।

तथा द्रव्यं स्याद्भावः, 'भावद्रव्यार्थादेशात् न भावपर्यायार्थादेशाद् द्रव्यम्'। भावस्तु द्रव्यं स्यान्न वा, उभयथा दर्शनात् । किञ्च,

अतस्तित्सिद्धेः ।२४। यत एव नामादिचतुष्टयस्य विरोधं भवानाचष्टे अत एव नाभावः । कथम् ? इह योऽयं सहानवस्थानलक्षणो विरोधो वध्यघातकवत् स सतामर्थानां भवति नाऽसतां ' 'काकोलूक-छायातपवत्, न काकदन्त-खरविषाणयोविरोधोऽसत्त्वात् । किञ्च,

नामाद्यात्मकत्वाऽनात्मकत्वे विरोधस्याऽविरोधकत्वात् ।२५। यो नामादिचतुष्टयस्य विरोधः स नामाद्यात्मको वा स्यात्, न वा ? उभयथा च विरोधाभावः । यदि नामाद्यात्मकः; नासौ विरोधको नामाद्यात्मवत् । अथ तदात्मकोऽपि विरोधो नामादीनां विरोधकः; नामाद्या-त्मापि विरोधकः स्यात्, ततो नामादीनामभावाद्विरोध एव न स्यात् । अथ न नामाद्या-त्मकः; एवमपि नामादीनां नासौ विरोधकोऽर्थान्तरत्वात् । 'अथ अर्थान्तरभावेऽपि विरोध- १० कत्विमध्यते; सर्वेषां पदार्थानां परस्परतो नित्यं विरोधः स्यात् । न चासावस्तीति । अतो विरोधभावः ।

ताद्गुण्याद् भावस्य प्रामाण्यमिति चेत्ः नः इतरव्यवहारिनवृत्तेः ।२६। स्यादेतत्—ताद्गुण्याद् भाव एव प्रमाणं न नामादिः । स जीवनादिगुंणो यस्य स तद्गुणः, तस्य भावस्ताद्गुण्यम्, अतो भाव एव प्रमाणं न नामादिः, ताद्गुण्याभावादितिः, तन्नः किं कारणम् ? इतरव्यवहार- १४ निवृत्तेः । एवं हि सित नामाद्याश्रयो व्यवहारो निवते त । स चास्तीति । अतो न भावस्यैव प्रामाण्यम् ।

उपचारादिति चेत्; नः तद्गुणाभावात्।२७। स्यादेतत्—यद्यपि भावस्यैव प्रामाण्यं तथापि नामादिव्यवहारो न निवर्तते। कृतः ? उपचारात्, माणवके सिंहशब्दव्यवहारवदिति। तन्नः कि कारणम् ? तद्गुणाभावात्। युज्यते माणवके सिंहशब्दव्यवहारः • कौर्यशौर्यादिगुणैकदेश- २० योगात्, इह तु नामादिषु जीवनादिगुणैकदेशो न किच्चदप्यस्तीत्युपचाराभावाद् व्यवहार- निवृत्तिः स्यादेव।

मुख्यसंप्रत्ययप्रसङ्गाच्च ।२८। यद्युपचारान्नामादिव्यवहारः स्यात्, \*"गौणमुख्ययो-मृंख्ये संप्रत्ययः" [पात० महा० ८।३।८२] इति मुख्यस्यैव संप्रत्ययः स्यान्त्र नामादीनाम् । यतस्त्वर्थप्रकरणादिविशेषलिङगाभावे सर्वत्र संप्रत्ययः <sup>८</sup>अविशिष्टः कृतसंगतेर्भवित, अतो न २५ नामादिषूपचाराद् व्यवहारः ।

\*"कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे संप्रत्ययो भवति'' [पात० महा० १।१।२२] इति चेत्ः नः उभयगितदर्शनात् ।२९। स्यादेतत्—कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे संप्रत्ययो भवतीति लोके । तद्यथा 'गोपालकमानय कटेजकमानय' इति, यस्यैषा संज्ञा भवितु स आनीयते, न यो गाः पालयित यो वा कटे जातः । एविमहाि यस्यैषा 'जीवािदः' इति संज्ञा कृता तस्यैव संप्रत्ययः स्यान्नेतरेषािमितः तन्नः किं कारणम् ? उभयगितदर्शनात् । लोके हचर्थात् प्रकरणाद्वा वित्रमे संप्रत्ययः स्यात् अर्थो वाऽस्यैवंसंज्ञकेन भवित, प्रकृतं वा तत्र भवित 'इदमेवं - वित्रकेन कर्तव्यम्' इति, 'अर्थात् प्रकरणाद्वा लोके संप्रत्ययो भवित । 'अङ्ग 'हि भवान्,

१ भावस्थं द्रव्यं भावद्रव्यं तदेवार्थः तस्यादेशस्तस्मात्। २ द्रव्यम् इति पदधमिकं भाति सम्पा०। ३ विरोधः – ता० टि०। ४ –कवच्च सता– ग्रा०, बु०, द०, मु०, ता०, श्र०। ५ –लूक-च्छाया– मु०, श्रा०, ब०। ६ ग्रर्था– ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ तथा ना– ता०, श्र०। विशेषरहितः। ६ ग्रतक्ष्वार्था– ता०, ग्रा०, ब०, द०, मु०। १० ग्रङगेति प्रियत्वामान्त्रणे। ११ कष्टम्।

'ग्राम्यं 'पांशुलपादकमप्रकरणज्ञभागतं व्रवीतु—'गोपालकमानय कटेजकमानय' इति, 'उभय-गतिस्तस्य भविष्यति । किञ्च,

. अनेकान्तात् ।३०। नायमेकान्तः कृत्रिममेवेदं न कृत्रिममेवेति । किं तर्हि ? अने-कान्तः । 'नाम सामान्यापेक्षया स्यादकृत्रिमं विशेषापेक्षया कृत्रिमम् । एवं स्थापनादयश्चेति । ५ ततः किम् ? \*'कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे संप्रत्ययः' इत्यस्याभावः । किञ्च,

नयद्वयविषयत्वात् । ३१। द्वौ नयौ द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकःच, तयोविषयो नामादिन्यासः। तत्र नामस्थापनाद्रव्याणि 'प्राच्यस्य, सामान्यात्मकत्वात्। पाश्चात्यस्य भावः, परिणति-प्रधानत्वात्। ततः किम् ? \*"गोणम् ख्ययोर्मु ख्ये संप्रत्ययः" "कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे संप्रत्ययः" इति च न भवति । प्रतिविषयं नयभेदात्।

द्रव्याथिकपर्यायाथिकान्तर्भावान्नामादीनां तयोश्च नयशब्दाभिधेयत्वात् पौनरुक्त्य-प्रसङ्गः ।३२। यतो नामस्थापनाद्रव्याणि द्रव्याथिकस्य, भावः पर्यायाथिकस्येत्युक्तम्, ततो नामादीनां नयान्तर्भावात्, नयविकल्पानां च वक्ष्यमाणत्वात् पौनरुक्त्यं प्राप्नोति ।

न वाः विनेयमितभेदाधीनत्वाद् द्वचादिनयिवकत्यनिरूपणस्य ।३३। न वा एप दोपः । किं कारणम् ? विनेयमितभेदाधीनत्वाद् द्वचादिनयिवकत्पनिरूपणस्य । ये सुमेधसो विने-१५ यास्तेषां द्वाभ्यामेव द्रव्याधिकपर्यायाधिकाभ्यां सर्वनंयवक्तव्यार्थप्रतिपत्तिः तदन्तर्भावात् । ये त्वतो मन्दमेधसः तेषां 'त्र्यादिनयिवकत्पनिरूपणम् । अतो विशेषोपपत्तेर्नामादीनाम-पुनरुक्तत्वम् ।

तच्छव्दाऽग्रहणं प्रकृतत्वात् ।३४। सम्यग्दर्शनादित्रयस्य प्रकृतत्वादेव नामादिन्यासाभि-"संबन्धः । ततस्तच्छब्दस्य ग्रहणमनर्थकम् ।

२० प्रत्यासन्नत्वारं जीवादिषु प्रसङ्ग इति चेत्; नः सम्यग्दर्शनविषयत्वात् ।३५। स्यादेतत्— तच्छब्दाद् विना प्रत्यासन्ना जीवादयस्तेषामेव न्यासाभिसंबन्धो भवेत् न सम्यग्दर्शना-दीनाम् । कुतः ? \* "अनन्तरस्य विधिर्वा भवित प्रतिषेषो वा" [पात० महा० १।२।४७] इतिः तन्नः किं कारणम् ? सम्यग्दर्शनविषयत्वात् । सम्यग्दर्शनादित्रयस्य प्राधान्येनोपदेशः तदर्थत्वाच्छास्शारम्भस्य, सम्यग्दर्शनादिविषयत्वेन तु जीवादीनां गुणभूतत्वेनोपदेशः । २५ अतस्तच्छब्दादृतेऽपि सम्यग्दर्शनादित्रयस्य प्राधान्यात् नामादिन्यासेनाभिसंबन्धो युक्तः ।

विशेषातिदिष्टत्वाच्च ।३६। जीवादयः सम्यग्दर्शनविषयत्वेन विशेषेणातिदिष्टाः प्रकृतं सम्यग्दर्शनादित्रयं न बाधिष्यन्ते \*"विशेषातिदिष्टाः प्रकृतं न बाधन्ते" [ ] इति ।

सर्वभावाधिगमार्थं सु । ३७। सर्वेषां भावानां जीवाजीवादीनामप्रधानानां प्रधानानां च सम्यग्दर्शनादीनाम् अधिगमार्थं कितिह तच्छब्दग्रहणम् । इतरथा हि प्रधानाभिसंबन्ध ३० एव स्यात् ।

एवमजीवादिषु ज्ञानचारित्रयोश्च नामादिन्यासविकल्पो योजयितव्यः।

अधिकृतानामेव सम्यग्दर्शनादिजीवादीनां पदार्थानाम् अभिधानाभिधेयसंव्यवहाराऽव्य-भिचाराय नामादिभिनिक्षिप्तानां तत्त्वाधिगमहेतुर्वक्तव्य इति । अत आह—

१ भ्राभ्यन् अ०। २ प्राघूर्णकमित्यर्थः । पांशुलखुरपाद- ग्रा०, ब०, द०, मु०। पांशुखुरपा→ भा०२। ३ गोपालकस्य गोःपालियनुश्च परिज्ञानम् । ४ ग्रनादिसम्बन्ध इन्द्र इति । ५ द्रब्यािय-कुस्य । ६ द्रव्याियकपर्यायािथकशब्द । ७ –सम्बन्धस्तच्छ– ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । द्र –र्यं तच्छ– ता० ।

#### प्रमाणनयैराधिगमः ॥६॥

प्रमाणे च नयाश्च प्रमाणनयाः, तैरिधगमो भवति सम्यग्दर्शनादीनां जीवादीनाम् । प्रमाणनया वक्ष्यमाणलक्षणाः । ननु च नयशब्दस्या'ल्पाच्तरत्वात् पूर्वनिपातेन भवितव्यम् ?

अभ्यहितत्वात् प्रमाणशब्दस्य पूर्वनिपातः ।१। \*"अभ्यहितं पूर्वम् निपतित" [पात॰ महा॰ २।२।३४] इति प्रमाणशब्दस्य पूर्वनिपातो वेदितव्यः । कथमभ्यहित वम् ?

प्रमाणप्रकाशितेष्वर्थेषु नयप्रवृत्तेर्व्यवहारहेतुत्वादभ्यर्हः ।२। यतः प्रमाणप्रकाशितेष्वर्थेषु नयप्रवृत्तिर्व्यवहारहेतुर्भवित नान्येषु अतोऽस्याभ्यहितत्वम् ।

समुदायाऽवयविषयत्वाद्वा ।३। अथवा, समुदायविषयं प्रमाणम् अवयवविषया नया इति प्रमाणस्याभ्यहितत्वम् । तथा चोक्तम् - \*"सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीनः" [ ] इति ।

अधिगमहेर्तुाद्विधः ।४। [अधिगमहेर्तुाद्विविधः] स्वाधिगमहेर्तुः, पराधिगमहेर्तुश्च । स्वाधिगमहेर्तुः नात्मकः प्रमाणनयविकल्पः, पराधिगमहेर्तुर्वचनात्मकः । तेन श्रुताख्येन प्रमाणने स्याद्वादनयसंस्कृतेन प्रतिपर्यायं सप्तभ ङ्गीमन्तो जीवादयः पदार्था अधिगमयितव्याः ।

अत्राह-केयं सप्तभङ्गी इति ? अत्रोच्यते-

प्रश्नवशादेकस्मिन् वस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिषेधविकल्पना सप्तभङ्कगी।५। एकस्मिन् १५ वस्तुनि प्रश्नवशाद् दृष्टेनेष्टेन च प्रमाणेनाऽविरुद्धा विधिप्रतिषेधविकल्पना सप्तभङ्की विश्लेया। तद्यथा-स्याद् घटः, स्यादघटः, स्याद् घटश्चाऽघटश्च, स्यादवक्तव्यः, स्याद् घटश्चा-ऽवक्तव्यश्च, स्यादघटश्चावक्तव्यश्च, स्याद् घटश्चाऽघटश्चाऽवक्तव्यश्चित अपितानिपत-नयसिद्धेनिरूपयितव्या।

तत्र स्वात्मना स्याद् घटः, परात्मना स्यादघटः । को वा घटस्य स्वात्मा को वा २० परात्मा ? घटबुद्धचिभधानप्रवृत्तिलिङ्गः स्वात्मा, यत्र तयोरप्रवृत्तिः स परात्मा पटादिः । स्वपरात्मोपादानापोहनव्यवस्थापाद्यं हि वस्तुनो वस्तुत्वम् । यदि स्वस्मिन् पटाद्यात्मव्या-वृत्तिविपरणतिर्ने स्यात् सर्वात्मना घट इति व्यपदिश्येत । अथ परात्मना व्यावृत्ताविप स्वात्मोपादानविपरणतिर्ने स्यात् खरविषाणवदवस्त्वेव स्यात् ।

अथवा, नामस्थापनाद्रव्यभावेषु यो विवक्षितः स स्वात्मा, इतरः परात्मा । तत्र २४ विवक्षितात्मना घटः, नेतरात्मना । यदीतरात्मनापि घटः स्यात् विवक्षितात्मना वाऽघटः; नामादिव्यवहारोच्छेदः स्यात् ।

अथवा, तत्र विवक्षितघटशब्दवाच्यसादृश्यसामान्यसंबिन्धषु कस्मिंश्चिद् घटविशेषे परिगृहीते प्रतिनियतो यः संस्थानादिः स स्वात्मा, इतरः परात्मा । तत्र प्रतिनियतेन रूपेण घटः नेतरेण । यदीतरात्मकः स्यात्ः एकघटमात्रप्रसङ्गः । ततः सामान्याश्रयो व्यवहारो ३० विनश्येत् ।

अथवा, तस्मिन्नेव घटविशेषे कालान्तरावस्थायिनि पूर्वोत्तरकुशूलान्तकपालाद्यवस्था-कलापः परात्मा, तदन्तरालवर्ती स्वात्मा । स तेनैव घटः तत्कर्मगुणव्यपदेशदर्शनात्,

१ -त्पाक्षर- मु०। २ -ति स्रविरोधेन प्र- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ३ -धकत्पना स्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ४ परात्मव्यावृ-श्र०।

नेतरात्मना । यदि हि कुशूलान्तकपालाद्यात्मनापि घटः स्यात्; घटावस्थायामपि तदुपलिद्यि-भेवेत्, उत्पत्तिविनाशार्थं पुरुषप्रयत्नफलाभावश्चानुषज्येत । अथान्तरालवर्तिपर्यायात्म-नाप्यघटः स्यात्; घटकृत्यं फलं नोपलभ्येत ।

अथवा, प्रतिक्षणं द्रव्यपरिणामोपचयापचयभेदादर्थान्तरत्वोपपत्तेः ऋजुसूत्रनयापेक्षया

प्रत्युत्पन्नघटस्वभावः स्वात्मा, घटपर्याय एवातीतोऽनागतश्च परात्मा । तेन प्रत्युत्पन्नस्वभावेन सता स घटः नेतरणासता, तथोपलब्ध्यनुपलब्धिसद्भावात् । इतरथा हि प्रत्युत्पन्नवदतीतानागतात्मनापि घटत्वे एकसमयमात्रमेव सर्व स्यात्, अतीतानागतवद्धा प्रत्युत्पन्नाभावे घटाश्रयव्यवहाराभाव आपद्येत विनष्टानुत्पन्नघटव्यवहाराभाववत् ।

अथवा, तस्मिन् प्रत्युत्पन्नविषये रूपादिसमुँदये परस्परोपकार वितिन पृथुबुध्नाद्याकारः १० स्वात्मा, इतरः परात्मा। तेन पृथुबुध्नाद्याकारेण स घटोऽस्ति नेतरेण; घटव्यवहारस्य तद्भावे भावात् तदभावे चाऽभावात्। यदि हि पृथुबुध्नाद्यात्मनापि घटो न स्यात्; स एव न स्यात्।

अथेतरात्मनापि घटः स्यात्ः तदाकारशून्येऽपि घटव्यवहारः प्राप्नुयात् ।

अथवा, रूपादिसन्निवेशविशेषः संस्थानम् । तत्र 'चक्षुषा घटो गृहचते' इत्यस्मिन् व्यवहारे रूपमुखेन घटो गृहचत इति रूपं स्वात्मा, रसादिः परात्मा । स घटो रूपेणास्ति १५ नेतरेण रसादिनाः प्रतिनियतकरणग्राहचत्वात् । अथ हि 'चक्षुषा घटो गृहचते' इत्यत्र रसा-दिरिप घट इति गृहचेतः सर्वेषां रूपत्वप्रसङ्गः, ततश्च करणान्तरकल्पनाऽनिधिका । यदि वा रसादिवद्रपमिष घट इति न गृहचेतः चक्षुविषयताऽस्य न स्यात् ।

अथवा, शब्दभेदे ध्रुवोऽर्थभेद इति घटकुटादिशब्दानामप्यर्थभेदः—घटनाद् घटः कौटि-ल्यात् कुट इति तित्कयापरिणतिलक्षण एव तस्य शब्दस्य वृत्तिर्युक्ता । तत्र घटनिकया-२० विषयकर्तृभावः स्वात्मा, इतरः परमात्मा । तत्राद्येन घटः नेतरेण, तथार्थसम'भिरोहणात् । यदि च घटनिकयापरणितमुखेनाप्यघटः स्यात्; तद्व्यवहारिनवृत्तिः स्यात् । यदि वा "इतर-व्यपेक्षयापि घटः स्यात्, पटादिष्विप तित्क्रयाविरिहतेषु तच्छब्दवृत्तिः स्यात्, एकशब्द-वाच्यत्वं वा वस्तुनः ।

अथवा, घटशब्दप्रयोगानन्तरमुत्पद्यमान उपयोगाकारः स्वात्मा अहेयत्वादन्तरङ्ग२५ त्वाच्च । बाह्चो घटाकारः परात्मा तदभावेऽपि घटव्यवहारदर्शनात् । स घट उपयोगाकारेणास्ति नान्येन । यदि हि उपयोगाकारात्मनाऽप्यघटः स्यात्; वक्तृश्रोतृहेनुफलभूतोपयोगघटाकाराभावात् तदधीनो व्यवहारो विनाशमाष्नुयात् । इतरोऽसन्निहितोऽपि यदि घटः
स्यात्; पटादीनामपि स्याद् घटत्वप्रसङ्गः ।

अथवा, चैतन्यशक्तेर्द्वीवाकार् ज्ञानाकारो ज्ञेयाकारश्च । अनुपयुक्तप्रतिबिम्बाकारा-३० दर्शतलवत् ज्ञानाकारः, प्रतिबिम्बाकारपरिणतादर्शतलवत् ज्ञेयाकारः । तत्र ज्ञेयाकारः स्वा-त्मा, तन्मूलत्वाद् घटव्यवहारस्य । ज्ञानाकारः परात्मा, सर्वसाधारणत्वात् । स घटो ज्ञेयाकारेणास्ति नान्यथा । यदि ज्ञेयाकारेणाप्यघटः स्यात्; तदाश्रयेतिकर्तव्यतानिरासः स्यात् । अथ हि ज्ञानाकारेणापि घटः स्यात्; पटादि ज्ञानाकारकालेऽपि तत्सिन्निधानाद् घटव्यहारवृत्तिः प्रसज्येत ।

१ -त् तदुत्प- मु०, ता०। २ ग्रापद्यते मु०, ग्रा०, ब०, द०। ३ -र्वातपृथु-श्र०। ४ -वेऽभा-मु०, ग्रा०, व०, द०। ४ -तिक्षण ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ -समीपरो -श्र०। ७ चेतर-मु०, ग्रा०, ब०, द०। ८ -ज्ञानकालेऽपि ग्रा०, व०, द०. मु०।

उक्तैः प्रकारैर्रापतं घटत्वमघटत्वं च परस्परतो न भिन्नम् । यदि भिद्येत; सामानाधिकरण्येन तद्बुद्धचिभधानवृत्तिर्न स्याद् घटपटवत् । तत्रक्चेतरतराविनाभावे उभयोरप्यभावात्
तदाश्रयव्यवहारापह्नवः कृतः स्यात् । अतस्तदुभयात्मकोऽसौ क्रमेण तच्छव्दवाच्यतामास्कन्दन्
'स्याद् घटश्चाघटश्च' इत्युच्यते । यदि तदुभयात्मकं वस्तु घट इत्येवोच्येत; इतरात्माऽसंग्रहा- '
दतत्त्वमेव स्यात् । अथाघट एवेत्युच्यते; घटात्मानुपादानाद् अनृतमेव स्यात्, न वस्तु ताव- ५
देवेति । नचान्यः शब्दः तदुभयात्मावस्थतत्त्वाभिधायो विद्यते, अतोऽसौ घटो वचनगोचरातीतत्वात् 'स्यादवक्तव्यः' इत्युच्यते । 'घटात्मार्पणामुखेन उक्तावक्तव्यस्वरूपनिरूपणेन चादिश्यमानः स एवार्थं इति 'स्याद् घटश्चावक्तव्यश्च' । निरूपिताऽघटभङ्गसङ्गेन प्रदिशतावक्तव्यवर्तमेना चापदेश्यः स एवार्थं इति 'स्यादघटश्चावक्तव्यश्च' । तदुभयाभिधानकमाकमार्पणावशाद् आविर्भ् ततद्व्यपदेशः स एवार्थः 'स्याद् घटश्चाघटश्चावक्तव्यश्च भवति' ।

एविमयं सप्तभङ्गी जीवादिषु सम्यग्दर्शनादिषु च द्रव्यार्थिकपर्यायाधिकनयापंणाभेदाद्योज-यितव्या । तत्र 'द्रव्यार्थेकान्तोऽनिश्चिततत्त्वः 'अतत्तदेव' इत्यवधारणाद् उन्मत्तवत् । 'पर्या-यार्थेकान्तोऽपि तथैव, 'अतद्वस्तु 'तदेव' (तद्वस्तु अतदेव) इत्यवधारणादुन्मत्तवत् । स्याद्वादो निश्चितार्थः अपेक्षितयाथातथ्यवस्तुवादित्वात् अनुन्मत्तवचनवत् । अवक्तव्यकान्तोऽप्यसद्वादः, स्ववचनिवरोधात् सदा 'मौनवृत्तिकवत् । अमृषार्थः स्यादवक्तव्यवादः वक्तव्यावक्तव्य- १४ वादित्वात् सत्येतरवचनिवशेषज्ञवादवत् ।

"अनेकान्ते तदभावादव्याप्तिरिति चेत्; नः तत्रापि तदुपपत्तेः ।६। स्यादेतत्—अनेकान्ते सा विधिप्रतिषेधविकल्पना नास्ति । यदि स्यात्; यदा अनेकान्तो न भवति तदैकान्तदोषानुषङ्गो भवेत् अनवस्थाप्रसङ्गश्च । ततस्तत्र अनेकान्तत्वमेव , इति सा सप्तभङ्गी व्याप्तमती न भवतीतिः तन्नः किं कारणम् ?तत्रापि तदुपपत्तेः । स्यादेकान्तः, स्यादनेकान्तः, स्यादुभयः २० स्यादवक्तव्यः, स्यादेकान्तश्चावक्तव्यश्च, स्यादेकान्तश्चावक्तव्यश्च, स्यादनेकान्तश्चावक्तव्यश्च । तत्कथमिति चेत् ? उच्यते—

प्रमाणनयार्पणाभेदात् ।७। एकान्तो द्विविधः—सम्यगेकान्तो मिथ्यैकान्त इति । अनेकान्तोऽपि द्विविधः—सम्यगेकान्तो पिथ्यानेकान्त इति । तत्र सम्यगेकान्तो •हेतुविशेषसामर्थ्या-पेक्षः प्रमाणप्ररूपितार्थे कदेशादेशः । एकात्मावधारणेन अन्याशेषनिराकरणप्रवण'प्रणिधि-२४ पिथ्येकान्तः । एकत्र सप्रतिपक्षानेकधर्मस्वरूपनिरूपणो युक्त्यागमाभ्यामविरुद्धः सम्यगनेकान्तः । तत्र सम्यगेकान्तो । एकत्र सप्रतिपक्षानेकधर्मस्वरूपनिरूपणो युक्त्यागमाभ्यामविरुद्धः सम्यगनेकान्तः । तत्र सम्यगेकान्तो नय इत्युच्यते । सम्यगनेकान्तः प्रमाणम् । नयार्पणादेकान्तो भवति एकनिश्च-यप्रवणत्वात्, प्रमाणार्पणादनेकान्तो भवति अनेकनिश्चयाधिकरणत्वात् । यद्यनेकान्तोऽनेकान्त एव स्यान्तेकान्तो भवतः एकान्ताभावात् तत्समूहात्मकस्य तस्याप्यभावः स्यात्, शाखा- ३० द्यभावे वृक्षाद्यभाववत् । यदि चैकान्त एव स्यात्, तदिवनाभाविशेषनिराकरणादात्मलोपे सर्वलोपः स्यात् । एवम्तरे च भङ्गा योजयितव्याः ।

१ घटार्थापं –ती० । २ द्रव्याथिकैकान्तः म्रा०, ब०, द०, मु०। ३ वस्तुनस्तदतत्स्वभावत्वं तदेवेत्यवधृतं सदुन्मत्तप्रलिपतिमिव भवेत् –द० टि०। ४ पर्यायाधिकैका – म्रा०, ब०, मु०। ४ म्रातदेवे – १४०। ६ यावज्जीवमहं मौनीत्यादिवत् स्ववचनिवरोधोपपत्तेः । ७ म्रानेकान्तेऽनेकान्तत्वं न व्याप्नोति म्रतस्तत्र सप्तभङ्गी व्याप्तिमती न त्यात्; तम्न तत्रापि संभवात् –द० टि०। द म्रानेकान्ते । ६ व्यभिचारित्वम् । १० –प्रणीति १४०।

नेतरात्मना । यदि हि कुशूलान्तकपालाद्यात्मनापि घटः स्यात्; घटावस्थायामपि तदुपलिधि-भेवेत्, उत्पत्तिविनाशार्थं पुरुषप्रयत्नफलाभावश्चानुषज्येत । अथान्तरालवर्तिपर्यायात्म-नाप्यघटः स्यात्; घटकृत्यं फलं नोपलभ्येत ।

अथवा, प्रतिक्षणं द्रव्यपरिणामोपचयापचयभेदादर्थान्तरत्वोपपत्तेः ऋजुसूत्रनयापेक्षया
प्रत्युत्पन्नघटस्वभावः स्वात्मा, घटपर्याय एवातीतोऽनागतश्च परात्मा । तेन प्रत्युत्पन्नस्वभावेन सता स घटः नेतरणासता, तथोपलब्ध्यनुपलब्धिसद्भावात् । इतरथा हि प्रत्युत्पन्नवदतीतानागतात्मनापि घटत्वे एकसमयमात्रमेव सर्व स्यात्, अतीतानागतवद्वा प्रत्युत्पन्नाभावे घटाश्रयव्यवहाराभाव आपद्येत विनष्टानुत्पन्नघटव्यवहाराभाववत् ।

अथवा, तिसमन् प्रत्युत्पन्नविषये रूपादिसमुदये परस्परोपकार वितिनि पृथुबुध्नाद्याकारः स्वात्मा, इतरः परात्मा। तेन पृथुबुध्नाद्याकारेण स घटोऽस्ति नेतरेण; घटव्यवहारस्य तद्भावे भावात् तदभावे चाऽभावात्। यदि हि पृथुबुध्नाद्यात्मनापि घटो न स्यात्; स एव न स्यात्। अथेतरात्मनापि घटः स्यात्; तदाकारशुन्येऽपि घटव्यवहारः प्राप्नुयात्।

अथवा, रूपादिसन्निवेशविशेषः संस्थानम् । तत्र 'चक्षुषा घटो गृह्यते' इत्यस्मिन् व्यवहारे रूपमुखेन घटो गृह्यत इति रूपं स्वात्मा, रसादिः परात्मा । स घटो रूपेणास्ति नेतरेण रसादिनाः प्रतिनियतकरणग्राह्यत्वात् । अथ हि 'चक्षुषा घटो गृह्यते' इत्यत्र रसा-दिरिप घट इति गृह्येतः सर्वेषां रूपत्वप्रसङ्गः, तत्रच करणान्तरकल्पनाऽनिधिका । यदि वा रसादिवद्रपमिप घट इति न गृह्येतः चक्षुविषयताऽस्य न स्यात् ।

अथवा, शब्दभेदे ध्रुवोऽर्थभेद इति घटकुटादिशब्दानामप्यर्थभेदः—घटनाद् घटः कौटि-त्यात् कुट इति तित्कयापरिणतिलक्षण एव तस्य शब्दस्य वृत्तिर्युक्ता । तत्र घटनिकया-२० विषयकर्तृभावः स्वात्मा, इतरः परमात्मा । तत्राद्येन घटः नेतरेण, तथार्थसम'भिरोहणात् । यदि च घटनिकयापरणतिमुखेनाप्यघटः स्यात्; तद्व्यवहारिनवृत्तिः स्यात् । यदि वा "इतर-व्यपेक्षयापि घटः स्यात्, पटादिष्विप तित्क्रयाविरिहतेषु तच्छब्दवृत्तिः स्यात्, एकशब्द-वाच्यत्वं वा वस्तुनः ।

अथवा, घटशब्दप्रयोगानन्तरमुत्पद्यमान उपयोगाकारः स्वात्मा अहेयत्वादन्तरङ्ग२५ त्वाच्च । बाह्यो घटाकारः परात्मा तदभावेऽपि घटव्यवहारदर्शनात् । स घट उपयोगाकारेणास्ति नान्येन । यदि हि उपयोगाकारात्मनाऽप्यघटः स्यात्; वक्तृश्रोतृहेतुफलभूतोपयोगघटाकाराभावात् तदधीनो व्यवहारो विनाशमाञ्नुयात् । इतरोऽसन्निहितोऽपि यदि घटः
स्यात्; पटादीनामपि स्याद् घटत्वप्रसङ्गः ।

अथवा, चैतन्यशक्तेर्द्वीवाकार्य ज्ञानाकारो ज्ञेयाकारश्च । अनुपयुक्तप्रतिबिम्बाकारा-३० दर्शतलवत् ज्ञानाकारः, प्रतिबिम्बाकारपरिणतादर्शतलवत् ज्ञेयाकारः । तत्र ज्ञेयाकारः स्वा-त्मा, तन्मूलत्वाद् घटव्यवहारस्य । ज्ञानाकारः परात्मा, सर्वसाधारणत्वात् । स घटो ज्ञेयाकारेणास्ति नान्यथा । यदि ज्ञेयाकारेणाप्यघटः स्यात्; तदाश्रयेतिकर्तव्यतानिरासः स्यात् । अथ हि ज्ञानाकारेणापि घटः स्यात्; पटादि ज्ञानाकारकालेऽपि तत्सिन्नधानाद् घटव्यहारवृत्तिः प्रसज्येत ।

१ -त् तदुत्प- मु०, ता०। २ ग्रापद्यते मु०, ग्रा०, ब०, द०। ३ -र्वातपृथु-श्र०। ४ -वेडभा-मु०, ग्रा०, ब०, द०। ४ -तिक्षण ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ -समीपरो -श्र०। ७ चेतर-मु०, ग्रा०, ब०, द०। द -ज्ञानकालेडिप ग्रा०, ब०, द०. मु०।

उक्तैः प्रकारैरिपतं घटत्वमघटत्वं च परस्परतो न भिन्नम् । यदि भिद्येतः सामानाधिकरण्येन तद्बुद्धचिभधानवृत्तिर्नं स्याद् घटपटवत् । ततश्चेतरतराविनाभावे उभयोरप्यभावात्
तदाश्रयव्यवहारापह्नवः कृतः स्यात् । अतस्तदुभयात्मकोऽसौ क्रमेण तच्छब्दवाच्यतामास्कन्दन्
'स्याद् घटश्चाघटश्च' इत्युच्यते । यदि तदुभयात्मकं वस्तु घट इत्येवोच्येतः इतरात्माऽसंग्रहा- '
दतत्त्वमेव स्यात् । अथाघट एवेत्युच्यतेः घटात्मानुपादानाद् अनृतमेव स्यात्, न वस्तु ताव- ५
देवेति । नचान्यः शब्दः तदुभयात्मावस्थतत्त्वाभिधायी विद्यते, अतोऽसौ घटो वचनगोचरातीतत्वात् 'स्यादवक्तव्यः' इत्युच्यते । 'घटात्मार्पणामुखेन उक्तावक्तव्यस्वरूपनिरूपणेन चादिश्यमानः स एवार्थं इति 'स्याद् घटश्चावक्तव्यश्च' । निरूपिताऽघटभङ्गसङ्गेन प्रदिश्चतावक्तव्यवर्त्मना चापदेश्यः स एवार्थं इति 'स्यादघटश्चावक्तव्यश्च' । तदुभयाभिधानकमाकमार्पणावशाद् आविर्भूततद्व्यपदेशः स एवार्थः 'स्याद् घटश्चाघटश्चावक्तव्यश्च भवति' ।

एविमयं सप्तभङ्गी जीवादिषु सम्यग्दर्शनादिषु च द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयार्पणाभेदाद्योज-यितव्या । तत्र द्रव्यार्थेकान्तोऽनिश्चिततत्त्वः 'अतत्तदेव' इत्यवधारणाद् उन्मत्तवत् । 'पर्या-यार्थेकान्तोऽपि तथैव, 'अतद्वस्तु 'तदेव' (तद्वस्तु अतदेव) इत्यवधारणादुन्मत्तवत् । स्याद्वादो निश्चितार्थः अपेक्षितयाथातथ्यवस्तुवादित्वात् अनुन्मत्तवचनवत् । अवक्तव्यैकान्तोऽप्यसद्वादः, स्ववचनविरोधात् सदा 'मौनवृत्तिकवत् । अमृषार्थः स्यादवक्तव्यवादः वक्तव्यावक्तव्य- १४ वादित्वात् सत्येतरवचनविशेषज्ञवादवत् ।

"अनेकान्ते तदभावादव्याप्तिरिति चेत्; नः तत्रापि तदुपपत्तेः ।६। स्यादेतत्—अनेकान्ते सा विधिप्रतिषेधविकल्पना नास्ति । यदि स्यात्; यदा अनेकान्तो न भवति तदैकान्तदोषानुषङ्गो भवेत् अनवस्थाप्रसङ्गरुच । ततस्तत्र अनेकान्तत्वमेव , इति सा सप्तभङ्गी व्याप्तमती न भवतीतिः तन्नः कि कारणम् ? तत्रापि तदुपपत्तेः । स्यादेकान्तः, स्यादनेकान्तः, स्यादुभयः २० स्यादवक्तव्यः, स्यादेकान्तश्चावक्तव्यश्च, स्यादेकान्तश्चानेकान्त- श्चावक्तव्यश्चेति । तत्कथमिति चेत् ? उच्यते—

प्रमाणनयार्पणाभेदात् ।७। एकान्तो द्विविधः—सम्यगेकान्तो मिथ्येकान्त इति । अनेकान्तोऽपि द्विविधः—सम्यगनेकान्तो मिथ्यानेकान्त इति । तत्र सम्यगेकान्तो •हेतुविशेषसामर्थ्या-पेक्षः प्रमाणप्ररूपितार्थं कदेशादेशः । एकात्मावधारणेन अन्याशेषिनराकरणप्रवण'प्रणिधि-२५ मिथ्येकान्तः । एकत्र सप्रतिपक्षानेकधर्मस्वरूपिनरूपणो युक्त्यागमाभ्यामविरुद्धः सम्यगनेकान्तः । तदतत्त्वभाववस्तुशून्यं परिकित्पितानेकात्मकं केवलं वाग्विशानं मिथ्याऽनेकान्तः । तत्र सम्यगेकान्तो नय इत्युच्यते । सम्यगनेकान्तः प्रमाणम् । नयार्पणादेकान्तो भवति एकिनश्च-यप्रवणत्वात्, प्रमाणार्पणादनेकान्तो भवति अनेकिनश्चयुाधिकरणैत्वात् । यद्यनेकान्तोऽनेकान्त एव स्यान्नेकान्तो भवत् तत्समूहात्मकस्य तस्याप्यभावः स्यात्, शाखा- ३० द्यभावे वृक्षाद्यभाववत् । यदि चैकान्त एव स्यात्; तदिवनाभाविशेषिनराकरणादात्मलोपे सर्वलोपः स्यात् । एवमुत्तरे च भङ्गा योजियतव्याः ।

१ घटार्थार्प-तैं। २ द्रव्याधिकैकान्तः म्रा०, ब०, द०, मु०। ३ वस्तुनस्तदतत्स्वभावत्वं तदेवेत्यवधृतं सदुन्मत्तप्रलिपतिमिव भवेत्–द० टि०। ४ पर्यायाधिकैका-म्रा०, ब०, मु०। ५ म्रतदेवे -श्र०। ६ यावज्जीवमहं मौनीत्यादिवत् स्ववचनिवरोधोपपत्तेः। ७ म्रनेकान्तेऽनेकान्तत्वं न व्याप्नोति म्रतस्तत्र सप्तभङ्गी व्याप्तिमती न त्यात्; तस्र तत्रापि संभवात् –द० टि०। ५ म्रनेकान्ते। ६ व्यभिचारित्वम्। १० -प्रणीति-श्र०।

छलमात्रमनेकान्त इति चेत्; नः छललक्षणाभावात् ।८। स्यान्मतम्-'त देवास्ति तदेव नास्ति तदेव नित्यं तदेवान्तियम्' इति चानेकान्तप्ररूपणं छलमात्रमितिः; तन्नः कुतः ? छललक्षणाभावात् । छलस्य हि लक्षणमुक्तम् \*"वचनविद्यातोऽर्थविकल्पोपपत्त्या छलम्' [न्यायसू० १।२।१०] इति । यथा 'नवकम्बलोऽयम्' इत्यविशेषाभिहितेऽर्थे वक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पनम् 'नवास्य कम्बला न चत्वार इति, नवो वास्य कम्बलो न पुराणः' इति नवकम्बलः । न तथा अनेकान्तवादः । यत 'उभयनयगुणप्रधानभावापादितापितान्पितव्यवहारसिद्धिविशेषवललाभप्रापितयुक्तिपुष्क-लार्थः अनेकान्तवादः ।

संशयहेतुरिति चेत्; नः विशेषलक्षणोपलब्धेः ।९। स्यान्मतम् –संशयहेतुरनेकान्तवादः । कथम्? एकत्राधारे विरोधिनोऽनेकस्यासंभवात् । आगमश्चैवं प्रवृत्तः – \*'एकं द्रव्यमनन्तपर्यायम्''

[ ] इति । किमागमप्रामाण्यादस्ति वा नास्ति वा नित्यं वा अनित्यं वेति ? तच्च नः करमात् ? विशेषलक्षणोपलब्धेः । इह सामान्यप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषस्मृतेश्च संशयः । तद्यथा स्थाणुपुरुषोचिते देशे नातिप्रकाशान्धकारकलुषायां वेलायामूर्ध्वत्वमात्रं सारूप्यं पश्यतो वक्तकोटर वयो निलयनादीन् स्थाणुगतान् विशेषान् 'वस्त्रसंयमन-शिरःकण्डूयन-शिखा- वन्धनादीन् पुरुषगतांश्चाऽनुपलभमानस्य तेषां च स्मरतः संशय उत्पद्यते, नच तद्वदने- कान्तवादे विशेषानुपलिष्धः, यतः 'स्वरूपाद्यादेशवशीकृता विशेषा उक्ता व्यक्ताः 'प्रत्यक्ष- मुपलभ्यन्ते । ततो 'विशेषोपलब्धेनं संशयहेतुः' इति यदगदिष्म तत्सम्यग्निरजैष्म ।

एवमिप संशयः। कथम् ? इदं '॰तावदिसं प्रष्टव्यः-एषामस्तित्वादीनां धर्माणां साधकाः प्रतिनियता हेतवः ''सिन्त वा, न वा ? यदि न सिन्तः, 'विप्रतिपन्नप्रतिपादनासंभवः। अथ सिन्तः, एकत्र 'विष्ठद्धसाधनहेत् सिन्धिने सितः भवितव्यं संशयेनेति ? उच्यते-

· विरोधाभावात् संशयाभावः ।१०। यदि विरोधोऽभविष्यत्<sup>११</sup> संशयोऽजनिष्यत् । न च विरोधो नयोपनीतानां धर्माणामस्ति । कृतः ?

अर्पणाभेदादिवरोधः <sup>१</sup> 'पितापुत्रादिसम्बन्धवत् । ११। उक्तादर्पणाभेदाद् एकत्राऽविरोधेना-वरोधो<sup>१६</sup> धर्माणां पितापुत्रादिसबन्धवत् । तद्यथा—एकस्य देवदत्तस्य जातिकुलरूपसंज्ञाव्यपदेश-विशिष्टस्य 'पिता मुत्रो भ्राता भागिनेयः' इत्येवंप्रकाराः संबन्धा जन्यजनकत्वादिशक्त्यर्पणा-२५ भेदान्न विरुध्यन्ते । न हचेकापेक्षया पितेति शेषापेक्षयापि पिता भवति, शेषापेक्षया वा पुत्रा-दिव्यपदेशार्हं इति उक्तापेक्षयापि पुत्रादिव्यपदेशभाक् । न च पितापुत्रादिकृतं संबन्धबहुत्वं देवदत्तस्यैकत्वेन विरुध्यते । तद्वदस्तित्वादयोऽपि<sup>१९</sup> न यान्ति विरोधमेकत्र ।

१ उभयगुण-न्ना०, ब६, द०, मु०। २ घारणाबलोद्भूता स्रतीतार्थविषया तदिति परामिशनी स्मृतिः। तुलना-वैशे० सू० २।२।१७। क् -र विशेषवयो-म्रा०, ब०, द०, मु०। ४ पिक्षस्थान। नीड इत्यर्थः -सम्पा०। ५ वस्त्रसंसयन- म्रा०, ब०, द०, मु०। ६ स्मरतेः कर्मणि षष्टी प्रयोक्तव्येति व० दि०।७ स्वपराद्या-म्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ६ प्रत्यर्थमुप- म्रा०, ब०, द०, मु०।६ -र वैष्म म्रा०, ब०, द०, मु०।१० तावदित्त प्र- म्रा०, ब०, द०, मु०।११ स्युर्वा ता०, भ०, स०, द०, ब०, ज०-।१२ वादि।१३ 'साध्यविपर्ययव्याप्तस्तु विरुद्धः, स यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वात् घटवत्।कृतकत्वं हि साध्यनित्यत्वविपरीतानित्यत्वेन व्याप्तं यतो पैत्कृतकं तदिनत्यिमिति, म्रतो विरुद्धं कृतकत्वम्' इत्यभिप्रायो न वाच्योऽत्र किन्तु विरुद्धानां नित्यानित्यत्विद्यमीणां साधनं स एव हेतुरिति वक्तव्यम्, म्रनित्यः शब्दः कृतकत्वात् घटवत्, नित्यः शब्दः प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् व्योमविति, म्रन्यथा हेत्वाभासप्रसङ्गः प्रसज्येत।१४ तिङ्गिनिमत्तेऽवृत्तौ भूते च वृङ्ग।१५ पित्पुत्रादि म्रा०, ब०, मु०। १६ स्वीकारः।१७ -त्वादयो न म्रा०, ब०, द०, मु०।

सपक्षासपक्षापेक्षोपलक्षितसत्त्वासत्त्वादिभेदोपिचतैकधर्मवद्वा ।१२। अथवा, 'सपक्षाऽ-'सपक्षापेक्षयोपलक्षितानां सत्त्वासत्त्वादीनां भेदानामाधारेण पक्ष धर्मणैकेन तुल्यं सर्वद्रव्यम् । निरपेक्षयोहर्चेकत्र वादिप्रतिवादिप्रयोगापेक्षया संशय उक्तः, इतरथा हि पक्षधर्मेऽपि संशयः कल्प्येत ।

एकस्य हेतोः साधकदूषकत्वाऽविसंवादवद्वा ।१३। अथैवमुपपत्त्याऽविरोधे प्रतिपादितेऽपि मिथ्यादर्शनाभिनिवेशात्तत्वं न प्रतिपद्यते यस्तं प्रति सार्वलौकिकहेतुवादमाश्रित्योच्यते—इह 'स्वपक्षमर्यादानितक्रमेण 'न्यायधर्ममनुपालयता वादिना अभिप्रेतप्रतिज्ञार्थसिद्धिमाशंसता 'हेत्वनुपदेशे 'सर्वाभिलिषतार्थसिद्धिः प्रतिज्ञामात्रादेव मा प्रापत्' इत्यतिप्रसङ्गदोषनिवृत्तये यो हेतुरुपदिश्यते स साधको दूषकश्च—स्वपक्षं साधयति परपक्षं दूषयति । न तौ साधनदूष-णाथौ हेतोरन्यौ भवतः । नचानन्यत्वमस्तीति कृत्वा येन साधकस्तेन दूषको येन वा दूषकस्तेन साधकः । न तयोः संकरो विरोधो वा । एवं सर्वार्थेषु विरोधदोषमपनुदन्ती विसर्पत्यनेकान्त-प्रक्रियेति ।

सर्वप्रवाद्यवित्रतिपत्तेश्च ।१४। नात्र प्रतिवादिनो विसंवदन्ते एकमनेकात्मकमिति । केचित् वित्वदाहुः—'सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रधानम्' इति । तेषां प्रसादलाघवशोषतापावरण-सादनादिभिन्नस्वभावानां प्रधानात्मनाः भिथश्च न विरोधः । अथ मन्येथाः 'न प्रधानं नामैकं गुणेभ्योऽर्थान्तरभूतमस्ति, किन्तु त एव गुणाः साम्यमापन्नाः प्रधानाख्यां लभन्ते' इतिः यद्येवं स्भूमा प्रधानस्य स्यात् । स्यादेतत्—तेषां समुदयः प्रधानमेकमितिः अत एवाविरोधः सिद्धः गुणानामवयवानां समुदायस्य च ।

अपरे<sup>१३</sup> मन्यन्ते – 'अनुवृत्तिविनिवृत्तिबुद्धचभिधानलक्षणः सामान्यविशेषः' इति । तेषां च सामान्यमेव विशेषः <sup>१५</sup>सामान्यविशेषः इत्येकस्यात्मन उभयात्मकं **न** विरुध्यते ।

अपर<sup>१५</sup> आहु:-'वर्णादिपरमाणुसमूदयो रूपपरमाणुः' इति । तेषां <sup>१६</sup>कक्खडत्वादिभिन्न-लक्षणानां <sup>१५</sup>रूपात्मना <sup>१</sup> भिथश्च न विरोधः । अथ मतम् 'न परमाणुर्नामैकोऽस्ति बाह्यः, किन्तु <sup>१६</sup>विज्ञानमेव तदाकारपरिणतं परमाणुव्यपदेशार्हम्' इत्युच्यतेः अत्रापि ग्राहक-विषयाभासं°-संवित्ति <sup>३</sup> शिक्तत्रयाकाराधिकरणस्यैकस्याभ्युपगमान्न विरोधः । •

किञ्च, ''सर्वेषामेव तेषां पूर्वोत्तरकालभाव्यवस्थाविशेषार्पणाभेदादेकस्य कार्यकारण- २५ शक्तिसमन्वयो न विरोधस्यास्पदमित्यविरोधसिद्धिः।

एवं प्रमाणनयैरिधगतानां जीवादीनां पुनरप्यिधगमोपायान्तरप्रदर्शनार्थमाह-

१ महानस । २ महाह्रद । ३ पूर्वत । ४ हेतुना । ५ शब्दो नित्य उतानित्य इति । एको बूते शब्दो नित्य इति अपरोऽनित्य इति । तयोविप्रतिपत्त्या मध्यस्थस्य पुंसो भवित संशयः—िकमयं शब्दो नित्य उतानित्य इति । ६ स्वदर्शनसीमा । ७ अनुमान । द हेत्वनपदेशे आ०, ब०, द०, भा० १, भा० २ । ६ सर्वेषां वादिनाम् । १० सांख्याः । ११ एकेन । प्रधानात्मनां आ०, ब०, मु०, द० । १२ बहुत्वम्— ता० टि० । १३ वैशेषिकाः । १४ सामान्यविशेषाः पृथिवीत्वादयः अपरसामान्यात्मकाः । १५ बौद्धाः । १६ काकवडत्वा— आ०, ब०, द०, मु० । कर्कश । पृथ्व्यादीनाम्— ता० टि० । १७ रूपात्मनां आ०, ब०, द०, मु० । १८ वर्णादीनाम् । १६ ज्ञान —अ० । २० आकार इत्यर्थः —सम्पा० । आभासशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते ग्राहकाकारो विषयाकारश्चिति । २१ संवेदन । २२ वादिनां लौकिकानाञ्च । २३ प्रदार्थस्य । २४ —धः सिद्धः आ०, ब०, द०, मु० ।

### निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥०॥

के पुनिरमे निर्देशादयः ? निर्देशोऽर्थात्मावधारणम् । स्वामित्वमाधिपत्यम् । साधनं कारणम् । अधिकरणं प्रतिष्ठा । स्थितिः कालकृता व्यवस्था । विधानं प्रकारः । 'अधिगमः' इत्यनुवर्तते । एतैरेतेभ्यो वा अधिगमः, भूवंवत्तसिः । केवामधिगमः ? जीवादीनां सम्यग्दर्शनादीनां च । स तिह तथा निर्देशः कर्तव्यः ? न कर्तव्यः, अर्थवशाद्विभिक्तिपरिणामो भवति । तद्यथा 'उच्चानि देवदत्तस्य गृहाण्यामन्त्रयस्वैनम्' 'देवदत्तम्' इति गम्यते ।

अथ किमर्थमादौ निर्देशः ? उच्यते-

अवधृतार्थस्य धर्मविकल्पप्रतिपत्ते रादौ निर्देशवचनम् ।१। स्वरूपेणावधृतस्यार्थस्य स्वा-मित्वादिका धर्मविकल्पप्रतिपत्तिर्भवति, अतोऽस्य निर्देशस्यादौ वचनं क्रियते ।

१० इतरेषां प्रश्नवशात् ऋमः।२। इतरेषां स्वामित्वादीनां प्रश्नवशात् ऋमो वेदितव्यः। यद्येवं स एव 'तावदुच्यतां को जीव इति ?

औपश्चिमिकादिभावपर्यायो जीवः पर्यायादेशात् ।३। वक्ष्यमाण औपश्चिमिकादिभावपर्यायो जीव इत्युच्यते पर्यायादेशात् ।

द्रव्यार्थादेशान्नामादिः ।४। द्रव्यार्थादेशान्नामादिः 'जीवः' इत्युच्यते । तदुभयसंग्रहः प्रमाणम् ।५। तस्योभयस्य संग्रहः प्रमाणनिर्देश इत्युच्यते । कस्य जीवः" ?

तत्परिणामस्य, भेदादग्नेरौष्ण्यवत् ।६। स परिणामो यस्य सोऽयं तत्परिणामः तस्यासौ<sup>८</sup> व्यपदिश्यते । कुतः ?कथिक्चद्भेदात्, परिणामपरिणामिनोभेंदकल्पनासद्भावात् अग्नेरौष्ण्यवत् । तद्यथा—औष्ण्यात्मकस्याग्नेः दहनपचनस्वेदनादिकियासामर्थ्यमौष्ण्यं भेदेनोच्यते ।

२० व्यवहारनयवज्ञात् सर्वेषाम् ।७। जीवादीनां सर्वेषां पदार्थानां व्यवहारनयवज्ञाज्जीवः स्वामी । किं साधनो जीवः ?

पारिणामिकभावसाधनो निश्चयतः ।८। योऽसौ जीवात्मा पारिणामिकस्तत्साधनो जीवो निश्चयनयेन । तेन्न हचसावात्मानं १० सर्वकालं लभत इति ।

औपश्चमिकादिभावसाधनश्च व्यवहारतः । ९। व्यवहारनयवशात् औपश्चमिकादिभाव-२५ साधनश्चेति व्यपदिश्यते । चशब्देन शुक्रशोणिताहारादिसाधनश्च । किमधिकरणो जीवः ?

स्वप्रदेशाधिकरणो निश्चयतः । १०। योऽसौ स्वप्रदेशोऽसंख्यातस्वरूपः कर्मकृतशरीर-परिमाणानुविधायित्वेऽप्यपरिप्राप्तहीनाधिकभावः, तदधिकरणो जीवः, स्वात्मप्रतिष्ठाकाशवत् ।

व्यवहारतः शरीराद्यधिष्ठानः ।११। कर्मोपात्तं शरीरम् <sup>११</sup>इतरच्चाधिकरण<sup>११</sup>मात्मा व्यवहारनयवशादधितिष्ठतीत्युच्यते । किं स्थितिको जीवः ?

स्थितिस्तस्य द्रव्यपर्यायापेक्षाऽनाद्यवसाना समयादिका च ।१२। तस्य जीवस्य स्थितिर्द्र-व्यपर्यायापेक्षा द्विधा कल्प्यते । द्रव्यापेक्षाऽनाद्यवसाना, जीवद्रव्यं हि चैतन्यजीवद्रव्योपयोगाऽसं-

१ जीवादिस्वरूपिनञ्चयः । २ उत्पित्तिनिमित्तिमित्त्यर्थः । ३ ग्राद्याद्वित्वात्, वृश्यन्तेऽग्यतोऽपि इति वा तिसः । ४ तावदुच्यते को ग्रा०, ब०, द०, मु० । ५ ग्रादिशब्देन स्थापनाद्रव्ये गृहचेते । ६ द्रव्यपर्यायस्य । ७ स्वामीति शेषः –श्र० टि० । जीवः स्वामी तत्प– ग्रा०, ब०, मु०, भा० २ । ५ परिणामः, ग्रस्यायं परिणाम इति व्यपदिश्यते । ग्रस्य परिणामस्य ग्रयं जीवः स्वामीति व्यपदिश्यते । इत्यर्थः । ६ अग्नेरौण्यमिति । १० स्वस्वरूपम् । ११ स्वर्गादि । शरीरमेतच्चािष ग्रा०, ब०, द०, मु० । १२ शीक्षस्थासादेराधारः इति द्वितीया ।

ख्येयप्रदेशादिसामान्यादेशान्न प्रच्यवते सर्वकालमिति। पर्यायस्त्वन्यश्चान्यश्च भवति, तद-पेक्षा समयादिका कल्प्यते। किमस्य विधानम् ?

नारकादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्रकारो जीवः ।१३। नारकादयः 'संख्येया 'असंख्येया 'अन-न्तारच प्रकारा भिद्यन्ते जीवस्य ।

'तथेवेतरेषामागमाविरोधात् निर्देशादिवचनम् ।१४। तेनैव प्रकारेण आगमाविरोधेन इतरेषामजीवादीनां निर्देशादयो वक्तव्याः । तद्यथा- अजीवस्तावद्शप्राणपर्यायरिहतः नामादिश्च । अजीवात्मैव अजीवस्य स्वामी, जीवो वा भोक्तृत्वात् । पुद्गलानाम् अणुत्वादिसाधनं भेदादि, तिन्निमित्तं वा कालादि । धर्माधर्मकालाकाशानां गतिस्थितिवर्तनावगाहहेतुता पारिणामिकी अगुरुलघुगुणानुगृहीता, स्वात्मभूतसत्ता संबद्धा जीवपुद्गला वा तदपेक्षत्वाद् गत्यादिहेतुताभिव्यक्तेः । स्वात्मैवाधिकरणं सर्वद्रव्याणां स्वात्मव्यवस्थितत्वात्, आकाशं साधारणम्,
असाधारणं च धटादिर्जलादीनाम् । स्थितिर्द्रव्याणेक्षाऽनाद्यवसाना, पर्यायापेक्षा समयादिका ।
विधानं धर्मादित्रिकं प्रतिनियतानादिपारिणामिकद्रव्यार्थादेशादेकैकम्, 'प्पर्यायाथिकनयादेशादनेकम्, संख्येयासंख्येयानन्तानां ''द्रव्याणां गतिस्थित्यवगाहनाद्युपकार' पर्यायादिशात् स्यादेकं
स्यादनेकं स्यात्संख्येयं स्यादसंख्येयं स्यादनन्तम् । कालः संख्येयोऽसंख्येयोऽनन्तरच भवति'
परप्रत्ययात्'। पुद्गलद्रव्यं रूपस्पर्शादिपारिणामिकद्रव्यार्थादेशात् स्यादकेम्, प्रतिनियतैकानेकसंख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशपर्यायादेशात् स्यादनेकं स्यात्संख्येयं स्यादनन्तम् ।

आसृविनर्देशः-कायवाङ्मनःकियापरिणामो नामादिर्वा। जीवोऽस्य स्वामी, कर्म वा तिन्निमित्तत्वात्। १'स्वात्मैव साधनं शुद्धस्य तदभावात्, कर्म वा सित तिस्मन् प्रवृत्तेः। अधि-करणम् १'आत्मन्येवासौ१' तत्र तत्फलदर्शनात्, कर्मणि कर्मकृते च कायादावृपचारतः। स्थितिः वाङ्मनसासृवयोर्जघन्येनैकसमयः, उत्कर्षणान्तर्मु हूर्तः; कायास्रवस्य जघन्येनान्तमृहूर्तः उत्कर्षणा- २० नन्तः १८कालः, असंख्येयाः पुद्गलपरिवर्ताः। विधानम् वाङ्मनसासृवयोर्चनुविकत्पसंख्यं सत्य-मृषोभयानुभयभेदात्। कायास्त्रवः सप्तिवधः औदारिकवैक्तियिकाहारकिमश्रकार्मणभेदात्। औदा-रिकौदारिकिमश्रकौ मनुष्यितरश्चाम्। वैक्तियिकवैक्तियिकिमश्रकौ देवनारकाणाम्। आहारका-हारकिमश्रकौ संयतानाम् ऋद्धिप्राप्तानाम्। कार्मणकायास्त्रवो १'विग्रहापन्नानां केवलिनां वा समुद्धातगतानाम्। अथवा, आसृवस्य प्रकारः शुभाऽशुभः। तत्र कायिको हिंसाऽनृतस्तेयात्रह्मादिषु २४ प्रवृत्तिनिवृत्तिसंज्ञः। वाचिकः परुषाकोशिव्युनपरोपधातादिषु वचस्सु प्रवृत्तिनिवृत्तिसंज्ञः। मानसो विभिध्याश्रुत्यभिधातेष्यासूयादिषु १ मनसः प्रवृत्तिनिवृत्तिसंज्ञः।

बन्धनिर्देशः-जीवकर्मप्रदेशान्योन्यसंश्लेषो बन्धः, नामादिर्वा । स जीवस्य तत्र तत्फल-दर्शनात्, कर्मणश्च तस्य द्विष्ठत्वात् । मिथ्यादर्शनाविरित्तप्रमादकषाययोगा बन्धस्य साधनम्, तत्परिणतो वा आत्मा । स्वामिसंबन्धार्हमेव वस्त्वधिकरणं भवति, विवक्षातः कारकप्रवृत्तेः । ३०

१ श्रुतकेविलिभिः । २ श्रविधज्ञानिभिः । ३ केवलज्ञानिभिः । ४ तथेतरे- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ४ व्याख्येयाः । ६ श्रजीवद्रव्यस्य तु दशप्राणरिहतत्वमेव भावपर्यायत्वम् । ७ सम्बन्धात् जी- मु० । सम्बन्धा जी- ग्रा०, ब०, द० । ५ साधनम् । ६ श्रिधिकरणम् । १० श्रर्थपर्याय । ११ जीवपुद्गला- दीनाग् । १२ व्यञ्जनपर्याय । १३ संख्येयासंख्येयानन्तजीवपुद्गलान् प्रति । १४ जीवपुद्गलादेः पराधीन-त्वात् । १४ स्वस्य व्यापारवानात्मैव श्रास्रवस्य, व्यापारवान् जीवः श्रास्रवस्य साधनिमत्यर्थः । १६ श्रात्मैवासौ मु० । १७ श्रास्त्वः । १८ -णानन्तकालः श्रा०, ब०, द०, मु० । १६ विग्रहगितमाप- श्रा०, ब० । २० मिथ्याश्रुतेष्यी- श्रा०, ब०, द०, मु० । २१ श्रक्षान्तिरीष्याऽसूया तु दोषारोपो गुणेष्विप ।

स्थितिर्जघन्या उत्कृष्टा च। तत्र जघन्या वेदनीयस्य द्वादश मुहूर्ताः। नामगोत्रयोरप्टौ। शेषाणा-मन्तर्मु हूर्ताः। उत्कृष्टा ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयान्तरायाणां त्रिशत्सागरोपमकोटीकोटचः। मोहनीयस्य सन्तितः। नामगोत्रयोविंशितः। त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाण्यायुपः। अथवा बन्धसन्तान-पर्यायादेशात् स्यादनादिरिनधनश्चाभव्यानाम्, भव्यानां च केषाञ्चित् ये अनन्तेनापि कालेन न सेत्स्यन्ति। ज्ञानावरणादिकर्मोत्पादिवनाशात् स्यात्सादिः सिनधनश्च। विधानम्-'वन्धः सामान्यादेशात् एकः, द्विविधः शुभाशुभभेदात्, त्रिधा द्रव्यभावोभयविकल्पात्, चतुर्धा प्रकृति-स्थित्यनुभागप्रदेशभेदात्, पञ्चधा मिथ्यादर्शनादिहेतुभेदात्, षोढा नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्र-कालभावैः, सप्तधा तेरैव भवाधिकैः, अष्टधा ज्ञानावरणादिमूलप्रकृतिभेदात्। एवं 'संख्येयाऽ-संख्येयानन्तविकल्पश्च भवित हेतुफलभेदात्।

संवरितर्देश:-आस्वितरोधः नामादिर्वा । जीवोऽस्य स्वामी, कर्म वा निरुध्यमानिषय्यत्वात् । निरोधस्य साधनं गुप्तिसमितिधर्मादयः । 'स्वामिसंबन्धार्हमेवाधिकरणम्' इत्युक्तम् । स्थितिर्जधन्येनान्तर्मुं हर्ता, उत्कृष्टा पूर्वकोटी देशोना । विधानम् एकादिरष्टोत्तर्रशतिवधः, तत उत्तरश्च संख्येयादिविकल्पो निरोध्यिनरोधकभेदाद्वेदितव्यः । तत्राष्टोत्तरशतिवध उच्यते–ितस्रो गुप्तयः, पञ्च समितयः, धर्मो दश्चिधः, अनुप्रेक्षा द्वादश, परीषहा द्वाविंशितः,
तपो द्वादशिवधम्, प्रायश्चित्तं नवविधम्, विनयश्चर्त्विधः, वैयावृत्यं दश्विधम्, स्वाध्यायः पञ्चिवधः, व्युत्सर्गो द्विविधः, धर्मध्यानं दश्विधम्, शुक्लध्यानं चतुर्विधमिति ।

निर्जरानिदेश:-यथाविपाकात्तपसो वा उपभुक्तवीर्यं कर्म निर्जरा, नामादिर्वा। सा आत्मनः कर्मणो वा द्रव्यभावभेदात्। साधनं तपो यथाकर्मविपाकश्च। अधिकरणमात्मा निर्जरात्मैव वा। स्थितिर्जवन्येनैकसमयः उत्कर्षेणान्तर्मु हूर्तः, सादिः सपर्यवसाना वा। विधानम् सामान्यादेका २० निर्जरा, द्विविधा यथाकालौपक्रमिकभेदात्, अष्टधा मूलकर्मप्रकृतिभेदात्। एवं संख्येयाऽसंख्येया-नन्तविकल्पा भवति कर्मरस्वित्रंरणभेदात्।

मोक्षनिर्देशः-कृत्स्नकर्मसंक्षयो मोक्षः, नामादिर्वा । तस्य स्वामी परमात्मा मोक्षात्मैव वा । साधनं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि । स्वामिसंबन्धार्हमेवाधिकरणं तद्विषयत्वात् । स्थिति-स्तस्य सादिरनिधना । विधानम्-सामान्यादेको मोक्षः, द्रव्यभावमोक्तव्यभेदाद नेकोऽपि ।

सम्यग्दर्शनिर्दिशः-तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं नामादिर्वा । तत्पुनरात्मनः स्वस्यैव वा । दर्शनमोहोपशमादि साधनम्, बाह्यं चोपदेशादि, स्वात्मा वा । स्वामिसंबन्धभागेवाधिकरणम् । स्थितिर्जघन्येनान्तर्मु हूर्ता, उत्कर्षेण् षट्कष्टिसागरोपमाणि सातिरेकाणि । अथवा सादि-सिथिनमौपशमिकक्षायोपशमिकम्, साद्यनिधनं क्षायिकम् । विधानम् सामान्यादेकम्, द्विधा निसर्गजाधिगमजभेदात्, त्रिधौपशमिकक्कषायिकक्षायोपशमिकविकल्पात् । एवं संख्येयासंख्येया नन्तविकल्पं च भवत्यध्यवसाय भेदात् ।

ज्ञाननिर्देश:-जीवादितत्त्वप्रकाशनं ज्ञानं नामादिर्वा । तत् आत्मनः स्वाकारस्य वा । ज्ञानावरणादिकर्मक्षयोपशमादि साधनम्, स्वाविभीवशक्तिर्वा । अधिकरणम्-आत्मा स्वाकारो

१ बन्धसा- ग्रा॰, ब॰, ता॰। २ संख्येया ग्रसंख्येया ग्रनस्तिबकल्पात्रच भवन्ति ग्रा॰, ब॰, मु॰।
३ →िनर्हाणमें ना॰। ४ नेकः स- ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰, ता॰। ४ वेदकसम्यक्त्वं प्रति। लांतवकप्पे
तेरस प्रच्चुदकप्पे य होंति बावीसा। उविरम एककत्तीसं एवं सब्वाणि छावट्ठी। ६ शब्दतः संख्येयपिकल्पम्। ७ श्रद्धातृश्रद्धातव्यभेदात्। ६ -सान भे- ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰,। रुचिविकल्पात्।

वा तत्र प्रतिष्ठानात् । स्थितिः—सादिसनिधनं क्षायोपशिमकं ज्ञानं 'चतुर्विकल्पम्, साद्य-निधनं क्षायिकम् । विधानम्—प्रामान्यादेकं ज्ञानम्, प्रत्यक्षपरोक्षभेदाद् द्विधा, द्रव्यगुणपर्याय-विषयभेदात् त्रिधा, नामादिविकल्पाच्चतुर्धा, मत्यादिभेदात् पञ्चधा । इत्येवं संख्येयासंख्येया-नन्तविकल्पं च भवति ज्ञेयाकारपरिणतिभेदात् ।

चारित्रनिर्देशः - कर्मादानकारणिनवृत्तिश्चारित्रम्, नामादिर्वा। तत्पुनरात्मनः स्वरूपस्य वा। चारित्रमोहोपशमादि साधनं स्वशक्तिर्वा। स्वामिसंबन्धभागेवाधिकरणम्। स्थितिर्जधन्येनान्तर्म् हूर्ता, उत्कर्षेण पूर्वकोटी देशोना। अथवा सादिसपर्यवसानम् औपशमिकक्षायोपश-मिकम्, साद्यपर्यवसानं क्षायिकम्, शृद्धिव्यक्त्यपेक्षया। विधानम् - सामान्यादेकम्, द्विधा बाह्चाभ्यन्तरिनवृत्तिभेदात्, त्रिधा औपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकविकल्पात्, चतुर्धा विचुर्यमभेदात्, पञ्चधा सामायिकादिविकल्पात्। इत्येवं संख्येयासंख्येयानन्तिवकल्पं च भवित परिणामभेदात्।

'किमेतैरेव जीवादीनामधिगमो भवति उतान्योऽप्यधिगमोपायोऽस्ति' इति परिपृष्टः 'अस्ति' इत्याह—

## सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैश्च ॥॥

'अधिगमः' इत्यनुवर्तते ।

प्रशंसादिषु सच्छब्दवृत्तेरिच्छातः सद्भावग्रहणम् ।१। सच्छब्दः प्रशंसादिषु वर्तते । तद्यथा—प्रशंसायां तावत् 'सत्पुरुषः, सदश्वः'' इति । क्वचिदिस्तत्वे 'सन् घटः, सन् पटः' इति । क्वचित् 'प्रज्ञायमाने—प्रवृत्तितः सन् कथमनृतं ब्रूयात् ? 'प्रवृत्तितः' इति 'प्रज्ञायमान इत्यर्थः । क्वचिदादरे 'सत्कृत्यातिथीन् भोजयति' 'आदृत्य' इत्यर्थः । तत्रेहेच्छातः 'सद्भावे गृहचते ।

अव्यभिचारात् सर्वमूलत्वाच्च तस्यादौ वचनम् ।२। सत्त्वं हचव्यभिचारि सर्वपदार्थवि-षयत्वात् । निह किश्चत्पदार्थः सत्तां व्यभिचरित । यदि व्यभिचरेत् ; वाग्विज्ञानगोचरातीतः स्यात् । गुणास्तु रूपादयो ज्ञानादयश्च केषुचित् सन्ति केषुचिन्न सन्ति । क्रिया च परिस्पन्दात्मिका जीवपुद्गलेष्वस्ति नेतरेष्विति न व्याप्तिमती । सर्वेषां च विचारार्हाणामस्तित्वं मूलम् । तेन हि निश्चितस्य वस्तुन उत्तरा चिन्ता युज्यते । अतस्तस्यादौ वचनं क्रियते ।

सतः 'परिमाणोपलब्धेः संख्योपदेशैः ।३। सतो हि वस्तुनः संख्याताऽसंख्याताऽनन्तपरि'-माणोपलब्धेः संख्याताद्यन्यतमपरिमाणावधारणार्थे संख्या भेदलक्षणा उपदिश्यते ।

निर्ज्ञातसंख्यस्य निवासविप्रतिपत्तेः क्षेत्राभिधानम् ॥४। निरुचयेन ज्ञातसंख्यस्यार्थस्य ज्ञव्वीधस्तिर्यङ्गिवासविप्रतिपत्तेः ऊँध्वीद्यन्यतमनिवासनिरुचयार्थे क्षेत्राभिधानम् ।

अवस्थाविशेषस्य वैचित्र्यात् त्रिकालविषयोपश्लेषनिश्चयार्थं स्पर्शनम् ।५। 'अवस्था-विशेषो विचित्रः त्र्यस्चतुरस्रादिः, तस्य त्रिकालविषयमुपश्लेषणं स्पर्शनम् । १० कस्यचित्तत्क्षेत्र- ३०

१ मितिश्रुताविधमनःपर्ययभेदात् । २ शुद्धन्यक्त्य — ता० । ३ चतुर्थमभे — मु० । चतुर्यतिभे — ता०, श्र०, मू० । धिति स्यातां प्रमत्तमुख्येषु वै गुणेषु चर्तुषु । ४ सद्द्ववचेति मु०, द०, ता० । ५ प्रतिज्ञायमा — ग्रा०, ब०, द०, मु० । ६ स-द्भावो ग्रा०, ब०, द०, ता०, मु० । ७ ग्रन्यभिचारत्वात् श्र० । ५ परिणामो — ग्रा०, ब०, द०, मु० । ६ विमानादेः । १० देवादेः ।

मेव' स्पर्शनम्, 'कस्यचिद् द्रव्यमेव,' 'कस्यचिद् रज्जवः पडण्टौ वेति एकसर्वजीवसिन्नधौ, तिन्नश्चयार्थं तदुच्यते।

स्थितमतोऽविधवरिच्छेदार्थं कालोवादानम् ।६। 'स्थितिमतोऽर्थस्याविधः परिच्छेत्तव्यः' इति कालोवादानं कियते ।

अन्तरशब्दस्यानेकाथवृत्तेः छिद्रमध्यविरहेष्वन्यतमग्रहणम् ।७। [अन्तर शब्दः] वहुष्वर्थेपु दृष्टप्रयोगः । क्वचिच्छिद्रे वर्तते सान्तरं काष्ठम्, सिछद्रम् इति । क्वचिद्ग्यत्वे \* "द्रय्याण द्रव्यान्तरमारभन्ते " विशे ० स० १।१।१० इति । क्वचिन्मध्ये हिमवत्सागरान्तर इति । क्वचित्सामीप्ये 'स्फिटकस्य शुक्लरक्ताद्यन्तरस्थस्य तद्वर्णता' इति 'शुक्लरक्तसमीपस्थस्य' इति गम्यते । क्वचिद्विशेषे—

\* "वाजिवारणलोहानां काष्ठपाषाणवाससाम् । नारोपुरुषतोयानामन्तरं महदन्तरम् ॥"
[गरुडपु०११०।१५] इति, महान् विशेष इत्यर्थः । क्विचिद् विहर्योगे "ग्रामस्यान्तरे कूपाः" इति ।
क्विचिदुपसंव्याने अन्तरे 'शाटका' इति । क्विचिद्वरहे अनिभिप्रेतश्रोतृजनान्तरे मन्त्रं
मन्त्रयते, तद्विरहे मन्त्रयते इत्यर्थः । तत्रेहे छिद्रमध्यविरहेष्वन्यतमो वेदितव्यः ।

अनुपहतवीर्यस्य न्यग्भावे पुनरुद्भृतिदर्शनात्तद्वनम् ।८। अनुपहतवीर्यस्य द्रव्यस्य १५ '॰निमित्तवशात् कस्यचित् पर्यायस्य' न्यग्भावे सति पुनिमित्तान्तरात् तस्यैवाविभविदर्शनात् तदन्तरमित्युच्यते ।

परिणामप्रकारिनर्णयार्थं भाववचनम् ।९। औपशमिकादिः परिणामप्रकारो निर्णेतव्यः इति भाववचनं कियते ।

संख्याताद्यन्यतमित्रचयेऽिव अन्योन्यविज्ञेषप्रतिपत्त्यर्थमत्पबहुत्ववचनम् ।१०। संख्याता-२० दिष्वन्यतमेन 'परिमाणेन निश्चितानामन्योन्यविज्ञेषप्रतिपत्त्यर्थमत्पबहुत्ववचनं क्रियते-'र्इमे 'प्एभ्योऽत्पा ''इमे बहवः' इति'र । आह-

निर्देशवचनात् सत्त्वप्रसिद्धेरसद्ग्रहणम् ।११। निर्देशवचनादेव सत्त्वं सिद्धम्, न हचसतो निर्देश इति, तस्माद् असद्ग्रहणम्—अनर्थकं सद्ग्रहणमसद्ग्रहणम्।

न वा, क्वास्ति क्व नास्तीति चतुदशमार्गणास्थानिवशेषणार्थत्वात् ।१२। न वेष दोषः । २४ किं कारणम् ? नानेन सम्यग्दर्शनादेः सामान्येन सत्त्वमुच्यते किन्तु गतीन्द्रियकायादिषु चतुर्दशसु मार्गणास्थानेषु 'क्वास्ति सम्यग्दर्शनादि, क्व नास्ति' इत्येवं विशेषणार्थं सद्वचनम् ।

सर्वभावाधिगमहेतुत्वाच्य' ।१३८ अधिकृतानां सम्यग्दर्शनादीनां जीवादीनां च निर्देश-वचनेन अस्तित्वमधिगतं स्यात्, ये त्वनधिकृता जीवपर्यायाः क्रोधादयो ये चाऽजीवपर्याया वर्णादयो घटादयश्च तेयामस्तित्वाक्षिगमार्थं पुनर्वचनम् ।

१ विमानादि । २ निगोदादेः । ३ कन्दादिः । ४ यः किश्चिजजीवोऽस्मिल्लोके तपस्तप्त्वाऽच्युतकल्प उत्पन्नः ततरच्युत्वाऽस्मिल्लोके जातः तस्य त्रिकालविषयं गमनागमनं प्रति षड् रज्जवः स्पर्शनम् ।
तस्यैवातृतीयनरकात् त्रिकालविषयं विहरणं प्रत्यष्टौ रज्जवः स्पर्शनम् । ५ अवकाशे क्षणे वस्त्रे बहियोगे
व्यितक्रमे । मध्येऽन्तःकरणे रन्ध्रे विश्लेषे विरहेऽन्तरम् । इति भट्टधनञ्जयः । ६ उत्पादयन्ति ।
७ अन्तरं बहियोगोपसंन्यानयोरिति सर्वादि । ६ अन्तरीयोपसंन्यानपरिधानान्यधोऽशुके । ६ नरकबिलादिषु छिद्रार्थः । १० मिथ्यात्वादिकारणविद्यात् । ११ सम्यग्दर्शनादेः । सम्यग्दर्शनादिनिमित्तवशात् मिथ्यात्वादिपर्यायस्योत्यादि वा । १२ परिणामेन आ०, ब०, मु० । १३ उपशमसम्यग्दृष्टयः ।
१४ संसारिक्षायिकसम्यग्दृष्टिभ्यः । १५ क्षायोपशमिकसम्यग्दृष्टयः । ततः सिद्धाः क्षायिकसम्यग्दृष्टयः ।
१६ एवं सर्वत्र योज्यम् । १७ —त्वात् भा० १।

y

१५

अनिधकृतत्वादिति चेत्; नः सामर्थात् ।१४। स्यादेतत्—अनिधकृतास्ते ततो न पुनर्यं कत-मेषां ग्रहणिमितिः; तन्नः किं कारणम् ? सामर्थ्यात् तेषामिष ग्रहणं भवति ।

विधानग्रहणात् संख्यासिद्धिरिति चेत्; नः भेदगणनार्थत्वात् ।१५। स्यादेतत्-विधानग्रह-णादेव संख्यासिद्धिरितिः, तन्नः किं कारणम् ? भेदगणनार्थत्वात् । 'प्रकारगणनं हि तत्,' भेदगणनार्थमिदमुच्यते-'उपशमसम्यग्दृष्टय इयन्तः, क्षायिकसम्यग्दृष्टय एतावन्तः' इति ।

क्षेत्राधिकरणयोरभेद इति चेत्; नः उक्तत्वात्।१६। स्यादेतत् –यदेवाधिकरणं तदेव क्षेत्रम्, अतस्तयोरभेदात् पृथग्ग्रहणमनर्थकमितिः; तन्नः; किं कारणम् ? उक्तार्थत्वात्। उक्तमे-तत्–सर्वभावाधिगमार्थत्वादिति।

क्षेत्रे सित स्पर्शनोपलब्धेरम्बुघटवत् पृथग्ग्रहणम् ।१७। यथेह सित घटे क्षेत्रे अम्बु-नोऽवस्थानात् वियमाद् घटस्पर्शनम्, नहचेतदस्ति-'घटे अम्बु अवितष्ठते न च घटं स्पृशिति' १ इति । तथा आकाशक्षेत्रे जीवावस्थानां नियमादाकाशे स्पर्शनमिति क्षेत्राभिधानेनैव स्पर्शन-स्यार्थगृहीतत्वात् पृथग्ग्रहणमनर्थकम् ।

न वा, विषयवादित्वात् ।१८। नवैष दोष:। किं कारणम् ? विषयवाचित्वात् । विषयवाची क्षेत्रशब्दः, यथा राजा जनपदक्षेत्रेऽवितष्ठते, न च क्रत्स्नं जनपदं स्पृशित । स्पर्शनं त् क्रत्स्नविषयमिति ।

त्रैकाल्यगोचरत्वाच्च ।१९। यथां साम्प्रतिकेनाम्बुना सांप्रतिकं घटक्षेत्रं स्पृष्टं नातीता-नागतम्, नैवमात्मनः सांप्रतिकक्षेत्रस्पर्शने स्पर्शनाभिप्रायः, स्पर्शनस्य त्रिकालगोचरत्वात् ।

स्थितिकालयोरर्थान्तरत्वाभाव इति चेत्; नः मुख्यकालास्तित्वसंप्रत्ययाथम् ।२०। स्यादेतत्—स्थितिरेव कालः, काल एव च स्थितिरित्यतो नास्त्यनयोर्थान्तरभाव इतिः तन्नः किं कारणम् ? मुख्यकालास्तित्वसंप्रत्ययार्थं पुनः कालग्रहणम् । द्विविधो हि कालो मुख्यो .२० व्यावहारिकरचेति । तत्र मुख्यो निरचयकालः । पर्यायिपर्यायाविधपरिच्छेदो व्यावहारिकः । तयोक्तरत्र निर्णयो वक्ष्यते ।

उक्तं च ।२१। किमुक्तम् ? सर्वभावाधिगमहेतुत्वादिति ।

नामादिषु भावग्रहणात् पुनर्भावाग्रहणिमिति चेत्; नः औपशिमिकाद्यपेक्षत्वात् ।२२। स्यादेतत्—नामादिषु भावग्रहणं कृतं तेनैव सिद्धत्वात् पुनर्भावग्रहणमनर्थकिमितिः; तन्नः, किं २५ कारणम् ? औपशिमकाद्यपेक्षत्वात् । पूर्वं भावग्रहणं 'द्रव्यं न भवति' इत्येवंपरम्, इदं तु औपशिमकादिवक्ष्यमाणभावापेक्षम्—'किं सम्यग्दर्शनमौपशिमकं क्षायिकम्' इत्यादि ।

विनेयाशयवशो वा तत्त्वाधिगमहंतुविकल्पः । २३। अथवा, सर्वेषामेव परिहारः - विनेया-शयवशो हि तत्त्वाधिगमहेतुविकल्पो वेदितव्यः । केचित् संक्षेपेण प्रतिपाद्याः, केचिद्विस्तरेण । केचिदनितसंक्षेपेण केचिदनितिविस्तरेण । इतरथा हि प्रमाणग्रहणादेव सिद्धेरितरेषामधिगमो- ३० पायानां ग्रहणमनर्थकं स्यादिति ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङकारे प्रथमेऽध्याये पञ्चममाह्निकम् ॥५॥

१ संख्या हि गणनामात्ररूपा व्यापिनी, विधानं तु प्रकारगणनारूपम् । तथोक्तम् – गणनामात्ररूपेयं संख्योक्ताऽतः कथञ्चन । भिन्ना विधानतो भेदगणनालक्षणादिह ॥ इति । २ तन्ति – ग्रा०, ब०, द०, मु० । ३ –ण इत – ग्रा०, व०, द०, मु० । –ण केचिदनितसंक्षेपेणानितविस्तरेण इ – श्र० ।

¥

एवं सम्यग्दर्शनस्यादावृद्दिष्टस्य लक्षणोत्पत्तिस्वामिविषयन्यासाधिगमोपाया निर्दिष्टाः, तत्संबन्धेन च जीवादीनां संज्ञापरिणामादि निर्दिष्टः। तदनन्तरिमदानीं सम्यग्ज्ञानं विचाराई-मित्याह—

### मतिशुताविधमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम् ॥ ६॥

मत्यादय इति क एते शब्दाः ?

मितशब्दो भावकर्तृ करणसाधनः ।१। अयं मितशब्दो भावकर्तृ करणेष्वन्यतमसाधनो वेदितव्यः । मनेभीवसाधने क्तिः । तदावरणकर्मक्षयोपशमे सितः इन्द्रियानिन्द्रियापेक्षमर्थस्य मननं मितः औदासीन्येन तत्त्वकथनात् । बहुलापेक्षया कर्तृ साधनः करणसाधनो वा, 'मनुतेऽर्थान् मन्यतेऽनेन' इति वा मितः, भेदाभेदिववक्षोपपत्तेः ।

श्रुतशब्दः कर्मसाधनश्च ।२। किञ्च पूर्वोक्तविषयसाधनश्चेति वर्तते । श्रुतावरणक्षयोप-शमा चन्तरङ्गबहिरङ्गहेतुसन्निधाने सति 'श्रूयते स्मेति श्रुतम् । कर्तरि श्रुतपरिणत आत्मैव 'शृणोतीति श्रुतम् । भेदविवक्षायां श्रूयतेऽनेनेति श्रुतम्, श्रवणमात्रं वा ।

अवपूर्वस्य दथातेः कर्मादिसाधनः किः ।३। कर्मादिषु साधनेष्वत्यतमे किरयं वेदितव्यः । अविधिज्ञानावरणक्षयोपश्चमाचुभयहेतुसन्तिधाने "सित अवाग् धीयते अवाग्दधाति अवाग्धान-मात्रं वाऽविधः । 'अवशब्दोऽधःपर्यायवचनः, यथा 'अधःक्षेपणम् अवक्षेपणम्' इति । 'अधो-गतभ्योद्रव्यविषयो हचविधः । अथवा, अविधर्मर्यादा, अविधना प्रतिबद्धं ज्ञानमविध्ञानम् । तथाहि वक्ष्यते — अश्विक्ष्येः" [त० सू० १।२७] इति । श्यिक्षं प्रसङ्ग इति चेत्ः नः कृढिवशाद् व्यवस्थोपपत्तेर्गोशब्दः पृत्वृत्तिवत् ।

मनः प्रतीत्य प्रतिसंघाय वा ज्ञानं मनःपर्ययः ।४। तदावरणकर्मक्षयोपशमादिद्वितयिनिमित्त-वशात् परकीयमनोगतार्थज्ञानं मनःपर्ययः । भावादिसाधनत्वं पूर्ववद्वेदितव्यम् । कथं मनः प्रतीत्य प्रतिसंघाय वा ज्ञानिमिति ? अत्रोच्यते—परकीयमनिस गतोऽर्थः 'मनः' इत्युच्यते, तात्स्थ्यात्ताच्छब्द्यमिति । स च कः मनोगतोऽर्थः ? भावघटादिः, तमर्थं समन्तादेत्य अव-लम्ब्य वा स्वप्रसादादातमनो ज्ञानं मनःपर्ययः ।

मितज्ञानप्रसङ्ग इति चेत्; नः अपेक्षामात्रत्वात् ।५। स्यादेतत् — १ मनः पर्ययज्ञानं मितज्ञानं प्राप्तम् । कुंतः ? मनोनिमित्तत्वात् । एवं हचार्षी प्रित्रया मनसा मनः संपरिचिन्त्येतिः तन्नः किं कारणम् ? अपेक्षामात्रत्वात् । स्वपरमनोऽपेक्षामात्रं तत्र किंयते यथा 'अभू १ चन्द्रमसं पश्य' इति, न १ तत्कार्यं मितज्ञानवत्, आत्मशुद्धिनिमित्तत्वादे १ तस्येति ।

बाह्याभ्यन्तरिक्रयाविशेषान् यदर्थं केवन्ते तत्केवलम् ।६। तपःकियाविशेषान् वाङ-मनसकायाश्रयान् <sup>१८</sup>बाह्यानाभ्यन्तरांश्च यदर्थमिथिनः केवन्ते सेवन्ते तत्केवलम् ।

१ -दावुपदिष्टस्य ता०, श्र०, द०। २ -दि निर्दिष्टम् ग्रा०, ब०, द०, मु०। ३ ग्रादिशब्देन वीर्यान्तरायादिकस्य क्षयोपशमादिकं गृहचते । ४ कर्मसाधनोऽयं ज्ञायते । स्वसंवेदनेन । ४ जानाति । ६ घोः किः इति । ७ सत्यवधीयते ग्रा०, ब०, द०, मु०। ग्रवशब्दार्थोद्योतकोऽयमव्राक्शब्दः । म् ग्रवधिशब्दो मु०, द०, ब०, ग्रा०, ता०, श्र०, मू०। ६ कल्पना स्याधि (?) भवप्रत्ययस्यापेक्षया व्युत्पत्तिरयं रूढिशब्दत्वादन्यत्रापि । १० मत्यादिमनःपर्ययान्तानाम्, तेषां मननमात्रसम्ब्रावात् । ११ यथा गच्छतीति गौरित्युक्ते गमनिकया ग्रव्वादिष्विप वर्तते, न गोष्ठे (स्थितायां गवि?)। १२ ज्ञानविषयत्वात् । १३ -पर्याय-श्र०। १४ तुलना-'भणेण माणसं पर्डिविद्यताः'''-महाबंध पू० २४। १४ मेघे। १६ मनसः । १७ -देवतस्येति ता०, श्र०। १६ बाह्घाभ्यन्तरा- ता०, श्र०, द०।

¥

अन्युत्पत्नो वाऽसहायार्थः केवलशब्दः ।७। 'यथा' केवलमन्नं भुङ्क्ते देवदत्तः' इति 'अस-हायं न्यञ्जनरहितं भुङ्क्ते' इति गम्यते, तथा क्षायोपशमिकज्ञानासंपृक्तम् असहायं केवलम् इत्यन्युत्पन्नोऽयं शब्दो द्रष्टन्यः ।

करणादिसाधनो ज्ञानशब्दो व्याख्यातः ।८। अयं ज्ञानशब्दः करणादिसाधन इति व्याख्यातः पुरस्तात् ।

इतरेषां तदभावः ।९। इतरेषामेकान्तवादिनां तस्य ज्ञानस्य करणादिसाधनत्वं नोपपद्यते । तत्कथमिति चेत् ? उच्यते—

आत्माभावे ज्ञानस्य करणादित्वानुपयितः कर्तु रभावात् । १०। येषामात्मा न विद्यते तेषां ज्ञानस्य करणादित्वं नोपपद्यते । कृत ? कर्तु रभावात् । सित हि देवदत्ते छेत्तरि परशोः करणत्वं दृष्टम् । तथा चात्मन्यसित नास्य करणत्वम् । तत एव भावसाधनत्वमिप नोपपद्यते १० 'ज्ञातिर्ज्ञानम्' इति । न हयसित भाववित भाववित भाव इति ।

स्यादेतत्—जानातीति ज्ञानमिति कर्तृं साधनत्विमितिः तन्नः निरीहकत्वात् । न हि निरीहको भावः कर्तृं त्वमास्कन्दति । निरीहकाश्च सर्वे भावाः ।

किञ्च, पूर्वोत्तरापेक्षस्य लोके कर्तृत्वं दृष्टम्। न च तस्य ज्ञानस्य पूर्वोत्तरापेक्षास्ति क्षणिकत्वात्, अतो निरपेक्षस्य कर्तृत्वरभावः।

किञ्च, करणव्यापरापेक्षस्य लोके कर्तृ त्वं दृष्टम्। न च ज्ञानस्यान्यत् करणमस्ति। अतोऽस्य कर्तृ त्वमिप नोपपद्यते। स्वशक्तिरेव करणमिति चेत्; नः शक्तिशक्तिमद्भेदा-भ्युपगमे आत्मास्तित्वसिद्धेः। अभेदे च स 'दोषस्तदवस्थ एवेति'। सन्तानापेक्षया कर्तृ - करणभेदोपचार इति चेत्; नः परमार्थविपरीतत्वे मृषावादोपपत्तेः, भेदाभेदिवकल्पनयोरुक्त-दोषप्रसङ्गाच्च। मनश्चेन्द्रियञ्चास्य करणमिति चेत्; नः तस्य तच्छक्त्यभावात्। मनस्तावन्न २० करणम्ः विनष्टत्वात् अ''षण्णामनन्तरातीतं विज्ञानं यद्धि तन्मनः '' [अभिध०१।१७] इति वचनात्। नेन्द्रियमप्यतीतम्, तत् ' एव। नाप्युपजायमानस्य करणत्वम्। निह सव्यविषाणं युगपदुपजायमानमितरस्य विषाणस्य करणं भवति।

किञ्च, प्रकृत्यर्थादन्यस्याभावात् । 'ज्ञा' इत्यस्याः प्रकृतेरवत्रोधनमर्थः, न तस्मादन्यः किञ्चदर्थोऽस्ति यः कर्तृत्वमनुभवेत्, अतोऽस्य कर्तृत्वाभावः ।

किञ्च, एकक्षणविषयं यत्कर्तृत्वं तदनेकक्षणगोचरोच्चारणलब्धजन्मनां कर्तृशब्देन कथमुच्यते ? कथं वाऽयमेकक्षणेऽसन् वाचकः स्यात् ? सन्तानावस्थानाद् वाच्यवाचक भाव-संबन्ध इति चेत्ः नः तस्य 'प्रतिविहितत्वात् ।

अथ मतमेतत् — खात्पितिता नो रत्नवृष्टिः, अवाच्यमेद्ग हि तत्त्विमिष्यते । अव्यापारेषु हि सर्वधर्मेषु वाग्व्यवहारो नास्त्येवेतिः, तद्भि नोपपद्यतेः, स्ववचनिरोधात्, तत्त्वप्रतिपत्त्युपाया- ३० पह्नवप्रसङ्गाच्च ।

किञ्च, जानातीति ज्ञानिमिति कर्तृसाधनत्वं नोपपद्यते। कुतः ? विशेषानुपलब्धेः।
 १ ज्ञानस्य। २ ग्रात्मिन। ग्रात्माभावे तद्धमीं न घटत इति यावत् – ता० टि०। ३ निव्यिपारत्वात्, वाञ्छा तावदात्मन्येव वर्तते न तु ज्ञाने –ता० टि०। ४ यो यत्रैव स तत्रैव यो यदैव तदैव सः।
 न देशकालयोर्व्याप्तिर्भावानामिह विद्यते।। इति भवन्मते प्रतिपादनात्। ५ कर्तृत्वाभावदोषः।
 ६ "चक्षुःश्रोत्रघाणिजह्वाकायमनोविज्ञानानाम् ग्रनन्तरमतीतं (पूर्वकालिकं) च यद्विज्ञानं तदेव मन इत्युच्यते। यथैक एव पुरुषः पितापि पुत्रोपि, एकमेव बीजं धान्यमपि बीजमपि।" – ग्राभि० व्या० १।१७।
सम्या० –। ७ विनष्टत्वादेव। द युगपत् –ता० टि०। ६ –क स – श्र०। १० निराकृतत्वात।

येन हि कर्तृं साधनत्वमवगतं करणादिसाधनत्वं च तेनेदं युज्यते वक्तुम्-'कर्तृं साधनमिदं न करणादिसाधनम्' इति । नच क्षणिकवादिनः प्रत्यर्थवशर्वातज्ञानिकल्पनायाम् अनवधारितो-भयस्वभावस्य तद्विशेषोपलब्धिरस्ति । न हि शुक्लेतरविशेषानभिज्ञस्य 'शुक्लिमिदं न नीलादि' इति विशेषणमुपपद्यते ।

अस्तित्वेऽप्यविक्रियस्य तदभावः, अनिभसंबन्धात् ।११। आत्मनः अस्तित्वेऽिप ज्ञानस्य 'करणाद्यभावः । कुतः ? अनिभसंबन्धात् । यस्य मतम्—आत्मनो ज्ञानाख्यो गुणः, तस्मा-च्यार्थान्तरभूतः, अ"आत्मेन्द्रियमनोऽर्थसिक्रिकर्षात् यिक्रिष्यद्वे तदन्यत्" [वैशे० सू० ३।१।१८] इति वचनादितिः तस्य ज्ञानं करणं न भवितुमर्हति । कुतः ? पृथगात्मलाभाभावात् । दृष्टो हि लोके छेतुर्देवदत्ताद् अर्थान्तरभूतस्य परशोः तैक्ष्ण्यगौरवकाठिन्यादिविशेषलक्षणोपेतस्य स्वरूपं पृथगुपलभामहे ।

किञ्च, अपेक्षाभावात् । दृष्टो हि परशोः देवदत्ताधिष्ठितो देयमननिपातनापेक्षस्य करणभावः, न च तथा ज्ञानेन किञ्चित्कर्तृ साध्यं क्रियान्तर मपेक्ष्यमस्ति ।

किञ्च, तत्परिणामाभावात् । छेदनिकयापरिणतेन हि देवदत्तेन तिकयायाः साचिव्ये नियुज्यमानः परशुः 'करणम्' इत्येतद्युक्तम्, न च तथा आत्मा ज्ञानिकयापरिणतः ।

किञ्च, इन्द्रियमनः प्रसङ्गात् । यदि 'ज्ञायतेऽनेन ज्ञानम्' इति करणमभ्युपगम्यते, तेनेन्द्रियाणां मनसञ्च "ज्ञानत्वप्रसङ्गः विशेषाभावात्, तैरिप ज्ञायत इति ।

किञ्च, उभयोर्निष्कियत्वात् । सर्वगतस्य तावदात्मनः किया नास्ति, नापि ज्ञानस्य । २५ \*"कियावत्वं द्रव्यस्येव 'लक्षणम्'' [ ] इति वचनात् । ततः कियाविरहितस्य कथं कर्तृत्वं करणत्वं वा स्यात् ?

ध्यस्यापि 'भतम्-'अनित्यगुणव्यतिरेकाच्छुद्धः पुरुषो नित्यश्च निर्विकारत्वात्' इतिः तस्य ज्ञानं करणं न भवतुमर्हति । कुतः ? अनिभसंबन्धात् । या बुद्धिः इन्द्रियमनोऽहङ्कार-महद्वृत्त्युपनीता आलोचनसंकलपर्श्ममानाध्यवसायरूपा सा प्रकृतिः, पुरुषः पुनरिविक्रियः' । शुद्धश्च, तस्य सा करणं कथं स्यात् ? किप्रापरिणतस्य हि देवदत्तस्य लोके करणसंप्रयोगो दृष्टः । इत्येवमादि योज्यम् ।

नापि कर्तृ साधनतः युज्यते । लोके हि करणत्वेन प्रसिद्धस्यासेः तत्प्रशंसापरायामभि-धानप्रवृत्तौ 'रसमीक्षितायां 'तैक्ष्ण्यगौरवकाठिन्याहितविशेषोऽयमेव छिनत्ति' इति कर्तृ धर्मा-

१ करणत्वाभाव इति वा पाठः –श्र० टि.० । २ वैशेषिकस्य । ३ उत्पतन । ४ –रं समपेक्ष्य– मु०, द०, श्रा०, ब० । ४ ग्रन्यत्वे । ६ –िक्षयोपपत्ते– श्रा०, ब०, द०, मु० । ७ ज्ञानप्र– श्र०, ता० । ६ तुलना–"िक्रयागुणवत्समवायिकारणिमिति द्रव्यलक्षणम्" –वैशे० सू० १।१।१५ । ६ सांख्यस्यापि । १० मतमन्यत् गु– ग्रा०, ब०, द०, मु० । ११ नित्यत्वात् । १२ विवक्षितायाम् ।

¥

२४

ध्यारोपः कियते, न च तया ज्ञानं करणत्वेन प्रसिद्धमस्ति पूर्वदोषोपपत्तेः। अतोऽस्य कर्तृत्वमयुक्तम्।

नच भावसाधनत्वमुगपितामत्; अविकियस्य तत्परिणामाभावात् । विकियास्वभावस्य १ हि वस्तुनस्तण्डुलादेः विक्लेदादिदर्शनात्, 'पचनं पाकः' इत्येवमादि भावनिर्देशो युक्तः • नाकाशस्येति ।

किञ्च, फलाभावात् । ज्ञानं हि प्रमाणिमिष्टम् । प्रमाणेत च फलवता भवितव्यम् । न चावबोधनमन्तरेण फलमन्यदुपलभ्यते । तस्मादन्येन ज्ञानेन भवितव्यं यस्मिन् सित सा ज्ञातिरवबोधः फलमात्मनो भवति, तच्च नःस्त्यतो न भावसाधनत्वम् ।

अधिगमश्चात्र न भावान्तरिमिति 'फले प्रामाण्योपचारः' इति चाऽयुक्तम्; मुख्या-भावात्। आकारभेदात् फलप्रमाणपरिकल्पना चाऽयुक्ता; आकाराकारवतोर्भेदाभेदयोरनेक- १० दोषोपपत्तेः। निर्विकल्पकत्वाच्च तत्त्वस्य आकारकल्पनाभावः। बाह्यवस्त्वाकारापोहे अन्त-रङ्गाकारानुपपत्तिश्चेति। जैनेन्द्राणां तु परमर्पिसर्वज्ञप्रणीतनयभङ्गगहनप्रपञ्चविपश्चितां स्याद्वादप्रकाशोन्मीलितज्ञानचक्षुषाम् एकस्मिन्नप्यर्थेऽनेकपर्यायसंभवादुपपद्यते इति 'विमृष्टार्थ-मेतत्।

मत्यादीनां ज्ञानशब्देन प्रत्येकमिसंबन्धो भुजिवत् ।१२। यथा 'देवदत्त जिनदत्तगुरुदत्ता भोज्यन्ताम्' इति देवदत्तादीनां भुजिना प्रत्येकमिभसंबन्धो भवति, एविमहापि प्रत्येकमिभसंबन्धः-'मितिज्ञानं श्रुतज्ञानमविधज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं केवलज्ञानम्' इति । सत्यपि 'तत्सामा-नाधिकरण्ये 'उपात्तलिङ्गसंख्या'त्वात्त'ल्लिङ्गसंख्योपादानं नास्ति' इत्युक्तं पुरस्तात् ।

स्वन्तत्वाद् अल्पाच्तरत्वाद् अल्पविषयत्वाच्च मितग्रहणमादौ।१३। 'मितः' इत्येतत् पदं स्वन्तम् अल्पाच्तरं च अवध्यादिभ्यो विषयश्चास्याल्पः चक्षुरादीनां• प्रतिनियतविषयत्वात्, २० तस्मादस्यादौ ग्रहणं क्रियते ।

तदनन्तरम् 'श्रुतम् तत्पूर्वकत्वात् ।१४। \* "मितपूर्वः हि श्रुतम्" [त० सू० १।२०] इति वक्ष्यते । ततस्तदनन्तरं श्रुतं क्रियते । इतश्च -

विषयनिबन्धनतुल्यत्वाच्च ।१५। अ"मितिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु" [त० सू० १।२६] इति वक्ष्यते, अतस्तत्तुल्यत्वाच्च तदनन्तरं श्रुतम् ।

तत्सहायत्वाच्च ।१६। यथा नारदपर्वतयोः सहायत्वात् यत्र नारदस्तत्रं पर्वतः, यत्र पर्वतस्तत्रं नारदः परस्परापरित्यागात्, तथा मितश्रुतय्रोः परस्परापरित्यागः – 'यत्र मितस्तत्र श्रुतं यत्र श्रुतं तत्र मितः' इति ।

प्रत्यक्षत्रयस्यादाववधिवचनम्, विशुद्धचभावात् ।१७॥ सत्यपि मतिश्रुताभ्यां प्रत्यक्षत्वाद् विशुद्धत्वेऽवधेः औपरिष्टं १० प्रत्यक्षज्ञानमपेक्ष्यावधिर्नं विशुद्धस्ततोऽस्य प्रागुपन्यासः ।

अन्ते केवलग्रहुणम्, ततः परं ज्ञानप्रकर्षाभावात् ।१९। सर्वेषां ज्ञानानां परिच्छेदने

१ -स्वाभान्यस्य श्र०। २ परामृष्टार्थम् । ३ मत्यादिभिः । ४ ज्ञानस्य । ५ मत्यादि । ६ स्वमते इदुदन्तस्य सुरिति संज्ञा। धिसंज्ञकमित्यर्थः -सम्पा०। ७ श्रुतं तत्पूर्वं हि ग्रा०, ब०, द०, मु०। ८ वक्ष्यमाणप्रकारेणेत्यर्थः । ६ -ज्ञुद्धित्वे ता०, श्र०। १० ग्रौपदिष्टम् ग्रा०, मृ०, द०। उपरिभवम् । ११ केन कृतः ।

'केवलस्य सामर्थ्यात्, अस्य चान्येन ज्ञानेनाऽपरिच्छेद्यत्वात् नातोऽन्यतप्रकृष्टं ज्ञानमस्तीति, ततः परं ज्ञानप्रकर्षभावः ।

तेनैव सह निर्वाणाच्य ।२०। यतश्य केवलेनैव सह निर्वाणं न क्षायोपशमिकज्ञानैः सह,
अतोऽन्ते केवलग्रहणम्। कश्चिदाह-

मितिश्रुतयोरेकत्वम्; साहचर्यादेकत्रावस्थानाच्चाऽविशेषात् ।२१। मितिश्रुतयोरेकत्वं प्राप्नोति । कृतः ? साहचर्यात्, एकत्रावस्थानाच्च अविशेषात् ।

नः अतस्तित्सिद्धेः ।२२। नाविशेषः । कृतः ? अतस्तित्सिद्धेः । यत एव मितिश्रुतयोः साहचर्यमेकत्रावस्थानं चोच्यते अत एव विशेषः सिद्धः । प्रतिनियतविशेषसिद्धयोहि साह-चर्यमेकत्रावस्थानं च युज्यते, नान्यथेति ।

१० तत्पूर्वकत्वाच्च ।२३। \*"मित्पूर्व श्रुतम्" [त० स्० १।२०] इति वक्ष्यते । ततश्चा-नयोविशेषः । यत्पूर्व यच्च पश्चात्तयोः कथमिवशेषः ?

तत एवाविशेषः, कारणसदृशत्वात् युगपहृत्तेश्चेति चेत्; न; अत एव नानात्वात् ।२४। स्या-देतत्—यतो मितपूर्वकत्वमत एवाविशेषः । कुतः ? कारणसदृशत्वात् कार्यस्य । कथम् ? तन्तुपटवत् । यथा शुक्लादितन्तुकार्यः पटद्रव्यं शुक्लादिगुणमेव, तथा मितकार्यत्वाच्छ्र्तस्यापि मत्यात्मकत्वम् । युगपद्वृत्तेश्च । यथा अग्नौ औष्ण्यप्रकाशनयोर्यु गपहृत्तेः अग्न्यात्मकत्वम्, तथा सम्यग्दर्शनाविभावादनन्तरं युगपन्मितिश्रुतयोर्ज्ञानव्यपदेशां वृत्तेरिवशेष इति; तन्नः किं कारणम्? अत एव नानात्वात् । यत एव कारणसदृशत्वं युगपहृत्तिश्च चोयते अत एव नानात्वं सिद्धम् । द्वयोहि सादृश्यः 'युगपहृत्तिश्चेति ।

विषयाविशेषादिति चेत्, नः ग्रहणभेदात् ।२५। स्यादेतत्-विषयाविशेषात् मतिश्रुतयो-२० रेकत्वम् । एवं हि वक्ष्यते-\*"मितश्रुतयोनिबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु" [त० सू० १।२६] इतिः, तन्नः किं कारणम् ? ग्रहणभेदात् । अन्यथा हि मत्या गृहचते अन्यथा श्रुतेन । यो हि मन्यते 'विषयाभेदादविशेषः' इतिः तस्य एकघटविषयदर्शनस्पर्शनाविशेषः स्यात् ।

उभयोरिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वादिति चेत्; नः असिद्धत्वात् ।२६। स्यादेतत् —उभयोरि-न्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वादेकत्वम् । मितज्ञानं 'तावत् इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमिति प्रतीतम्, श्रुतमि वक्तृश्रोतृजिह्वाश्रवणनिमित्तत्वादन्तःकरणनिमित्तत्वाच्च तदुभयनिमित्तमितिः, तन्नः; किं कारणम् ? असिद्धत्वात् । जिह्वा हि शब्दोच्चारिक्रयाया निमित्तं न ज्ञानस्य, श्रवणमिप स्वविषयमितज्ञानिमित्तं न श्रुतस्य, इत्युभयनिमित्तस्वमसिद्धम् । सिद्धो हि हेतुः साध्यमर्थं सावयेन्नासिद्धः । किञ्चिमित्तं तर्हि श्रुतम् ?

अतिन्द्रियतिमित्तोऽर्थावगमः अतुतम् । २७। इन्द्रियानिन्द्रियबल्धानात् पूर्वमुपलब्बेऽर्थे नोइन्द्रियप्राधान्यात् यदुत्पद्यते ज्ञानं तत् श्रुतम् ।

ईहादित्रसङ्ग इति चेत्ः नः अवगृहीतमात्रविषयत्वात्।२८। स्यादेतत्—ईहादीनामिष श्रुतव्यपदेशः प्राप्तः, तेऽप्यनिन्द्रियनिमित्ता इतिः, तन्तः किं कारणम् ? अवगृहीतमात्रविषय-त्वात्। इन्द्रियेणावगृहीतो योऽर्थस्तन्मात्रविषया ईहादयः,श्रुतं पुनर्ने तद्विष्यम् । किं विषयं तिह श्रुतम् ? अपूर्वविषयम्। एकं घटमिन्द्रियानिन्द्रियाभ्यां निश्चित्याऽयं घट इति तज्जातीयमन्य-भू मनेकदेशकालरूपादिविलक्षणमपूर्वमिधगच्छति यत्तत् श्रुतम् ।

१ केवलसा- ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰, ता॰ । २ भेदः । ३ -व्यपदेश इति ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰ । कुमुति-कुश्रुतयोः सम्यग्नातव्यपदेशवृत्ते रभेदः। ४ देवदत्तजिनदत्तयज्ञदत्ता युगदायाता इति । ४ तावत्तविन्द्रि ता॰,श्र॰।

नानाप्रकारार्थप्ररूपणपरं यत् तद्वा श्रुतम् ।२९। अथवा, इन्द्रियानिन्द्रियाभ्यामेकं जीव-मजीवं चोपलभ्य तत्र सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वादिभिः प्रकारैरर्थप्ररूपणे कर्तव्ये यत्समर्थं तत् श्रुतम् ।

श्रुत्वाऽवधारणात् श्रुतिमिति चेत्; नः; मितिज्ञानप्रसङ्गात् ।३०। श्रुत्वा यदवधारयित तत् श्रुत-मिति केचिन्मन्यन्तेः; तन्न युक्तम्ः कुतः ? मितिज्ञानप्रसङ्गात् । तदिप शब्दं श्रुत्वा 'गोशब्दोऽ-यम्' इति प्रतिपद्यते । असाधारणेन नाम लक्षणेन भिवतव्यम् । श्रुतं पुनस्तिस्मिन्निन्द्रयानि-न्द्रियगृहीतागृहीतपर्यायसमूहात्मिन शब्दे तदिभिषये च श्रोत्रेन्द्रियव्यापारमन्तरेण जीवादौ नयादिभिरिधगमोपायैर्याथात्म्येनाऽवबोधः।

"प्रमाणनयरिधगमः" [त० सू० १।६ ] इत्युक्तम् । 'प्रमाणं च केषाञ्चित् ज्ञानमिन-मतम्, केषाञ्चित् सन्निकर्षः' इति, अतोऽधिकृतानामेव मत्यादीनां प्रमाणत्वख्यापनार्थमाह-

#### तत्त्रमाणे ॥१०॥

प्रमाणशब्दस्य कोऽर्थः ?

भावकर्तृ करणत्वोपपत्तेः प्रमाणशब्दस्य इच्छातोऽर्थाध्यवसायः ।१। अयं प्रमाणशब्दः भावे कर्तरि करणे च वर्तते । तत्र भावे तावत् प्रमेयार्थं प्रति निवृत्तव्यापारस्य तत्त्वकथनात् प्रमा प्रमाणिमिति । कर्तरि प्रमेयार्थं प्रति प्रमातृत्वशिक्तपरिणतस्याश्रितत्वात् प्रमिणोति १४ प्रमेयमिति प्रमाणम् । करणे प्रमातृत्रमाणयोः प्रमाणप्रमेययोश्च स्यादन्यत्वात् प्रमिणोत्यनेनेति प्रमाणम् ।

अनवस्थेति चेत्; नः दृष्टत्वात् प्रदीपवत् ।२। स्यान्मतम् –इदिमह संप्रधार्यं प्रमाणसिद्धः परतो वा स्यात्, स्वत एव वेति ? यदि यथा प्रमेयसिद्धः प्रमाणाधीना एवं प्रमाणसिद्धिरिप प्रमाणान्तराधीनेति, तस्याप्यन्यत् तस्याप्यन्यदित्यनवस्था । अथ स्वत एव सिद्धिः; एवमिप २० यथा प्रमाणस्य स्वत एव सिद्धिस्तथा प्रमेयस्यापि प्रमेयात्मन एव सिद्धिरिति प्रमाणव्यव-स्थाकल्पना न घटते । 'इच्छामात्रत्वं (त्वे) विशेषहेतुवचनं चेति; तन्नः, किं कारणम् ? दृष्टत्वात् प्रदीपवत् । दृष्टो हि प्रदीपो घटादीनां प्रकाशकः स्वस्य च, तथा प्रमाणमिषि इति ।

अथवा, अयमपरोऽर्थः--यदि भावकर्तृ करणानामन्यतमसाधनः प्रमाणशब्दः; अनवस्था प्राप्नोति । 'न हचेकस्मिन्नर्थात्मिनि विरुद्धशक्त्यवस्थानमिति; तन्नः किं कारणम् ? दृष्टत्वात् २५ प्रदीपवत् । यथैकस्य प्रदीपस्य 'प्रदीपनं प्रदीपयित प्रदीप्यतेऽनेन' इति वा भावादिशक्त्य-विरोधः तथा प्रमाणस्यापि इति ।

इतरथा हि प्रमाणव्यपदेशाभावः ।३। यदि प्रमाणं स्वस्याप्रकाशकं स्यात् परसंवेद्यत्वात् अस्य प्रमाणव्यपदेशो न स्यात् ।•

विषयज्ञानतिद्वज्ञानयोरिवशेषः १४। विषयाकारपरिच्छेदात्मिन ज्ञाने यदि स्वाकार- ३० परिच्छेदो न स्यात् <sup>१</sup> तिद्वषये विज्ञाने विषयाकाररूपतैवेति तयोरिवशेषः स्यात् ।

१ स्रङ्गीकृतत्वात् । २ प्रमातृप्रमेययोः स्रा०, ब०, द०, मु०। ३ प्रमाणादर्थसंसिद्धिरिति वचनात् । ४ स्वरूपतः । ५ इच्छामात्रवि— स्रा०, ब०, द०, मु०। ६ —णमिति ता०। ७ न चैवं सर्वेषु तस्य विवक्षितत्वात् । ५ तथा सित विरोध इत्याह न विरोध इति, नेति परिहरित । ६ समत्वम्— ता० दि०। १० विषयभूते वस्तुनि तद्प्राहके च विज्ञाने । तद्विषये— घटज्ञानविषयके घटज्ञानेऽपि विषयाकारतैवेति तयोः घटज्ञान—घटज्ञानज्ञानभेदाद् बुद्धेद्विरूपता ।" —प्रमाणसम् ० १ । १२ । —सम्पा० ।

स्मृत्यभावप्रसङ्गश्च ।५। न हचनुपलब्यपूर्वेऽथें 'स एवायम्' इति स्मृतिर्भवति यदि च विज्ञानं स्वात्मानं न विजानीयात् । उत्तरकालम् अनिधगतस्वात्मविज्ञानः कथं ब्रूयात् 'ज्ञोऽहम्' इति ? ततः स्मृतेरभावः स्यात् ।

फलाभाव इति चेत्; नः अर्थावबोधे प्रीतिदर्शनात् ।६। स्यादेतत्-भावसाधने प्रमाणे प्रमैव प्रमाणिमिति न फलमन्यदुपलभ्यत इति फलाभाव इतिः तन्नः कि कारणम् ? अर्थावबोधे प्रीतिदर्शनात् । ज्ञस्वभावस्यात्मनः कर्ममलीमसस्य 'करणालम्बनादर्थनिश्चये प्रीतिरुपजायते,

सा फलमित्युच्यते ।

उपेक्षाऽज्ञाननाज्ञो वा 1७। रागद्वेषयोरप्रणिधानमुपेक्षा, अज्ञाननाञ्चो वा फलिमित्युच्यते । ज्ञातृप्रमाणयोरन्यत्विमिति चेत्ः नः अज्ञत्वप्रसङ्गात् ।८। स्यान्मतम् "प्रिमिणोत्यात्मानं १० परं वा प्रमाणम्" इति कर्तृ सांधनत्वमयुक्तम् यस्मादन्यत्प्रमाणं ज्ञानम्, स च गुणः, अन्यश्च प्रमाता आत्मा स च गुणी, गुणिगुणयोश्चाऽन्यत्वं द्रव्यरूपवत् । तथा च भ"आत्मेन्द्रियमनोऽर्थ-सिन्नकर्षाद्यिष्ठणद्यते तदन्यत्" [वैशे० सू० ३।१८] इति वचनात् अन्यत्प्रमाणम् अन्यः प्रमाता, ततः करणसाधनत्वमेव युक्तमितिः तन्नः कि कारणम् ? अज्ञत्वप्रसङ्गात् । यदि ज्ञानादन्य आत्मा, तस्याऽज्ञत्वं प्राप्नोति घटवत् ।

ज्ञानयोगादिति चेत्ः नः अतत्स्वभावत्वे ज्ञातृत्वाभावः अन्धप्रदीपसंयोगवत् ।९। स्यादेतत् – ज्ञानयोगाज्ज्ञातृत्वं भवतीतिः तन्नः किं कारणम् ? अतत्स्वभावत्वे ज्ञातृत्वाभावः । कथम् ? अन्धप्रदीपसंयोगवत् । यथा जात्यन्यस्य प्रदीपसंयोगेऽपि न द्रष्टृत्वं तथा ज्ञानयोगेऽपि अज्ञ-

स्वभावस्यात्मनो न ज्ञातृत्वम् ।

प्रमाणप्रमेययोरन्यत्विमिति चेत्ः नः अनवस्थानात् ।१०। स्यान्मतम्-अन्यत् प्रमाणमन्यत् २० प्रमेयम् । कुतः ? लक्षणभेदात् दीपघटवत् इतिः तन्नः किं कारणम् ? अनवस्थानात् । यदि यथा विह्यप्रमेयाकारात् प्रमाणमन्यत् तथाभ्यन्तरभप्रमेयाकारादप्यन्यत् स्यात्, अनवस्थाऽस्य स्यात् ।

प्रकाशविदिति चेत्; नः प्रतिज्ञाहानेः ।११। तत्रैतत्स्यात्-नानवस्थादोषः । कथम् ? प्रकाशवत् । यथा प्रकाशस्य घटादीनामात्मनश्च प्रकाशकस्य नानावस्थादोषः एविमहापीतिः २५ तन्नः किं कार्णम् ? प्रतिज्ञाहानेः । प्रकाशो हि 'स्वात्मनोऽनन्यः स्वपरप्रकाशने समर्थः प्रदश्यमानः प्रमाणप्रमेययोरन्यत्वप्रतिज्ञां हापयति ।

अनन्यत्वमेवेति चेत्; नः, उभयाशावप्रसङ्गात् ११२। यद्यन्यत्वे दोषोऽनन्यत्वं तर्िं ज्ञातृप्रमाणयोः प्रमाणप्रमेययोश्चेतिः, तन्नः; किं कारणम् ? उभयाभावप्रसङ्गात् । यदि ज्ञातु-रनन्यत्प्रमाणं प्रमाणाच्च प्रमेयम्ः अन्यतराभावे तदिवनाभाविनोऽविशिष्टस्याप्यभाव इत्यु-३० भयाभावप्रसङ्गः । कथं तर्िं सिद्धिः ?

अनेकान्तात्मिद्धः ।१३। स्यादन्यत्वं स्यादनन्यत्विमत्यादि । संज्ञालक्षणादिभेदात् स्याद-न्यत्वम्, व्यतिरेकेणानुपलब्धेः स्यादनन्यत्विमत्यादि । ततः सिद्धमेतत्-'प्रमेयं नियमात् प्रमेयम्, प्रमाणं तु स्यात्प्रमाणं स्यात्प्रमेयम्' इति ।

१ करणलम्बनाऽर्थं- श्रवः । २ बाह्चात् प्र- ग्रावः, बवः, ववः, मुवः। ३ भावघट इत्यर्थः । ४ वादिनस्तवेत्यर्थः । स्वात्मनोऽनाञ्चः श्रवः, तावः, बवः। स्वात्मनो भासः ग्रावः। स्वात्मनो स्वपर-मुवः। ५ ग्रयं मीर्मासकः प्रत्यवितिष्ठते ।

वक्ष्यमाणभेदापेक्षया द्वित्वनिर्देशः ।१४। \* ''आद्ये परोक्षम् । प्रत्यक्षमन्यत्'' । [त० सू० १।११,१२] इति वक्ष्यते । तदपेक्षया 'प्रमाणे' इति द्वित्वनिर्देशः क्रियते ।

तद्वचनं सन्निकर्षादिनिवृत्त्यर्थम् ।१५। तत् मत्यादिज्ञानं वर्णितं प्रमाणव्यपदेशं लभते न सन्निकर्षादीनि । अथ सनिकर्षादेः प्रमाणत्वे को दोषः ?

सिन्नका प्रमाणे सकलपदार्थपरिच्छेदाभावः तदभावात् ।१६। यस्य मतम्-सन्निका प्रमाणम्, अर्थाधिगमः फलिमितः; तस्य सकलपदार्थपरिच्छेदो नास्ति । कुतः ? तदभावात् । तस्य सिन्नका स्याभावात् । कथिमिति चेत् ? उच्यते—येन केनिचत्सर्वज्ञेन भवितव्यम् । तस्यार्थपरिच्छेदहेतुर्यदि सिन्निकाः; स चतुष्टयत्रयद्वयविषयः स्यात् । तत्र चतुष्टयविषयस्त्रयविषयदच न संभवितः, मनस इन्द्रियाणां चाऽयुगपत्प्रवृत्तित्वात्, प्रतिनियतविषयत्वाच्च । अनन्तो हि ज्ञेयस्त्रिकालविषयः 'सूक्ष्मान्तरितविप्रकृष्टरूपः, स कथिमह तः सिन्नकृष्यते ? असिन्नकृष्टे 'नैतत्फलमवबोधः प्रवर्तते । अतः सर्वज्ञाभावः स्यात् । तत एव द्वयसिन्नकार्धेऽपि न भवित । सर्वगतत्वादात्मनः सकलेनार्थेन सिन्नकर्षे इति चेत्; नः तस्य परीक्षायामनुपपत्तेः । यदि हि सर्वगत आत्मा स्यातः तस्य कियाभावात् पुण्यपापयोः कर्तृत्वाभावे तत्पूर्वकसंसारः तदुपरित 'रूपरच मोक्षो न योक्ष्यते इति । करणग्रामस्य संसार इति चेत्; नः तस्याचेतनत्वात्, तस्यैव मोक्षप्रसक्तेश्च ।

सर्वेन्द्रियसन्निकर्षाभावश्च । १७। चक्षुर्मनसोः प्राप्यकारित्वाभावात् सर्वेन्द्रियविषयः सन्तिकर्षो न संभवति ? प्राप्यकारित्वाभावश्चोपरिष्टाद्वक्ष्यते ।

सर्वथा ग्रहणप्रसङ्गञ्च; सर्वात्मना सन्निकृष्टत्वात् ।१८। यानीन्द्रियाणि प्राप्यकारीणि तैरिप सर्वथा अर्थस्य ग्रहणं प्राप्नोति । कृतः ? सर्वात्मना सन्निकृष्टत्वात् ।

तत्फलस्य साधारणत्वप्रसङ्गः स्त्रीपुरुषसंयोगवत् ।१९। तस्य सन्निकर्षस्य प्रमाणस्य २० यत्फलमर्थावबोधनम्, तेन च साधारणेन भवितव्यम्। कथम्? स्त्रीपुरुषसंयोगवत्। यथा स्त्रीपुरुष संयोगजं सुखमुभयोरिप साधारणं तथेन्द्रियाणां मनसोऽर्थस्य चावबोधनं प्राप्नोति ।

शय्यादिवदिति चेत्; नः अचेतनत्वात् ।२०। स्यान्मतम् –यथा शय्यादीनां पुरुषस्य च संयोगे साधारणेऽपि तत्फलं सुखं न शय्यादीनां भवति, किं तिह ? पुरुषस्यैवेति, तथेहापीतिः; तन्नः; किं कारणम् ? अचेतनत्वात् । अचेतनानां शय्यादीनां सत्यपि संयोगे सुखं न भवति ।

इहापि तत एवेति चेत्; न; अविशेषात् ।२१। स्यादेतत्—मनःप्रभृतीनां सत्यपि सन्निकर्षे न तत्फलमवबोधनं भवति । कुतः ? अचेतनत्वादेवेतिः; तन्नः; किं कारणम् ? अविशेषात् । अज्ञस्वभावत्वं तावत् सर्वेषामात्मादीनामविशिष्टं तत्र किंकृतोऽयं विशेषः—''सन्निकर्षजं फल-मवबोधनमर्थान्तरभूतमपि सत् आत्मनैव सम्बध्यते न मनःप्रभृतिभिः' इति । ज्ञस्वभावत्वे चात्मनः प्रतिज्ञाहानिः ।

समवायादिति चेत्; नः अविशेषात् ।२२। स्यादेतत्-समवायो नामायुतसिद्धिलक्षणः सम्बन्धोऽस्ति, तःकतोऽयं विशेष इतिः; तन्नः किं कारणम् ? अविशेषात् । 'समवायो हि

280-H

१ स च द्विववनितिरेशः प्रमाणान्तरसंख्यानिवृत्यर्थः । प्रत्यक्षञ्चानुमानञ्च शाब्दञ्चोपमया सह । स्रर्थापत्तिरभावश्च षट् प्रमाणानि जैमिनेः ।। जैमिनेः षट् प्रमाणानि चत्वारि न्यायवादिनः । सांख्यस्य त्रीणि वाच्यानि द्वे वैशेषिकबौद्धयोः । २ नैयायिकस्य –सम्पा० । ३ परमाण्वादि, रामरावणादि, मेर्वादि । ४ न तत्कल– स्रा०, ब०, द०, मु० । ५ निवृत्ति । ६ न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यामित्यत्र । ७-षसंगजं श्र० । द सिक्षकंषकन– श्रा०, ब०, द०, मु० ।

सर्वगतः ज्ञस्वभावशून्यत्वे समानेऽपि आत्मनैव ज्ञानं योजयित, न मनःप्रभृतिभिः' इति वचनं न विपश्चिन्मनःप्रीतिकरम् । एविमिन्द्रियेऽपि योज्यम् ।

### आद्ये परोक्षम् ॥११॥

आदिशब्दस्यानेकार्थवृत्तित्वे विवक्षातः प्राथम्यार्थसङ्ग्रहः ।१। अयमादिशब्दोऽनेकार्थ-वृत्तिः । क्वचित्प्राथम्ये वर्तते, 'अकारादयो वर्णाः, ऋषभादयस्तीर्थकराः' इति । क्वचित्प्रकारे, 'भुजङ्गादयः परिहर्तव्याः' इति । क्वचिद्वचवस्थायाम् \* "सर्वादि सर्वनाम" [जैने० १।१।३५] १० इति । क्वचित्सामीप्ये 'नद्यादीनि क्षेत्राणि' इति । क्वचिद्वययवे, \* "टिदादिः" [जैने० १।१।५३] इति । तत्रेह आदिशब्दस्य विवक्षातः प्राथम्यार्थो वेदितव्यः । आदौ भवमाद्यम् । किं पुन-स्तत् ? मतिः श्रुतं च ।

श्रुताग्रहणमप्रथमत्वात् ।२। श्रुतस्य ग्रहणं न प्रगनोति । कुतः ? अप्रथमत्वात् । निह सूत्रे श्रुतं प्रथमम् ।

उत्तरापेक्षया आदित्विमिति चेत्; नः अतिप्रसङ्गात्। ३। स्यान्मतम् – अवध्याद्युत्तारमपेक्ष्य श्रुतस्यादित्विमितिः तन्नः किं कारणम् ? अतिप्रसङ्गात् । उत्तरमपेक्ष्य यद्यादित्वं कल्प्यतेः केवलं व्युदस्य सर्वस्यादित्वं प्राप्नोति ।

दित्विनिर्देशादिति चेत्; नः तदवस्थत्वात् ।४। स्यादेतत् – द्वित्विनिर्देशेन सर्वस्य ग्रहणं न भवति, अतो नातिप्रसङ्ग इतिः तन्नः किं कारणम् ? तदवस्थत्वात् । एवमप्यतिप्रसङ्ग एव २० भवति—'कयोर्द्वयोर्ग्रहणम्' इति ।

न वाः प्रत्यासत्तेः श्रुतग्रहणम् ।५। न वैष दोषः । किं कारणम् ? प्रत्यासत्तेः श्रुतग्रहणं भवति । द्वित्वनिदेशाद् गृहचमाणं यदाद्यस्य प्रत्यासन्तं तदेव गृहचते । तस्य हि सामीप्यादौ-पचारिकं प्राथम्यमस्तीति, तथा सामीप्यं श्रुते रथांच्च ।

उपात्तानुपात्तपरप्राधान्यादवगमः परोक्षम् ।६। उपात्तानीन्द्रियाणि मनश्च, अनुपात्तं २५ प्रकाशोपदेशादि परः तत्प्राधान्यादवग्नमः परोक्षम् । यथा गतिशक्त्यपेतस्यापि स्वयमेव गन्तुमसमर्थस्य यष्टचाद्यवलम्बनप्राधान्यं गमनम्, तथा मतिश्रुतावरणक्षयोपशमे सति ज्ञस्वभावस्यात्मनः स्वयमेवार्थानुपद्धश्रुपसमर्थस्य पूर्वोक्तप्रत्ययप्रधानं ज्ञानं परायत्तत्वात्तदुभयं परोक्षमित्युच्यते ।

अत एव प्रमाणत्वाभावः इत्यनुपालम्भः ।७। अत्राऽन्ये उपालभन्ते –'परोक्षं प्रमाणं न ३० भवति, प्रमीयतेऽनेनेति हि प्रमाणम्, न च परोक्षेण किञ्चित्प्रमीयते 'परोक्षत्वादेव' इति; सोऽनुपालम्भः । कुतः ? अत एव । यस्मात् 'परायत्तं परोक्षम्' इत्युच्यते न् 'अनवबोधः' इति ।

१ स्रप्रमाणत्वप्रसङ्गे । २ मत्यादीनामिव - ग्रा०, ब०, द०, मु० । ३ ग्रतिप्रसङ्गस्य, ग्रित-प्रसङ्गो न निवर्तते इत्यर्थः । ४ सामीप्यश्रुतेरर्थाच्च ग्रा०, ब०, द०, मु० । ५ उच्चारणकाले श्रवणात् । ६ मतेः सकाञात् मितश्रुतयोरित्यादिसूत्रे (तयोः समानार्थविषयत्वसूचनात्) । ७ –िव तत्प्रा– मु०, मू०, ना०, श्र०, द०, ब०, ज० । केवलं भा० २ प्रतौ– वि परः तत्प्रा– इति पाठः । ८ ग्रविषयत्वात् ।

२५

30

अभिहितलक्षणात् परोक्षादितरस्य सर्वस्य प्रत्यक्षत्वप्रतिपादनार्थमाह-

#### प्रत्यक्षमन्यत् ॥१२॥

अन्यत्त्रिविवं प्रत्यक्षमित्युच्यते । किमिदं प्रत्यक्षं नाम ?

इन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षमतोतव्यिभचारं साकारग्रहणं प्रत्यक्षम् ।१। इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि पञ्च, अनिन्द्रियं मनः, तेष्वपेक्षा यस्य न विद्यते । 'अतिस्मस्तिदिति ज्ञानं व्यभिचारः' सोऽती-तोऽस्य । आकारो' विकल्पः, यत्सह आकारेण वर्तते तत्प्रत्यक्षमित्युच्यते । 'इन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षम्' इति विशेषणं मितश्रुतिनवृत्त्यर्थम् । 'अतीतव्यभिचारम्' इत्येतद्विभङ्गज्ञानिवृत्त्यर्थम् , तद्धि मिथ्यादर्शनोदयाद् व्यभिचरतीति । 'साकारग्रहणम्' इत्येतदविष्ठकेवलदर्शनव्युदासार्थम् । क्षनाकारं हि तदिति । किं गतमेतदियता सूत्रेण, आहोस्विदेवं वक्तव्यमिति ? गतं प्रतिपन्नम् । कथमिति चेत् ? उच्यते—

अक्षं प्रति नियतिमिति परापेक्षानिवृत्तिः।२। 'अक्ष्णोति व्याप्नोति जानाति' इति अक्ष आत्मा, प्राप्तक्षयोपशमः प्रक्षीणावरणो वा, तमेव प्रति नियतं प्रत्यक्षमिति विग्रहात् परापे-क्षानिवृत्तिः कृता भवति ।

अधिकारात् अनाकारव्यभिचारव्युदासः ।३। अधिकृतमेतत्-'ज्ञानं सम्यक्' इति च, ततोऽनाकारस्य दर्शनस्य व्यभिचारिणो ज्ञानस्य च व्युदासः कृतो भवति ।

करणात्यये ग्रहणाभाव इति चेत्; नः दृष्टत्वात् ईशवत् ।४। स्यादेतत् – करणात्यये अर्थस्य ग्रहणं न प्राप्नोति, न हचकरणस्य 'कस्यचित् ज्ञानं दृष्टमितिः; तन्नः, किं कारणम् ? दृष्ट-त्वात् । कथम् ? ईशवत् । यथा रथस्य कर्ता 'अनीशः उपकरणापेक्षो रथं करोति, स तदभावे न शक्तः, यः पुनरीशः तपोविशेषात् परिप्राप्तद्धिविशेषः स बाहचोपकरणगुणानपेक्षः स्वशक्त्यैव रथं निर्वर्तयम् प्रतीतः, तथा कर्ममलीमस आत्मा क्षायोपशमिकेन्द्रियानिन्द्रियप्रका- २० शाद्युपकरणापेक्षोऽर्थान् संवेत्ति, स एव पुनः क्षयोपशमिवशेषे क्षये च सति करणानपेक्षः स्वशक्त्यैवार्थान् वेत्ति इति को विरोधः ?

ज्ञानदर्शनस्वभावत्वाच्च भास्करादिवत् ।५। यथा भास्करादयः प्रकाशस्वभावत्वात् प्रकाशान्तरानपेक्षाः प्रकाश्यानथिन् प्रकाशयन्ति, तथा ज्ञानदर्शनस्वभाव आत्मा तदावरणक्षय-क्षयोपशमिवशेषे सित स्वशक्तयैवार्थानाविष्करोतीति सिद्धम् ।

''इन्द्रियनिमित्तं ज्ञानं प्रत्यक्षम्, 'तद्विपरीतं परोक्षम्' इत्यविसंवादिलक्षणिमिति चेत्ः नः, आप्तस्य प्रत्यक्षाभावप्रसङ्गात्।६। स्यान्मतम् – 'इन्द्रियव्यापारजनितं ज्ञानं प्रत्यक्षम्, व्यतीतेन्द्रियविषयव्यापारं परोक्षम्' इत्येतदिवसंवादि लक्षग्राम् । तथा चोक्तम् –

\*"प्रत्यक्षं कल्पनापोढं <sup>८</sup>नामजात्यादियोजना ।

असाधारणहेतुत्वादक्षैस्तद् व्यपिद्वयते ॥" [श्रमाणसमु० १। ३,४] \*"इन्द्रियार्थसन्तिकर्षोत्पन्नं ज्ञानम् श्व्यपदेश्यमव्यभिचारि श्व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्" [न्याय-स्० १।१।४] \*"आत्मेन्द्रियमनोऽर्थसन्निकर्षाद्यन्निष्यद्यते तदन्यत्" [वैशे० ३।१।१८]

\*"श्रोत्रादिवृत्तिः प्रत्यक्षम्'।" [ ] \*"सत्संत्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम्" [मी० द० १।१।४] इति च सर्वेरभ्युपगम्यते । अत एव तल्लक्षणमविसंवादि निश्चे-तव्यमितिः; तन्नः; किं कारणम् ? आप्तस्य प्रत्यक्षाभावप्रसङ्गात् । यदीन्द्रियनिमित्तमेव ज्ञानं प्रत्यक्षमिष्यतेः एवं सत्याप्तस्य प्रत्यक्षज्ञानं न स्यात् । निहं तस्येन्द्रियपूर्वोऽर्थाधिगमः । अथ तस्यापि करणपूर्वकमेव ज्ञानं कल्प्यतेः तस्यासर्वज्ञत्वं पुरस्तादुक्तम् ।

आगमादिति चेत्; नः तस्य प्रत्यक्षज्ञानपूर्वकत्वात् ।७। स्यादेतत् –आगमादतीन्द्रियार्थाधि-धिगमेऽज्याहतशक्तेः सर्वार्थावबोध इति; तन्नः किं कारणम् ? तस्य प्रत्यक्षज्ञानपूर्वकत्वात् । आप्तेन हि क्षीणदोषेण प्रत्यक्षज्ञानेन प्रणीत आगमो भवति न सर्वः । यदि सर्वः स्यातः

अविशेषः स्यात् । स च नास्ति, इत्यागमस्य प्रामाण्याभावः ।

अपौरुषेयादिति चेत्; नः तदिसद्धेः ।८। स्यादेतत् —अपौरुषेय आगमोऽस्ति अनादिनियनो-ऽत्यन्तपरोक्षेष्वप्यर्थेष्वप्रतिहतगतिः, ततः 'सर्वार्थाधिगम इतिः, तन्नः, किं कारणम् ? तदिसद्धेः । न च किञ्चदागमोऽपौरुषेयः सिद्धोऽस्ति, हिंसादिविधायिनः प्रामाण्यासिद्धेः ।

अतीन्द्रयं योगिप्रत्यक्षमिति चेत्ः नः अर्थाभावात् । ९। स्यान्मतम्—योगिनोऽतीन्द्रियप्रत्यक्षं ज्ञानमस्ति आगमविकल्पातीतम्, तेनासौ सर्वार्थान् प्रत्यक्षं वेत्ति । उक्तञ्च-\*"योगिनां गुरु-"निर्देशाद् व्यतिभिन्नार्थमात्रदृक्" [प्रमाणसमु०१।६] इतिः, तन्नः, किं कारणम् ? अर्थाभावात् । 'अक्षमक्षं प्रति वर्तते' इति प्रत्यक्षम् । न चायमर्थों योगिनि विद्यते अक्षाभावात् ।

अथवा, न सन्ति सर्वे भावाः स्वपरोभयहेत्वहेतुभ्य उत्पत्त्याद्यभावात्, 'सामान्यविशेष-योश्चैकानेकयोर्वृ त्यसंभवादिदोषोपपत्तेः, अतोऽर्थाभावान्तिरालम्बनं योगिनो ज्ञानं कथं स्यात् ? 'परिकल्पितात्मना न सन्ति भावा निर्विकल्पात्मना सन्ति' इति चायुक्तम् तदिध-गमोपायाभावात् । न हि निर्विकल्पोऽर्थोऽस्ति, तद्विषयं ज्ञानं चेति प्रतिपादियतुं शक्यम्, लक्षणाभावात् ।

तदभावाच्च । १०। तस्य योगिनोऽभावाच्च । न हि किश्चत्त त्परिकल्पितो योगी विद्यते,विशे-षलक्षणविरहात्, सर्वविरहाच्च निर्वाणप्राप्तौ । '°तन्नैतत्स्यात्-\*''<sup>११</sup> निर्वाणं द्विविधम्-'<sup>१</sup>सोप-

१ सांख्यमतम् । २ सम्यगर्थे च संशब्दो दुष्प्रयोगनिवारणः । प्रयोग इन्द्रियाणाञ्च व्यापारोऽर्थेषु कथ्यते ॥ -ता० टि० । मीमांसकभाट्टप्राभाकराणां मतम् । ३ इति वा तत्प्रत्यक्षमिति च स- स्ना०, ब०, द०, मु०, ता०। ४ सर्वाधिगम इति अ०। ५ -शाद्यति- आ०, व०, द०, मु०। ६ इन्द्रियादिनिरपेक्षम्, श्चात्मेन्द्रियमनोनिरपेक्षदर्शनमित्पर्थः । ''योग्निनां गुरुनिर्देशादसंकीणर्थिमात्रदृक्- \* श्रागमस्य सविकल्पकत्वं निर्देशशब्देनोक्तम्, तेन ग्रसंकीर्णं रहितमित्यर्थः । ग्रनेन स्फुटाभत्वमपि श्रूयते । निर्विकत्पकं हि स्फुटाभ-त्वाच्यभिचरितम् । मात्रशब्दः श्रारोपितार्थव्यवच्छेदार्थम् श्रतः यत् शुद्धार्थविषयकमार्यसत्यदर्शनात्मकं तदेव प्रमाणम्।'' -प्रमाणसमु० टी०।-प्रम्पा०। ७ एकस्यानेकवृत्तिनं भागाभावाद् बहूनि वा। भागित्वाद्वास्य नैकत्वं दोषो वृत्तेरनार्हते । ८ नामजात्यादि । ६ बौद्ध । १० तद्भैतत्स्यात् ता०, श्र०, मु० ।११ तुलना- ''इह हि भगवता उषितब्रह्मचर्याणां तथागतशासनप्रतिपन्नानां धर्मानुधर्मप्रतिपत्तियुक्तानां पुद्गलानां द्विविधं निर्वाणसुपर्वाणतं सोपधिशेषम्, निरुपधिशेषं च । नत्र निरवशेषस्याविद्यारागादिकस्य क्लेशगणस्य प्रहाणात् सोपधिशेषं निर्वाणमिष्यते। तत्रोपधीयतेऽस्मिन्नात्मस्तेह इत्युपधिः। उपध्रिशब्देनात्मज्ञप्तिनिमित्ताः पञ्चोपादानस्कन्धा उच्यन्ते । शिष्यत इति शेषः । उपिधरेव शेषः उपिधशेषः । सह उपिधशेषेण वर्तते इति सोपधिशेषम् । कि तत् ? निर्वाणम् । तच्च स्कन्धमात्रकमेव केवलं सत्कायदृष्टचादिक्लेशसंस्काररहित-मविशिष्यते निहताशेषचौरगणग्राममात्रावस्थानसाधर्म्येण तत्सोपिधशेषं निर्वाणम् । यत्र तु निर्वाणे स्कन्ध-मात्रकमपि नास्ति तन्निरुविधात्रेषं निवाणम् । निर्मत उपिधात्रेषोऽस्मिन्निति कृत्वा । निहताशेषचौरगणस्य ग्राममात्रस्यापि विनाशसाधम्येण।' –माध्यमिकवृ० पृ ५१६ । १२ सोपाधि – ता०, द० ।

धिविशेषं, निरुपिधिवशेषं चेति । तत्र सोपिधिवशेषे निर्वाणे बोद्धाऽस्ति" [ इति; तत्रापि यथा 'बाहचस्याभावः कल्प्यते ताथागतैः तथाभ्यन्तरस्यापीति बोद्धरभाव एव ।

'योगजधर्मानुग्रहादात्मा करणविरहितोऽप्यवैतीति चेत्ः नः तस्य निष्क्रियस्य नित्यस्य 'सतस्तित्क्रियावदनुग्रहविकाराभावात् ।

'तल्ळक्षणानुपपित्तश्च स्ववचनव्याघातात् । ११। तस्य प्रत्यक्षस्योक्तं लक्षणमि नोप-पद्यते । कृतः ? स्ववचनव्याघातात् । 'आन्यापोहिकप्रतिविहितान्येव' शेषप्रमाणलक्षणानि । ततस्तत्र नो नातितरां प्रतिविधानादरः, किन्तु तत्प्रमाणलक्षणगुणसंभावनातिरस्कारार्थं किञ्चि-द्वचाप्रियामहे । यदुक्तम्-\*"कल्पनापोढं प्रत्यक्षम्" [प्रमाणसमु० १।३] इति । 'कल्पना हि जाति-द्वच्यगुणिकयापरिभाषाकृतो वाग्बुद्धिविकल्पः, ततोऽनापोपोढं कल्पोढम् । किं तत् सर्वथा कल्पना-पोढम्, उताहो कथञ्चितिति ? यदि सर्वथाः 'अस्ति प्रमाणं ज्ञानं कल्पनापोढम्' इत्येवमादि कल्पनाभ्योऽप्यपोढमिति अस्त्यादिवचनव्यावातः । अथ अस्त्यादिकल्पनाभ्योऽनपोढमिष्यतेः 'सर्वथा कल्पनापोढम्' इति वचनव्यावातः । अथ कथञ्चित्कल्पनापोढम्ः एकान्तवादत्यागात् पुनरिप स्ववचनव्याघात एव ।

अथ मतम्-नास्माकमेकान्तः 'कल्पनापोढमेव' इति । किमर्थं तर्हि विशेषणम् ?परमतापेक्षं विशेषणम् । परमते हि नामजात्यादिभेदोपचारकल्पना प्रोक्ता, ततोऽपोढं न स्वविकल्पादिति । १४ उक्तञ्च
\*"सवितर्कविचारा हि पञ्च विज्ञानधातवः' ।

निरूपणानुस्मरणविकल्पेनाविकल्पकाः ॥" [अभिघ० १।३२] इति ।

अत्रोच्यते - 'आलम्बने अर्पणा वितर्कः, तत्रैवानुमर्शनं विचारः '', तस्य नामादिभिः प्रकल्पना निरूपणम्, पूर्वानुभूतानुसारेण विकल्पनमनुस्मरणम्, इति । एते धर्माः क्षणमात्रावस्था- नेष्वक्षविषयविज्ञानेषु 'निरन्वयेषु 'नोपपद्यन्ते युगपदुत्पत्तेरनवस्थानाच्च । अतो ग्राहचग्रहणभावा- २० भावश्च स्यात् सव्येतरगोविषाणवत् । कमवृत्तित्वे च तेषां स्वार्थाभावप्रसङ्गश्चेति । सन्तानाद्य- पेक्षया तदुपपत्तिरिति चेत्; न तत्, परीक्षाऽक्षमत्वात् । अतः सर्वस्मिन्नसित विकल्पे 'अयं ' विकल्पोऽस्ति अयं ' 'नास्ति' इति विज्ञानस्य विवेको नोपपद्यते । सर्वविकल्पविरहाच्च नास्तित्व- मेवास्य स्यात् । अनुस्मरणाद्यभ्युपगमे च एकस्यानेकक्षणवर्तिनो वस्तुनोऽस्तित्वं सिद्धम् । अनुस्मरणादि हि स्वयमनुभूतस्यार्थस्य दृष्टम्, नाननुभूतस्य नान्यानुभूतस्यिति ।

तथा मानसमिप प्रत्यक्षं नोपपद्यते। अपि च, \*"षण्णामनन्तरातीतं विज्ञानं यद्धि तन्मनः" [अभिष० १।१७] इति—अतीतमसत् कथं विज्ञानस्य कारणं स्यात् ? अथ पूर्वोत्तारनाशोत्पत्त्यो-युं गपद्धृतेः कार्यकारणभावः कल्प्यते ; भिन्नसन्तानयोरिप विनश्यदुत्पद्यमानयोः कार्यकारणभावः स्यात् । एकसन्ताने शक्त्यनुगमाभ्यपगमे प्रतिज्ञाहानिश्च स्यात् ।

१ वस्तुनः । २ —ते तैस्त — ग्रां०, ब०, द०, मु० । ३ ग्रथ लब्धावकाशा नैयायिकादयः प्रत्यवित्ष्ठन्ते । ४ ग्रात्मनः । ५ ग्रथ नैयायिकमतं निराकृत्येदानीं प्रकृतमनुसन्दधन् बौद्धपिकिल्पित-प्रत्यक्षं निराकरोति । ६ ग्रन्यापोहेन युक्तः बौद्ध इत्यर्थः ग्रन्यापोहो व्यावृक्तिः । ७ —वाशेष —मृ० । नैया-ियकादीनाम् । ५ "ग्रथ कल्पना कीदृशी चेदाह — नामजात्यादियोजना । यदृच्छाशब्देषु नाम्ना विशिष्टोऽर्थं उच्यते डित्थ इति । जातिशब्देषु जात्या गौरियमिति । गुणशब्देषु गुणेन शुक्त इति । क्रियाशब्देषु जात्या गौरियमिति । गुणशब्देषु गुणेन शुक्त इति । क्रियाशब्देषु क्रियया पाचक इति । द्रव्यशब्देषु द्रव्येण विषाणीति ।'' —प्र० स० टी० पृ० १२ । —सम्पा० । ६ कारणानि । १० "वितर्कविचारौदार्यसूक्ष्मते — चित्तस्य ग्रौदार्यं वितर्कः, सूक्ष्मावस्था विचारः'' — ग्रमिथ० टी० २।३२ । ११ —यज्ञानेषु श्र० । ग्रक्षश्च विषयाश्च ज्ञानानि च तेषु । १२ त्रुटचद्रपेषु । — १३ सवितर्कादि । १४ नामजात्यादिभेदोपचारकल्पना ।

अपूर्वाधिगमलक्षणानुपपित्तश्च सर्वस्य ज्ञानस्य प्रमाणत्वोपपत्तेः । १२। 'अपूर्वाधिगमलक्षणं प्रमाणम्' इत्येतच्च नोपपद्यते । कुतः ? सर्वस्य ज्ञानस्य प्रमाणत्वोपपत्तेः । प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्, सर्वेण च ज्ञानेन प्रमीयते । यथा अन्धकारेऽवस्थितानां घटादीनामुत्पत्त्यनन्तरं प्रकाशकः प्रदीप । उत्तरकालमपि न तं व्यपदेशं जहाति तदवस्थानकारणत्वात्, एवं ज्ञानमप्युत्पत्त्यनन्तरं घटादीनामवभासकं भूत्वा प्रमाणत्वमनुभूयोत्तरकालमपि न तं व्यपदेशं त्यजित तदर्थत्वात् । अथ मतम् क्षणे क्षणेऽन्य एव प्रदीपोऽपूर्वमेव प्रकाशकत्वमवलम्बत इतिः एवं सित ज्ञानमपि तादृगेवेति क्षणे क्षणेऽन्य एव प्रदीपोऽपूर्वमेव प्रकाशकत्वमवलम्बत इतिः एवं सित ज्ञानमपि तादृगेवेति क्षणे क्षणेऽन्यत्वोपपत्तेरपूर्वाधिगमलक्षणमविशिष्टिमितिः तत्र यदुक्तम्—\*"स्मृतीच्छाद्वेषादिवत् पूर्वाधिगतिषयत्वात् पुनः पुनरिभधानं ज्ञानं न प्रमाणम्" [ ] इति, तद् व्याहन्यते ।

स्वसंवित्तिफलानुपपितिश्च अर्थान्तरत्वाभावात् ।१३। प्रमाणं लोके फलवदुपलब्धम् । १० अस्य च प्रमाणस्य केनचित् फलेन भवितव्यमिति । किश्चदाह-द्वचाभासं हि ज्ञानमृत्पद्यते— रैस्वाभासं विषयाभासं च । तस्योभयाभासस्य यत्संवेदनं तत्फलिमिति; तन्नोपपद्यते ; कुतः ? अर्थान्तरत्वाभावात् । लोके प्रमाणात् फलमर्थान्तरभूतमुपलभ्यते । तद्यथा—छेतृछेत्तव्यछेदनसन्नि-धाने द्वैधीभावः फलम्, न च तथा स्वसंवेदनमर्थान्तरभूतमस्ति । तस्मादस्य फलत्वं नोपपद्यते । सत्यम्, एवमेतत्, अतएव तिस्मन्नधिगमहृषे फले सव्यापारप्रतीततामु पादाय प्रमाणोपचार इति; भ

प्रमाणोपचारानुपपितः मुख्याभावात् ।१४। सित मुख्ये लोके उपचारो दृश्यते, यथा सित सिहे विशिष्टितिर्यग्गतिपञ्चेन्द्रियजातिनखदंष्ट्रासटाटोपभासुरकिपलनयनतारकाद्यवयविशिष्टे अन्यत्र कौर्यशौर्यादिगुणसायम्यात् सिंहोपचारः कियते । न च तथेह मुख्यं प्रमाणमस्ति, तदभा-वात् फले प्रमाणोपचारो न युज्यते ।

आकारभेदाःद्भेद इति चेत्; नः एकान्तवादत्यागात् ।१५। स्यादेतत् -ग्राहकविषयाभाससंवित्ति-२०. शक्तित्रयाकारभेदात् प्रमाणप्रमेयफलकल्पनाभेद इति; तन्नः किं कारणम् ? एकान्तवादत्यागात् । 'एकमनेकाकारम्' इत्येतज्जैनेन्द्रं दर्शनम्, तत्कथमेकान्तवादे युज्यते ? यदि हचेवमभ्युपगम्येत; द्रव्ये कोऽपरितोपः ¡ 'रूपाद्यनेकात्मकमेकं परमाणुद्रव्यम्, ज्ञानाद्यनेकात्मकमात्मद्रव्यम्' इति । अथ द्रव्यसिद्धिर्माभूदिति 'आकारा एव न ज्ञानम्' इति कल्प्यते; एवं सित कस्य ते आकारा इति तेषामप्यभावः स्यात् । किञ्च, तेषामाकाराणां यौगपद्येन वा उत्पत्तिः स्यात्, ऋमेण वा ? यदि योगपद्येन; हेतुहेतुमद्भावो विरुध्यते । अथ क्रमेण; क्षणिकस्य विज्ञानस्याकाराणां कथं क्रमः ? यदि स्यात् ; \* "अधिगमद्यात्र न 'भावान्तरम्" [ ] इति व्याहन्यते । अपि च ब़ाहचस्य विज्ञेयस्याभावे अन्तरङ्गाकारत्रयकत्मनायां प्रमाणप्रमाणाभा सविशेषो नोप-पद्यते अन्तरङ्गाकाराभेदात् । 'असद्वस्तु यत्सदिति कल्पयति तत् प्रमाणाभासम्, असदेवेति यतप्रति-पद्यते तत्प्रमाणम्' इत्यस्ति विशेष इति चेत्; 'प्रमेयद्वयव्यवस्थापितप्रमाणद्वयकल्पनाव्याचातः। स्वलक्षणविषयं हि प्रत्यक्षम्, सामान्यलक्षणविषयमनुमानम् । स्वलक्षणमसाधारणो धर्मः विकल्पातीतत्वात् 'इदं तत्' इत्यव्यपदेश्यः । तद्विपरीतं सामान्यलक्षणमिति । सर्वस्यासत्त्वे कि कृतोऽयं विशेषः ? असत्त्वं हि न स्वतो भिद्यते । संबन्धिभेदात् स्याद्भेदः-'घटस्यासत्त्वं पट-स्यासत्त्वम्' इतिः तेषां घटादीनां संबन्धिनामभावे तद्विशेषाभाव इति ।

१ ग्रिथिगमः प्रमाणिमत्यैव वक्तव्यम् । २ तथा सित । ३ स्वाकारम् । तुलना— "स्विसंवित्तिः फलं वात्र तदूर्पादर्थनिश्चयः ।" –प्रमाणसमु० १।१०। ४ –तामुपवाय मु०, ग्रा०, ब० । तुलना- "सब्यापारप्रतीतत्वात् प्रमाणं फलमेव तत् । प्रमाणत्वोपचारस्तु निर्व्यापारे न विद्यते ।।"-प्रमाणसमु० १।६। ६ प्रमाणाद्भेदः। ७ –णाभासौ नोपपद्येते –ग्रा०, ब०, द०, मु०। द्र तुलना- "तस्मात् प्रमेयद्वित्वेन प्रमाणद्वित्वमिष्यते ।" –प्रमाण वा० २।६०।

.. X

स्यान्मतम् —खात्पतिता नो रत्नवृष्टिः, इष्टमेवाप्रतिकतमुपस्थितम्, अत एव सर्वे विज्ञा-नाभिधानमयथार्थं परिकल्पितार्थत्वात्, निर्विकल्पार्थगोचरमात्मीयमेव विज्ञानं प्रमाणिमिति । उक्तञ्च—

\*"शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदैरविद्यैवोपवर्ण्यते'।
अनागमविकल्पा हि स्वयं विद्या प्रवंतते ।।' [वाक्यप० २।२३५] इति ।
एतच्चानुपपन्नम्ः तदिधगमोपायाभावात् । उक्तञ्च—

\*"प्रत्यक्षबुद्धिः कमते' न यत्र तिल्ङागम्यं न तदर्थिलङ्गम् ।
वाचो न वा तद्विषयेण योगः का तद्गतिः कष्टमञ्च्यतां तें।।'' [युक्त्यनु०२लो०२२]इति ।
आहितोभयप्रकारस्य प्रमाणस्य आदिप्रकारिवशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह'—

मातिः समृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिानेबोध इत्यंनर्थान्तरम् ॥१३॥

इतिशब्दस्यानेकार्थसंभवे विवक्षावशादाद्यर्थसंप्रत्ययः ।१। इतिशब्दोऽनेकार्थः संभवित । क्विचिद्धेतौ वर्तते—'हन्तीति पलायते, वर्षतीति धावित'। क्विचिद्वमित्यस्यार्थे वर्तते—इति सम उपाघ्यायः कथयित 'एवं सम' इति गम्यते । क्विचित्प्रकारे वर्तते—यथा 'गौरक्वः' शुक्लो नीलः, चरित प्लवते, जिनदत्तो देवदत्तः' इति, 'एवं प्रकाराः' इत्यर्थः । क्विचद्वयव-प्थायां वर्तते—यथा क्र"द्विलितकसंतांण्णः' [जैने० २।१।११२] इति । क्विचदर्थविपर्यासे वर्तते—यथा 'गौरित्ययमाह-गौरिति जानीते' इति । क्विचत्समाप्तौ वर्तते—'इति प्रथममाह्नि- कम्' इति । क्विचिच्छब्दप्रादुर्भावे वर्तते—इति प्रथममाह्नि- कम्' इति 'द्वितीयमाह्निकम्' इति । क्विचच्छब्दप्रादुर्भावे वर्तते—इति प्रथममाह्नि- सद्धसेनिमिति । तत्रेह विवक्षावशादादिशब्दार्थों वेदितव्यः । मित्समृतिसंज्ञाचिन्ताभि- नेबोधादयः इत्यर्थः । के पुनस्ते ? 'प्रतिभावुद्धचुपलब्ध्यादयः । प्रकारे वा, एवं प्रकाराः । वित । कथमेषां शब्दान। मनर्थान्तरत्वम् ?

१ - द्यैव प्रव ता०। २ वर्तते, 'वृत्तिसर्यतायने व्रतेः' (जैने० १।१।३४) इति वृत्त्यर्थे तडः, वृत्तिात्मयापनमतिप्रबन्धो वा, तत्र ब्रात्मानं यापयित न प्रतिहन्यते वेत्यर्थः । नञ्चा सह ब्रत्र प्रतिहन्यते न वर्तत
ति यावत् । ३ - मशृण्वतस्ते ब्रा०, द०, ब०, म०, ता०। तव मतम् । " यत्र संविदद्वैते तत्त्वे प्रत्यक्षद्विनं कमते न प्रवर्तते कस्यिचत्तथा निश्चयानुत्पत्तेः । तिल्लङ्गगम्यं स्यात् स्वर्गप्रापणशक्त्यादिवत् । न च
त्रार्थंक्ष्पं लिङ्गां सम्भवित तत्त्वभाविलङ्गस्य तद्वत् प्रत्यक्षबुध्द्वतिकान्तत्वात्, लिङ्गान्तरगम्यत्वेऽनवस्थानुङ्गात् । तत्कार्यलिङ्गस्य वाऽसम्भवात्, सम्भवे वा द्वैतप्रसङ्गात् । न च वाचः परार्थानुमानक्ष्पायास्तिद्वषयेण
विदद्वैतक्ष्पेण योगः, परम्परयाऽपि सम्बन्धायोगात् । ततः का तस्य तत्त्वस्य गितः ? न काचित् प्रत्यक्षा
ङ्गिकी शाब्दी वा प्रतिपत्तिरस्तीति कृष्टं दर्शनं ते तव शासनमशृण्वतां ताथागतानामिति ग्राह्यम् ।"
- प्रक्त्यन् ० टी० प० ४६ ।

उक्तञ्च मत्यादिष्विव बोधेषु स्मृत्यादीनामसंग्रहः। इत्याशङ्कयाह मत्यादिसूत्रं मत्यात्मसंविदे। ति । ५ हेतावेवंप्रकारादौ व्यवच्छेदे विपर्यये। प्रादुर्भावे समाप्तौ च इति शब्दः प्रकीर्तितः।। इति नञ्जयसूरिः। ६ जातिगुणिकयाद्रव्य । इतिशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते गौरितीति। ७ शब्दप्रथेत्या-सत्रेण श्रव्ययीभावसमासः। शब्दप्रादुर्भावः प्रकषण ख्यातिः। श्रीदत्तादिशब्दो लोके सुष्ठु प्रथते वर्यथः। द तथा चोक्तम् – इतिशब्दात् प्रकारार्थात् बुद्धिमेंघा च गृह्यते। प्रज्ञा च प्रतिभा भानं संभवोन्तिती तथा।। ६ प्रत्येकमिति शब्दस्य ततः सङ्गतिरिष्यते। समाप्ताविति शब्दोऽयं सूत्रेस्मित्र । एष्ट्यते।। मितिरिति स्मृतिरिति संज्ञेति चिन्तेति श्रभिनिबोध इति प्रकारोऽनर्थान्तरमेव, मितज्ञानमेक-ति विज्ञेयम्, मत्यादिभेदं मितज्ञानिति परिसमाप्तम्।

व्यम् । कथं पुनः 'मननं मन्यत इति वा मितः' इत्येवमाद्यर्थविषयाणामेषामनर्थान्तरत्वम् इति ? अत आह—रूढिवशादिति । यथा गच्छतीति गौरित्यङ्गीकृतमिष गमनं न शब्दवृत्तिनियम-कारणं रूढिवशात् क्विचदेव वर्तते, तथा मत्यादयः शब्दा व्युत्पत्तिकर्मणि सत्यप्यथिश्येण भेदे क्विचदेव वर्तन्त इत्यनर्थान्तरत्वमवसीयते ।

शब्दभेदादर्थभेदो गवाश्वादिवदिति चेत्; नः अतः संशयात् ।३। स्यादेतत्—मत्यादीनां शब्दानां परस्परतोऽर्थान्तरत्वमस्ति । कृतः ? शब्दभेदात्, गवाश्वादिवदितिः, तन्नः किं कारणम्; अतः संशयात् । यत एव मत्यादीनां शब्दभेदादन्यत्वमाह भवान्, अत एव संशयः । कथम् ? इन्द्रादिवत् । यथा इन्द्रशकपुरन्दरादिशब्दभेदेऽपि नार्थभेदः तथा मत्यादिशब्दभेदेऽप्यर्थभिद इति । न हि यत एव संशयस्तत एव 'निर्णयः । किञ्च,

शब्दाभेदेऽण्यर्थंकत्वप्रसङ्गांत्।४। यस्य शब्दभेदोऽर्थभेदे हेतुरिति मतम्, तस्य वागादि-वनवार्थेषु गोशब्दाभेददर्शनाद् वागाद्यर्थानामेकत्वमस्तु। अथ नैतदिष्टम्; न तर्हि शब्दभेदोऽन्य-

त्वस्य हेतुः। किञ्च,

आदेशवचनात् ।५। यथा इन्द्रादीनामेकद्रव्यपर्यायादेशात् स्यादेकत्वं प्रतिनियतपर्यायार्था-देशाच्च स्यादन्यत्वम्–इन्दनादिन्द्रः, शकनाच्छकः, पूर्दारणात्पुरन्दर इति । तथा मत्यादीनामेक-१५ द्रव्यपर्यायादेशात् स्यादेकत्वम्, प्रतिनियतार्थपर्यायादेशाच्च स्यान्नानात्वम्–'मननं मितः स्मरणं स्मृतिः सज्ञानं संज्ञा चिन्तां चिन्ता आभिमुख्येन नियतं बोधनमभिनिबोधः' इति ।

पर्यायशब्दो लक्षणं नेति चेत्; न; ततोऽनन्यत्वात् ।६। स्यान्मतम्-मत्यादय 'अभिनिबोध-पर्यायशब्दा नाभिनिबोधस्य लक्षणम् । कथम् ? मनुष्यादिवत् । यथा मनुष्यमत्यंमनुज-मानवादयः पर्यायशब्दाः मनुष्यस्य लक्षणं न भवन्तीतिः; तन्नः किं कारणम् ? ततोऽनन्यत्वात् । इह पर्यायिणोऽनन्यः पर्यायशब्दः, स लक्षणम् । कथम् ? औष्ण्याग्निवत् । यथा पर्यायशब्दः औष्ण्यमग्नेः पर्यायिणोऽनन्यत्वादग्नेर्लक्षणं भवति तथा पर्यायशब्दा मत्यादय आभिनिबोधिक-ज्ञानपर्यायिणोऽनन्यत्वेन अभिनिबोधस्य लक्षणम् । अथवा, ततोऽनन्यत्वात् । यथा मनुष्य-मर्त्यमनुजमानवादय असाधारणत्वादन्यघटादिद्रव्यासंभिवनो भनेत्, यतो न मनुष्यादिलक्षणव्यति- १ रेकेणास्यान्यत्लक्षणमस्तीति । न चाभाव इष्टः, अतः पर्यायशब्दो लक्षणम् । तथा मति- स्मृत्यादयोऽसाधारणत्वाद् अन्यज्ञानासंभिवनोऽभिनिबोधादनन्यत्वात्तस्य लक्षणम् ।

इतश्च पर्यायशब्दो लक्षणम् । कस्मात् ?

गत्वा प्रत्यागतलक्षणग्रहणात् ।७। कथम् ? अग्न्युष्णवत् । यथा अग्निरिति गत्वा ज्ञात्वा बुद्धिरुष्णपर्यायशब्दं गच्छिह्न । कथं गच्छिति ? कोऽयमग्निः ? य उष्ण इति । उष्ण इति च गत्वा बुद्धिः प्रत्यागच्छिति । कोऽयमुष्णः ? योऽग्निरिति । तथा मितिरिति गत्वा बुद्धिः स्मृतिं गच्छिति । का मितः ? या स्मृतिरिति । ततः स्मृतिरिति गत्वा बुद्धिः प्रत्यागच्छिति । का स्मृतिः ? या मितिरिति । एवमुत्तरेष्वि । तस्माद् गत्वा प्रत्यागत-लक्षणग्रहणात् पश्यामः 'पर्यायशब्दो लक्षणम्' इति । किञ्च,

१ निश्चयः म्रा०, ब०, मु०। २ गौः स्वर्गे वृषभे रश्मौ वज्रे चन्द्रमित स्मृतः। म्रजुंने नेत्रिविग्वाणे भूवाग्वारिषु गौमंता।। इति विश्वप्रकाशिका। ३ –बोधनः ता०, ४०। ४ मितज्ञान-मित्यर्थः। 'म्रभिमुखनियमितबोधनमाभिनिबोधनमिनिद्रयेन्द्रियजम्' इत्युक्तत्वात् –ता० टि०। ४ –संबंधिनो म्रा०, ब०, मु०।

१५

२४

पर्यायद्वैविध्यादिग्नवत् ।८। यथा अग्नेरात्मभूत उष्णपर्यायो लक्षणं न धूमः, तस्य बाहचेन्धननिमित्तत्वे कादाचित्कत्वात्, तथा आभ्यन्तरो मत्यादिपर्याय आत्मभूतत्वालल-क्षणं नाऽनात्मभूतो बाहचो मत्यादिशब्दः पूद्गलः तत्प्रत्यायनसमर्थः, तस्य बाहचकरणप्रयोग-निमित्तत्वात्।

इति करणस्य वाडिभधेयार्थत्वात् । ९। अथवा इतिकरणोऽयम् अभिधेयार्थः प्रयुज्यते । मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ता अभिनिबोध इति योऽर्थोऽभिधीयते तन्मतिज्ञानमिति । ततो लक्षण-त्वमुपपद्यते ।

श्रुतादीनामेतैरनभिधानात् ।१०। न हचेतैर्मत्यादिभिः श्रुतादीन्यभिधीयन्ते । वक्ष्यमाणलक्षणसद्भावाच्च ।११। श्रुतादीनां हि लक्षणं वक्ष्यते । ततः तेषां मत्य-प्रसङ्गः ।

'यद्येवंलक्षणं मतिज्ञानमविध्यते अथास्यात्मलाभे किन्निमित्तामिति ! अत आह---

#### तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ॥१॥॥

अथवा, आत्मप्रसादाविशेषात् सर्वज्ञानानामेकत्वप्रसङ्गे निमित्ताभेदान्नानात्वं प्रतिपिपा-दियषन् ब्रवीति-सत्यपि अमुष्मिन्निविशेषे पृथवत्वमेषामवेमः । कुतः १ यस्मात्तिदिन्द्रया-निन्द्रियनिमित्तमिति । किमिदमिन्द्रियं नाम ?

इन्द्रस्यात्मनोऽर्थोपलब्धिलिङःगमिन्द्रियम् ।१। इन्द्र आत्मा, तस्य कर्ममलीमसस्य स्वयमर्थान् ग्रहीतुमसमर्थस्याऽर्थोपलम्भने यिललङ्गं तदिन्द्रियमित्यच्यते ।

अथ किमिदमनिन्द्रियम् ?

अनिन्द्रियं मनोऽनुदरावत् ।२। मनोऽन्तः करणमनिन्द्रियमित्युच्यते । कथमिन्द्रिय-प्रतिषेधेन मन उच्यते ? यथा 'अयमब्राह्मणः' इत्युक्ते ब्राह्मणत्वरहिते कस्मिश्चित् संप्रत्ययो २० भवति, तथा इन्द्रलिङगविरहिते अन्यस्मिन् अनिन्द्रियमिति संप्रत्ययः स्यात्, न तु इन्द्रलिङग एव मनिसः; नैष दोषः: ईषत्प्रतिषेधात् । कथम् ? अनुदरावत् । यथा 'अनुदरा कन्या' इति नास्या उदरं न विद्यते, किन्तु गर्भभारोद्वहनसमर्थोदराभावादनुदरा, तथा अनिन्द्रियमिति नास्येन्द्रियत्वाभावः, किन्तु चक्षुरादिवत् प्रतिनियतदेशविषयावस्थानाभावात् अनिन्द्रियं मन इत्युच्यते ।

अन्तरङ्गं तत्करणम्, इन्द्रियानपेक्षत्वात्,।३। नास्येन्द्रियेष्वपेक्षास्तीति इन्द्रियान-पेक्षम् । न हचस्य गुणदोषविचारस्वविषयप्रवृत्तौ इन्द्रियापेक्षास्ति ततोऽन्तरङगं तत्करण-मिति वेदितव्यम् । तदुभयमवष्टभ्य यदुत्पद्यते तन्मतिज्ञानिमिति ।

तिदत्यग्रहणम्, अनन्तरत्वादिति चेत्ः नः उत्तरार्थत्वात् ।४। स्यादेतत्-मतिज्ञानस्या-नन्तरत्वादनेनाभिसंबन्धो भवतीति तर्दित्येतद्ग्रहणमनर्थकमितिः तन्नः किं कारणम् ? उत्तरार्थ- ३० त्वात् । उत्तरार्थं विह तत् । इतरथा हि अवग्रहेहावायधारणा मतिज्ञानभेदा इति विज्ञातु-मशक्याः । तद्ग्रह्णे पुनः क्रियमाणे तन्मतिज्ञानमवग्रहादय इति संबन्धः सुगमो भवति ।

यदेतस्मिन्निमत्तद्वयसन्निधाने सत्यात्मलाभं प्रत्यागुर्णमनिर्विणितभेदमिति तद्भेद-प्रतिपत्त्यर्थमाह-

१ यदैवं ता । २ - यिष्यन् ग्रा०, ब०, मु०। ३ ह्येतत् ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०।

#### त्रवग्रहेहावायधारणाः ॥१५॥

े विषयविषयिसन्निपातसमनन्तरमाद्यं ग्रहणमवग्रहः ।१। विषयविषयिसन्निपाते दर्शनं भवति, तदनन्तरमर्थस्य ग्रहणमवग्रहः ।

अवगृहीतेऽर्थे तिहरोषाकाङक्षणमीहा ।२। यथा 'पुरुषः' इत्यवगृहीते तस्य भाषावयो-प्र रूपादिविशेषेराकाङक्षणमीहा ।

विशेषनिर्ज्ञानाद्याथात्म्यावगमनमवायः ।३। भाषादिविशेषनिर्ज्ञानात्तास्य याथात्म्येना-वगमनमवायः । 'दाक्षिणात्योऽयम्, युवा, गौरः' इति वा ।

ैनिर्णीतार्थाऽविस्मृतिर्धारणा ।४। भाषावयोरूपादिविशेषैयिथात्म्येन निर्णीतस्य पुरुषस्यो-त्तरकालम् 'स एवायम्' इत्यविस्मरणं यतो भवति सा धारणा । त एते मितज्ञानभेदाः ।

अत्राह-इदमानुपूर्व्यं किं कृतमेषाम्? उच्यते-

अवग्रहादीनामानुपूर्व्यमुत्पत्ति कमापेक्षम् ।५। अवग्रहपूर्वकत्वात् इतरेषाम् आदाववग्रहः कियते । तथेतरेष्वपि योज्यम् । अत्राह—

अवग्रहेहयोरप्रामाण्यं तत्सः द्वावेऽिष संशयदर्शनाच्चक्षुर्वत् ।६। यथा चक्षुषि न निर्णयः, सत्येव तस्मिन् 'किमयं स्थाणुराहोस्वित् पुरुषः' इति संशयदर्शनात्, तथा अवग्रहेऽिष सित न १५ निर्णय ईहादर्शनात्, ईहायां च न निर्णयः, यतो निर्णयार्थमीहा नत्वीहैव निर्णयः। यश्च निर्णयो न भवति स संशयजातीय इत्यप्रामाण्यमनयोरिति ।

अवग्रहवचनादिति चेत्; नः संशयानितवृत्तेरालोचनवत् ।७। स्यादेतत्—नावग्रहः संशयः । कुतः ? अवग्रहवचनात् । यत उक्तः 'पुरुषोऽयम्' इति अवग्रहः, 'तस्य भाषावयोरूपादिविशेषा- काङक्षणमीहा' इति । संशयस्तु अप्रतिपित्तारेवेतिः तन्नः किं कारणम् ? संशयानितवृत्तेः । २० कथम् ? आलोचनवत् । यथा ऊर्ध्वार्थालोचने 'किमयमूर्ध्वोऽर्थः स्थाणुः, उत पुरुषः' इति संशयानितवृत्तिः तथा 'ऊर्ध्वोऽयमर्थः' इत्यवग्रहे ईहाद्यपेक्षत्वात् संशयानितवृत्तिः । उच्यते—

लक्षणभेदादन्यत्वमिनजलवत् ।८। यथा अग्निजलयोः दहनप्रकाशनादि—द्रवतास्नेहनादि-प्रतिनियतलक्षणभेदात् अन्यत्वं तथा अवग्रहसंशययोर्लक्षणभेदादन्यत्वम् । कोऽसौ लक्षणभेदः ? उच्यते—

अनेकार्थाऽनिश्चिताऽपर्युदासात्मकः संशयः तद्विपरीतोऽवग्रहः । १। स्थाणुपुरुषाचनेकार्थालम्बनसिन्नधानादनेकार्थात्मकः संशयः, एकपुरुष।चन्यतमात्मकोऽवग्रहः । स्थाणुपुरुषानेकधर्मानिश्चितात्मकः संशयः, यतो न स्थाणुधर्मान् पुरुषधर्माद्यच निश्चिनोति, अवग्रहस्तु पुरुषाचन्यतमैकधर्मनिश्चयात्मकः । स्थाणुपुरुषानेकधर्माऽपर्युदासात्मकः संशयः, यतो न प्रतिनियतान्
स्थाणुपुरुषधर्मान् पर्युदस्यति संश्यः, अवग्रहः पुनः पर्युदासात्मकः, स हचन्यान् अध्नवादीन्
पर्यायान् पर्युदस्य 'पुरुषः' इत्येकपर्यायालम्बनः ।

संशयतुल्यत्वमपर्युदासादिति चेत्; नः निर्णय<sup>८</sup>विरोधात् संशयस्य ।१०। स्यादेतत् – संशय-तुल्योऽवग्रहः । कृतः ? अपर्युदासात् । यथा संशयः स्थाणुपुरुषिवशेषापर्युदासात्मकः तथा अवग्रहोऽपि 'पुरुषः' इति भाषावयोरूपाद्यपर्युदासात्मकः । अतश्चैतदेवं यदुत्तरकालं तिद्वशेषार्थमीहामारभत इति । तन्न ; किं कारणम् ? निर्णयविरोधात् संशयस्य । संशयो हि भू निर्णयविरोधी नत्ववग्रहः निर्णयदर्शनात् ।

१ –माद्यप्र– म्रा०, ब०, मु० । २ निर्ज्ञातार्था – मु० । ३ –काले भा० २ । ४ –ित्तिक्रयापे – मु० । ५ तथोत्तरे – मु० । ६ प्रतिपत्ति । ७ –न् भावादीन् मु० । –न् भवादीन् म्रा०, ब०, द०, ता०, भा० २ । स्थाणुरस्त्रो ध्रुवः शङकुः । स्थाण्वादीनित्यर्थः । 🗸 –यनिरो – मु० ।

**ईहायां तत्प्रसङ्ग इति चेत्ः नः अर्थादानात्।११।** स्यादेतत् –यदि निर्णयाविरोध्यवग्रह इति न संशयः, ननु ईहाया निर्णयविरोधिनीत्वात् संशयत्वप्रसङ्ग इति; तन्नः किं कारणम् ? अर्थादानात्। अवगृहचार्थं तद्विशेषोपलब्ध्यर्थमर्थादानमीहा। संशयः पुनर्नार्थविशेषालम्बनः।

संशयपूर्वकत्वाच्च ।१२। संशयो हि पूर्वमुपजायते ईहायाः । कथम् ? इह पुरुषमवगृहच 'किमयं दाक्षिणात्य उत औदीच्यः' इत्येवमाद्यप्रतिपत्तौ संशयः, एवंसंशयितस्योत्तरकालं ५ विशेषोपिलिप्सां प्रति यतनमीहेति संशयादर्थान्तरत्वम् ।

अत एव संज्ञयावचनम् अर्थगृहीतेः । १३। अत एव सूत्रे संज्ञयो नोक्तः । कुतः ? अर्थ-गृहीतेः । सित्र हि संज्ञये ईहायाः प्रवृत्तिनिऽसतीति ।

आह—िकमयम् अपाय उत अवाय इति ? उभयथा न दोषः । अन्यतरवचनेऽन्यतर-स्यार्थगृहीतत्वात् । यदा 'न दाक्षिणात्योऽयम्' इत्यपायं त्यागं करोति तदा 'औदीच्यः' इत्य- १० वायोऽधिगमोऽर्थगृहीतः । यदा च 'औदीच्यः' इत्यवायं करोति तदा 'न दाक्षिणात्योऽयम्' इत्य-पायोऽर्थगृहीतः ।

किर्चदाह—यदुक्तं भवता विषयविषयिसन्तिपाते दर्शनं भवति, तदनन्तरमवग्रह इति; तदयुक्तम्; अवैलक्षण्यात् । न ह्यवग्रहाद्विलक्षणं दर्शनमस्तीति । अत्रोच्यते—नः, वैलक्षण्यात् । कथम्? इह चक्षुषा चक्षु दर्शना वरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गगनामावष्टम्भाद् अविभावि- १५ तिविशेषसामर्थ्यनं 'किञ्चित्तद्वस्तु' इत्यालोकनमनाकारं दर्शनमित्युच्यते बालवत् । यथा जात-मात्रस्य बालस्य प्राथमिक उन्मेषोऽसौ अविभावितरूपद्रव्यविशेषालोचनाद्द्रश्तं विवक्षितं तथा सर्वेषाम् । ततो द्वित्रादिसमयभाविषून्मेषेषु चक्षुरवग्रहमितज्ञानावरणवीर्यां न्तरायक्षयापेशमाङ्गो-पाङ्गनामावष्टमभाद् 'रूपिमदम्' इति विभावितविशेषोऽवग्रहः । यत् प्रथमसमयोन्मेषितस्य बालस्य दर्शनं तद् यदि अवग्रहजातीयत्वात् ज्ञानिष्टम्; तन्मिथ्याज्ञातं वा स्यात्, सम्यग्ज्ञानं २० वा ? मिथ्याज्ञानत्वेऽिप संशयवि"पर्ययानध्यवसायात्मकं [वा] स्यात् ? तत्र न तावत् संशयवि-पर्ययात्मकं वाऽचेष्टः , तस्य "सम्यग्ज्ञानपूर्वकत्वात् । प्राथिमकत्वाच्च तन्नास्तीति । न वाऽनध्यवसायरूपम्; जात्यन्धबिषरूपशब्दवत् वस्तुमात्रप्रतिपत्तेः । न सम्यग्ज्ञानम्; अर्थाकारावलम्बनाभावात् । किञ्च,

कारणनानात्वात् कार्यनानात्वसिद्धेः। यथा मृत्तन्तुकारणभेदात् घटपटकार्यभेदः तथा दर्श- २४ नज्ञानावरणक्षयोपशमकारणभेदात् तत्कार्यदर्शनज्ञानभेद इति । अस्ति प्राक् अवग्रहाद्दर्शनम् । ततः शुक्लकृष्णादिष्ठपविज्ञानसामथ्योपितस्मात्मनः 'किं शुक्लमुत कृष्णम्' इत्यादिविशेषाप्रतिप्रत्तेः संशयः। ततः शुक्लविशेषाकाङक्षणं प्रतीहनमीहा। ततः 'शुक्लमेवेदं न कृष्णम्' इत्यवायनमवायः। 'अवेतस्यार्थस्याविस्मरणं धारणा। एवं श्रोत्रादिषु मनस्यपु योज्यम् । तदावरणकर्मक्षयोप-शमविकल्पात् प्रत्येकमवग्रहादिज्ञानावरणभेद इष्यते। कथम् ? ज्ञानावरणमूलप्रकृतेः पञ्चो- ३० त्तरप्रकृतयः, तासामप्युत्तरोत्तराः प्रकृतिविशेषाः सन्ति। अ''ज्ञानावरणस्योत्तरोत्तरप्रकृतयः 'असंख्येया लोकाः" [ ] इति वचनात्।

आह-ईहादीनाममितज्ञानप्रसङ्गः । कुतः ? परस्परकार्यत्वात् । अवग्रहः कारणम् ईहा कार्यम्, ईहा कारणम् अवायः कार्यम्, अवायः कारणं धारणा कार्यम् । न चेहादीनाम् इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वमस्तीतिः; नैष दोषः; ईहादीनाम् अनिन्द्रियनिमित्तत्वात् मितज्ञानव्यपदेशः । यद्येवं श्रुतस्यापि प्राप्नोतिः; इन्द्रियगृहीतिवषयत्वादीहादीनाम् अनिन्द्रियनिमित्तत्वमप्युपचर्यते, न तु श्रुतस्यायं विधिरस्ति तस्यानिन्द्रियविषयत्वादिति श्रुतस्याप्रसङ्गः । यद्येवं चक्षुरिन्द्रिये-हादिव्यपदेशाभाव इति चेतः, नः इन्द्रियशक्तिपरिणतस्य जीवस्य भावेन्द्रियत्वे तद्वयापारकार्यत्वात् । इन्द्रियभावपरिणतो हि जीवो भावेन्द्रियमिष्यते, तस्य विषयाकारपरिणामा ईहा-दय इति चक्षुरिन्द्रियेहादिव्यपदेश इति ।

य इमे अवग्रहादयो मतिज्ञानप्रभेदा उक्तास्ते ज्ञानावरणक्षयोपशमनिमित्ताः केषां १० भवन्तीति ? उच्यते - '

## बहुबहुविधक्षिप्रानिःसृतानुक्तभ्रवाणां सेतराणाम् ॥१६॥

संख्यावेषुत्यवाचिनो बहुशब्दस्य ग्रहणमिवशेषात्। १। बहुशब्दो हि संख्यायाची वैपु-त्यवाची च, तस्योभयस्यापि ग्रहणम्। कस्मात् ? अविशेषात्। संख्यायाम् 'एको द्वौ बहवः' इति, वैपुत्ये 'बहुरोदनो बहुः सूपः' इति।

१४ बह्नवग्रहाद्यभावः प्रत्यर्थवशर्वातित्वादिति चेत्ः, नं, सर्वदैकप्रत्ययप्रसङ्गात् ।२। स्यादेतत् प्रत्यर्थवशर्वित विज्ञानं नानेकमर्थं ग्रहीतुमलम्, अतो बह्नवग्रहादीनामभाव इतिः, तन्नः किं कारणम् ? सर्वदैकप्रत्ययप्रसङ्गात् । यथा 'इरिणाटव्यां किश्चदेकमेव पुरुषमवलोकयन् नानेक इत्यवैति, मिथ्याज्ञानमन्यथा स्यात् एकत्र अनेकवृद्धिर्यदि भवेत्, तथा नगरवनस्कन्धावाराव-गाहिनोऽपि तस्यैकप्रत्ययः स्यात् सार्वकालिकः । अतश्चानेकार्थग्राहिविज्ञानस्यात्यन्तासंभवात् नगरवनस्कन्धावारप्रत्ययनिवृत्तिः । नैताः संज्ञा हचेकार्थनिवेशिन्यः, तस्माल्लोकसंव्यवहार-निवृत्तिः । किञ्च,

ौनानार्थप्रत्ययाभावात् ।३। यस्यैकार्थमेव नियमाज्ज्ञानं तस्य पूर्वज्ञानिनवृत्तावृत्तरज्ञानोत्पत्तिः स्यात्, अनिवृत्तौ वा ? उभयथा च दोषः । यदि पूर्वमुत्तरज्ञानोत्पत्तिकालेऽस्तिः यदुवतम् \*"एकार्थमेकमनस्त्वात्" [ ] इत्यदो विरुध्यते । यथैकं मनोऽनेकप्रत्ययारम्भकं तथैकप्रत्ययोऽनेकार्थौ भविष्यति, अनेकस्य प्रत्ययस्यैककालसंभवात् । 'नन्वनेकार्थोपलब्धिरुपपत्स्यतेः 
तत्र 'यदभिमतम्'— \*"एकमेव एकस्य ज्ञानमेकं चार्थमुपलभते" [ ] इत्यमुष्य व्याघातः । 
अथ पुर्निविनिवृत्ते पूर्वस्मिन्नुत्तरज्ञानोत्पत्तिः प्रतिज्ञायतेः ननु सर्वथैकार्थमेकमेव ज्ञानमिति, अतः 
'इदमस्मादन्यत्' इत्येष व्यवहारो न स्यात् । अस्ति च सः, तस्मान्न किञ्चिदेतत् । किञ्च,

आपेक्षिकसंव्यवहार विनिवृत्तेः ।४। यस्यैकज्ञानमनेकार्यविषयं न विद्यतेः तस्य पम्यमा-३० प्रदेशिन्योर्यु गपदनुपलम्भात् तद्विषयदीर्घह्रस्वव्यवद्वारो विनिवर्तेत । आपेक्षिको हचसौ, न चापेक्षास्ति । किञ्च,

संशयाभावप्रसङ्गात् ।५। एकार्थविषयवर्तिनि विज्ञाने, स्थाणौ पुरुषे वा प्राक्प्रत्यय-जन्म स्यात्, नोभयोः प्रतिज्ञातविरोधात् । यदि स्थाणौ, पुरुषाभावश्त् स्थाणुवन्ध्यापुत्रवत्

१ –ताः पुनः के –ता०। २ शून्याटव्याम्। संकीणौ निचिताशुद्धाविरिणं शून्यमूषरिमत्यमरः। यथारण्याटव्याम् - ग्रा०, द०, ब०, मु०। ३ नानात्वप्रत्य - ग्र०, ब०, द० मु०, मू०। ४ नत्वनेका -मु०। नत्वेका - ब०। ४ यदिभमतमेवैकस्य ग्रा०, द०, ब०, मु०। ६ पुनिनव् - ग्रा०, द०, ब०, मु०। ७ -र नि - ग्रा०, द०, ब०, मु०। ८ ग्राङगुल्योः।

संशयाभावः स्यात् । अथ पुरुषेः तथा स्थाणुद्रव्यानपेक्षत्वात् संशयो न स्यात्, तत्पूर्ववत् । नत्वभावं इष्टः, अतो नैकार्थग्राहिविज्ञानकल्पना श्रेयसीति । किञ्च,

ईिष्सितिन्ध्यस्यिमात् ।६। विज्ञानस्यैकार्थावलम्बित्वे चित्रकर्मणि निष्णातस्य चैत्रस्य पूर्णकलशमालिखतः तित्रयाकलशतत्प्रकारग्रहणिवज्ञानभेदात् इतरेतरिवषयसंक्रमाभावात् अनेकिवज्ञानोत्पादिनरोध'क्रमे सित अनियमेन निष्पत्तिः स्यात्। दृष्टा तु सा नियमेन । सा प्रचैकार्थग्राहिणि विज्ञाने विरुध्यते । तस्मान्नानार्थोऽपि प्रत्ययोऽभ्युपेयः ।

द्वित्रादिप्रत्ययाभावाच्च ।७। एकार्थविषय'वर्तिनि विज्ञाने 'द्वाविमौ इमे त्रयः' इत्यादि प्रत्ययस्याभावः, यतो नैकं विज्ञानं द्वित्राद्यर्थानां ग्राहकमस्ति ।

सन्तानसंस्कारकल्पनायां च विकल्पानुपपत्तिः ।८। सन्ताने संस्कारे च कल्प्यमाने विकल्पयोरनुपपत्तिः । स सन्तानः संस्कारञ्च ज्ञानजातीयो वां स्यात्, अज्ञानजातीयो वा ? यद्यज्ञानजातीयः; न ततः किञ्चित् प्रयोजनमस्ति । ज्ञानजातीयत्वेऽपि एकार्थग्राहित्वं वा स्यात्, अनेकार्थग्राहित्वं वा ? यद्येकार्थग्राहित्वम्; दोषविधिस्तदवस्थः । अथानेकार्थग्राहित्वम्; प्रतिज्ञा-हानिः प्रसज्यते ।

विधग्रहणं प्रकारार्थम् ।९। 'विधयुक्तगतप्रकाराः समानार्थाः' इति प्रकारार्थे। विधशब्दः। बहुविधं बहुप्रकारमित्यर्थः।

**क्षिप्रग्रहणमचिरप्रतिपत्त्यर्थम् ।१०।** 'अचिरप्रतिपत्तिः कथं स्यात्' इति क्षिप्रग्रहणं कियते ।

अनिःसृतग्रहणमसकलपुद्गलोद्गमार्थम् ।११। अनिःसृतग्रहणं क्रियते असकलपुद्गलो-द्गमार्थम् ।

अनुक्तमभित्रायेण प्रतिपत्तेः ।१२। 'अभित्रायेण प्रतिपत्तिरस्ति' इत्यनुक्तग्रहणं क्रियते । २० धुवं यथार्थग्रहणात् ।१३। घृवग्रहणं क्रियते 'यथार्थग्रहणमस्ति' इति ।

सेतरग्रहणाद्विपर्ययावरोधः ।१४। 'अल्पमल्पविधं चिरं निःसृतमुक्तमध्रुवम्' इत्येतेषा-मवरोधो भवति सेतरग्रहणात् ।

अवग्रहादिसंबन्धात् कर्मनिर्देशः । १५। 'बह्वादीनाम्' इति कर्मनिर्देशोऽवग्रहाद्यपेक्षो वेदितव्यः ।

बह्वादीनामादौ वचनं विशुद्धिप्रकर्षयोगात् ।१६। ज्ञानावरणक्षयोपशमविशुद्धिप्रकर्षयोगे सित बह्वादीनामवग्रहादयो भवन्ति इति तेषां ग्रहणमादौ क्रियते ।

ते च प्रत्येकिमिन्द्रियानिन्द्रियेषु द्वादशिवकल्पा नेयाः । तद्यया-प्रकृष्टश्रोत्रेन्द्रियावरण-वीर्यान्तरायक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामोपष्टमभात् संभिन्नश्रोताष्ठन्यो वा युगपत्तत्वितत्धन्यन्थः-"सुिषरादिशब्दश्रवणाद् बहुशब्दमवगृह्णाति । अल्पश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमपरिणाम आत्मा ३० ततशब्दादीनामन्यतममल्पं शब्दमवगृह्णाति । प्रकृष्टश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमादिसिन्निधाने सित ततादिशब्दविकल्पस्य प्रत्येकमेकद्वित्रिचतुःसंख्येयासंख्येयानन्तगुणस्यावग्राहकत्वात् बहु-

१ संशयस्याभावः – ता० दि०। २ –तः किया – ता०, मू० श्र०। –तः सिकया – द०। ३ नाश । ४ –विषयविज्ञाने ता०। ५ –ितः सन्ता – श्र०। ६ –पत्तिः श्र०, द०। –पत्त्यर्थं भा०१। ७ ग्रङ्गीकारः । ६ वीणादिवाद्य । ६ मुरजादि । १० तालादि । ११ वंशादि । ततं वीणादिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिकम् । वंशादिकं तु सुविरं कास्यं तालादिकं घनम् ।। इत्यमरः ।

शिश्ह

१५

विधमवगृह्णित । अल्पविशुद्धिश्रोत्रेन्द्रियादिपरिणामकारण आत्मा ततादिशव्दानामेकवियावग्रहणात् एकविधमवगृह्णित । प्रकुष्टश्रोत्रेन्द्रयावरणक्षयोपशमादिपरिणामित्वात् क्षिप्रं
शब्दमवगृह्णित । अल्पश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमादिपारिणामिकत्वात् चिरेण शब्दमवगृह्णिति ।

'सुविशुद्धश्रोत्रादिपरिणामात् साकल्येनानुच्चारितस्य ग्रहणात् अनिःसृतमवगृह्णिति । निःसृतं
प्रतीतम् । प्रकुष्टिविशुद्धिश्रोत्रेन्द्रियादिपरिणामकारणत्वात् एकवर्णानिर्गमेऽपि अभिप्रायेणेव
अनुच्चारितं शब्दमवगृह्णिति 'इमं भवान् शब्द वक्ष्यित' इति । अथवा, स्वरसंचारणात् प्राक्
तन्त्रीद्रव्यातोद्याद्यामर्शनेनेव अवादितम् अनुक्तमेव शब्दमभिप्रायेणावगृह्य आचष्टे'भवानिमं शब्दं वादियष्यित' इति । उक्तं प्रतीतम् । संक्लेशपरिणामनिरुत्सुकस्य यथानुरूपश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमादिपरिणामकारणावस्थितत्वात् यथा प्राथमिकं शब्दग्रहणं
र• तथावस्थितमेव शब्दमवगृह्णिति नोनं नाभ्यधिकम् । पौनःपुन्येन संक्लेशविशुद्धिपरिणामकारणापेक्षस्यात्मनो यथानुरूपपरिणामोपात्तश्रोत्रेन्द्रियसान्निध्येऽपि तदावरणस्येषदीषदाविभावात् पौनःपुनिकं प्रकुष्टावकृष्टश्रोत्रेन्द्रियावरणादिक्षयोपशमपरिणामत्वाच्च अध्यवमवगृह्णिति शब्दम्—कवचिद् बहु क्वचिदल्यं क्वचिद् बहुविधं क्वचिद्देकविधं क्वचित् क्षिप्रं क्वचिचरेण
क्वचिदिनःसृतं क्वचिन्निसृतं क्वचिदुक्तं क्वचिद्वनुक्तम् ।

'अत्राह--बहुबहुविधयोः कः प्रतिविशेषो 'यावनोभयत्रापि ततादिशब्दग्रहणमविशिष्ट-मित ? उच्यते-न, 'विशेषदर्शनात् । यथा कित्वत् वहूनि शास्त्राणि 'मौलेन सामान्यार्थे-नाविशेषितेन व्याचष्टे न तु बहुभिविशेषितार्थेः, किश्चच्च तेपामेव बहूनां शास्त्राणां बहु-भिर्थेः परस्परातिशययुक्तैर्बहुविकल्पैव्याख्यानं करोति, तथा ततादिशब्दग्रहणाविशेषेऽपि यत्प्र-त्येकं ततादिशब्दानाम् एकद्वित्रचतुःसंख्येयाऽसंख्येयाऽनन्तगुणपरिणतानां ग्रहणं तद् बहुविध-

२ ग्रहणम्, यत्ततादीनां सामान्यग्रहणं तद् बहुग्रहणम् ।

आह-उन्तिनिःसृतयोः कः प्रतिविशेषः, यतः सकलशब्दिनिःसरणान्निःसृतम् उक्त-मप्येवंविंधमेव ? उच्यते-अन्योपदेशपूर्वकं शब्दग्रहणम् उक्तम् 'गोशब्दोऽयम्' इति । स्वत एव ग्रहणं निःसृतम् ।

'चक्षुषा तु विशुद्ध चक्षुरिन्द्रियावरणक्षयोपशमपरिणामकारणत्वात् शुक्लकृष्णरक्तनीलपीत२५ रूपपर्यायं बहुमवगृह्णाति । अल्पं पूर्ववत् । प्रकृष्टिविशुद्धिचक्षुरिन्द्रियादिक्षयोपशमपरिणामकारणत्वात् शुक्लादिपञ्चतयरूपगुणस्य प्रत्येकमेकद्वि त्रिचतुःसंख्येयासंख्येयानन्तगुणपरिणामिन्नेऽवग्राहकत्वसामर्थ्याद् बहुविधं रूपमवगृह्णाति । एकविधं पूर्ववत् । क्षिप्रचिरयोरप्युक्त एव
कमः । पञ्चवर्णवस्त्रकम्बलचित्रपटादीनां सकृदेकदेशविषयपञ्चवर्णग्रहणात् कृत्स्नपञ्चवर्णेष्ववृष्टेष्विनःसृतेष्विप तद्वर्णाविष्क्ररणसामर्थ्याद् अनिःसृतमवगृह्णाति । अथवा, देशान्तरस्थपञ्चवर्णपरिणतैकवस्त्रादिकथनात् साकल्येनाऽकथितस्यापि एकदेशकथनेनेव तत्कृत्स्नपञ्चवर्णग्रहणाद् अनिःसृतम् । निःसृतं प्रतीतम् । 'सुविशुद्धचेक्षुरिन्द्रियादिक्षयोपशम आत्मा शुक्लकृष्णादिवर्णमिश्रीकरणदर्शनात् परेणाकथितमपि वर्णमभिप्रायेणेव प्रतिपद्यते—'भवानिमं वर्णमे'विद्वर्णद्वयमिश्रणात् करिष्यति' इत्येवं ग्रहणादनुक्तं रूपमवगृह्णाति । अथवा, देशान्तरस्थपञ्च-

१ सुविशुद्धिश्रो- ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ -र्णनिर्ग- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ३ -मेव गू- श्र०। ४ ग्राह ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ५ यस्मात् कारणात्। ६ एकप्रकारनानाप्रकारकृतविशेष- दर्शनात्। ७ मौतेन ग्रा०, ब०, द०, मु०। ८ चक्षुषा वि— श्र०। चक्षुषा स तु वि— ता०। ६ सुविशुद्धिचक्षु ग्रा०, ब०, द०, मु०। १० -तद्वर्णमि—।

₹0.

वर्णंकद्रव्यकथने तात्वादिकरणसंश्लेषात् प्राक् सकृद्य्यकथितमेव द्रव्यमाचष्टे 'भवानेवंविधमस्माकं 'पञ्चवर्णद्रव्यं व्याकरिष्यति' इत्यनुक्तं रूपमवगृह्णाति । परकीयाभिप्रायानपेक्षम् आत्मीयचक्षुरिन्द्रियपरिणामसामर्थ्यादेवोक्तं रूपमवगृह्णाति । संक्लेशपरिणामनिष्ठत्सुकस्य यथानुरूपचक्षुरिन्द्रियावरणक्षयोपशमपरिणामकारणावस्थितत्वात् यथा प्राथमिकं रूपग्रहणं तथावस्थितमेव रूपमवगृह्णाति नोनं नाभ्यिषकम् । पौनःपुत्येन संक्लेशविशुद्धिपरिणाम'कारणापेक्षस्य आत्मनो यथानुरूपपरिणामोपात्तचक्षुरिन्द्रियसान्निष्येऽपि तदावरणस्येषदीषदाविभावात् पौनःपुनिकं प्रकृष्टावकृष्टचक्षुरिन्द्रियावरणक्षयोपशमपरिणामकारणत्वाच्च अध्रुवमवगृह्णाति 'रूपं क्वचिद् बहु क्वचिद् व्यवद् बहुविधं क्वचिद्किविधं क्वचित् क्षिप्रं क्वच्चरेण क्वचिद्दिन्द्रियावरणक्षयोपशमपरिणामकारणत्वाच्च अध्रुवमवगृह्णाति 'रूपं क्वचिद् बहु क्वचिद्वत्यं क्वचिद्वत्वम् । एवं घृणाद्यवग्रहेष्विप योज्यम् । तथेहावायधारणा अपि बह्वादिभिः सेतरेरवसेयाः ।

कश्चिदाह—श्रोत्रधूाणस्पर्शनरसनचतुष्टयस्य प्राप्यकारित्वात् अनिःसृतानुक्तशब्दाद्यवग्र-हेहावायधारणा न युक्ता इति: उच्यते—

अप्राप्तत्वात् । १७। कथम् ?

पिपोलिकादिवत् ।१८। यथा पिपोलिकादीनां घाणरसनदेशाप्राप्तेऽपि गुडादिद्रव्ये गन्ध-रसज्ञानम्, तच्च यैश्च याविद्भिश्चास्मदाद्यप्रत्यक्षसूक्ष्मगुडावयवैः पिपीलिकादिघाणरसनेन्द्रि- १५ ययोः भरस्परानपेक्षा प्रवृत्तिस्ततो न दोषः ।

अस्मदादीनां तदमाव इति चेत्; नः श्रुतापेक्षत्वात् । १९ । यथा भूगृहसंवर्द्धितोत्थितस्य पुंसः चक्षुरादिभिरवभासितेष्वपि घटादिषु 'घटोऽयं रूपिमदम्' इत्यादि यद्विशेषपरि-ज्ञानं तत् श्रुतापेक्षं परोपदेशापेक्षत्वात्, तथा अस्मदादीनामप्यनिःसृतानुक्तमपि 'ज्ञानविकल्प-शब्दात् यदवग्रहादिज्ञानं तत् श्रुतापेक्षम् । किञ्च,

"लब्ध्यक्षरत्वात् ।२०। श्रुतज्ञानप्रभेदरूपणायां लब्ध्यक्षरश्रुतकथनं षोढा प्रविभक्तम् । तद्यथा—\*"चक्षुःश्रोत्रघाणरसनस्पर्शनमनोलब्ध्यक्षरम्" [ ] इत्यार्ष उपदेशः । अतः चक्षुः-श्रोत्रघाणरसनस्पर्शनेन्द्रियमनोलब्ध्यक्षरसान्निध्यात् एतित्सध्यति अनिसृतानुक्तानामिष् शब्दादीनां अवग्रहादिज्ञानम् ।

यद्यवग्रहादयो बह्वादीनां कर्मणामाक्षेप्तारो<sup>८</sup> बह्वादीनि पुनर्विशेषणानि कस्येति? २५ अत आह-

# अर्थस्य ॥१७॥

चक्षुरादिविषयोऽर्थः, तस्य बङ्खादिविशेषणविशिष्टस्य अवग्रहादयो भवन्ति । इर्यात पर्यायनर्यते वा तैरित्यर्थो द्रव्यम् ।१। प्रत्यातम संबन्धिनः पर्यायान् उभयनिमित्त-वशादुत्पत्तिं प्रत्यागूर्णान् इर्यात गच्छति, अर्यते गम्यते वा तैरित्यर्थः । कः पुनरसौ ? द्रव्यम् । ३० किमर्थमिदमुच्यते –

१ पञ्चवर्णं व्यत्ति — ग्रा०, ब०, द०, मु०। पञ्चवर्णं व्या — ता०। २ —मापेक्ष — ग्रा०, ब०, द०, मु०। ३ ग्रत्राप्यध्युवस्योदाहरणमाह। ४ परस्परापेक्षा प्रवृत्तिः मू०। परस्परापेक्षावृत्तिः ग्रा०, ब०, द०, मु०। ५ भावश्रुत। ६ —ब्दाद्यव — ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ ग्रात्मनोऽर्थ- ग्रहणशक्तिलंब्धिः भावेन्द्रियम्, तद्रूपमक्षरं लब्ध्यक्षरम्, ग्रात्मज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वात्। ६ सूचकाः। ६ स्वरूप।

अर्थवचनं गुणग्रहणिनवृत्त्यर्थम् ।२। 'केचित्-'रूपादयो गुणा एवेन्द्रियैः सिन्नकृष्यन्ते तत-स्तद्ग्रहणम्' इति मन्यन्ते; तन्मतिनवृत्त्यर्थम् 'अर्थस्य' इत्युच्यते'। न हि ते रूपादयो गुणा अमूर्ता इन्द्रियसन्निकर्षमापद्यन्ते इति । 'तत्प्रचयिवशेषे सित सिन्नकर्षसंभव इति चेत्; न; गुणानां प्रचयानुपपत्तेः । सत्यपि वा प्रचये 'अर्थान्तरप्रादुर्भावाभावात् सूक्ष्मावस्थानिकमात् अग्रहणमेवेषां स्यात्। न तर्हीदानीमिदं भवति—'रूपं मया दृष्टं गन्धो वा घ्रातः' इति, भवति च; अर्थग्रहणात् तदव्यतिरेकात् तेषामिप ग्रहणोपपत्तेः।

तेषु सत्सु मितज्ञानात्मलाभात् सन्तमीप्रसङ्गः ।३। यतो विषयेषु सत्सु मितज्ञानमावि-भैवति अतः 'अर्थे' इति वाच्यम् ।

नः अनेकान्तात् ।४। नायमेकान्तोऽस्ति-'सत्यर्थे मितज्ञानं भविते' इति, यतः सत्यप्यर्थे अविनितलभवनसंभूतस्य कुमारस्योत्तीर्णमात्रस्य घटरूपादिमितिज्ञानाभावः । अथवा, नायमेका-न्तोऽस्ति, अधिकरणस्य सत्त्वात् सप्तमीप्रसङ्ग इति । कस्मात् ? तस्याविवक्षितत्वात् । विवक्षा-वशाद्धि कारकाणि भवन्ति ।

कियाकारकसंबन्धस्य विवक्षितत्वात् ।५। अवग्रहादयः कियाविशेषा उक्ताः, तेषामवश्यं केनचित् कर्मणा भवितव्यमिति 'बह्वादिविकल्पस्यार्थस्य' इत्युच्यते ।

१५ बह् वादिसामानाधिकरण्याद् बहुत्वप्रसङ्गः ।६। यतो बह्वादिरेवार्थः नातोऽन्यः, ततो बह्वादिसामान्याधिकरण्यात् 'अर्थानाम्' इति बहुत्वं प्राप्नोति ?

न वा, अनिभसम्बन्धात् । । न वैष दोषः । किं कारणम् ? अनिभसंबन्धात् । न हचस्य वह्यादिभिरभिसंबन्धः कियते । केन तर्हि ? अवग्रहादिभिः । 'कस्य' इत्युक्ते 'अर्थस्य' 'इत्यिभिसम्बध्यते, तिद्विशेषणं बह्वादिग्रहणम् ।

२० सर्वस्य वार्यमाणस्वात् ।८। अथवा, सर्वस्यार्यमाणस्यार्थत्वम्, अतो जातिप्रधानत्वान्ति-देशस्य 'अर्थस्य' इत्येकत्वनिर्देशो युक्तः ।

प्रत्येकमिसंबन्धाद्वा । ९। अथवा प्रत्येकमिसंबन्धः कियते – बहोरर्थस्य बहुविधस्या-र्थस्य इति ।

किममी अवग्रहादयः सर्वस्येन्द्रियानिन्द्रियार्थस्य भवन्ति उत कश्चिद्विषयिवशेषोऽ-२५ स्तीति ? अत् आह—

#### व्यञ्जनस्यावग्रहः ॥१८॥

ेव्यञ्जनमव्यक्तं शब्दादिजातं तस्यावग्रहो भवति । किमर्थमिदम् ? नियमार्थम्-'अवग्रह एव नेहादयः' इति । स तहर्चेवकारः कर्तव्यः ?

न वाः सामर्थ्यादवधारणप्रतीतेः अब्भक्षवत् १० । १। न • वा कर्तव्यः । किं कारणम् १ साम-थ्यादवधारणप्रतीतेः । कथम् ? अब्भक्षवत् १० । यथा न किंचिदपो न भक्षयतीति सामर्थ्यादव-

१ वैशेषिकाः । २ यावता बह्वादिरथं एव, सत्यमेव किन्तु प्रवादिपरिकल्पनानिवृत्त्यथं मर्थस्ये-त्युच्यते इत्याह । ३ रूपादीनाम् । ४ गुणादीनां म्रा०, ब०, द०, मु० । ५ सम्बन्धाभावात् । ६ म्रन्योऽर्थः म्रथन्तरं तस्य, भेदस्य घाताभावादण्नां तन्मते म्रन्यार्थप्रादुर्भावाभाव इत्यर्थः । ७ बहुत्वा-दिभि मु०, म्रा०, द०, ब० । ६ विगतमञ्जनमभिव्यक्ति-र्यस्य तद् व्यञ्जनम् । व्यज्यते मुक्यते प्राप्यत इति । व्यञ्जनमिति च व्यक्तिम्प्रक्षणयोरर्थयोर्म्रहणात् शब्दादिकं श्रोत्रादिनेन्द्रयेण प्राप्तमिप यावन्नाभिव्यक्तं तावदेव व्यञ्जनमित्युच्यते एकवारजलकणसिक्तन्त्रत्वाराववत् । १० म्रव्यक्षणवत् ता० ।

धारणं प्रतीयते—'अप एव भक्षयित' इति, तथा सर्वेषामवग्रहादीनां प्रसिद्धौ अवग्रहवचन-मवधारणार्थं विज्ञायते ।

तयोरभेदो ग्रहणाविशेषादिति चेत्; नः व्यक्ताऽव्यक्तभेदाद् अभिनवशराववत् ।२। स्यादेतत् –तयोरर्थावग्रहव्यञ्जनावग्रहयोर्नास्ति भेदः —ग्रहणाविशेषात्, न हि शब्दादिग्रहणं प्रति विशेषोऽस्तीतिः, तन्नः, किं कारणम् ? व्यक्ताव्यक्तभेदात् । व्यक्तग्रहणमर्थावग्रहः । अव्यक्त-ग्रहणं व्यञ्जनावग्रहः । कथम् ? अभिनवशराववत् । यथा सूक्ष्मजलकणिद्वत्रसिक्तः शरावो-ऽभिनवो नार्द्रीभवतिः, स एव पुनः पुनः सिच्यमानः शनैस्तम्यतिः, तथा आत्मनः शब्दादीनाम-व्यक्तग्रहणात् श्राक्षं व्यञ्जनावग्रहः, व्यक्तग्रहणमर्थावग्रहः ।

सर्वेन्द्रियाणामविशेषेण व्यञ्जनावग्रहप्रसङ्गे यत्रासंभवस्तदर्थं प्रतिषेधमाह-

#### न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् ॥१६॥

चक्षुषा अनिन्द्रियेण च व्यञ्जनावग्रहो न भवति । कुतः ?

व्यञ्जनावग्रहाभावः चक्षुर्मनसोरप्राप्यकारित्वात् ।१। यतोऽप्राप्तमर्थमविदिककं 'युक्त-सन्निकर्षविषयेऽवस्थितं बाहचप्रकाशाभिव्यक्तमुपलभते चक्षुः, मनश्चाप्राप्तम्, ततो नानयोर्व्य-ञ्जनावग्रहोऽस्ति ।

इच्छामात्रिमिति चेत्; नः सामर्थ्यात् ।२। स्यादेतत्-इच्छामात्रिमिदम्-'अप्राप्तार्थावग्राहि १५ चक्षः' इतिः; तन्नः किं कारणम् ? सामर्थ्यात् । कथं सामर्थ्यम् ? आगमतो युक्तितश्च । आगमतस्तावत् –

"पुट्ठं 'सुणेदि सद्दं अपुट्ठं 'पुण पस्सदे रूवं।
 गंधं रसं च फासं 'बद्धं पुट्ठं विजाणादि।।' [ ] इति ।

युक्तितोऽपि—
अप्राप्यकारि चक्षुः स्पृष्टानवग्रहात् । यदि प्राप्यकारि स्यात्, त्विगिन्द्रियवत् स्पृष्ट-

मञ्जनं गृह्णीयात् । न च गृह्णाति । अतो मनोवदप्राप्यकारीत्यवसेयम् ।

अत्र केचिदाहुः-प्राप्यकारि चक्षुः आवृतानवग्रहात् त्विगिन्द्रियवदिति अत्रोच्यते— ''काचाभ्रपटलस्फिटकावृतार्थावग्रहे सित अव्यापकत्वादिसद्धोः' हेतुः, वनस्पितचैतन्ये स्वापवत्'। तथा संशयहेतुः, अप्राप्यकारिण्ययस्कान्तोपुले साध्यविपक्षेऽपि दर्शनादिति । भौतिकत्वात् प्राप्य- २४ कारि चक्षुरिग्नवदिति चेत्; नः अयस्कान्तेनैव प्रत्युक्तैत्वात् । बाहचेन्द्रियत्वात् प्राप्यकारि

१ - द्वित्रिसिक्तः आ०, ब०, द०, मु०, ता०। २ शब्दादीनां व्य - आ०, ब०, द०, मु०। ३ हेतोः - मू० दि०। ४ अर्थावयहाँ प्राक् - मू० दि०। ५ युक्तं स - मु०, आ०, ब०, द०। ६ - तावत् गाथा पुट्ठं आ०, ब०, मु०। तावत् गाहा पुट्ठं, द०, ता०। आगमस्तावत् आ०, ब०, द०, मु०, मू०, ता०। ७ सुणोदि मु०, द०। ६ पुणो वि प - ता०। पुण वि प - आ०, ब०, द०, मु०। ६ पुट्ठमपुट्ठं ता०, आ०, ब०, सा०। आव० नि० गा० ५। पंचसं० १।६६। स्पृष्टं शूणोति शब्दं अर्पृष्टं पुनः पश्यित रूपम्। गन्धं रसं च स्पर्शं बद्धं स्पृष्टं विजानाति ॥ उद्धतेयम् स० स० १।१६। - सम्पा०। १० द्रष्टद्यम् - त्यायकुमु० पृ० ७५ दि० २। ११ तुलना - "काचेन अभ्रपटलेन स्फटिकेन अम्बुना चान्तरितं व्यवहितं कथं दृश्यते सप्रतिधत्वात्। काचादिव्यवहितं चक्षुनं पश्येत। तच्च पश्यतीति सिद्धान्तः।" - स्फु० अभि० पृ० ६४। १२ भागासिद्धः। १३ चेतनास्तरवः स्वापात्, न हि तष्ठषु सर्वत्र स्वापः, पत्रसंकोचलक्षणस्य तस्य द्विदलेष्वेव भावात्।

चक्षुरिति चेत्; नः द्रव्येन्द्रियोपकरणस्य भावेन्द्रियस्य प्राधान्यात् । अप्राप्यकारित्वे व्यवहिता-तिविप्रकृष्टग्रहणप्रसङ्ग इति चेत्; नः अयस्कान्तेनैव प्रत्युक्तत्वात् । अयस्कान्तोपलम् अप्राप्य लोहमाकर्षदिप न व्यवहितमाकर्षति नातिविप्रकृष्टिमिति संशयावस्थमेतदिति । अप्राप्यकारित्वे संशयविपर्ययाभाव इति चेत्; नः प्राप्यकारित्वेऽपि तदिवशेषात् ।

प्रक्तम् अनम्युपगमात् । 'न वयमभ्युपगच्छामः 'तैजसं चक्षुः' इति । तेजोलक्षणमौष्ण्यमिति कृत्वा चक्षुरिन्द्रियस्थानमुष्णं स्यात् । न च तद्देशं स्पर्शनेन्द्रियम् उष्णस्पर्शोपलम्भ दृष्टमिति । इत्रच, अतैजसं चक्षुः भासुरत्वानुपलब्धेः । अदृष्टवशादनुष्णाभासुरत्वमिति चेत्, नः अदृष्टस्य गुणत्वात्, 'अकियस्य 'भावस्वभावनिग्रहासामध्यति । 'नक्तञ्चररिमदर्शनाद् । रिक्तचच्चक्षुरिति चेत्, नः अतैजसोऽपि पुद्गलद्रव्यस्य भासुरत्वपरिणामोपपत्तेरिति"।

किञ्च, 'गतिमद्वैधम्यात्। इह यद् गतिमद्भवति न तत् सिन्नकृष्टविप्रकृष्टा वर्थाविभिन्न कालं प्राप्नोति, न च तथा चक्षुः। चक्षुहि शाखाचन्द्रमसाविभन्नकालमुपलभते, यावता कालेन शाखां प्राप्नोति तावता चन्द्रमसिमिति स्पष्टं गतिमद्वैधम्यम्, तस्मान्न गतिमच्चक्षुरिति।

यदि च प्राप्यकारि चक्षुः स्यात्ः तिमस्रायां रात्रौ दूरेऽग्नौ प्रज्वलिति तत्समी-१५ पगतद्रव्योपलम्भनं भवति कुतो नान्तरालगतद्रव्यालोचनम् ? प्रकाशाभावादिति चेत्ः नः तैजसत्वादग्न्यादिवत् सहायान्तरानपेक्षत्वप्रसङ्गात् ।

किञ्च, यदि प्राप्यकारि चक्षुः स्यात् १० सान्तराधिकग्रहणं न प्राप्नोति । नहीन्द्रिया-"न्तरिवषये गन्धादौ सान्तरग्रहणं दृष्टं नाप्यधिकग्रहणम् । अथ मतम्—वहिरधिष्ठा-नाद्वृत्तिरिन्द्रियस्य अत उपपन्नं तिद्वषयस्य सान्तराधिकग्रहणमितिः, तदयुक्तम्; यस्मान्न बहिरधिष्ठानादिन्द्रियम्, तत्र चिकित्सादिदर्शनात्, अन्यथा अधिष्ठानिषधानेऽपि ग्रहणप्रसङ्गः । मनसञ्चाबहिर्भावात् । मनसाऽधिष्ठितं हि इन्द्रियं स्वविषये व्याप्रियते, न च मनो वहिरधि-ष्ठानादिस्त, तदभावादग्रहणप्रसङ्गः । अनुवृत्तौ च संभवाभावात् विप्रकीर्णं प चक्षूरिय-समूहं कथमणुमनोऽधिष्ठास्यति ?

कश्चिदाह<sup>१५</sup>-श्रोत्रमप्राप्यकारि विप्रकृष्टविषयग्रहणादितिः; एतच्चायुक्तम्ः १९असिद्धत्वात् । २५ साध्यं तावदेतत्-विप्रकृष्टं शब्दं गृह्णाति श्रोत्रम् उत द्याणेन्द्रियवदवगाढं स्वविषयभावपरिणतं

पुद्गलद्रव्यं गृह्णाति इति । विश्रकृष्टशब्दग्रहणे च स्व कर्णान्तिर्विलगतमशकशब्दो नोपलभ्येत ।
नहीन्द्रियं किञ्चिदेकं दूरस्पृष्टिविषयग्राहि दृष्टिमिति । शाकाशगुणत्वाच्छब्दस्य स्पर्शवद्गुणत्वाभाव इति चेत्; नः अमूर्तगुणस्य आत्मगुणवत् इन्द्रियविषयत्वादर्शनादिति । प्राप्तावग्रहे
श्रोत्रस्य दिग्देशभेदविशिष्टिविषयग्रहणाभाव इति चेत्; नः शब्दपरिणतिवसर्पत्पुद्गलवेगशिक्तविशेषस्य तथाभावोपपत्तेः , सूक्ष्मत्वात् अप्रतिधातात् समन्ततः प्रवेशाच्च, सिद्धमेतत् – १
चिक्षुर्मनसी वर्जयत्वा शेषाणामिन्द्रियाणां व्यञ्जनावग्रहः, सर्वेषामिन्द्रियाणामर्थावग्रहः इति ।

मनसोऽनिन्द्रियव्यपदेशाभावः स्विवषयप्रहणे करणान्तरानपेक्षत्वाच्चक्षुर्वत् ।३। यथा चक्ष् रूपहणे करणान्तरं नापेक्षत इति इन्द्रियव्यपदेशं लभते तथा मनोऽपि गुणदोषविचारादि-स्वव्यापारे करणान्तरं नापेक्षत इतीन्द्रियं प्राप्नोति नानिन्द्रियमिति ।

न वा, अप्रत्यक्षत्वात् ।४। नवैष दोषः । किं कारणम् ? अप्रत्यक्षत्वात् । यथा चक्षुरादि १० परस्परस्यैन्द्रियकत्वात् प्रत्यक्षं न तथा मन ऐन्द्रियकम् । कुतः ? सूक्ष्मद्रव्यपरिणामात्, तस्मा-दिनिन्द्रियमित्युच्यते । अत्राह- कथमवगम्यते अप्रत्यक्षं तद् 'अस्ति' इति ?

अनुमानात्तस्याधिगमः ।५। अप्रत्यक्षाणामप्यर्थानां लोकेऽनुमानादिधगितिर्दृष्टा, यथा आदित्यस्य गितः, वनस्पतीनां च वृद्धिह्नासौ । तथा मनसोऽप्यस्तित्वमनुमानादिधगम्यते । कोऽसावनुमानः ?

्युगपज्ञानिकयानुत्पत्तिर्मनसो हेतुः ।६। सत्सु चक्षुरादिकरणेषु शक्तिमत्सु १९, सत्सु च बाहचेषु रूपादिषु, सित चानेकस्मिन् प्रयोजने यतो ज्ञानानां कियाणां च युगपदनुत्पत्तिः, तदस्ति मन इत्यनुमीयते ।

अनुस्मरणदर्शनाच्च ।७। यतः सकृद् दृष्टं श्रुतं वाऽनुस्मर्यते, अतस्तद्र्शनात्तदस्तित्वमव-सेयम् । अत्राह-एकस्यात्मनः कुतः करणभेदः ?

ज्ञस्वभावस्यापि करणभेदः अनेककलाकुशलदेवदत्तवत् ।८। यथा अनेकज्ञानिकयाशिक्त-युक्तस्यापि देवदत्तस्य करणभेदो दृश्यते—चित्रकर्मणि वर्तमानस्य वर्तिकालेखनीकूर्चिकाद्यप-करणापेक्षा, काष्ठकर्मणि वर्तमानस्य ' वासीघटमुखवृक्षादनादि' करणापेक्षा, तथा आत्मनोऽपि क्षयोपशमभेदात् ज्ञानिकयापरिणामशिक्तयुक्तस्य चक्षुराद्यनेककरणापेक्षा न विरुध्यते ।

स नामकर्मसामर्थ्यात् । ९। स एव करणभेदः नामकर्मसामर्थ्याद्वेदितव्यः १३। स कथम् ? २४ इह यदेतत् शरीरनामकर्मोदयाद्यापादितं युवनालिकासंस्थानं श्रीत्रेन्द्रियम्, एतदेव शब्दोपलब्धि-सिह्बणु नेतराणि । तथा यदेतद् घाणेन्द्रियम् अतिमुक्तकचन्द्रकसंस्थानम्, एतदेव गन्धावगम-समर्थं नेतराणि । तथा यदेतज्जिह्नेन्द्रियं क्षुरप्राकृति, एतदेव रसावगमेऽलं नान्यानि । तथा यदेतच्चक्षु-

१ -णे स्व- ता०। २ -णंप्रान्तिव- भा० २। -णंतान्तिव- मु०, द०, ब०, ज०। ३ तुलनान्यायकुमु० पृ० ६३। वैशेषिकाः -सम्पा०। ४ स्पर्शगुण- ता०। ५ तथाभावापत्तेः ग्रा०, ब०, द०, मु०,
ता०। ६ -नां वृ- श्रे०। ७ -दवगम्य ते -ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ६ कोऽसावनुमान इति भाष्यम्
(पात० महा० १।१।३) -श्र० टि०। "मन्यतेर्घीचा ग्रनुमान इति रूपम्" -पात० महा० प्र० १।१।३।
६ "युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्" -न्यायसू० १।१।१६। १० -मत्सु च बा- ग्रा०, द०, ब०,
मु०। -मत्सु सत्सु वा- श्र०, ता०। ११ वासीपुटमुख- मू०। १२ वृक्षादनो वृक्षभेदीत्यमरः। १३-व्यः
क- ग्रा०, ब, द०, मु०, मू०।

रिन्द्रियं मसूरिकाकारं कृष्णताराधिष्ठानं तदेव रूपाविष्करणेऽलं नेतराणि इति ।

एवमोभिनिबोधिकं द्रव्यक्षेत्रकालभावैरवसेयम् । द्रव्यतो मितज्ञानी सर्वद्रव्याण्यसर्व-पर्यायाण्युपदेशेन जानाति । क्षेत्रत उपदेशेन सर्वक्षेत्राणि जानाति । अथवा क्षेत्रं विपयः । चक्षुषः क्षेत्रं सप्तचत्वारिशद्योजनसहस्राणि त्रिषष्टचिक्षके च द्वे योजनशते योजनस्य चैकवि-शतिः षष्टिभागाः । श्रोत्रस्य क्षेत्रं द्वादश योजनानि । घ्राणरसनस्पर्शनानां नवयोजनानि । कालत उपदेशेन सर्वकालं जानाति । भावत उपदेशेन जीवादीनामौदयिकादीन् भावान् जानाति । रतत् सामान्यादेकम् । इन्द्रियानिन्द्रियभेदाद् द्विया । अवग्रहादिभेदाच्चतुर्घा । तैरिन्द्रियगुणि-तैश्चतुर्विशतिविधम् । तैरेव व्यञ्जनावग्रहाधिकैरष्टाविशतिविधम् । तैरेव मूलभङ्गाधिकैद्रव्या-दिसहितैर्वा द्वात्रिशद्विधम् । त एते त्रयो विकल्पा बह्वादिभिः पङ्भिरितरानपेक्षैर्गुणिताः १० चतुश्चत्वारिशं शतम् अष्टषष्टंचुत्तरं शतम् द्वानवत्यिधकं शतमिति च भवन्ति । त एव बह्वादिभिद्वीदशिभर्गुणिता द्वे शते अष्टाशीत्युत्तरे, त्रीणि शतानि षट्त्रिशानि, चतुरशीत्य-धिकानि त्रीणि शतानि च भवन्ति ।

आह—व्यञ्जनावग्रहे बह्वाद्यभावः । कस्मात् ? अव्यक्तत्वात् । उच्यते—अवग्रहवत् तित्सद्धिः । यथा अव्यक्तग्रहणमवग्रहः तथा बह्वादिविकल्पोप्यव्यक्तरूपेणैव वेदितव्यः । अथाऽ-१५ निःसृते कथम् ? तत्रापि ये च यावन्तश्च पुद्गलाः सूक्ष्माः निःसृताः सन्ति, सूक्ष्मास्तु साधारणैर्नभ गृहचन्ते, तेषामिन्द्रियस्थानावगाहनम् अनिःसृतव्यञ्जनावग्रहः ।

परोक्षे द्वैविध्ये सत्युपक्लृप्तलक्षणविकल्प<sup>६</sup>मतिज्ञानविधर्मि यद् द्वितीयमपदिप्टं तित्कन्नि-मित्तं कतिविधं चेति ? उच्यते—

## श्रुतं मतिपूर्वं हि-अनेकद्वादशमेदम् ॥२०॥

श्रुतशब्दो<sup>८</sup> जहत्स्वार्थवृत्ती रूढिवशात् कुशलशब्दवत् ।१। यथा कुशलशब्दः कुशलवन कियां प्रतीत्य व्युत्पादितः तद्धित्वा सर्वत्र पर्यवदाते वर्तते, तथा श्रुतशब्दोऽपि श्रवणम्-पादाय व्युत्पादितो रूढिवशात् कस्मिश्चिज्ज्ञानिवशेषे वर्तते ।

कार्यप्रतिपालनात् पूरणाद्वा पूर्वं कारणम् ।२। रिकार्यं पालयति पूरयतीति वा पूर्वं ३० कारणं लिङ्गं निमित्तमित्यनर्थान्तरम् । मितज्ञानं व्याख्यातं तत्पूर्वमस्येतिरिमतिपूर्वं 'मित-कार्रणम्' इत्यर्थः ।

मितपूर्वकत्वे श्रुतस्य तदात्मकत्वप्रसङ्गो घटवत्, अतदात्मकत्वे वा तत्पूर्वकत्वा-भावः।३। किञ्चदाह-मितपूर्वे श्रुतं तदिप मत्यात्मकं प्राप्नोति, कारणगुणानुविधानं हि कार्यं दृष्टं यथा मृन्निमित्तो घटो मृदात्मकः। अथाऽतदात्मकिमध्यते, तत्पूर्वकत्वं तिहि तस्य हीयते इति।

१ एक्कच उक्कं च उवीसट्ठवीसं च तिष्पांड किच्चा । इगिछ्डबारसगुणि दे मदिणाणे होंति ठाणाणि।। २ द्विविधम् न ता० । ३ अल्पादिसेतरानपेकः। ४ भविति ता०, अ०, मू०, द० । ५ पुरुषः । ६ न्त्यं म न ता०, मू० । ७ न्यमुपिदिष्टं आ०, ब, द०, मु०। ८ न्ब्दोऽज न ता०, अ०। ६ प्रौढे न ता० टि०, अ० टि०। १० मित्यूवं लक्षणे । ११ श्रुतस्य प्रमाणक्ष्पम् । १२ मित्यूवं म न ता० । १३ नणकमि आ०, ब०, द०, मु०। १४ न्त्मकस्विम्छ्यते आ०, ब०, द०, ता०, मु०।

न वा, निमित्तमात्रत्वादृण्डादिवत् ।४। न वैष दोषः । किं कारणम् ? निमित्तमात्र-त्वाद् दण्डादिवत् । यथा मृदः स्वयमन्तर्घटभवनपरिणामाभिमुख्ये, दण्डचक्रपौरुषेयप्रयत्नादि निमित्तमात्रं भवति, 'यतः सत्स्विप दण्डादिनिमित्तेषु शर्करादिप्रचितो मृत्पिण्डः स्वयमन्तर्घटभवनपरिणामनिरुत्सुकत्वान्न घटीभवति, 'अतो मृत्पिण्ड एव बाह्यदण्डादिनिमित्तापेक्ष आभ्य- न्तरपरिणामसान्निध्याद् घटो भवति न दण्डादयः, इति दण्डादीनां निमित्तमात्रत्वम् । तथा पर्यायिपर्याययोः स्यादन्यत्वाद् आत्मनः स्वयमन्तःश्रुतभवनपरिणामाभिमुख्ये मितज्ञानं निमित्तन्मात्रं भवति, यतः सत्यिप सम्यग्दृष्टेः श्रोत्रेन्द्रियवलाधाने बाह्याचार्यपदार्थोपदेशसन्निधाने च श्रुतज्ञानावरणोदयवशीकृतस्य स्वयमन्तःश्रुतभवनिरुत्तस्त्रकृतवादात्मनो न श्रुतं भवति, अतो बाह्यमित्ज्ञान।दिनिमित्तापेक्ष आत्मैव आभ्यन्तरश्रुतज्ञानावरणक्षयोपश्मापादितश्रुत-भवनपरिणामाभिमुख्यात् 'श्रुतोभवति, न मितज्ञानस्य श्रुतोभवनमस्ति, तस्य निमित्तमात्रत्वात्' । १०

अनेकान्ताच्च ।५। नायमेकान्तोऽस्ति—'कारणसदृशमेव कार्यम्' इति । कुतः ? तत्रापि सप्तभङ्गीसंभवात् । कथम् ? घटवत् । यथा घटः कारणेन मृत्पिण्डेन स्यात्सदृशः, स्यान्न सदृश इत्यादि' । मृद्द्रव्याजीवानुपयोगाद्यादेशात् स्यात्सदृशः, पिण्डघटसंस्थानादिपर्यायादेशात् स्यान्न सदृशः । पूर्ववदुत्तरे च भङ्गा नेतव्याः । यस्यैकान्तेन कारणानुरूपं कार्यम्, तस्य 'घट-पिण्डशिविकादिपर्याया उपालभ्यन्ते । किञ्च, घटेन जलधारणादिव्यापारो न क्रियेत मृत्पिण्डे २० तददर्शनात् । अपि च, मृत्पिण्डस्य घटत्वेन परिणामवद् घटस्यापि घटत्वेन परिणामः स्यात्, एकान्तसदृशत्वात् । न चैवं भवति । अतो नैकान्तेन कारणसदृशत्वम् । तथा श्रुतं सामान्या-देशात् स्यात्कारणसदृशं यतो मतिरपि ज्ञानं श्रुतमपि । अव्यवहिताभिमुखग्रहण-नानाप्रकारार्थ-प्रकृत्वणसामर्थ्यादिपर्यायादेशात् स्यान्न कारणसदृशम् । पूर्ववदुत्तरे च भङ्गा नेतव्याः ।

श्रोत्रमितपूर्वस्यैव श्रुतत्वप्रसङ्गस्तदर्थत्वादिति चेत्; नः उक्तत्वात् ।६। स्यादेतत् - २५ श्रोत्रमितपूर्वस्यैव ११ श्रुतत्वं प्राप्नोति । कृतः ? तदर्थत्वात् । श्रुत्वा अवधारणाद्धि श्रुतमित्युच्यते, तेन चक्षुरादिमितपूर्वस्य ११ श्रुतत्वं न प्राप्नोतिः; तन्नः, कि कारणम् ? १९ उक्तमेतत् - १श्रुतशब्दोऽयं रूढिशब्दः १ इति । रूढिशब्दाश्च स्वोतपत्ति १ निमित्तित्रयानपेक्षाः प्रवर्तन्त इति सर्वमितपूर्वस्य श्रुतत्वसिद्धिर्भवति ।

आदिमतोऽन्तवस्वात् श्रुतस्याऽनादिनिधनत्वानुपपित्तिरिति चेत्; नः द्रव्यादिसामान्यापेक्षया ३० तित्सद्धेः १७१ स्यादेतत् –श्रुतस्य आदिमत्त्वमभ्युपगतम् – 'मितपूर्वम्' इति वचनात्, आदिमतश्च लोके अन्तवत्त्वं दृष्टम्, तत आद्यन्तसंभवाद् 'अनादिनिधनं श्रुतम्' इति व्याहन्यते, ततश्च पुरुषकृतित्वादप्रामाण्यं स्यादितिः, नैष दोषः; द्रव्यादिसामान्यापेक्षया तत्तिसद्धेः '। द्रव्यक्षेत्र-कालभावानां विशेषस्याविवक्षायां श्रुतम् 'अनादिनिधनम्' इत्युच्यते, न हि केनचित्पुरुषेण क्वचित् कदाचित् कथिन्चदुत्पेक्षितमिति । तेषामेव विशेषापेक्षया आदिरन्तश्च संभवतीति मितपूर्व- ३४

१ पूर्वोक्तवाक्यमेव विवृण्वन्नाह यत इति । २ ततो श्र०। ३ ततो श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ श्रुतं भ- श्रा०, ब०, मु०। ५ दण्डादिवत्। ६ -िद इति मृ- श्रा०, ब०, द०, मु०। ७ घटे पिण्ड- मू०। ६ -या उपल- ता, द०, श्रा०। -या न उपल- मु०। ६ निराक्रियन्ते -श्र० टि०। घटिपिण्डिशिवकादयः पृथक् पर्याया न स्युरित्यर्थः, सर्वे मृतिपण्डात्मका एव भवेयुः -सम्पा०। १० -त्तरे भ- श्रा०, द०, ब०, मु०, ता०। ११ -र्वकस्यैव श्रा०, ता०, द०। १२ -र्वकस्यैव श्रु -श्रा०, द०, ब०, मु०। १३ उक्तमेव श्रु- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०, श्र०। १४ -ित्तिक्रिया- मु०, ग्रा०, स०, द०। १५ -ित्तिक्रिया- मु०, ग्रा०, त०, द०।

मित्युच्यते । यथा अङ्कुरो 'बीजपूर्वः, स च सन्तानापेक्षया अनादिनिधन इति । 'न चाऽपुरुष-कृतित्वं प्रामाण्यकारणम्; चौर्याद्युपदेशस्यास्मर्यमाणकर्तृ कस्य प्रामाण्यप्रसङ्गात् । अनित्यस्य च प्रत्यक्षादेः प्रामाण्ये को विरोधः ?

सम्यक्त्वोत्पत्तौ युगपन्मितश्रुतोत्पत्तेर्मितपूर्वकत्वाभाव इति चेत्; नः सम्यक्त्वस्य १ तदपेक्षत्वात् ।८। स्यान्मतम् – मत्यज्ञानश्रुताज्ञानयोः प्रथमसम्यक्तवोत्पत्तौ युगपज्ज्ञानपरिणामात् मितपूर्वकत्वं श्रुतस्य नोपपद्यत इतिः, तन्नः, किं कारणम् ? सम्यक्त्वस्य तदपेक्षत्वात् । तयोहि सम्यक्त्वं सम्यग्दर्शनोत्पत्तौ युगपद्भवति 'आत्मलाभस्तु क्रमवान्, इति मितपूर्वकत्वं युक्तं पितापुत्रवत् ।

मितपूर्वकत्वाविशेषात् श्रुताविशेष इति चेत्; नः कारणभेदात्त द्भेदिक्षः ।९। स्यादेतत् — १० सर्वेषां प्राणिनां श्रुतमविशिष्टः प्राप्नोति । कुतः ? कारणाविशेषात् । मितपूर्वत्वं हि कारणमिष्टम्, तच्च सर्वेषामविशिष्टमिति । तन्नः, कि कारणम् ? कारणभेदात्त द्भेदिसिद्धेः । प्रतिपुरुषं हि मितश्रुतावरणक्षयोपशमो बहुधा भिन्नः त द्भेदाद् बाह्चिनिमित्तभेदाच्च श्रुतस्य प्रकर्षाप्रकर्षयोगो भवति मितपूर्वकत्वाविशेषेऽपि ।

श्रुतात् श्रुतप्रतिपत्तेलंक्षणाव्याप्तिरिति चेत्; नः तस्योपचारतो मितत्विसिद्धेः ।१०।
११ स्यान्मतम् — यदा शब्दपरिणतपुद्गलस्कन्धादाहितवर्णपदवाक्यादिभावात् चक्षुरादिविषयाच्च
आद्यश्रुतिविषयभावमापन्नाद् अविनाभाविनः कृतसङ्गीतिर्जनो घटाज्जलधारणादिकार्यसंबन्ध्यन्तरं प्रतिपद्यते धूमादेर्वाञ्जन्यादिद्रव्यम्, तदा श्रुतात् श्रुतप्रतिपत्तिरिति कृत्वा भितिपूर्वलक्षणमव्यापीतिः; तन्नः किं कारणम् ? तस्योपचारतो मितत्विसिद्धेः । मितपूर्वः हि श्रुतं
क्वचित् भितिः इत्यपचर्यते । अथवा, व्यवहिते पूर्वशब्दो वर्तते, तद्यथा भूवं मथुरायाः पाटलि२० पुत्रम् इति । ततः साक्षान्मितपूर्वः परम्परया वा भितपूर्वमिप मितपूर्वग्रहणेन गृहचते ।

भेदशब्दस्य प्रत्येकं परिसमाप्तिर्भुजिवत् ।११। यथा 'देवदत्तजिनदत्तगुरुदत्ता भोज्य-न्ताम्' इति भुजिः प्रत्येकं परिसमाप्यते तथेहापि भेदशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते – द्विभेदमनेकभेदं

द्वादशभेदं च इति । तत्राङ्गप्रविष्टमङ्गबाह्यं चेति द्विविधम् ।

अङ्गप्रविष्टमाचारादिद्वादशभेदं बुद्धचितशर्याद्वयुक्तगणधरानुस्मृतग्रन्थरचनम् ।१२।
भगवदर्हत्सर्वज्ञहिमवित्रगंतवाग्गङगाऽर्थविमलसिललप्रक्षालितान्तः करणेः बुद्धचितशर्यद्वियुक्तैर्गणधरेरनुस्मृतग्रन्थरचनम् आचारादिद्वादशिवधमङगप्रविष्टमित्युच्यते । तद्यथा—आचारः,
सूत्रकृतम्, स्थानम्, समवायः, व्याख्याप्रज्ञितः, ज्ञौतृधर्मकथा, उपासकाध्ययनम्, अन्तकृद्दशा, अनुत्तरौपपादिकदशा, प्रश्नव्याकरणम्, विपाकसूत्रम्, दृष्टिवाद इति । आचारे चर्या-

१ बीजपूर्वकः मु०, ता०। २ न वा पुरुषकृतित्वमप्रामाण्यका न आ०, द०, ब०, मु०। तुलना स०, स०१।२०। "तस्मादपौरुषेयत्वे स्यादन्योप्यनराश्रयः। म्लेच्छादिव्यवहाराणां नास्तिक्यवचसा-मिषा। ग्रनादित्वाद् भवेदेवं " " – प्रमाणवा० ३।२४५। ३ समीचीनत्वम्। ४ उत्पत्तिः। ५ मितपूर्वकत्वं श्र०, द०। ६ 'मितपूर्वकत्वाविशेषि' इति श्र० प्रतौ 'श्रुतम्च्छुत' इत्यादि वार्तिक एव सम्मिलितः। ७ कृतसंगति - ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ५ मितपूर्वं ल श्र०। ६ तथा चुक्तम् - मितपूर्वं श्रुतं दक्षर्वचारात् मितमंता। मितपूर्वं ततः सर्वं श्रुतं त्रेयं विचक्षणेरिति। ग्रिप च, ग्रर्था-दर्थान्तरं ज्ञानं मितपूर्वं मतं भवेत्। शाब्दं तिल्लङ्गजं चात्र द्वचनेकद्वादशभेदकम्।। १० साक्षान्मित पूर्वमिव परम्परया मितपूर्वमिष इत्यर्थः। वा शब्द हवार्थः।

विधानं शुद्धचष्टकपञ्चसमितित्रिगुप्तिविकल्पं कथ्यते । सूत्रकृते ज्ञानविनयप्रज्ञापना कल्पाक-ल्प्यच्छेदोपस्थापना व्यवहारधर्मिकयाः प्ररूप्यन्ते । स्थाने अनेकाश्रयाणामर्थानां निर्णयः कियते ।

'समवाये सर्वपदार्थानां समवायिक्चन्त्यते'। स चतुर्वियः—द्रव्यक्षेत्रकालभाव-विकल्पैः। तत्र धर्माऽधर्मास्तिकायलोकाकाशैकजीवानां तुल्याऽसंख्येयप्रदेशत्वात् एकेन प्रमाणेन द्रव्याणां समवायनाद् द्रव्यसमवायः। जम्बूद्रीपसर्वार्थसिद्धच प्रतिष्ठाननरकनन्दीक्वरैकवापीनां तुल्ययोजनशतसहस्रविष्कम्भप्रमाणेन क्षेत्रसमवायनात् क्षेत्रसमवायः। उत्सर्पिण्यवस्पिण्यो-स्तुल्यदशसागरोपमकोटिकोटिप्रमाणात् कालसमवायनात् कालसमवायः । क्षायिकसम्य-क्त्वकेवलज्ञानकेवलदर्शनयथाख्यातचारित्राणां यो भावः तदनुभवस्य तुल्यानन्तप्रमाणत्वात् भावसमवायनाद् भावसमवायः।

व्याख्यात्रज्ञप्तौ पिटव्याकरणसहस्राणि पित्र पिकमिस्त जीवः, नास्ति द्रियेवमादीनि १० निक्प्यन्ते । धित्र विक्याकरणसहस्राणि । धित्र विक्याक्य पित्र । उपासकाव्ययने पित्र अन्तर्भ । संसारस्यान्तः कृतो येस्ते अन्तर्भतः । निममतङ्ग्रासोमिलरामपुत्रसुदर्श-नयम पित्र लिक्ष्य कि स्वात्र कि स्वात्य कि स्वात्र कि स्वात्र कि स्वात्र कि स्वात्र कि स्वात्य कि स्वात्य कि स्वात्र कि स्वात्र

१ स्राचारे अष्टादशसहस्र (१८०००) पदैः। २ योग्यायोग्य। ३ षट्तिशतसहस्र (३६०००) पदैः । ४ तिष्ठन्त्यस्मिन् एकाद्येकोत्तराणि स्थानानीति स्थानम् । ५ स्थाने द्वाचत्वारिशन्सहस्र-(४२०००) पदैः । ६ सं संग्रहेण सादृश्यसामान्येन प्रवेयन्ते ज्ञायन्ते जीवादिपदार्था द्रव्यक्षेत्र-कालभावानाश्रित्य, तस्मिन्निति। संग्रहनयेन, स एक एवात्मा, व्यवहारनयेन संसारी मुक्तक्वेति द्विविकल्पः उत्पादन्ययधौन्य इति त्रिलक्षणः इत्यादीनि जीवस्य। सामान्यार्पणया एक एव पृदेगलः, विशेषार्पणया ग्रणुस्कन्धभेदात् द्वितयः इत्यादीनि पुद्गलादीनाञ्चैकाद्येकोत्तरस्थानानि प्ररूप्यन्ते । ७ समनाये एकलक्षचतुःषिट्ट (१६४०००) पदैः । ८ -द्ध्यर्थप्रा ग्रा०, ब०, मु० । सप्तमपृथिवी-६ स्रथवा प्रथमपृथिवीनारकभावनव्यन्तराणां जघन्यायूंषि सदृशानीयत्यादि योज्यम् । १० पर्यायः । ११ प्रश्ने । १२ द्विलक्षाब्टाविशतिसहस्य (२२८०००) पदैः किमस्ति जीवः कि नास्ति जीवः किमेको जीवः किमनेको जीवः कि नित्यो जीवः किमनित्यो जीवः इत्यादीनि षष्टि-सहस्रसंख्यानि भगवदर्हत्तीर्थंकरसिन्नघौ गणधरदेवप्रश्नवाक्यानि निरूप्यन्ते । १३ पञ्चलक्षषट्पञ्चा-शत्सहस्र (४५६०००) पदैः । १४ तीर्थकरोक्तं गणधरपृष्टास्तित्वादिस्वरूपम् चऋवत्यदिनां धर्मानुब-न्धिकयोपकयानाञ्च कथनम् । १५ कथोपकथा । १६ एकादशलक्षसप्ततिसहस्र (११७०००) पर्दः श्रावकाचारिकयामन्त्राणां निरूपणम् । १७ –यमवात्मीकवलीकनिष्क- मु० । १८ ग्रन्तकृद्दशायां त्रयोविशतिलक्षाष्टाबिशतिसहस्र (२३२८०००) पर्दः । १६ -स धन्य- ग्रा०, ब०, मु० । २० ग्रनु-त्तरौपपादिकदशायां द्विनवतिलक्षचतुश्चत्वारिशत्सहस्य (६२४४०००) पदैः।

प्रश्नानां व्याकरणं प्रश्नव्याकरणम्, तस्मिल्लौकिकवैदिकानामर्थानां निर्णयः । विपाकसूत्रे सुकृतदुःकृतानां विपाकश्चिन्त्यते ।

द्वादशमझगं दृष्टिवाद इति । कौत्कलकाणे विद्धि-कौशिक-हरिस्मश्रु-मांछिपक
रोमश-हारीत-मुण्डाश्वलायनादीनां क्रियावाददृष्टीनामशीतिशतम्, मरीचिकुमार-किपलोलूकगार्य-व्याघ्रभूति-वाद्वलि-माठर-मौद्गल्यायनादीनामिक्रयावाददृष्टीनां चतुरशीतिः, साकल्यवल्कल-कुथुमि-सात्यमुग्नि-नारायण-कठ-माध्यन्दिन-मौद-पैप्पलाद - वादराय णाम्बष्ठि - कृदौविकायन-वसु-जैमिन्यादीनामज्ञानिकुदृष्टीनां सप्तषिटः, विशष्ठ-पाराशर-जनुकणि-वाल्मीिक
'रौमहिषिणिसत्यदत्त-व्यासैलापुत्रौपमन्यवैन्द्रदत्तायस्थूणादीनां वैनियकदृष्टीनां द्वात्रिशत् ।
एषां दृष्टिशतानां त्रयाणां त्रिषष्टचुत्तराणां प्ररूपणं निग्रहश्च दृष्टिवादे कियते ।
'स प्रञ्चिवधः-परिकर्म सूत्रं प्रथमानुयोगः 'पूर्वगतं चूलिका चेति ।

तत्र पूर्वगतं चतुर्दशप्रकारम्-उत्पादपूर्वम् अग्रायणं वीर्यप्रवादम् अस्तिनास्तिप्रवादं ज्ञानप्रवादं सत्यप्रवादम् आत्मप्रवादं कर्मप्रवादं र प्रत्याख्याननामधेयं विद्यानुवादं कल्याणनाम-धेयं प्राणावायं क्रियाविशालं लोकबिन्दुसारमिति । कालपुद्गलजीवादीनां यदा यत्र यथा च पर्यायेणोत्पादो वर्ण्यते तदुत्पादपूर्वम् ११ । क्रियावादादीनां प्रक्रिया १९ अग्राणीव अङगादीनां स्वसमय-

१ प्रश्नव्याकरणे त्रिनवतिलक्षषोडशसहस्य ( ६३१६०००) पदैः । दूतप्रश्नमुद्दिश्य नष्टमुष्टिचिन्तादिकं शिष्यप्रश्नमृद्दिश्य श्राक्षेपणी-विक्षेपिणी संवेजनी-निर्वेजनी चेति चतुर्णा कथानाम् । २ विपाकसूत्रे एक-कोटि-चतुरशीतिलक्ष (१८४०००००) पदैः । एतेषां विशेषस्वरूपपरिज्ञानाय द्रष्टव्यम्- घ० टी० सं० पृ० १०८-१२२ । जयघ० प्र० १३-६४, १२२-१३२ । ३ दृष्टिवादस्वरूनिर्घारणाय द्रष्टव्यम्- ध० टी० सं० पू० १०५-१२२ । जयध० पू० ६४-६६, १३२-१४५ । ४ -काण्ठेवि- ऋा०, ब०, मू० । काण्वेवि- द०। ५ -णौम्बरीशस्विष्टिकृदैतिकायन- श्र०। -णाम्बष्ठिकृदैलिकायन ता०। -णास्वि-िहटक्यदैतिकायन- द०। ६ -रोर्माषस- ग्रा०, ब० द० मु०। ७ दृष्टिवादः। ८ तत्र परिकर्म पञ्चिवधम् - चन्द्रप्रज्ञिप्तः, सूर्यप्रज्ञिप्तः जम्बृद्धोपप्रज्ञिप्तः, द्वीपसागरप्रज्ञिप्तः, व्याख्याप्रज्ञिप्तश्चेति । तत्र चन्द्र प्रज्ञप्तिः षर्त्रिशल्लक्षपञ्चसहस्र (३६०५०००) पदैः चन्द्रस्य विमानायुःपरिवार्राद्धगमनवृद्धिहानिसाकारग्रह-णादीनि वर्णयति । सूर्यप्रज्ञप्तिः पञ्चलक्षत्रिसहस्र (५०३०००) पदैः सूर्यस्यायुर्मण्डलपरिवार्रद्विगमन-प्रमाणग्रहणादीनि वर्णयति । जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिः त्रिलक्षपञ्चीवशतिसहस्र (३२५०००) पदैः जम्बूद्वीप-गतमेरुकुलशैल ह्रदवर्षवेदिकावनषण्डव्यन्तरावासादीन् वर्णयति । द्वीपसागरप्रज्ञप्तिः द्विपञ्चाषल्लक्षषद्-(५२३६०००) पदैः ग्रसंख्यातद्वीपसागरस्वरूपं वर्णयति । व्याख्याप्रज्ञप्तिःचतुरकी-तिलक्षषट्त्रिंशत्सहस्र (८४३६००००) पदेः रूप्यरूपिजीवादिद्रन्यस्वरूपं कथयति । सूत्रम् ग्रष्टाशीति-लक्षपदैः जीवः अबन्धकः अकर्ता निर्गुणः अभोक्ता स्वप्रकाशकः .... छत्पादव्ययध्रुवयलक्षणवस्त्वादीनि वर्णयति । " चूलिका पञ्चिवधान तत्र जलगता द्विकोटिनवलक्षनवाज्ञीतिसहस्रद्विज्ञत (२००६८६२००) पदैः जलस्तम्भनजलगमनाग्निस्तम्भनभक्षणाशनप्रवेशनादिकारणमन्त्रतन्त्रतपश्चरणादीनि वर्णयति । स्थलगता तावद्भिः (२००६८६२००) पदैः मेरुकुलशैलभूम्यादिषु प्रवेशनशोधगमनादिकारणमन्त्रतन्त्रतपश्चरणादीनि वर्णयति । मायागता तावद्भिः पदैः मायारूपेन्द्रजलविकिया कारणमन्त्रतपश्चरणादीनि वर्णयति । स्राकाशगता तावद्भिः पदेः स्राकाशगमनकारणमः त्रतन्त्रतपश्चरणादीनि वर्णयति । रूपगता तावद्भिः पदैः सिंह-गजतुरगतरुनरहंसादिरूपपरावर्तनकारणमन्त्रतन्त्रतपश्चरणादीवि चित्रकाष्ठलेप्योत्वातनादिलक्षणघात्वाद-रसवादलान्यवादादीनि च वर्णयति इति शास्त्रान्तरे (धवलादिषु)कथितम् । ६ पूर्वकृतम् ता०, श्र० । १० – दंच प्र- ब०, मु०, मू०, ता०, श्र०, द० । ११ एककोटि (१००००००) पदम् । १२ ग्रग्नायणी-चाङ्कादोनां स्वसमवाय- ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰। "ग्रग्रस्य द्वादशाङ्गेषु प्रधानमूलस्य वस्तुनः ग्रयनं ज्ञानमग्रा-यणं तत्त्रयोजनमग्रायणीयम् ।" –गो० जीव० जी० गा० ३६५ । जयध० पु० १४० टि० । –सम्पा०

विषयश्च यत्र ख्यापितस्तदग्रायणम् । छद्मस्थकेविलनां वीर्यं सुरेन्द्रदैत्याधिपानां ऋद्धयो नरेन्द्र-चक्रधरबलदेवानां च वीर्यलाभो द्रव्याणां सम्यक्त्वलक्षणं च यत्राभिहितं तद्वीर्यप्रवादम् । पञ्चानामस्तिकायानामर्थो नयानां चानेकपर्यायैः 'इदमस्तीदं नास्ति' इति च कात्स्न्येन यत्राव-भासितं तदस्तिनास्तिप्रवादम् । अथवा, षण्णामिष द्रव्याणां भावाभावपर्यायविधिना स्वपर-पर्यायाभ्याम् उभयनयवशीकृताभ्याम् अपितानिपतसिद्धाभ्यां यत्र निरूपणं तदस्तिनास्ति- ५ प्रवादम् । पञ्चानामिष ज्ञानानां प्रादुर्भावविषयायतनानां ज्ञानिनाम् अज्ञानिनामिन्द्रियाणां च प्राधान्येन यत्र विभागो विभावितः तज्ज्ञानप्रवादम् ।

वाग्गुप्तिसंस्कारकारणप्रयोगो द्वादशधा भाषा वक्तारश्चानेकप्रकारमृषाभिधानं दश-प्रकारश्च सत्यसद्भावो यत्र प्ररूपितः तत् सत्यप्रवादम् । वाग्गुप्तिर्वक्ष्यमाणा । वाक्संस्कार-कारणानि शिरःकण्ठादीनि अष्टौ स्थानानि । वाक्प्रयोगः शुभेतरलक्षणो वक्ष्यते ।

अभ्याख्यानकलहपैशु<sup>र</sup>न्यासंबद्धप्रलापरत्यरत्युपिधिनकृत्यप्रणितमोषसम्यद्धिमिध्यादर्शना्तिमका भाषा द्वादशधा । हिंसादेः कर्मणः कर्तुविरतस्य विरताविरतस्य वाऽयमस्य कर्तेत्यभिधानम् अभ्याख्यानम् । कलहः प्रतीतः । पृष्ठतो दोषाविष्करणं पैशुन्यम् । धर्मार्थकाममोक्षाऽसंबद्धाः
वाण् असंबद्धप्रलापः । शब्दादिविषयदेशादिषु रत्युत्पादिका रितवाक् । तेष्वेवारत्युत्पादिकाः
अरितवाक् । यां वाचं श्रुत्वा परिग्रहार्जनरक्षणादिष्वासज्यते सोपिधवाक् । विणग्व्यवहारे
यामवधार्यं निकृतिप्रवण आत्मा भवित सा 'निकृतिवाक् । यां श्रुत्वा तपोविज्ञानाधिकेष्विप न
प्रणमित सा अप्रणितवाक् । यां श्रुत्वा स्तेये वर्तते सा मोषवाक् । सम्यद्भागंस्योपदेष्ट्री
सा सम्यग्दर्शनवाक् । तिद्वपरीता मिथ्यादर्शनवाक् । वक्तारक्च आविष्कृतवक्तृत्वपर्यायाः
द्वीन्द्रियादयः । द्रव्यक्षेत्रकालभावाश्रयमनेकप्रकारमनृतम् ।

दशिवधः सत्यसद्भावः— नाम-रूप-स्थापना-प्रतीत्य-संवृति-संग्रोजना-जनपद-देश-भाव- २० समयसत्यभेदेन । तत्र सचेतनेतरद्रव्यस्यासत्यप्यथे यद्वचवहाराथे संज्ञाकरणं तन्नामसत्यम्, इन्द्र इत्यादि । यदर्थासिन्नधानेऽपि रूपमात्रणोच्यते तद्रूपसत्यम्, यथा चित्रपुरुषादिषु असत्यपि चैतन्योपयागादावर्थे पुरुष इत्यादि । असत्यप्यथे यत्कार्यार्थे स्थापितं द्यूताक्षनिक्षेपादिषु तत् स्थापनासत्यम् । आदिमदनादिमदौपशिमकादीन् भावान् प्रतीत्य यद्वचनं तत् प्रतीत्यसत्यम् । यत्लोके संवृत्या नीतं वचस्तत् संवृतिसत्यं यथा पृथिव्याद्यनेककारणत्वेऽपि सित 'पद्धके जातं २४ पद्धकाकम्' इत्यादि । धूपचूर्णवासानुलेपनप्रवर्षादिषु पद्य-मकर-हंस-सर्वतोभद्र-कौञ्च-व्यूहादिषु वा सचेतनेतरद्रव्याणां यथा भागिकधिसन्निवेशादिभावकं यद्वचस्तत् संयोजनासत्यम् । 'द्धात्रिशज्जनपदेष्वार्यानार्यभेदेषु धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रापकं यद्वचः तत् जनपदसत्यम् । ग्रामनगरराजगणपाखण्डजातिकुलादिधर्माणामुपदेष्ट् यद्वचः द्वद् देशसत्यम् । छद्यस्थज्ञानस्य द्रव्ययाथात्म्यादर्शनेऽपि संयतस्य संयतासंयतस्य वा स्वगुणपरिपालनार्थे प्रासुकमिदमप्रासुकमि- ३० त्यादि यद्वचः तत् भावसत्यम् । प्रतिनिर्यतेषट्तयद्रव्यपर्यायाणामागमगम्यानां याथात्म्याविष्करणं यद्वचः तत् समयसत्यम् ।

१ स्रग्रायणीयपूर्वं षण्णवित्तलक्ष (६६००००) पदम् । २ सप्तित्तलक्ष (७००००००) पदम् । ३ षिटलक्ष (६००००००) पदम् । ४ स्थान । ४ एकोनकोटि (६६६६६६६) पदम् । ६ षडुत्तरै-ककोटि (१००००००६) पदम् । ७ "ग्रष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कष्ठःशिरस्तथा । जिह्वामूलञ्च दन्ताइच नासिकौष्ठौ च तालु च ॥" –पाणिनिश्चि० इलो० १३ । ८ –न्याबद्धप्र–ता०, श्र०, मू० । ६ वञ्चना । १० द्वात्रिशत्सहस्रजन- ग्रा०, ब०, द० ।

'यत्रात्मनोऽस्तित्वनास्तित्वनित्यत्वानित्यत्वकर्तृं त्वभोक्तृत्वादयो धर्माः पङ्जीव-निकायभेदाश्च युक्तितो निर्दिष्टाः तदात्मप्रवादम् । बन्धोदयोपशमनिर्जरापर्याया अनुभव-प्रदेशाधिकरणानि स्थितिश्च जघन्यमध्यमोत्कृष्टा येत्र निद्श्यते • व्रत-नियम-प्रतिक्रमण-प्रतिलेखन-तपः-कल्पोपसर्गाचार-प्रतिमा - विरा नाराधनाविशुद्धचुपक्रमाः श्रामण्यकारणं च परिमितापरिमितद्रव्यभावप्रत्याख्यानं च 'यत्राख्यातं तत्प्रत्याख्याननामधेयम् ।

समस्ता' विद्या अष्टौ महानिमित्तानि तद्विषयो रज्जुराशिविधिः क्षेत्रं श्रेणी लोक-प्रतिष्ठा संस्थानं समुद्घातरच यत्र 'कथ्यते तद्विद्यानुवादम् । तत्राङ्गुष्ठप्रसेनादीनामल्पविद्यानां सप्तशतानि" महारोहिण्यादीनां महाविद्यानां पञ्चशतानि । अन्तरिक्ष-भौमाङग-स्वर-स्वप्न-लक्षण-व्यञ्जन-छिन्नानि अष्टौ महानिमित्तानि । तेषां विषयो लोकः । क्षेत्रमाकारां १० पटसूत्रवच्चर्मावयववद्वा आनुषुवर्षेण ऊर्ध्वाधस्तिर्थग्व्यवस्थिता असंख्याता आकाशप्रदेश<sup>८</sup>-

पडःक्तयः श्रेणय उक्ताः ।

अलोकाकाशस्यानन्तस्य बहुमध्ये सुप्रतिष्ठकसंस्थानो लोकः, ऊर्ध्वमधस्तिर्यङमृदङगवेत्रा-सनझरलर्याकृतिः, तनुवातवलयपरिक्षिप्तं अर्ध्वाधस्तिर्यक्षु प्रतरवृत्तरचतुर्दशरज्ज्वायामः । मेरु-प्रतिष्ठवज्यवैडूर्यपटलान्तर'रुचक'॰संस्थिता अष्टावाकाशप्रदेशा लोकमध्यम् । लोकमध्याद् याव-१५ दैशानान्तः तावत् एका रज्जुरर्घं च । माहेन्द्रान्ते तिस्रः । ब्रह्मलोकान्तेऽर्घवतुर्घाः । कापिष्ठान्ते चतस्रः । महाशुकान्तेऽर्धपञ्चमाः । सहस्रारान्ते पञ्च । प्राणतान्तेऽर्धपष्ठाः । अच्युतान्ते षट् । आलोकान्तात् सप्त । तथा लोकमध्यादयो यावच्छर्करापृथिव्यन्तस्तावदेका रज्जुः । ततोऽधः पृथिवीनां पञ्चानां प्रत्येकमन्तेऽन्ते रज्जुरेकैका वृद्धा । ततोऽयस्तमस्तमःप्रभाया आलोकान्ता-देका रज्जुः। एवं सप्ताधो रज्जवः।

धनोदधि-घनानिल-तनुवातवलयानि त्रीणि, यैरयं परिक्षिप्तः सर्वः समन्ताल्लोकः। त्रयाणामप्यघोलोकदिग्विदिक्पार्श्वभाविनां प्रत्येकं विस्तारो विशतियोजनसहस्राणि । तत उपरि क्रमतो हानिवशात्तिर्यग्लोकभाविदिग्विदिक्पार्श्वेष्वष्टासु प्रत्येकं त्रीण्यपि वलयानि '४पञ्च चत्वारि त्रीणि योजनविस्तीर्णानि । पुनरुपरि वृद्धिवशाद् ब्रह्मलोके दिग्विदिक्पार्वेष्वष्टासु प्रत्येकं त्रीण्यपि वलयानि सप्तपञ्चचतुर्योजनिवस्तीर्णानि । पुनर्हानिवशाल्लोकाग्रे अप्टास्वपि २५ दिग्विदिक्पार्थ्वेषु प्रत्येकं त्रीण्यपि वलयानि पञ्चचतुस्त्रियोजनिवस्तीर्णानि । दण्डवलयानि पुनरुपरि अध्यस्य त्रीण्यपि । उपरि लोकाग्रे घनोदघेद्विगव्यूती घनानिलस्य कोशः तनुवातस्य देशोनःकोशो विस्तारः। अधः कलङकलपृथिवीपयन्ते घनोदधेः सप्त घनानिलस्य पञ्च तन्वातस्य चत्वारि योजनानि विस्तारः ।

अधः लोकमूले दिग्विदिक्षु विष्कम्भः सप्त रज्जवः । तिर्यग्लोके रज्जुरेका । ब्रह्मलोके ३० पञ्च । पुनर्लोकाग्रे रज्जुरेका । लोकमध्यादघो रज्जुमवगाह्य शर्करान्ते अष्टास्विप दिग्विदिक्षु

१ ब्रात्मप्रवादपूर्वे षड्विंशतिकोटि (२६०००००) पदैः । जीवो कत्ता य वत्ता य पाणी भोत्ता य पोगालो। वेदो विष्ह सयंभू सरीरी तह माणग्रो। सत्तो जंतू य माणी य माई जोगी य संकुडो (श्रंग प० गा० ८६-८७) इत्योद्यात्मनः - अ० टि०। २ कर्मप्रवादपूर्वे एककोटचक्कीतिलक्ष (१८०००००) पदैः। ३ चतुरशीतिलक्ष (८४०००००) पर्वैः । ४ समस्तवि- श्र० । ५ लोकाधारसंस्थानम् । '६ एककोटिदशलक्ष (११०००००) पदैः। ७ -नि रोहि- भ्रा०, ब०, द०, मु०। द -शभूमयः भ्रा०, ब॰, द॰, मु॰, ता॰। ६ वृत्तः। १० चतुरस्यः। ११ पञ्चचतुस्त्रियो- ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰। भूलोयतले पासे हेट्ठादो जाव रज्जुति । जोयणवीससहस्सं बहलं बलयत्तयाण पत्तेयं ।। सत्तमखिदिपणिधिम्मि य संगप्रणचलारि पणचदुक्कतियं। तिरिए बम्हे उड्ढे सत्तमितिरिए च उत्तकमं ॥ कोसाणं दुगमेक्कं देसूणं तच्च लोयसिहरम्मि । ऊणधणुणपमाणं पण्वीसंज्भहिय चारि सयं ।।

विष्कम्भः रज्जुरेका रज्ज्वाश्च षट्सप्तभागाः। ततो रज्जुमवगाह्य बालुकान्ते द्वे रज्जू रज्ज्वाश्च पञ्चसप्तभागाः। ततो रज्जुमवगाह्य प्रक्षकान्ते .तिस्रो रज्जवः रज्ज्वाश्च चत्वारः सप्तभागाः। ततो रज्जुमवगाह्य धूमान्ते चतस्रो रज्ज्वः रज्ज्वाश्च त्रयः सप्तभागाः। ततो रज्जुम-वगाह्य तमःप्रभान्ते पञ्च रज्जवः रज्ज्वाश्च द्वौ सप्तभागो। ततो रज्जुम-वगाह्य तमस्तमःप्रभान्ते षड् रज्जवः रज्ज्वाः सप्तभागश्चैकः। ततो रज्जुमवगाह्य कल्लङ्कलान्ते विष्कम्भः सप्त रज्जवः। वज्रतलादुपरि रज्जुमुत्त्रम्य विष्कम्भो द्वे रज्जू रज्ज्वाश्चैकः सप्तभागः। ततो रज्जुमुत्त्रम्य तिस्रो रज्जवः रज्ज्वाश्च द्वौ सप्तभागो। ततो रज्जुमुत्त्रम्य चतस्रो रज्जवः रज्ज्वाश्च त्रयः सप्तभागाः। ततोऽर्धरज्जुमुत्त्रम्य रज्जवः पञ्च। ततोऽर्धरज्जुमुत्त्रम्य चतस्रो रज्जवः रज्ज्वाश्च त्रयः सप्तभागाः। ततो रज्जुमुत्त्रम्य तिस्रो रज्जवः, रज्ज्वाश्च द्वौ सप्तभागौ। ततो रज्जुमुत्त्रम्य दे रज्जू रज्ज्वाश्चैकः सप्तभागः। ततो रज्जुमुत्त्रम्य लेको रज्जवः, रज्ज्वाश्च द्वौ सप्तभागौ। ततो रज्जुमुत्त्रम्य दे रज्जू रज्ज्वाश्चैकः सप्तभागः। ततो रज्जुमुत्त्रम्य लेकोन्ते रज्जुरेका विष्कम्भः। एष रज्जुविधः।

हन्तेर्गमिकियात्वात् संभूयात्मप्रदेशानां च बहिरुद्हननं समुद्घातः । स सप्तिविधः— वेदनाकषायमारणान्तिकतेजोविकियाऽऽहारककेविलिविषयभेदात् । तत्र वातिकादिरोग-विषादिद्रव्यसंबन्धसन्तापापादितवेदनाकृतो वेदनासमुद्घातः । द्वितय प्रत्ययप्रकर्षोत्पादित-कोधादिकृतः कषायसमुद्घातः । औपक्रमिकानुपक्रमायुःक्षयाविर्भूतमरणान्तप्रयोजनो मार-णान्तिकसमुद्घातः । जीवानुग्रहोपघातप्रवणतेजःशरीरिनवर्वर्तनार्थस्तेजस्समुद्घातः । एकत्व-पृथक्तवनानाविधविकियशरीरवाक्ष्रचारप्रहरणादिविकियाप्रयोजनो वैकियिकसमुद्घातः । अथोक्तविधिना अल्पसावद्यसूक्ष्मार्थप्रहणप्रयोजनाहारकशरीरिनवृर्वर्यथं आहारकसमुद्घातः । वेदनीयस्य बहुत्वाद् अल्पत्वाच्चायुषोऽनाभोग पूर्वकमायुःसमकरणार्थः द्रव्यस्वभावत्वात् सुरा-द्रव्यस्य फेनवेगबुद्बुदाविभावोपशमनवद् देहस्थात्मप्रदेशानां बहिःसमुद्घातनं केविलिसमुद्घातः ।

आहारकमारणान्तिकसमुद्घातावेकदिककौ । यत आहारकशरीरमात्मा निर्वर्तयन् श्रेणिगितत्वात् एकदिक्कानात्मदेशानसंख्यातान्तिर्गमय्य आहारकशरीरमरितनमात्रं निर्वर्तयित ।
अन्यक्षेत्रसमुद्घातकारणाभावात् यत्रानेन नरकादावुत्पत्तव्यं तत्रैव मारणान्तिकसमुद्घातेन आत्मप्रदेशा एकदिक्काः समुद्धात्ताः पड्दिक्काः । यतो वेदनादिसमुद्घातवशाद् बिहिनःसृतानामात्मप्रदेशानां पूर्वापरदक्षिणोत्तरोध्विधोदिक्षु गमनिमिष्टं श्रेणिगितत्वादात्मप्रदेशानाम् । वेदना-कषाय-मारणान्तिक-तेजोवैक्रियिकाऽऽहारकसमुद्घाताः 'षडसंख्येयसमियकाः । केविलसमुद्घातः अष्टसमियकः—दण्डकवाटप्रतरलोकपूरणानि चतुर्षु समयेषु पुनः प्रतरकपाटदण्ड स्वशरीरानुप्रवेशाश्चतुर्षु इति ।

रिवशिशग्रहनक्षत्रतारागणानां चारोपपादगितिविपर्ययूक्कानि शकुनव्याहृतम् अर्ह्द्-बलदेव-वासुदेव-चक्रधरादीनां गर्भाचतरणादिमहाकल्याणानि च यत्रोक्तानि तत् कल्याण-नामधेयम् । कायचिकित्साद्यष्टाङ्ग आयुर्वेदः भूतिकर्म जाङ्गगुलिकप्रक्रमः प्राणापानविभागोऽपि 'यत्र विस्तारेण विणतस्तत् प्राणावायम् । लेखादिकाः कला द्वासप्तितः, गुणाश्चतुःषष्टि स्त्रैणाः, शिल्पानि काव्यगुणदोषिक्रयाछन्दोविचितिकिया-कियाफलोपभोक्तारश्च थ्यत्र व्याख्याताः

१-द्गमनं- ग्रा॰, ब॰, द०, मु॰। २ हेतु। ३ मनःपूर्वंकरितम्, चित्ताभोगो मनस्कारः इत्य-मरः। ४ -शमवद् थ०। ५ समुद्गम्यन्ते ग्रा॰, ब॰, द०, मु॰। ६ षट्संख्येय- ग्रा॰, ब॰, द०, मु॰, ता॰। ७ -दण्डकस्वश- मू॰, ता॰, थ॰। ६ कल्याणवादपूर्वे षट्विंशतिकोटि (२६००००००) पदैः। ६ त्रयोदशकोटि (१३००००००) पदैः। १० भरतशास्त्रादि। ११ नवकोटि (६००००००) पदैः।

तिकयाविशालम् । 'यत्राष्टौ व्यवहाराश्चत्वारि बीजानि परिकर्म राशिकियाविभागश्च 'सर्वेश्रुतसंपदुपदिष्टा तत्खलु लोकबिन्दुसारम् ।

आरातीयाचार्यकृताङगार्थप्रत्यासन्नरूपमङगबाह्यम् ।१३। यद् गणधरिक्षष्यप्रिक्षिः रारातीयैरिधगतश्रुतार्थतत्त्वैः कालदोषादल्पमेधायुर्बेलानां प्राणिनामनुग्रहार्थमुपनिबद्धं संक्षि-१ प्ताङगार्थवचनविन्यासं तदङगबाह्यम् ।

तदनेकविधं कालिकोत्कालिकादिविकल्पात् ।१४। तदङ्गबाह्यमनेकविधम्—कालिक-मुत्कालिकमित्येवमादिविकल्पात् । स्वाध्यायकाले नियतकालं कालिकम् । अनियतकाल-मुत्कालिकम् । तद्भेदा 'उत्तराध्ययनादयोऽनेकविधाः' ।

अत्राह-अनुमानादीनां पृथगनुपदेशः किमर्थः ?

अनुमानादीनां पृथगनुपर्देशः श्रुतावरोधात् ।१५। यस्मादेतान्यनुमानादीनि श्रुते अन्त-90 र्भवन्ति तस्मात्तेषां पृथगुपदेशो न क्रियते । तद्यथा-\*"प्रत्यक्षपूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववत् 'शेषवत् सामान्यतोदृष्टं च" [न्यायसू० १।१।५] इति । तत्र 'येनाग्नेनिःसरन् पूर्वं धूमो दृष्टः स प्रसिद्धाग्निधूमसंबन्धाहितसंस्कारः पश्चाद्ध्मदर्शनाद् 'अस्त्यत्राग्निः' इति "पूर्ववदग्निं गृह्णातीति पूर्ववदनुमानम् । तथा येन पूर्व विषाणविषाणिनोः संबन्ध उपलब्धः तस्य विषाणरूपदर्शनादिषा-१५ णिन्यनुमानं शेषवत् । तथा देवदत्तस्य देशान्तरप्राप्ति गतिपूर्विकां दृष्ट्वा संबन्ध्यतरे सवितरि देशान्तरप्राप्तिदर्शनाद् गतेरत्यन्तपरोक्षाया अनुमानं सामान्यतोदृष्टम् । तदेतित्त्रतयमपि स्वप्रतिपत्तिकाले अनक्षरश्रुतं 'परप्रतिपादनकाले अक्षरश्रुतम् । 'यथा गौस्तथा गवयः केवलं सास्नारहितः वत्युपमानमपि स्वपरप्रतिपत्तिविषयत्वादक्षरानक्षरश्रुते अन्तर्भवति । तथा शाब्द-मपि प्रमाणं श्रुतमेव । ऐतिहचस्य च 'इत्याह स भगवान् ऋषभः' इति परंपरीणपुरुषागमाद् २० गृहचते इति श्रुतेऽन्तर्भानः । १९प्रकृतिपुष्टो दिवा न भुङ्गक्ते अथ च जीवतीत्यर्थादापन्नं रात्रौ मुझक्ते इत्यर्थापत्तिः । 'चत्वारः प्रस्था आढकम्' इति सति ज्ञाने आढकं दृष्ट्वा संभवत्यर्थाढकं एकुडवो वेति प्रतिपत्तिः संभवः। तृणगुल्मादीनां स्नेहपर्णफलाद्यभावं दृष्ट्वा अनुमीयते नूनमत्र न वृष्टः पर्जन्य इत्यभावः । एतेषामप्यर्थापत्त्यादीनाम् अनुक्तानामनुमानसमानमिति पूर्ववत् श्रुतान्तभविः ।

व्याख्यातं परोक्षम्, प्रत्यक्षमिदानीं वक्तव्यम् । तद् द्वेधा—देशप्रत्यक्षं सर्वप्रत्यक्षं च । देश-प्रत्यक्षम्—अविधमनःपर्ययज्ञाने । सर्वप्रत्यक्षं केवलम् । यद्येविमदमेव तावदविधज्ञानं त्रिप्रकार-प्रत्यक्षस्याऽऽद्यं व्याक्रियतामिति । अत्रोच्यते—व्याख्यातमस्य लक्षणम्—आत्मप्रसादिविशेषे सत्यन्वर्थसंज्ञाकरणादवधीयते तिदत्यविधज्ञानिमिति । यद्येवं तस्येदानीं भेदो वक्तव्यः ? उच्यते—द्विविधोऽविधः, भव-गुणप्रत्ययभेदात्, देशसर्वाविधभेदाद्वा । यद्येवं त्रैविध्यं नोपपद्यते—

१ द्वादशकोटिपञ्चाशल्लक्ष (१२५००००) पर्दै: । २ त्रिलोकावयवस्वरूपं मोक्षसुखञ्च । ३ -च्यैः प्रशि- ग्रा०, ब०, मु० । ४ उत्तराणि ग्रधीयन्तेऽस्मिन्तित उत्तराध्ययनम्, ग्रत्र चतुर्विथो-पसर्गाणां द्वाविशतिषरोषसहनविधानम्, ग्रस्य प्रश्नस्य ग्रयमुत्तर इति विधानञ्च कथ्यते । ५ सामायिकं चतुर्विशतिस्तवः वन्दना प्रतिक्रमणमित्यादयः । ६ पुरुषेण । ७ पूर्वं दृष्टधूमवन्तम् । ८ परप्रति-पत्तिका- ग्रा०, ब०, द०, मु० । ६ चैतीह- मु०, मू०, ब०, द०, ग्रा०, अ०, ता० । १० स्वभावेन प्रकृत्या, रात्रिभोजी इत्यर्थः सम्पा० । प्रकृतिपुरुषो मु०, ता०, अ०, द०, ब०, ज० । १९ कुद्वो ता०, अ०, ग्रा०, व० । १२ इति तत्त्वार्यवात्तिकालङ्कारे प्रथमाध्याये सप्तममाह्निकम् अ० । १३ -सावाविश्रेषे- मु०, अ० ॥

देशावधिः परमावधिः सर्वावधिरचेतिः, नैष दोषः, सर्वशब्दस्य निरवशेषवाचित्वात्, सर्वावधिम-पेक्ष्य परमावधेर्देशावधित्वमेवेति वक्ष्यामः ।

तत्र योऽसौ भवप्रत्ययस्तत्प्रतिपादनार्थमाह---

#### भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम् ॥२१॥

भव इत्युच्यते । को भवो नाम ?

आयुर्नामकर्मोदयिवशेषापादितपर्यायो भवः ।१। आत्मनो यः पर्याय आयुषो नाम्न-इचोदयिवशेषाच्छेषकारणापेक्षादाविर्भवति साधारणलक्षणो भव इत्युच्यते ।

प्रत्ययशब्दस्यानेकार्थसंभवे विवक्षातो निमित्तार्थगितः ।२। अयं प्रत्ययशब्दोऽनेकार्थः । क्विचिज्ज्ञाने वर्तते, यथा 'अर्थाभिधानप्रत्ययाः' इति । क्विचिच्छपथे वर्तते, यथा परद्रव्यहरणादिषु सत्युपालमभे 'प्रत्ययोऽनेन कृतः' इति । क्विचिद्धेतौ वर्तते, यथा अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः इति । तत्रेह विवक्षातो निमित्तार्थो वेदितव्यः । भवप्रत्ययो भवनिमित्त इति ।

क्षयोपशमाभाव इति चेत्; नः तस्मिन् सित सद्भावात् खे पतित्रगितवत् ।३। स्यादेतत् — यदि तत्र भविनिमत्तोऽविधः कर्मणः क्षयोपशमोऽनर्थकः इतिः तन्नः, किं कारणम् ? तस्मिन् सित सद्भावात् खे पतित्रगितवत् । यथा आकाशे सित पिक्षणो गितर्भवित तथा अविधिन्नाना-वरणक्षयोपशमे अन्तरङ्गो हेतौ सत्यवधेभिवः भवस्तु बाह्यो हेतुः ।

इतरथा हचिवशेषप्रसङ्गः ।४। 'यदि हि भव एव हेतुः स्यात् सर्वेषां देवनारकाणां तुल्य इत्यवधेरिवशेषप्रसङ्गः स्यात् ? इष्यते च प्रकर्षाप्रकर्षभावेन वृत्तिः । कथं पुनर्भवो हेतुः इति चेत् ?

वृतियमाद्यभावात् ।५। यथा तिरश्चां मनुष्याणां चार्डीहसादिव्रतिनयमहेतुकोऽविधः त तथा देवानां नारकाणां चार्डीहसादिव्रतिनयमाभिसिन्धरिस्त । कुतः ? भवं प्रतीत्य कर्मोदयस्य २० तथाभावात्, तस्मात्तत्र भव एव बाह्यसाधनं प्रधानिमत्युच्यते ।

अविशेषात् सर्वप्रसङ्ग इति चेत्; नः सम्यगधिकारात् ।६। स्यादेतत्—देवनारकाणामित्य-विशेषवचनात् मिथ्यादृष्टीनामप्यविध्यसङ्ग इति; 'तन्नः, किं कारणम् ? सम्यगधिकारात् । 'सम्यग्दर्शनं सम्यग्ज्ञानम्' इत्यनुवर्तते, तत्संबन्धात् सम्यग्दृष्टीनामविधः मिथ्यादृष्टीनां विभङ्गो वेदितव्यः । अथवा, वक्ष्यमाणाभिसंबन्धान्न सर्वप्रसङ्गः । वक्ष्यते हि एतत्—\*"मितश्रुतावधयो विपर्ययक्व ।" [त० सू०१।३५] इति । अथवा, व्याख्यानाद्विशेषप्रतिपत्तिः ।

आगमे प्रसिद्धेनरिकशब्दस्य पूर्वनिपात इति चेत्ः नः उभयलक्षणप्राप्तत्वात् देवशब्दस्य ।७। स्यादेतत्—नारकशब्दस्य पूर्वनिपातेन भवितव्यम् । कृतः ? अस्पमे प्रसिद्धेः । आगमे हि १०जीव-स्थानादौ सदादिष्वनुयोगद्वारेण आदेशवचने नारकाणामेवादौ सदादिष्ररूपणा कृताः, ततो नारक-

१ स्रत्र देशावधेर्जघन्यमिति ज्ञातच्यम् । स गृहस्थतीर्थंकराणामिष भवप्रत्ययो भवति । तदुक्तं नेमिचन्द्रसिद्धान्तिभिः —भवपच्चइगो स्रोही देसोही होइ परमसद्योही । गुणपच्चइगो िणयमा देसोही वि य गुणो होदि । देसोहिस्स य स्रवरं णरितिरिये होदि संजदिम्ह वरं । परमोही सव्योही चरमसरीरस्स विरदस्स ।। इति । —श्र० दि० । २ को नाम भवः स्रा०, ब०, द०, ता०, मु० । ३ प्रत्ययो येन श्र० । ४ तद्भावात् स्रा०, ब०, द०, मु० । ५ उत्पत्तिः । ६ यदि भव— स्रा०, ब०, मु० । ७—साधनिमत्यु— स्रा०, ब, मु० । ६ चेन्न श्र० । ६ —इति वर्तते स्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । १० षद्खं सं०, पृ० २०१ ।

शब्दस्य पूर्वनिपातेन भवितव्यमिति; तन्न; किं कारणम् ? उभयलक्षणप्राप्तत्वाद् देवशब्दस्य । देवशब्दो हि अल्पाजभ्यहितश्चेति 'वृत्तौ पूर्वप्रयोगार्हः । आगमे वाक्यविषयो निर्देश इति नास्ति नियमः ।

आह—उक्तं भवता 'इष्यते प्रकर्णात्रकर्षभावेन वृत्तिः' इति; तत्कथमिति चेत् ? उच्यते—
देवेषु तावद् भवनवासिनां दशप्रकाराणामिप जघन्योऽविधः पञ्चिवशितयोजनानि । उत्कृष्टः—
असुराणां तिर्यगसंख्याता योजनकोटिकोटचोऽधः, ऊर्ध्वमृतुविमानस्योपिरपर्यन्तः । नागादिकुमाराणां नविधानामप्युत्कृष्टोऽविधः अधोऽसंख्यातानि योजनसहस्राणि, ऊर्ध्वं मन्दिर'चूलिकाया
उपिरपर्यन्तः, तिर्यगसंख्यातानि योजनसहस्राणि । व्यन्तराणामष्टिविधानां जघन्योऽविधः पञ्चविशतियोजनानि । उत्कृष्टोऽप्यसंख्यातानि योजनसहस्राणि अधः, ऊर्ध्वं स्विधानस्योपिरपर्यन्तः,
तिर्यगसंख्याता योजनकोटिकोटचः । ज्योतिषां जघन्योऽविधरधः संख्येयानि योजनानि, उत्कृष्टश्चाऽसंख्येयानि योजनसहस्राणि, ऊर्ध्वमात्मीयविमानस्योपिरपर्यन्तः, तिर्यगसंख्याता योजनकोटिकोटचः ।

वैमानिकेषु सौधर्मेशानीयानां जघन्योऽवधिज्योतिषामुत्कृष्टः, रत्नप्रभाया अधश्चरम उत्कृष्टः । सानत्कुमारमाहेन्द्राणां जघन्योऽवधिः रत्नप्रभाया अधश्चरमः, उत्कृष्टः शर्करा-१५ प्रभाया अधश्चरमः । ब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठानां जघन्योऽवधिः शर्कराप्रभाया अधश्चरमः, उत्कृष्टो वालुकाप्रभाया अधश्चरमः । शुक्रमहाशुक्रसतारसहस्राराणां जघन्योऽवधिः वालुकाप्रभाया अधश्चरमः, उत्कृष्टः पङ्कप्रभाया अधश्चरमः । आनतप्राणताऽऽरणाऽच्युतानां जघन्योऽवधिः पङ्कप्रभाया अधश्चरमः, उत्कृष्टो धूमप्रभाया अधश्चरमः । नवानां ग्रैवेयिकानां जघन्योऽवधिः धूमप्रभाया अधश्चरमः, उत्कृष्टः तमःप्रभाया अधश्चरमः । नवानामनुदिशानां पञ्चानुत्तरिवमानवासिनाञ्च लोकनालिपर्यन्तोऽवधिः । सौधमिदीनामनुत्तरान्तानामूर्ध्वं स्विमानस्योपरिपर्यन्तः, तिर्यगसंख्याता योजनकोटिकोटचः ।

अथैषां कालद्रव्यभावेषु कोऽविधिरिति ? अत्रोच्यते—यस्य यावत्क्षेत्राविधस्तस्य तावदाकाशप्रदेशपरिच्छिन्ने कालद्रव्ये भवतः । तावत्सु समयेष्वतीतेष्वनागतेषु च ज्ञानं वर्तते, 'तावदसंख्यातभेदेषु 'अनन्तप्रदेशेषु पुद्गलस्कन्धेषु जीवेषु च सकर्मकेषु । भावतः स्वविषयपुद्गल-स्कन्धानां रूपादिविकल्पेषु जीवपरिणामेषु चौदियकौपशिमकक्षायोपशिमकेषु वर्तते । कुतः ? पौद्गलिकत्वादेषाम् ।

नारकेषु च 'योजनमर्घगन्यूतहीनमागन्यूतात्। तद्यथा-रत्नप्रभायां योजनमविधः अधः। द्वितीयायामधः अर्धचतुर्थानि गृन्यूतानि। तृतीयायामधः त्रीणि गन्यूतानि। चतुर्थ्यामधोऽर्ध-तृतीयानि गन्यूतानि। पञ्चम्यां द्वे गन्यूते। षष्ठयामभोऽर्धाधिकं गन्यूतम्। सप्तम्यामधो गन्यूतम्। सर्वासु पृथिवीषु नारकाणामविध रुपरि आत्मीयनरकावासान्तः, तिर्यगसंख्याता योजनकोटोकोटचः। कालद्रन्यभावपरिमाणं पूर्ववद्वेदितन्यम्।

यदि भवप्रत्ययोऽविधर्वेवनारकाणाम्, अथ क्षयोपशमहेतुकः केषामिति ? अत आह---

१ समासे -सम्पा०। २ मेरपर्वतचूलिकायाः -सम्पा०। ३ देवस्य। ४ कालश्च द्रव्यञ्च ते। ५ स्राकाशपरिच्छित्रप्रदेशरूपेषु। ६ द्रव्याविध व्याचिष्टे। ७ तेषु प्रत्येकं देशेषु। ६ सत्तमिखिदिम्मिकोसं कोसस्सद्धं पवड्ढदे ताव। जाव य पढमे णिरए जोयणमेक्कं हवे पुण्णं।। (गो० जीव० गा० २४३)

### क्षयोपशमनिमित्तः षड्विकल्पः रोषाणाम् ॥२२॥

अवधिज्ञानावरणस्य देशघातिस्पर्धकानामुदये सति सर्वघातिस्पर्धकानामुदयाभावः क्षयः, तेषामेवाऽनुदयप्राप्तानां सदवस्थोपशमः, तौ निमित्तमस्येति क्षयोपशमनिमित्तः । स शेषाणां वैदितव्यः । के पुनः शेषाः ? मनुष्यास्तिर्थञ्चश्च ।

शेषग्रहणादिवशेषप्रसङ्ग इति चेत्; नः तत्सामर्थ्यविरहात्।१। स्यादेतत्-देवनारकेभ्योऽन्ये शेषाः, ततस्तेषामिवशेषात् सर्वेषां तिरश्चां मनुष्याणां वाऽविधिप्रसङ्ग इतिः तन्नः किं कारणम् ? तत्सामर्थ्यविरहात् । न हचसंज्ञिनामपर्याप्तकानां च तत्सामर्थ्यमस्ति, संज्ञिनां पर्याप्तकानां च न सर्वेषाम् । केषां तिहं ?

यथोक्तिनिमत्तसिश्चाने सित शान्तक्षीणकर्मणां तद्रुपलब्धेः ।२। यथोक्तसम्यन्दर्शनादि-निमित्तसिश्चाने सित 'शान्तक्षीणकर्मणां तस्योपलब्धिर्भवति । ननु 'सर्वः क्षयोपशमनिमित्तः तत्र किमुच्यते—'क्षयोपशमनिमित्तः शेषाणाम्' इति ?

सर्वस्य क्षयोपशमनिमित्तत्वे तद्वचनं नियमार्थम् अब्भक्षवत् ।३। यथा न किचदपो न भक्षयति इत्यब्ग्रहणं नियमार्थं कियते अप एव भक्षयति इति, तथा सर्वस्य क्षयोपशमनिमित्तत्वे क्षयोपशमग्रहणं नियमार्थम् 'क्षयोपशमनिमित्त एव' न भवनिमित्तः' इति ।

स एषोऽवधिः षड्विकल्पः । कुतः ?

अनुगास्यननुगामिवर्धमानहोयमानाऽविस्थताऽनविस्थितभेदात् षड्विधः ।४। किश्चदविधः भास्करप्रकाशवद् गच्छन्तमनुगच्छिति । किश्चन्नानुगच्छिति तत्रैवातिपतिति "उन्मुखप्रश्ना-देशिकपुरुषवचनवत् । अपरोऽविधः अरणिनिर्मथनोत्पन्नशुष्कपत्रोपचीयमानेन्धनिन्यसिमिद्ध-पावकवत् सम्यग्दर्शनादिगुणिवशुद्धिपरिणामसिन्नधानाद् यत्परिमाण अत्पन्नस्ततो वर्धते आअसंख्येयलोकेभ्यः । अपरोऽविधः "परिच्छिन्नोपादा नसन्तत्यिग्निशिखावत् सम्यग्दर्शनादिगुण-हानिसंक्लेशपरिणामिववृद्धियोगात् यत्प्रमाण उत्पन्नस्ततो हीयते आ अङ्गुलस्याऽसंख्येय-मागात् इति । अपरोऽविधः सम्यग्दर्शनादिगुणावस्थानात् यत्परिमाण उत्पन्नस्तत्परिमाण एवाविष्ठते न हीयते नापि वर्धते लिङ्गवत्", आभवक्षयादाकेवलज्ञानोत्पत्तेर्वा । अन्योऽविधः सम्यग्दर्शनादि-गुणवृद्धिहानियोगात् यत्परिमाण उत्पन्नस्ततो वर्धते यावदनेन विधतव्यं हीयते व यावदनेन हातव्यं वायुवेगप्रेरितजलोमिवत् । एवं षड्विकल्पोऽविधः भवित् ।

पुनरपरेऽववेस्त्रयो भेदाः—देशाविधः परमाविधः सर्वाविधिश्चेति । तत्र देशाविधस्त्रेधा— जधन्य उत्कृष्टः अजधन्योत्कृष्टश्चेति । तथा परमाविधरिपि त्रिधा । सर्वाविधरिविकल्पत्वादेक एव । 'उत्सेवाङगुलासंख्येयभागक्षेत्रो देशाविधर्जघन्यः । उत्कृष्टः कृत्स्नलोकः । तयोरन्तराले असंख्येयिवकल्पः अजधन्योत्कृष्टः । परमाविधर्जघन्यः एकप्रदेशाधिकलोकक्षेत्रः । उत्कृष्टोऽ- पंख्येयलोकक्षेत्रः । अजधन्योत्कृष्टो मध्यमक्षेत्रः । उत्कृष्टपरमाविधक्षेत्राद् बहिरसंख्यातक्षेत्रः सर्वाविधः ।

१ क्षयोपरात्र । २ सर्वस्य स्रा०, ब० द०, मु० । ३ सर्वक्षयो – स्रा०, ब०, द०, मु० । ४ स्राभमुख । ४ उद्धृत । ६ काष्ट । ७ स्वस्तिकादिवत् । श्रीवृक्षराङ्खपद्मवद्मस्वास्तिकझषकलादिव्युभिचिह्नानि यथा न हीयन्ते नापि वर्धन्ते तथा प्रकृतमि । ६ व्यवहाराङ्गुलमत्र ग्राह्मम् । सुहु-। । । इत्युक्त-वात् श० दि० ।

y.

१०

१५

२१

'वर्षमानो हीयमानः अवस्थितः अनवस्थितः अनुगामी अननुगामी अप्रतिपाती प्रतिपाती' इत्येतेऽष्टी भेदा देशावधेर्भवन्ति । हीयमानप्रतिपातिभेदवर्जा इतरे षड् भेदा भवन्ति परमावधेः। 'अवस्थितोऽनुगा'म्यननुगाम्यप्रतिपाती' इत्येते चत्व।रो भेदाः सर्वावधेः।तत्र षडाद्या उक्तल-क्षणाः। प्रतिपातीति विनाशी विद्युत्प्रकाशवत् । तद्विपरीतोऽप्रतिपाती ।

तत्र देशावधेः सर्वजघन्यस्य क्षेत्रम् उत्सेवाङगुलस्याऽसंख्येयभागः, आविलकाया असंख्येय-भागः कालः, अङगुलस्याऽसंख्येयभागक्षेत्रप्रदेशप्रमाणं द्रव्यम्, तत्प्रमाणपरिच्छिन्नेष्वसंख्येयेषु

स्कन्धेष्वनन्तप्रदेशेषु ज्ञानं वर्तते, स्वविषयस्कन्धगतानन्तवणीदिविकत्पो भावः।

'तस्य वृद्धिरुच्यते-प्रदेशोत्तरा क्षेत्रवृद्धिर्नास्त्येकजीवस्य, नानाजीवानां तु प्रदेशोत्तरक्षेत्र'-वृद्धिर्भवति आसर्वलोकात् । एकजीवस्य त्वङगुलासंख्येयभागादूर्ध्वं विशुद्धिवर्शात् मण्डूकप्लुत्या नानाजीवा अगुङ्गलासंख्येयभागक्षेत्रवृद्धिभवति आसर्वलोकात् । अपि प्रदेशोत्तरवृद्धचा ताबद्वर्धयन्ते यावदङ्गुलस्यासंख्येयभागः। कालवृद्धिरेकजीवस्य नानाजीवानां वा मौलादा-विलका संख्येयभागात् वविचदेकसमयोत्तरा क्विचिद् द्विसमयोत्तरा क्विचित् संख्येयसमयोत्तरा क्व-चिदसंख्येयसमयोत्तरा यावदावलिकाया असंख्येयभागः । सेयं क्षेत्रकालवृद्धिः । कया वृद्धचा ? चतुर्विधया संख्येयभागवृद्धचा असंख्येयभागवृद्धचा संख्येयगुणवृद्धचा असंख्येयगुणवृद्धचा वा । एवं द्रव्यमपि वर्धमानं चतुर्विधया वृद्धचा वर्धते । भाववृद्धिः पोढा-अनन्तभागवृद्धिः असंख्येय-भागवृद्धिः संख्येयभागवृद्धिः संख्येयगुणवृद्धिरसंख्येयगुणवृद्धिरनन्तगुणवृद्धिरिति । अनया क्षेत्र-कालद्रव्यभाववृद्धचोक्तया आसर्वलोकात् वृद्धिरवसेया । हानिरिप तथैव । योऽङगुलसंख्येय-भागक्षेत्रोऽवधिः तस्यावलिकायाः संख्येयभागः कालः, अङ्गुलसंख्येयभागक्षेत्राकाशप्रदेशप्रमाणं द्रव्यम्, भावः पूर्ववदनन्तो वा स्यादसंख्येयो वा स्यात्संख्येयो वा स्यात् । योऽङ्गुलमात्रक्षेत्रोऽ-२० वधिः तस्येषदूना आविलिका कालः, द्रव्यभावौ पूर्ववत् । योऽङ्गुल पृथक्तवक्षेत्रोऽविधः तस्य आवलिका कालः द्रव्यभावौ पूर्ववत् । यो हस्तप्रमाणक्षेत्रोऽवधिः तस्य आवलिकापृथक्तवं कालः, द्रव्यभावौ पूर्ववत् । यो गव्यूतिमात्रक्षेत्रोऽवधिः तस्य साधिकोच्छ्वासः कालः, द्रव्यभावौ पूर्ववत् । यो योजनमात्रक्षेत्रोऽविधः तस्य भिन्नमुहर्तः कालः, द्रव्यभावौ पूर्ववत् । यः पञ्चिविशतियोजन-प्रमाणक्षेत्रोऽवधिः तस्येषदूनो दिवसः कालः, द्रव्यभावौ पूर्ववत् । यो भरतक्षेत्रमात्रोऽवधिः तस्य अर्घमासः कालः, द्रव्यभावौ पूर्ववर्त्। यो जम्बूद्वीपमात्रक्षेत्रोऽवधिः तस्य साधिको मासः कालः, द्रव्यभावौ पूर्ववत्। यो मनुष्यलोकमात्रक्षेत्रोऽविधः तस्य संवत्सरः कालः, द्रव्यभावौ पूर्ववत् । यो रुचकान्तप्रमाणक्षेत्रोऽविधः तस्य संवत्सरपृथक्तवं कालः, द्रव्यभावौ पूर्ववत् । यः संख्येयद्वीपसमुद्रक्षेत्रोऽविधः तस्य संख्येयाः संवत्सराः कालः, द्रव्यभावौ पूर्ववत् । योऽसंख्ये-यद्वीपसमुद्रक्षेत्रोऽवधिः तस्याऽसंख्येयाः संवत्सराः कालः, द्रव्यभावौ पूर्ववत् । एवं ज (एवमज)-घन्योत्कृष्टस्तिर्यङनराणां देशावधिरुक्तः ।

अथ तिरश्चामुत्कृष्टदेशाविधरुच्यते—क्षेत्रमसंख्येया द्वीपसमुद्राः । कालोऽप्यसंख्येयाः संवत्सराः । तेजश्शरीरप्रमाणं द्रव्यम् । कियच्च तत् ? असंख्येयद्वीपसमुद्राकाशप्रदेशपरिच्छिन्ना-भिः असंख्येयाभिस्तेजःशरीरद्रव्यवर्गणाभिनिर्वेतितं तावदसंख्येय स्कन्धाननन्तप्रदेशान् जाना-तीत्यर्थः । भावः पूर्ववत् । तिरश्चां मनुष्याणां च जघन्यो देशाविधर्भविते । तिरश्चां तु देशाव-

💃 विधिरेव न परमाविधिनीपि सर्वाविधः ।

१ -गामीवर्षमानाप्र- भा० २। २ सर्वजघन्यस्य । ३ -क्षेत्रे वृद्धि - ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰। ४ -कालासं- ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰। ४ -लिपू- श्र॰, ता॰। ६ -स्कन्घानन्त- श्र॰।

20

अथ मनुष्याणामुत्कृष्टो देशावधिरुच्यते—क्षेत्रमसंख्येया द्वीपसमुद्राः । कालोऽप्यसंख्येयाः संवत्सराः । द्वयं कार्मणद्रव्यम् । कियच्च तत्? असंख्येयद्वीपसमुद्राकाशप्रदेशपरिच्छिन्ना असंख्येया ज्ञानावरणादिकार्मणद्रव्यवर्गणाः । भावः पूर्ववत् । एष देशावधिरुत्कृष्टो मनुष्याणां संयतानां भवति ।

परमाविधरुच्यते—जघन्यस्य परमावधेः क्षेत्रं प्रदेशाधिको लोकः । कालः प्रदेशाधिक-लोकाकाशप्रदेशावधृतप्रमाणा अविभागिनः समयाः, ते चाऽसंख्याताः संवत्सराः । द्रव्यं प्रदेशा-धिकलोकाकाशप्रदेशावधृतप्रमाणम् । भावः पूर्ववत् । अतः परं क्षेत्रवृद्धिः—नानाजीवैकजीवा-नामिवशेषेण विशुद्धिवशादसंख्येया लोकाः, एवं तावदसंख्येया लोका वृद्धिर्यावदुत्कृष्टपरमाव-धिक्षेत्रम् । कियन्तश्च ते असंख्येयाः ? आविलकाया असंख्येयभागप्रमाणाः । कालद्रव्यभावाः पूर्ववत् । उत्कृष्टपरमावधेः क्षेत्रं सलोकालोकप्रमाणाः अंसंख्येया लोकाः । कियन्तस्ते ? अग्निजीवतुल्याः । कालद्रव्यभावाः पूर्ववत् । स एषः त्रिविधोऽपि परमाविधः उत्कृष्टचारित्र-युक्तस्यैव भवित नान्यस्य । वर्धमानो भवित न हीयमानः । अप्रतिपाती न प्रतिपाती । यस्य यावित च लोके लोकप्रमाणासंख्येयलोकक्षेत्रे जातस्तस्य तावत्यवस्थानादवस्थितो भवित, अनवस्थितश्च वृद्धि प्रति न हानिम् । ऐहलौकिकदेशान्तरगमन।दनुगामी पारलौकिकदेशान्तरान्गमनाभावादननुगामी ।

सर्वाविधरुच्यते-असंख्येयानामसंख्येयभेदत्वाद् उत्कृष्टपरमाविधक्षेत्रमसंख्येयलोकगुणि-तमस्य क्षेत्रम्, कालद्रव्यभावाः पूर्ववत् । स एष न वर्धमानो न हीयमानो नानविस्थितो न प्रति-पाती, प्रावसंयतभवक्षयात् अवस्थितोऽप्रतिपाती, भवान्तरं प्रत्यननुगामी देशान्तरं प्रत्यनुगामी । सर्वशब्दस्य साकल्यवाचित्वात् द्रव्यक्षेत्रकालभावैः सर्वाविधरन्तःपाती परमाविधः, अतः परमा-विधरपि देशाविधरेवेति द्विविध एवाविधः-सर्वाविधर्देशाविधरच । •

उक्तायां वृद्धौ यदा कालवृद्धिस्तदा चतुर्णामिप वृद्धिन्यता । क्षेत्रवृद्धौ कालवृद्धिर्भाज्या—स्यात्कालवृद्धिः स्यान्नेति, द्रव्यभावयोस्तु वृद्धिनियता । द्रव्यवृद्धौ भाववृद्धिनियता, क्षेत्रकाल-वृद्धिः पुनर्भाज्या—स्याद्धा न वेति । भाववृद्धाविप द्रव्यवृद्धिनियता, क्षेत्रकालवृद्धिर्भाज्या—स्याद्धा न वेति ।

स एषोऽवधिज्ञानोपयोगो द्विधा भवति एकक्षेत्रोऽनेकक्षेत्रश्च । 'श्रीवृक्षस्वस्तिकनन्द्या- २४ वर्ताद्यन्यतमोपयोगोपकरण एकक्षेत्रः । तदनेकोपकरणोपयोगोऽनेकक्षेत्रः । यद्येवं परायत्त-त्वात् परोक्षत्वप्रसङ्गः ? न; इन्द्रियेषु परत्वरूढेः ।

\*"इन्द्रियाणि 'पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्बु द्धेः परतरो हि सः ।।" [भग्र गी० ३।४२] इति ।

एवं बहुधा व्याख्यातमवधिज्ञानम्, मनःपर्ययस्येदानीमवसरः प्राप्तः, तस्य भेदपुरस्सरं ३० लक्षणं व्याचिख्यासुरिदमाह—

#### ऋजुविपुलमती मनःपर्ययः ॥२३॥

'ऋज्वी निर्वर्क्तता प्रगुणा च। कस्मात् ? निर्वितितवाक्कायमनस्कृतार्थस्य परकीयमनो-गतस्य विज्ञानात्। ऋज्वी मितर्यस्य सोऽयमृजुमितः। 'अनिर्वितिता कुटिला च '॰विपुला। कस्मात्?

१ लोकप्रदेशप्रमाण ।२ ─त् एष मु० ।३─ ति स लोके ग्रा०, ब०, द०, मु०, ४०, ता०, ज०, भा० १, भा० २। ४ श्रीवृषभस्व— ग्रा०, ब०, द०, मु० । ५ ग्रन्य ।६ ग्रात्मा । ७ —वसरप्राप्तस्य ग्रा०, ब०, मु० । —सरप्राप्तस्तस्य ब०, द०, मू०, ता० । प्रस्तुतः कालः । द सा ऋज्वी इत्युच्यते । ६ ग्रसम्पूर्णा । १० या सा ।

ሂ

80

84

अनिर्वितितवाक्कायमनस्कृतार्थस्य परकीयमनोगतस्य विज्ञानात् । विपुला मितरस्य स विपुल-मितः । ऋजमितिश्च विपुलमितश्च ऋजुविपुलमिती । एकस्य मितिशब्दस्य 'गतार्थत्वादप्रयोगः' । अथवा, ऋजुश्च विपुला च ऋजुविपुले, ऋजुविपुले मिती 'ययोस्तौ ऋजुविपुलमिती इति" । स एष मनःपर्ययो द्विधा ऋजुमितिविपुलमितिरिति । अत्रोक्तो भेदः ।

लक्षणमस्येदानीं वक्तव्यमिति ? अत्रोच्यते—

मनःसंबन्धेन लब्धवृत्तिर्मनःपर्ययः ।१। वीर्यान्तरायमनःपर्ययज्ञानावरणक्षयोपशमाङ्गो-पाङ्गनामलाभोपष्टम्भाद् आत्मीयपरकीयमनःसंबन्धेन लब्धवृत्तिरुपयोगो मनःपर्ययः ।

मितज्ञानप्रसङ्ग इति चेत्ः तः अन्यदीयमनोऽपेक्षामात्रत्वाद् अभ्रे चन्द्रव्यपदेशवत् ।२। स्यान्मतम्—यथा मनश्चक्षुरादिसंबन्धाच्चक्षुरादिज्ञानमाविर्भवति तन्मतिज्ञानम् तथा मनःपर्य-योऽपि मनःसंबन्धाल्लब्धवृत्तिरिति मितज्ञानं प्राप्नोतीतिः तन्नः किं कारणम् ? अन्यदीय-मनोऽपेक्षामात्रत्वात् । कथम् ? अभ्रे चन्द्रव्यपदेशवत् । यथा 'अभ्रे चन्द्रमसं पश्य'इति अभ्रम-पेक्षाकारणमात्रं भवति, न च चक्षुरादिवित्रवर्त्तकं चन्द्रज्ञानस्य, तथा अन्यदीयमनोऽपि अपेक्षा-कारणमात्रं भवति 'परकीयमनसि व्यवस्थितमर्थं जानाति मनःपर्ययः' इति । ततो नास्य तदा-यतः 'प्रभव इति न मितज्ञानप्रसङ्गः ।

स्वमनोदेशे वा तदावरणकर्मक्षयोप शमन्यपदेशात् चक्षुष्यविधज्ञानिर्वेशवत् ।३। अथवा, चक्षुदेशस्थानाभात्मप्रदेशानाम् अवध्यावरणक्षयोपशमात् यथा चक्षुष्यविधज्ञानन्यपदेश इष्टः, नचाऽविधः मितभविति, तथा मनःपर्ययज्ञानावरणक्षयोपशमात् स्वमनोदेशस्थानामात्मप्रदेशानां

मनःपर्ययव्यपदेशः, न चास्य मतित्वम् ।

"मनःप्रतिबन्धज्ञानादनुमानप्रसङ्ग इति चेत्; नः प्रत्यक्षलक्षणाऽविरोधात् ।४। स्यान्म-तम्—यथा धूमप्रतिबन्धाद्धूमसंपृक्तेऽग्नावनुमानं तथा अन्यदीयमनःप्रतिबन्धात् 'तन्मनःसंपृक्ता-नर्थान् जानन् मनःपर्ययोऽनुमानमितिः तन्नः किं कारणम् ? प्रत्यक्षलक्षणाऽविरोधात् । यत्प्र-त्यक्षलक्षणमुक्तम् 'इन्द्रियानिन्द्रियनिरपेक्षमतीतव्यभिचारं साकारग्रहणं प्रत्यक्षम्' इति, तेना-ऽविरोधः (धात्), न मनःपर्ययोऽनुमानम् । अनुमानं हि तेन विरुध्यते ।

उपदेशपूर्वकत्वाच्चक्षुरादिकरणिनिमत्तत्वाद्वाऽनुमानस्य ।५। उपदेशाद्धि 'अयमग्निरयं २४ धूमः' इत्युपलभ्य पश्चाद्धमदर्शनादग्नावनुमानं करोति, चक्षुरादिकरणसंबन्धाच्च, ततोऽस्योक्तं प्रत्यक्षालक्षणं विरुध्यते । न च तथा मनःपर्यय उपदेशं चक्षुरादिकरणसंबन्धं चाऽपेक्षते ।

स द्वेधा सूत्रोक्तविकल्पात् । ६। स मनःपर्ययो द्वेधा । कुतः ? सूत्रोक्तविकल्पात् । ऋजु-मिर्तिविपुलमितिरिति ।

आद्यस्त्रेधा ऋजुमनोवार्कायविषयभेदात् । । आद्य ऋजुमितमनः पर्ययस्त्रेधा । कुतः ? ऋजुमनोवाक्कायविषयभेदात्—ऋजुमनस्कृतार्थज्ञः ऋजुवाक्कृतार्थज्ञः ऋजुकायकृतार्थज्ञश्चेति । तद्यथा, मनसाऽर्थः व्यक्तं सञ्चित्य वाचं वा धर्मोदियुक्तामसंकीर्णामुच्चार्यः कायप्रयोगं चोभयलोकफलनिष्पादनार्थमङ्गोपाङ्गप्रत्यङ्गनिपातनाकुञ्चनप्रसारणादिलक्षणं कृत्वा पुनर-नन्तरे समये कालान्तरे वा तमेवार्थः चिन्तितमुक्तं कृतं वा विस्मृतत्वान्न श्रवनोति चिन्तियनुम्,

१ ज्ञातार्थत्वात् । २ द्वन्द्वान्ते श्रयमाणशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यत इति न्यायात् । ३ मनःपर्पय भेदयोः । ४ विग्रहः कार्यः, श्रतेन भेदकथनं कृतम् । ५ उत्पत्तिः । ६ मनसः । ७ प्रतिनियतो बन्धः सम्बन्धः प्रतिबन्धः । ६ तस्य परस्य । ६ च धर्मा- श्र० । १० श्रसंकराम् ।

तमेवंविधमथं ऋजुमितमनःपर्ययः पृष्टोऽपृष्टो वा जानाति 'अयमसावथों ऽनेन विधिना त्वया चिन्तित उक्तः कृतो वा' इति । कथमयमथों लभ्यते ? आगमाविरोधात् । 'आगमे हच्चुक्तम्—\*"मनसा मनः 'परिच्छिद्य परेषां संज्ञादोन् जानाति' [महाबन्ध पृ० २४] इति । मनसाआत्मनेत्यर्थः । परमनः समन्ताद्विदित्वा परिच्छिद्य मनसा चिन्तितस्य सचेतनेतरस्याऽर्थस्य मनस्यवस्थात् मनोव्यपदेशः मञ्चस्थानां पुरुषाणां मञ्चव्यपदेशवत् । 'तमात्मना आत्माऽवबु-ध्य आत्मनः परेषां च चिन्ताजीवितमरणसुखदुःखलाभालाभादीन् विजानाति । \*"व्यक्तम-नसां जीवानामथं जानाति नाऽव्यक्तमनसाम् ।" [महाबन्ध ] 'व्यक्तः स्फुटीकृतोऽर्थिविचन्तया सुनिर्वितितो यैस्ते जीवा व्यक्तमनसस्तैर्थं चिन्तितं ऋजुमितिर्जानाति नेतरैः । कालतो जघन्येन जीवानामात्मनश्च द्वित्राणि, उत्कर्षेण सप्ताष्टानि भवग्रहणानि गत्यागत्यादिभिः प्ररूपयति । क्षेत्रतो जघन्येन "गव्यतिपृथक्त्वस्याभ्यन्तरं न बहिः ।

द्वितीयः षोढा ऋजुवक्रमनोवाक्कायविषयभेदात् ।८। द्वितीयो विपुलमितः षोढा भिद्यते । कुतः ? ऋजुवक्रमनोवाक्कायविषयभेदात् । ऋजुविकल्पाः पूर्वोक्ताः, वक्रविकल्पाश्च तद्विपरीता योज्याः । तथा आत्मनः परेषां च चिन्ताजीवितमरणसुखदुःखलाभालाभादीन् अव्यक्तमनोभिर्व्यक्तमनोभिश्च चिन्तितान् अचिन्तितान् जानाति विपुलमितः, कालतो जधन्येन सप्ताष्टानि भवग्रहणानि, उत्कर्षेणाऽसंख्येयानि गत्यागितिभः प्ररूपयित । क्षेत्रतो जघन्येन योजनपृथक्त्वम्, उत्कर्षेण भानुषोत्तरशैलाभ्यन्तरं न बहिः ।

एवं द्विभेदो मनःपर्ययो वर्णितः । तस्य किं परस्परतो विशेषोऽस्त्युत नास्ति?अत आह-

## विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां तद्विशेष: ॥२॥

तदावरणकर्मक्षयोपशमे सित आत्मनः प्रसादो विशुद्धः । प्रतिपतनं प्रतिपातः । उप-शान्तकषायस्य चारित्रमोहोद्रेकात् प्रच्युतसंयमशिखरस्य प्रतिपातो भवति । क्षीणकषायस्य २०, प्रतिपातकारणाभावादप्रतिपातः । विशुद्धिश्चाऽप्रतिपातश्च विशुद्धचप्रतिपातौ ताभ्यां विशु-द्धचप्रतिपाताभ्यां 'तयोर्विशेषस्तद्विशेषः ।

पूर्वसूत्र एव तयोविशेषो निर्ज्ञातः किमर्थं पुनरिदमुच्यते ?

१ "मणेण माणसं पिर्डाविद्दत्ता परेसि सण्णा सिदमिद चितादि विजाणिद, जीविदमरणं लाभालाभं सुहुदुक्खं णगरविणासं देसविणासं जणपदिवणासं ग्रिविद्द्रि, श्रणावुट्ठि सुबुट्ठि दुबुट्ठि दुब्निक्खं खेमाखेमं भयरोगं उद्देशमं संभमं वत्तमणाणं जीवाणं णो श्रवत्तमणाणं जीवाणं जाणिदि।" —महाबंध०पृ० २४—२५। २ परिवद्य ४०, ता०, मू०। ३ श्रथास्य वाक्यस्यावयवार्थं कथ्यति। ४ समुदायार्थमाह। ५ श्रागमे वाक्यान्तरसाह। ६ श्रस्यार्थं विवृणोति। ७ गाउयपुधत्तमवरं उक्कस्सं होदि जोयणपुधत्तं। विउलमिदस्स य श्रवरं तस्स पुधत्तं वरं खु णरलोयं।। दुगितगभवा हु श्रवरं सत्तद्वभवा हवंति उक्कस्सं। श्रवणवभवा हु श्रवरमसंखेज्जं विउलउक्कस्सं।। श्रवरं व्व्वमुरालियसरीरणिज्जणसमयबद्धं। तु चिक्विदियणिज्जिण्णं उक्कस्सं उजुमिदस्स हवे।। मणदव्ववगगणाणमणितमभागेण उजुगउक्सस्सं। खंडिदसेत्तं होदि हु विउलमिदस्सावरं द्व्वं।। श्रव्हेण्याणमसंखेज्जाणं च समयसंखसमं। धुवहारेणिगिवारं भजिदे विदियं हवे द्व्वं।। तिव्विद्धं कप्पाणमसंखेज्जाणं च समयसंखसमं। धुवहारेणवहरिदे होदि तु उक्कस्सयं द्व्वं।। (गो० जीव०) —श्र० टि०। द प्राहिनकपुरुषो यदा मानुषोत्तराभ्यग्तरे स्थित्वा प्रक्षं करोति तदा जानातीति भावः, न ताविति क्षेत्रे स्थितानर्थान्। ६ प्रक्वित्तर्थः। १० ऋजुविपुलमत्योः। तथा चोक्तम्— पिडवादी पुण पढमा श्रप्पिद्वादी हु होदि विदिमा हु। सुद्धो पढमो बोहो सुद्धतरो विदियबोहो हु।। इति —श्र० टि०।

y

80

१५

विशेषान्तरप्रतिपत्त्यर्थं पुनर्वचनम् ।१। यः पूर्वसूत्रे विशेष उक्तः तावतास्य न परि-तोषस्ततो विशेषान्तरप्रतिपत्त्यर्थं पुनरिदमुच्यते ।

चशब्दप्रसङ्ग इति चेत्; नः प्राथमकित्यकभेदाभावात् ।२। यथा मनःपर्ययस्य ऋजु-विपुलमती भेदौ तथा विशुद्धचप्रतिपाताविप तस्यैव यदि भेदौ स्यातां युक्तश्चशब्दः स्यात् । यतस्तु विशुद्धचप्रतिपातौ ऋजुविपुलमत्योविशेषौ न भेदौ, अतश्चशब्दाऽप्रसङ्गः । तत्र विशुद्धचा तावदृजुमतेविपुलमितद्रंव्यक्षेत्रकालभावैविशुद्धतरः । कथम् ? इह यः कार्मणद्रव्यानन्तभागो -ऽन्त्यः सर्वाविधना ज्ञातस्तस्य पुनरनन्तभागीकृतस्य मनःपर्ययज्ञेयोऽ नन्तभागः, अनन्तस्याऽन-न्तभेदत्वात् । ऋजुमितकार्मणद्रव्याऽनन्तभागाद् दूरिवप्रकृष्टोऽल्पीयाननन्तभागः विपुलमते-र्द्रव्यम् । क्षेत्रकालिवशुद्धिरुक्ता । भावतो विशुद्धः सूक्ष्मतरद्रव्यविषयत्वादेव वेदिव्या ।

१० प्रकृष्टक्षयोपशमिवशुद्धिभावयोगादप्रतिपातेनापि विपुलमितिविशिष्टा, स्वामिनां प्रवर्धमान-चारित्रोदयत्वात् । ऋजुमितः पुनः प्रतिपाती स्वामिनां कषायोद्रेकाद्धीयमानचारित्रोदयत्वात् । यद्यस्य मनःपर्ययस्य प्रत्यात्ममयं विशेषः अथाऽनयोरविधमनःपर्यययोः कुतो

विशेष इति ? अत आह---

## विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपर्यययोः ॥२५॥

विशुद्धिः प्रसादः । क्षेत्रं यत्रस्थान् भावान् प्रतिपद्यते । स्वामी प्रयोक्ता । विषयो ज्ञेयः । अविध्ञानान्मनः पर्ययस्य विशुद्धत्यभावोऽत्वयद्वयविषयत्वादिति चेत्ः नः भूयः पर्यायज्ञानात् । १। स्यान्मतम् — अविध्ञानान्मनः पर्ययोऽविशुद्धतरः । कुतः ? अलपद्रव्यविषयत्वात् । यतः सर्वविधिरूपिद्रव्यानन्तभागो मनः पर्ययद्वव्यमितिः तन्नः किं कारणम् ? भूयः पर्यायज्ञानात् । यथा किश्चद् बहू नि शास्त्राणि व्याचष्टे एकदेशेन, न साकल्येन तद्गतमर्थं शक्नोति
वक्तुम्, अपरस्त्वेकं शास्त्रं साकल्येन व्याचष्टे यावन्तस्तस्यार्थास्तान् सर्वान् शक्नोति
वक्तुम्, अयं पूर्वस्माद्विशुद्धतरिवज्ञानो भवति । तथा अविध्ञानविषयानन्तभागज्ञोऽपि मनःपर्ययो विशुद्धतरः, यतस्तमनन्तभागं रूपादिभिर्बहुभिः पर्यायैः प्ररूपयति । क्षेत्रमुक्तम् ।
विषयो वक्ष्यते । स्वामित्वं प्रत्युच्यते—

विशिष्टसंयमगुणैकार्थं समवायी मनःपर्ययः ।२। विशिष्टः संयमगुणो यत्र विद्यते तत्रैव २४ वर्तते मनःपर्ययः । तथा चोक्तम्—

\*"मनुष्येषु मनःपर्यय आविर्भवतिः न देवनारकतैर्यग्योनेषु । मनुष्येषु चोत्पद्यमानः पर्याप्तकेषूत्पद्यते न सम्मूच्छंनजेषु । गर्भजेषु चोत्पद्यमानः कर्मभूमिजेषूत्पद्यते नाकर्मभूमिजेषु । कर्मभूमिजेषूत्पद्यमानः पर्याप्तक्ष्रेष्ट्रत्यते नापर्याप्तकेषु । पर्याप्तकेषूपजायमानः सम्यग्दृष्टिष्ट्रप्पजायते न मिथ्यादृष्टिः सासादनसम्यग्दृष्टिः सम्यङ्मिथ्यादृष्टिः षु । सम्यग्दृष्टिः षूपजायते नाऽसंयतसम्यग्दृष्टिः संयतासंयतेषु । संयतेषूपजायमानः प्रमत्तादिषु क्षीणकषायान्तेष्प्रजायते नोत्तरेषु । तत्र चोपजायमानः प्रवर्धमानचारित्रेषुजायते न हीयमानचारित्रेषु । भ्रवर्धमानचारित्रेषु । ऋद्विप्राप्तेषु च केषुचिन्न सर्वेषु । ] इति ।

१ मनःपर्ययस्य । २ द्रव्यतस्तावदाह । ३ ग्रनन्तानन्तपरमाण्वात्मकः पुद्गलस्कन्धः । ४ ऋजुमिति-रूप । ४ -योऽन्त्यभा- श्रव । ६ सोऽपि स्कन्धो न परमाणुः । ७ रूपिव्ववधेरित्यादिना । द समानाधि-क रण । ६ संप्रव- ग्राव, बव, दव, मुव । १० - षु जायते ग्राव, बव, दव, मुव, ताव ।

विशिष्टसंयमग्रहणं वाक्ये कृतम् । अविधः पुनः चातुर्गतिकेष्विति स्वामिभेदा-दप्यनयोविशेषः ।

इदानीं केवलज्ञानलक्षणाभिधानं प्राप्तकालं तदुल्लक्षच्य ज्ञानानां विषयनिबन्धः परीक्ष्यते । कुतः ? तस्य \* "मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्" [त० सू० १०।१] इत्यत्र वक्ष्यमाणत्वात् । यद्येवमाद्ययोरेव तावन्मितश्रुतयोविषयनिबन्ध उच्यता-मिति ? आह—

## मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥२६॥

निबन्धनं निबन्धः । कस्य ? मतिश्रुतिवषयस्य । तत्तर्मेहं विषयग्रहणं कर्तव्यम् ? न कर्तव्यम् ।

प्रत्यासत्तेः प्रकृतविषयग्रहणाभिसंबन्धः ।१। प्रकृतं विषयग्रहणमस्ति । क्व प्रकृतम् ? १० 'विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयभ्यः' इति । तत्र प्रत्यासत्तेविषयग्रहणिमहाभिसंबध्यते । ननु च स विभक्त्यन्तरिनिविष्टो न शक्यते इह संबद्धम् ?

अर्थवशाद्विभिक्तविरिणामः ।२। यथा 'उच्चानि देवदत्तस्य गृहाणि आमन्त्रयस्वैनम्' 'देवदत्तम्' इति गम्यते, 'देवदत्तस्य गावोऽश्वा हिरण्यम्, आढचो वैधवेयः' 'देवदत्तः' इति गम्यते, एविमहापि । निबन्धः कस्य ? 'विषयस्य'इत्यभिसंबध्यते। अथ द्रव्येष्विति बहुत्वनिर्देशः किमर्थः?

द्रव्येष्विति बहुत्वनिर्देशः 'सर्वद्रव्यसंग्रहार्थः ।३। जीवधर्माऽधर्माकाशकालपुद्गलाभि-धानानि षडत्र द्रव्याणि, तेषां सर्वेषां संग्रहार्थः द्रव्येष्विति बहुत्वनिर्देशः कियते ।

तिद्वशेषणार्थमसर्वपर्यायग्रहणम् ।४। तेषां द्रव्याणामिवशेषेण मितश्रुतयोविषयभाव-प्रसङ्गे तिद्वशेषणार्थम् असर्वपर्यायग्रहणं कियते । तानि द्रव्याणि मितश्रुतयोविषयभावमापद्य-मानानि कितपयेरेव पर्यायविषयभावमास्कन्दिन्त न सर्वपर्यायरनन्तैरपीपि । तत्कथम् ? इह मितः चक्षुरादिकरणनिमित्ता रूपाद्यालम्बना, सा यस्मिन् द्रव्ये रूपादयो वर्तन्ते न तत्र सर्वान् 'पर्यायानेव (सर्वानेव पर्यायान्) गृह्णाति, चक्षुरादिविषयानेवाऽऽलम्बते । श्रुतमिप शब्दिलङ्गम्, शब्दाश्च सर्वे संख्येया एव, द्रव्यपर्यायाः 'पुनः संख्येयाऽसंख्येयानन्तभेदाः, न ते सर्वे विशेषाकारेण' तैर्विषयीकियन्ते । उक्तञ्च—

"\*"पण्णवणिज्जा भावा अणंतभागो दु अणभिलप्पाणं । पण्णवणिज्जाणं पुण अणंतभागो सुदणिबद्धो ॥" [सन्मति० गा० २।१६] इति ।

अतीन्द्रियेषु मतेरभावात् सर्वद्रव्यासंप्रत्यय इति चेत्; नः नोइन्द्रियविषयत्वात् ।५। स्या-न्मतम्-धर्मास्तिकायादिषु मतेरभावोऽतीन्द्रियत्वात्, ततो 'मतिः सर्वद्रव्यविषयनिबन्धा' इति लक्षणमयुक्तमितिः तन्नः किं कारणम् ?नोइन्द्रियविषयत्वात्। नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमलब्ध्य-

१ वार्तिके । २ - द्रव्यपर्यायसं - ग्रा०, ब०, मु० । ३ पर्यायानवगू - ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ४ साधनम् । ५ पुनः संस्येयानन्त - मू०, द० । पुनरसंस्येयानन्त - ग्रा०, ब०, मु० । ६ सर्वपर्यायाः शब्दैनं विषयीक्रियन्त इत्युक्ते कथं तिह ग्रानन्तभेदा इत्युक्यते स्ववचनविरोधात् इत्याशङ्कायां विशेषाकारेणेति विशेषणमाह । शब्दः सामान्येन विषयीक्रियन्त इति भावः । ७ प्रज्ञापनीया भावा श्रानन्तभागस्तु ग्रानिकात्प्यानाम् । प्रज्ञापनीयानां पुनः ग्रानन्तभागः श्रुतिनबद्धः ॥ सर्वज्ञेन प्रज्ञापनीया भावाः । द ग्रानिकात्यानाम् ।

y

80

पेक्षं नोइन्द्रियं तेषु व्याप्रियते । अथ हि तत्र न वर्तेत 'अविधना सह 'निर्दिश्येत रूपिष्वेव' वृत्तेः । अथ मितश्रुतयोरनन्तरनिर्देशार्हस्यावधेः को विषयनिवन्ध इति ? अत आह—

#### रूपिष्ववधेः ॥२७॥

रूपशब्दस्याऽनेकार्थत्वे सामर्थ्याच्छुक्लादिग्रहणम् ।१। अयं रूपशब्दोऽनेकार्थः क्वचि-च्चाक्षुषे वर्तते यथा-'रूपरसगन्धस्पर्शाः' इति । क्वचित्स्वभावे वर्तते यथा 'अनन्तरूपमनन्त-स्वभावम्' इति । तत्रेह सामर्थ्याच्चक्षुर्विषये शुक्लादौ वर्तमानो गृहचते । यदि स्वभाव-वाचिनो ग्रहणं स्यात् अनर्थकं स्यात् । न हि कस्यचित् स्वभावो नास्तीति ।

भूनाद्यनेकार्थसंभवे नित्ययोगोऽभिवानवज्ञात् ।२। यद्यपि मत्वर्थीयस्य भूमादयोऽर्थाः बहवः सभवन्ति, इहाभिधानवज्ञात् 'नित्ययोगो वेदितव्यः । नित्यं हि पुद्गला युक्ता रूपेणेति,

१० यथा क्षीरिणो वृक्षा इति।

यद्येवमविधज्ञानस्य पुद्गला रूपमुखेनैव विषयभावं प्रतिपद्येरन् न रसादिमुखेन ? नैष दोषः

तदुपलक्षणार्थत्वात् तदिवनाभाविरसादिग्रहणम् ।३। तदूपं द्रव्यस्योपलक्षणत्वेनोपादीयते अतस्तदिवनाभाविनो रसादयोऽपि गृहचन्ते ।

१५ यद्येवं तद्गतेषु सर्वेष्वनन्तेषु पर्यायेषु अवधेविषयनिबन्धः प्राप्नोतीति ? अत आह— असर्वपर्यायग्रहणानुवृत्तेनं सर्वगितः ।४। 'असर्वपर्यायेषु' इत्येतद्ग्रहणमनुवर्तते । यथा 'देवदत्ताय गौदीयतां जिनदत्ताय कम्बलः' इति 'दीयताम्' इत्यभिसबध्यते, एविमहापि 'असर्वपर्यायेषु' इत्यभिसंबन्धान्न सर्वगितिर्भवति । ततो रूपिषु पुद्गलेषु प्रागुक्तद्रव्यादि पिरमाणेषु जीवपर्यायेषु औदियकौषशिमकक्षायोपशिमकेषूत्पद्यतेऽविधज्ञानम् रूपिद्रव्यसंबन्धात्, न क्षायिक- पारिणामिकेषु नापि धर्मास्तिकायादिषु तत्संबन्धाभावात् ।

अथ मन:पर्ययस्य १० को विषयनिबन्ध इति ? अत आह-

### तद्नन्तभागे मनःपर्ययस्यः ॥२८॥

यद्र्पिद्रव्यं सर्वाविधज्ञानस्य विषयत्वेन समिथतं तस्यानन्तभागीकृतस्यैकस्मिन् भागे मनःपर्ययः प्रवर्तते ।

रभअथान्ते यित्रिर्दिष्टं केवलज्ञानं तस्य को विषयनिबन्ध इति ? अत आह-

## सर्वद्भव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥२६॥

अत्राह- किं द्रव्यम्?

24

३०

स्वपर्यायान् द्रवित द्रूयते वा तैरिति द्रव्यम् ।१। आत्मनः पर्यायान् द्रवित गच्छतीति द्रव्यम् । बहुलापेक्षया कर्तरि साधुत्वम् । द्रूयते वा तैरिति द्रव्यम् ।

कथिन्च द्भेदिसिद्धौ तत्कर्तृ कर्मव्यपदेशिसिद्धः ।२। द्रव्यस्य पर्यापाणां च कथिन्च-द्भेदे सित उक्तः कर्तृ कर्मव्यपदेशः सिद्धचित ।

१ तर्हि । २ निर्देश्येत श्र ०। ३ श्रवयेः । ४ चक्षुर्ग्रहणयोग्ये । ५ गम्यते । ६ श्रागमवचनात् । ७ —ष्वनन्त पर्याप्रेषु ग्रा॰, बा॰, मु॰, । ६ —परिणानेषु मू॰ । ६ श्रवान्तरविषयापेक्षया बहुवचननिर्देशः । १० मनः-पर्यायस्य मू॰, श्र॰, ता॰ । ११ मनःपर्यायस्य मू॰, ता॰ । १२ मनःपर्यायः ता॰ । १३ तथाऽन्ते श्र॰ ।

इतरथा हि तदप्रसि'द्धिरत्यन्ताव्यतिरेकात् । ३। यद्येकान्तेन एकत्वमवधार्येत तस्य कर्तृ -कर्मव्यपदेशाप्रसिद्धिः स्यात् । कुतः ? अत्यन्ताव्यतिरेकात् । न हि तदेव निर्विशेषमेकं शक्त्यन्तरापेक्षया विना कर्तृ कर्म च भवितुमर्हति । अथ कः पर्यायः ?

तस्य मिथोभवनं प्रति विरोध्यविरोधिनां धर्माणाम्पात्तान्पात्तहेतुकानां शब्दान्तरा-त्मलाभिनित्तत्वाद् अपितव्यवहारविषयोऽवस्थाविशेषः पर्यायः ।४। मिथोभवनं प्रति केचिद्ध-र्मा विरोधिनः, केचिदविरोधिनः । तत्र जीवस्य तावदनादिपारिणामिकचैतन्यजीवद्रव्यभव्या-भव्योर्ध्वगतिस्वभावास्तित्वादिभिरौदयिकादयो भावा यथासंभवं युगपद्भावाद् अविरोधिनः। विरोधिनश्च नारकतैर्यग्योनदेवमनुष्य-स्त्रीपु नपु सकैकद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रिय-बाल्यकौमार-कोप-प्रसादादयः सहानवस्थानात् । तथा पौद्गिलिका अनादिपारिणामिकाः रूपरसगन्धस्पर्श-शब्दसामान्यास्तित्वादयः शुक्लादिपञ्चकतिक्तादिपञ्चकगन्धंद्वयस्पर्शाष्टकशब्दषट्कपर्यायैः प्रत्येकमेकद्वित्रिचतुःपञ्चादिसंख्येयासंख्येयानन्तगुणपरिणामिभिर्यथासंभवं युगपद्भावाद् अविरो-धिनः। विरोधिनश्च शुक्लकुष्णनीलतिक्तकटुकसुरभीतरगन्धादयः प्रायोगिका वैश्रसिकाश्च परमाणुषु स्कन्धेषु च, सहानवस्थानात् । एवं धर्मास्तिकायादिष्वपि अमूर्तत्वाऽचेतनत्वाऽसंख्ये-यप्रदेशत्वगतिकारणस्वभावाऽस्तित्वादयोऽनन्तभेदागुरुलघुगुणहानिवृद्धिविकारैः स्वप्रत्ययैः पर-प्रत्ययैश्च गतिकारणत्वविशेषादिभिः अविरोधिनः परस्परविरोधिनश्च विज्ञेयाः । तेषु केचि-दुपात्तहेतुका द्रव्यक्षेत्रकालभावनिमित्ता औदयिकादयः । अनुपात्तहेतुकाश्च त्रिषु कालेष्ववि-कारिणः पारिणामिकाश्चैतन्यादयः । तेषां विरोध्यविरोधिनां धर्माणामुपात्तानुपात्तहेतुकानां शब्दान्तरात्मलाभस्य निमित्तत्वात् 'चेतनो नारको 'बालः' इति अपितव्यवहारविषयः इति 'व्यवहार-ऋजुसूत्र'त्रिविधशब्दनयात्मकः, द्रव्यार्थिकानर्पणात पर्यायार्थिकेनार्पितः तस्य<sup>८</sup> विषयः, तस्य द्रव्यस्य अवस्थाविशेषः पर्याय इत्युच्यते ।

तयोरितरेतरयोगलक्षणो द्वन्द्वः ।५। तयोरितरेतरयोगलक्षणो द्वन्द्वो वेदितव्यः । द्रव्याणि च पर्यायाश्च द्रव्यपर्याया इति ।

द्वन्द्वेऽन्यत्वं प्लक्षन्यग्रोधविदित चेत्; नः तस्य कथिङचद्भेदेऽपि दर्शनाद् गोत्वगोपिण्डवत् ।६। स्यान्मतम्-यदि द्वन्द्वः प्लक्षन्यग्रोधवदन्यत्वं द्वव्यपर्यायाणां प्राप्नोतीतिः; तन्नः; कारणम् ? तस्य कथिङचद्भेदेऽपि दर्शनात् गोत्वगोपिण्डवत् । यथा 'गोत्वं च गोपिण्डक्च गोत्वगोपिण्डौ' इत्यनन्यत्वेऽपि द्वन्द्वो भवति तथा द्रव्यपर्यायेष्विति । ननु सामान्यविशेषयोरन्यत्वात् साध्य-सममेतदितिः; नैष दोषः; उक्तमेतत्-अनन्यत्वं सामान्यविशेषयोः ।

द्रव्यग्रहणं पर्यायविशेषणं चेत्; नः आनर्थक्यात् ।७। स्यादेतत्—'द्रव्याणां पर्याया द्रव्य-पर्यायाः' इति द्रव्यग्रहणं पर्यायविशेषणमितिः; तन्नः कि क्यरणम् ? आनर्थक्यात् । एवं सति द्रव्यग्रहणमनर्थकं स्यात् । न हचद्रव्यस्य पर्यायाः सन्तीति ।

द्रव्याज्ञानप्रसङ्गाच्य ।८। केवलेन पर्याया एव ज्ञायन्ते न द्रव्याणीति द्रव्याज्ञानं प्राप्नोति, उत्तरपदार्थप्रधानत्वात् । अथ मतमेतत्—सर्वेषु पर्यायेषु ज्ञातेषु न किञ्चदज्ञातमस्ति ततो व्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्याभावात्, यद्येवं 'द्रव्यग्रहणमनर्थकम्' इत्युक्तं पुरस्तात् । तस्मात्

१ - दप्रसिद्धेर- ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ स्वामाविकाः। ३ ऊर्ध्वाधिस्तिर्यगादि। ४ - २च ज्ञेयाः ग्रा०, ब०, द०, ता०, मु०। ५ बालक इति ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ६ कोऽर्थः व्यवहरणं। ७ शब्दसमिष्किदैवम्भूतशब्दनयस्वरूपः। ८ व्यवहारस्य।

ሂ

8

साध्वतम् – 'द्वन्द्वोऽयम्' इति । ननु च द्वन्द्वेऽपि द्रव्यग्रहणमनर्थकं पर्यायव्यतिरेकेणाऽनुपलब्धेरितिः; नैष दोषः; संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदाद्भेदोपपत्तेः ।

अथ सर्वग्रहणं किमर्थं ननु बहुवचननिर्देशादेव बहुत्वसंप्रत्ययसिद्धेः ?

सर्वग्रहणं निरवशेषप्रतिपत्त्यर्थम् । १। ये लोकालोकभेदभिन्नास्त्रिकालविषया द्रव्यपर्याया अनन्ताः, तेषु निरवशेषेषु केवलज्ञानस्य' विषयनिबन्ध इति प्रतिपत्त्यर्थं सर्वग्रहणम् । यावां-ल्लोकालोकस्वभावोऽनन्तः तावन्तोऽनन्तानन्ता' यद्यपि स्युः, तानिष ज्ञातुमस्य सामर्थ्यमस्तीत्य-परिमितमाहात्म्यं तत् केवलज्ञानं वेदितव्यम् ।

आह-विषयनिबन्धोऽवधृतो मत्यादीनाम्, इदं तु न निर्ज्ञातमेकस्मिन्नात्मनि स्वनिमित्त- सिन्निधानोपजनितवृत्तीनि ज्ञानानि यौगपद्येन कति भवन्तीति ? अत्र उच्यते—

### एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभर्यः ॥३०॥

एक इति कोऽयं शब्दः ?

अनेकार्थसंभवे विवक्षातः प्राथम्यवचन एकशब्दः ।१। अयमेकशब्दोऽनेकस्मिन्नर्थे दृष्ट-प्रयोगः । क्वचित्संख्यायां वर्तते, 'एको द्वौ बहवः' इति । क्वचिदन्यत्वे, 'एके आचार्याः—अन्ये आचार्याः' इति । क्वचिदसहाये, 'एकािकनस्ते विचरन्ति वीराः' इति । क्वचित्प्राथम्ये, १५ 'एकमागमनम्—प्रथममागमनम्' इति । क्वचित्प्राधान्ये, 'एकहतां सेनां करोिम—प्रधानहतां सेनां करोिम' इत्यर्थः । तत्रेह विवक्षातः प्राथम्यवचन एकशब्दो वेदितव्यः ।

आदिशब्दश्चावयववचनः ।२। आदिशब्दश्च'। किम् ? अनेकार्थसंभवे विवक्षात इहा-वयववचनो वेदितव्यः। क्वचिद्वचवस्थायां वर्तते, 'ब्राह्मणादयश्चत्वारो वर्णाः' — ब्राह्मणव्यवस्थाः ब्राह्मणक्षत्रियविद्शूद्राः' इत्यर्थः। क्वचित्प्रकारे, 'भुजङ्गादयः परिहर्तव्याः—भुजङ्गप्रकाराः विषवन्तः' इत्यर्थः। क्वचित्सामीप्ये, 'नद्यादीनि क्षेत्राणि—नदीसमीपानि' इत्यर्थः। क्वचिदवयवे, 'क्रिगादिमधीते—ऋगवयवमधीते' इत्यर्थः। तेनैतदुक्तं भवति—एकस्यादिरेकादिः प्रथमावयव इति। कस्य ? प्रथमस्य परोक्षस्य। कः पुनरवयवः ? मितज्ञानम्।

सामीप्यवचनो वा ।३। अथवा, अयमादिशब्दः सामीप्यवचनो द्रष्टव्यः । तेन प्रथमस्य मितज्ञानस्य श्रुतं समीपिमित्युक्तं भवति ।

२४ . मतेर्बेहिर्भावप्रसङ्गा इति चेत्ः नः अनयोः सदाऽव्यभिचारात् ।४। स्यादेतत्—एवं सित मतेर्बेहिर्भावः प्राप्नोतीतिः तन्नः किं कारणम् ? अनयोः सदाऽव्यभिचारात् । एते हि मतिश्रुते सर्वकालमव्यभिचारिणी नारदपर्वतवत् । तस्मादनयोरन्यतरग्रहणे इतरस्य ग्रहणं सिन्नहितं भवति ।

ततोऽन्यपदार्थे वृत्तावेकस्यादिशब्दस्य निवृत्तिरुष्ट्रमुखवत् ।५। यथा, 'उष्ट्रस्य मुखमुष्ट्र-मुखम्, उष्ट्रमुखवन्मुखमस्य' इति 'वृत्तौ एकस्य मुखशब्दस्य निवृत्तिः, एविमहापि 'एकादि-रादिर्येषां तानीमान्येकादीनि' इत्येकस्यादिशब्दस्य निवृत्तिः।

१ —ज्ञानविषय — आ०, ब०, द०, मु०, ता०। २ —न्तोऽनन्ता य — अ०, ता०, यू०, ज०। ३ —त्स्यं के → आ०, ब०, मु०। ४ अत आह मु०। ५ — त्वायमनेका — आ०, ब०, द०, मु०। ६ वर्णाः स्युः बाह्मणादय इत्यमरः। ७ ऋच् आदिरवयवः ऋगादिः। ६ अन्यपदार्थप्रधानसमासे —बहुवीहिसमासे इत्यर्थः। ६ समासे —सम्पा०।

अवयवेन विग्रहः समुदायो वृत्त्यर्थः ।६। अवयवेन विग्रहः कियते, वृत्त्यर्थः समुदायो भवति । तेनैका दीन्यभ्यन्तरीकृत्य भाज्यानि अपीयतव्यानीत्यर्थः । किं सर्वाणि ? न, इत्याह 'आ चतुभ्यः'। कृत एतत् ?

केवलस्याऽसहायत्वादितरेषां च क्षयोपशमनिमित्तत्वाद्यौगपद्याभावः ।७। यतः केवल-ज्ञानं क्षायिकं तदसहायम्, इतराणि च ज्ञानानि क्षयोपशमनिमित्तानि, अतो विरोधा-

द्युगपदसंभवः, तस्मादुच्यते 'आ चतुभ्यः' इति ।

नाभावोऽभिभूतत्वादहिन नक्षत्रविदित चेत्; नः क्षायिकत्वात् ।८। स्यादेतत् नाभावः क्षायोपशमिकानां ज्ञानानां केविलिनि, किन्तु केवलज्ञानेन महताऽभिभूतानि स्वप्रयोजने न व्याप्रियन्ते भास्कर प्रभाभिभूतनक्षत्रविदितः, तन्नः किं कारणम् ? क्षायिकत्वात् । संक्षीण- सकलज्ञानावरणे भगवत्यहंति कथं क्षायोपशमिकानां ज्ञानानां संभवः । न हि परिप्राप्तसर्व- १० शुद्धौ पदे प्रदेशाऽशुद्धिरस्ति ।

इन्द्रियवत्त्वादिति चेत्ः नः आर्षाथानवबोधात् ।९। स्यादेतत्-एवमागमः प्रवृत्तः 
#"पञ्चेन्द्रिया असंज्ञिपञ्चेन्द्रियादारभ्य आ अयोगिकेविलनः" [षट्खं०] इति । अत इन्द्रियवत्त्वात्तत्कार्येणापि ज्ञानेन भिवतव्यमितिः, तन्नः किं कारणम् ? आर्षार्थानवबोधात् । आर्षे
हि सयोग्ययोगिकेविलनोः पञ्चेन्द्रियत्वं द्रव्येन्द्रियं प्रति उक्तं न भावेन्द्रियं प्रति । यदि हि
भावेन्द्रियमभिविष्यत्, अपि तु ति असंक्षीणसकलावरणत्वात् सर्वज्ञतैवास्य न्यर्वित्थ्यत ।
तस्मादेतदुक्तं भवति-एकस्मिन्नात्मिन द्वे मितश्रुते, क्विचत् त्रीणि मितश्रुताविधज्ञानानि, मितश्रुतमनःपर्ययज्ञानानि वा, क्विचच्चत्वारि मितश्रुताविधमनःपर्ययज्ञानानि, न पञ्चैकस्मिन्
युगपत् संभवन्ति ।

संख्यावचनो वैकशब्दः ।१०। अथवा, संख्यावचनोऽयमेकशब्दः । एकमादिर्येषां तानी- २० मान्येकादीनि । कथम् ? मतिज्ञानमेकस्मिन्नात्मनि एकम्, यदक्षरश्रुतं द्वचनेकद्वादशभेदमुपदेश- पूर्वकं तद्भजनीयम् –स्याद्वा न वेति । इतरत् पूर्ववत् ।

अपर आह°-संख्याऽसहायप्राधान्यवचने एकशब्दे सति एकादीनि केवलादीनीत्यर्थः। एकस्मिन्नात्मन्येकं केवलज्ञानं क्षायिकत्वात् । द्वे मतिश्रुते इत्यादि पूर्ववत् ।

अथोक्तानि मत्यादीनि ज्ञानव्यपदेशमेव लभन्त उताऽन्यथापीति ? अत आह-

## मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्र ॥३१॥

विपर्ययो भिथ्येत्यर्थः । कुतः ? सम्यगधिकारात् । च्याब्दः समुच्चयार्थः । विपर्ययक्च सम्यक् चेति । कुतः पुनरेषां विपर्ययः ?

मिथ्यादर्शनपरिग्रहान्मत्यादिविपर्ययः ।१। योऽसौ दर्शनमोहनीयोदये सित मिथ्यादर्शन-परिणामः तेन सहैकार्थसमवायात् मत्यादीनां विपर्ययो भवति । ननु च मणिकनकादीनां वर्चीगृहगतानामिष स्वभावविनाशो न भवति तद्वन्मत्यादीनामिष स्यात्; नैष दोषः;

१ मितज्ञानम् । २ केवलेन सहेतरेषां युगपदसंभवः । ३ -प्रकाशाभिभू- ४०, मू० । ४ इन्द्रियत्वा-म्रा॰, ब॰, मु॰ । ५ "पंचिदिया म्रसण्णिपंचिदियप्पहुडि जाव म्रजोगिकेवलि ति" -षट्खं॰ सं॰ सू० ३७ । ६ म्रपिरत्र संभावनायाम् । ७ -ह म्रसंख्या- म्रा॰, ब॰, द॰, मु॰ । प्र-योऽन्यथाकृतः म्रा॰, ब॰, मु० ।

8.

सरजसकटुकालाबूगतदुग्धवत् स्वगुणविनाशः।२। यथा सरजसकटुकालाबूभाजने निहितं दुग्धं स्वगुणं परित्यजति तथा मत्यादीन्यपि मिथ्यादृष्टिभाजनगतानि दुष्यन्तीति । आधारस्य दोषाद्धि 'आधेयस्य दोषो जायते ।

ननु च नायमेकान्तः, उक्तमेतत्—'मणिकनकादयो वर्चोगृहगता अपि स्वभावं न त्यजन्ति' प्रइति; तत्र कथमेतदध्यवसीयते अलाबूदुग्धवद् दुष्यन्ति मत्यादीनि न पुनर्मण्यादिवन्न

द्रष्यन्तीति ?

परिणामकशिवतिवशेषात् ।३। 'परिणामकस्य हि वस्तुनः शिवतिवशेषादन्यथाभावो भवति । यथा अलाबूद्रव्यं दुग्धं विपरिणामियतुं शक्नोति तथा मिथ्यादर्शनमिप मत्यादीनामन्य-थात्वं कर्तुं मलं तदुदये अन्यथानिरूपणदर्शनात् । वर्चोगृहं तु मण्यादीनां विकारं नोत्पादियतु-भलम्, विपरिणामकद्रव्यसिन्नधाने तेषामिप भवत्येवान्यथात्वम्, यदा तु सम्यग्दर्शनं प्रादुर्भूतं तदा मिथ्यापरिणामदर्शनाभावात् (मिथ्यादर्शनपरिणामाभावात्) तेषां मत्यादीनां सम्यक्तवम्, अतः सम्यग्दर्शनमिथ्यादर्शनोदयविशेषात्तेषां त्रयाणां द्विधा क्लृप्तिर्भवति—मतिज्ञानं मत्यज्ञानं श्रुतज्ञानं श्रुताऽज्ञानम् अविधज्ञानं विभञ्जज्ञानिमिति ।

अत्राह—रूपादिविषयोपलिब्धिव्यभिचाराभावाद्विपर्ययाभावः । यथैव मितज्ञानेन सम्य-१५ ग्दृष्टयो रूपादीनुपलभन्ते तथा मिथ्यादृष्टयोऽपि मत्यज्ञानेन । यथैव घटादिषु रूपादीन् श्रुतेन निश्चन्वन्त्युपदिशन्ति च परेभ्यः तथा श्रुताज्ञानेनापि । यथैवाविधना रूपिणोऽर्थानवयन्ति तथा

विभङ्गेनापीति। तस्मान्नास्ति विपर्यय इति। अत आह-

#### सद्सतोरविदेशषाद्यहच्छोपलब्धेरन्मत्तवत् ॥३२॥

सच्छब्दस्यानेकार्थसंभवे विवक्षातः प्रशंसार्थग्रहणम् ।१। 'अयं सच्छदोऽनेकार्थः' इति व्याख्यातः । तस्येह विवक्षातः प्रशंसार्थस्य ग्रहणं वेदितव्यम्—प्रशस्तं तत्त्वज्ञानिमत्यर्थः । असदज्ञानम् । तयोः सदसतोः । अविशेषेण यदृच्छयोपलब्धेविपर्ययो भवति । कथम् ? उन्मत्तवत् । यथा उन्मत्तो दोषोदयादुपहतेन्द्रियमितः विपरीतग्राही भवति, सः अश्वं 'गौः' इत्यध्यवस्यिति, गां वा 'अश्वः' इति, लोष्टं 'सुवर्णम्' इति, सुवर्णं च लोष्टमिति, लोष्टं लोष्टमिति, सुवर्णं सुवर्णमिति, तस्यैवमिवशेषेणाध्यवस्यतोऽज्ञानमेव भवति, तद्वत् मिथ्यादर्शनोपहतेन्द्रियमति- मंतिश्रुतावधयोऽप्यज्ञानमेव भवन्तीति ।

. भवत्यर्थग्रहणं वा ।२। अथवा, सच्छब्दोऽयं भवत्यर्थे वेदितच्यः । सद्विद्यमानिमत्यर्थः, असदिविद्यमानम्, तयोरिविशेषेण यद्चछोपलब्धेः विपर्ययो भवति—कदाचिद्रूपादि सदप्यसदिति

प्रतिपद्यते असदिप सदिति । कदाचित्तु सत्सदेव असदप्यसदेवेति । कुतः ?

प्रवादिपरिकल्पनाभेदाद्विपर्ययग्रहः ।३। प्रवादिनां कल्पनाभेदात् विपर्ययग्रहो भवति । , तद्यथा केचित्तावदाहुः-'द्रव्यमेव न रूपादयः' इति । "अपर आहुः-'रूपादय एव न द्रव्यम्' इति । 'अपरेषां दर्शनम्-'अन्यद् द्रव्यमन्ये च रूपादयः' इति । कथमेषां विपर्ययग्रहः ? उच्यते-यदि द्रव्यमेव न रूपादयः; लक्षणाभावाल्लक्ष्यानवधारणप्रसङ्गः । किञ्च, इन्द्रियेण सन्ति-कृष्यमाणं द्रव्यं रूपाद्यभावे सर्वात्मना सन्निकृष्येत्,' ततः सर्वात्मना ग्रहणप्रसङ्गः, करण-

१ त्रावेये भा०। २ -दवसीयते, ग्रा०, ब०, द०, मु०। ३ पारिणामिक- ग्रा०, ब०, मु०। ४ परिणामं करोतीति परिणामकः। ५ सुवर्णं सुवर्णं लोष्टमिति ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ सांख्यादयः। ७ बौद्धाः -सम्पा०। ६ वैशेषिकाणाम् -सम्पा०। ६ रसाद्यात्मना स्वरूपेण। १० सक्षात्त्रियेत ।

भेदाभावप्रसङ्गरच । न चासौ दृष्ट इष्टो वा । अथ रूपादय एव न द्रव्यम्; एवमपि निराधा-रत्वादभावप्रसङ्गः।

किञ्च, परस्परविलक्षणानां रूपादीनां समुदयेऽपि सति एकानथन्तिरभावात् समुदयस्य सर्वाभावः परस्परतोऽर्था(तोऽनर्था)न्तरभूतत्वात्। अथ हचन्यद् द्रव्यं अन्ये रूपादयः, एवमपि तेषां लक्ष्यलक्षणभावाभावः परस्परतोऽर्थान्तरभूतत्वात्। दण्डिदण्डवत् लक्ष्यलक्षणभाव ५ इति चेतु: नः वैषम्यात् । पृथक्सतोर्लक्ष्यलक्षणभावो युक्तो नासतोरिति ।

किञ्च, रूपादिषु गुणेष्वमूर्तेषु द्रव्यादर्थान्तरभूतेषु नेन्द्रियसन्निकर्षो युक्तः, ततश्च ज्ञानाभावः। 'न चार्थान्तरभूतं द्रव्यं कारणं भवितुमर्हति । किञ्च,

मुलकारणविप्रतिपत्तेः ।४। एषां घटरूपादीनां मूलकारणे प्रवादिनां विप्रतिपत्तिः । तद्यथा, केचिदाहु:- 'अव्यक्तान्महदहङ्कार'तन्मात्रेन्द्रियमहाभूतमृत्पिण्डादि'विवृत्तिक्रमेण घटादे- १० विश्वरूपस्य जगत उत्पादः' इतिः तदयुक्तम्ः न हि प्रधानस्य अमूर्तत्वनिरवयवत्वनिष्कियत्वा-ऽतीन्द्रियत्वानन्त्यनित्यत्वापरप्रयोज्यत्वादिविशेषोपेतस्य तद्विलक्षणो घटादिः कार्यो भवितुमर्हति, अद्ष्टत्वात् । न वा अपरप्रयोज्यस्य प्रधानस्य स्वयमभिप्राय°रहितस्य अभिप्रायपूर्वकप्रसवक्रमो युक्तः । पुरुषस्तावन्निष्कियत्वान्न महदादिसगर्थिं प्रधानं प्रयुक्ततेः स्वयं निष्कियत्वात् प्रधानं नात्मानं महदादिसर्गार्थं प्रयोक्तुमर्हति । न हि स्वयं गतिविकलः पङ्गुरात्मानमेवावष्टभ्यो- १५ त्थाय गच्छन् दृष्टः । किञ्च, अप्रयोजनस्य प्रधानस्य महदादिसर्गो न युक्तिमान् । पुरुषभोगः प्रयोजनिमिति चेत्; नः स्वार्थाभावात् , नित्यस्य विभोरात्मनः भोगपरिणामाभावाच्च । किञ्च, अचेतनत्वात्। इह लोके चेतनश्चैत्र ओदनार्थी कियाफलसाधनज्ञः तदर्थेष्वग्निसन्धक्षणादिष् प्रवर्तमानो दृष्टः, न च तथा प्रधानं चेतनम्, अतोऽस्य महदादिकियाप्रसवकमाभावः। न च पुरुषस्तस्य क्रमस्य प्रयोजकः। निष्क्रियत्वात् ।

अपर' आहु:- 'परमाणुभ्यः प्रतिनियतपाथिवादिजातिविशिष्टेभ्योऽद्ष्टादि'व्हेतूसन्निधाने सति संहतेभ्योऽर्थान्तरभूतघटादिकार्यात्मलाभः' इतिः तदप्ययुक्तम्; नित्यत्वादणूनां कार्यारम्भ-शक्त्यभावात्। सति चारम्भे नित्यत्वहानेः । नचार्थान्तरभूतस्य कार्यस्यारम्भो युक्तः व्यतिरेकानुपलब्धेः, उपलब्धौ चाणुमहत्त्वाभावः १। न च १ जातिप्रतिनियमोऽस्ति; भिन्न-१५ जातीयानामप्यारमभदर्शनात् । भिन्नजातीयेषु समुदायमात्रमिति चेत्; तुल्यजातीयेष्वपि २४ रैंतत्प्रसङ्गः । न चात्मनो घटाद्यारम्भे कर्तृ त्वमुपपन्नम्; निष्क्रियत्वान्नित्यत्वाच्च । नाप्यात्म-गुणस्यादृष्टादेः; निष्क्रियत्वादेव । न च निष्क्रियोऽर्थान्तरे । क्रियाहेतुर्ष्टः ।

अन्ये मन्यन्ते - 'वर्णादिपरमाणुसमुदयात्मका रूपपरमाणवोऽतीन्द्रियाः समुदिताः सन्तः इन्द्रियग्राहचत्वमनुभूय 'वटादिकार्यात्मलाभहेतुत्वं प्रतिपद्यन्ते इति; 'वदप्ययुक्तम्; प्रत्येकं रूपपरमाणूनामतीन्द्रियत्वात्ततोऽनन्यस्य कार्यस्याप्यतीन्द्रियत्वप्रसङ्गात्, ततश्च दृश्यविषय- ३०

१ -र्थान्तरत्वात् आ०, ब०, द०, मु०, ता० । २ द्रव्यं गुणोत्पादकमिति चेत् । ३ सांख्याः । ४ प्रधानात्। १ गन्धरसस्पर्शरूपशब्दाः पञ्च तन्मात्राः। ६ -निर्वृत्तित्र- म्रा०, ब०, द०, मु०। विवर्तन। ७ म्रचेतनत्वात्। ८ स्वस्य प्रयोजनाभावात्। ६ यौगाः। १० -दिस- ग्रा०, ब०, द०, मु॰, ता॰। ११ -हानिः त्रा॰, ब॰, मु॰। १२ उत्पाद। १३ तत्त्वे ग्रणुप्रमाणोऽयं महत्त्रमाणोऽ-यमिति ज्ञातुं न पायंते । १४ मृत्पिण्डादेरेव घटादिस्त्पद्यते इति । १५ चन्द्रकान्तसूर्यकान्तशिला-् देश्त्पद्यम्।नजलाग्न्यादिदर्शनात् । १६ भिन्नानां तुत्यजातीयानां समुदयप्रसङ्गः । १७ वृक्षादिचलने वायुवत् प्रेरकहेतुः। १८ जोद्धाः। १६ जलाहरणादि। २० तदयु- श्रा॰, ब॰, द॰, सु॰।

8.

प्रमाणप्रमाणाभासविकल्पाभावः । कार्याभावाच्च 'तिल्लङ्गस्य कारणस्याप्यभावः । किञ्च, क्षिणिकत्वान्निष्कियत्वाच्च कार्यारम्भाभावः, विविक्तशक्तीनां परस्पराभिसंबन्धाभावश्च । न चान्योऽर्थश्चेतनस्तेषां संबन्धस्य कर्तास्ति, तदभावात्संबन्धाभावः । एवमन्येष्विप प्रवादिषु सत्यसदिति असत्यिप सदिति विपर्ययो मिथ्यादर्शनोदयवशाद्वेदितव्यः पित्तोदयाकुलितरसनेृन्द्रियविपर्ययवत् । ततो यदुक्तम्-'रूपादिविषयोपलिष्धिव्यभिचाराभावान्न मिथ्यादृष्टेर्ज्ञानत्रयमज्ञानम्' इतिः तदसम्यक् ।

व्याख्यातं ज्ञानं लक्षणादिभिः । इदानीं चारित्रं निर्देष्टव्यं तदुल्लङ्ग्य नया उच्यन्ते । कस्मात् ? मोक्षविधाने तस्य वक्ष्यमाणत्वात् । कुतः पुनस्तन्मोक्षविधौ वक्ष्यते इति चेत् ? मोक्षं प्रति प्रधानकारणत्वात् । किंकृतं प्राधान्यम् ? कृत्स्नकमेन्धनिर्दहनकृतम् । यत आत्मा व्युपरतिक्रयाध्यानाविभूं तात्मबलः कृत्स्नकमेन्धनिर्दहनसमर्थो भवित, नतु शायिक-सम्यक्त्वकेवलज्ञानोपेतोऽपि । यदि स्यात्; क्षायिकसम्यक्त्वकेवलज्ञानोत्पत्त्यनन्तरमेव कृत्स्नकमेक्षयः स्यात्, व्युपरतिक्रयाध्यानोत्पत्त्यनन्तरमेव भवित । तच्चोत्तमं चारित्रम्, \*"कर्मादानहेतुिक्रयाव्युपरितश्चारित्रम्" [ इति वचनात् । यदीह 'तदुच्येत मोक्ष-विधानेऽपि तद्वक्तव्यमिति गौरवं स्यात् । एवमपि जीवादयो निर्देष्टव्या उच्यन्ते । प्रमाणं व्याख्यातम् । प्रमाणंकदेशा नयाः \*"प्रमाणनयेरिधगमः" [ त० सू० १।६ ] इति वचनात्, तदनन्तरवचनाही नयाः । यद्येवं के ते नया इति ? अत आह—

## नैगमसंग्रहन्यवहारर्जुसूत्रशन्दसमभिरूढैवम्भूता नयाः ॥३३॥

शब्दापेक्षयैकादिसंख्येयविकल्पा नयाः । तत्रातिसंक्षेपादप्रतिपत्तिः, अतिविस्तरे चाल्प-प्रज्ञानामननुग्रह इति भध्ययया प्रतिपत्त्या सप्त नया अत्रोच्यन्ते । तेषां सामान्यविशेषलक्षणं २० वक्तव्यम् । तत्र सामान्यलक्षणमुच्यते—

प्रमाणप्रकाशिताऽर्थविशेषप्ररूपको नयः ।१। प्रकर्षेण मानं प्रमाणं सकलादेशि इत्यर्थः, तेन प्रकाशितानां न प्रमाणाभासपरिगृहीतानामित्यर्थः, तेषामर्थानाम् अस्तित्वनास्तित्व नित्यत्वा- नित्यत्वाद्यनन्तात्मनां जीवादीनां ये विशेषाः पर्यायास्तेषां प्रकर्षेण रूपकः प्ररूपकः निरुद्धदोषा- नुषङ्गद्वारेणेत्यर्थः । एवंलक्षणो नयः ।

तस्य द्वौ मूलभेदौ द्रव्यास्तिकः पर्यायास्तिक इति । द्रव्यमस्तीति मतिरस्य द्रव्य-भवनमेव नातोऽन्ये १९भावविकाराः, नाप्यभावः तद्वचितरेकेणानुपलब्धेरिति द्रव्यास्तिकः।

१ तिल्लङ्गका→ ग्रा०, बड़ द०, मु०। २ त्रांह भवन्मते निष्क्रियं धर्मादि द्वव्यं जीवादीनां गत्यादेः कथं हेतुरिति चेत्? तेषां धर्मादिनिमत्तहेतुरित्यनुमननाम्न दोषः। तथा चोक्तमार्षे— गतिस्थितमतावेतौ गितिस्थित्योष्ट्यमुद्दे । धर्माधर्मौ प्रवर्तेते न स्वयं प्रेरकौ मतौ। यथा मत्स्यस्य गमनं विना नैवाम्भसा भवेत्। न चाम्भः प्रेरयत्येनं तथा धर्मोस्त्यनुग्रहः॥ ३ ननु ग्रा०, ब०, द०। ४ "संसारकारणविनिवृत्ति प्रत्यान् गूणंस्य ज्ञानवतः कर्मादानिमित्तिक्योपरमः चारित्रम्" —स०, स० १।१। ५ तदुच्यते ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ सर्वे शब्दाः संख्येया इति वचनात्। कथम् १ त्रयस्त्रिंशत् व्यञ्जनानि सप्तीवशितः स्वराः चतुर्योन् गवाहाः इति चतुःषिटः। (तानि पृथक् पृथक् स्थाप) यित्वा द्विकं दत्वा परस्परं संगुण्य तिस्मन् क्पोन कृते क्पोन्एकट्विमात्रं वस्तु(१) ग्रपुन्कक्ताक्षराणि भवन्ति— १८४४६७४४०७३७०६५५१६६१५ तत्स्वरूपं द्वादशाङ्क श्रुतम्। ७ मध्यतया ग्रा०, ब०, द०, मु०। मध्यमया मू०। ८ —देश इ— ग्रा०, ब, द०, मु०, ता०। ६ —नित्यत्वाद्यान्तात्मनां ग्रा०, ब०, द०, मु०। १० पर्यय।

२४

पर्याय एवास्ति इति मितरस्य 'जन्मादिभाविकारमात्रमेव भवनं न ततोऽन्यद् द्रव्य-मस्ति तद्वचित्रकेणानुपलब्धेरिति पर्यायास्तिकः । अथवा, द्रव्यमेवार्थोऽस्य न गुणकर्मणी तदवस्थारूपत्वादिति द्रव्यार्थिकः । पर्याय एवार्थोऽस्य रूपाद्युत्क्षेपणादिलक्षणो न ततोऽन्यद् द्रव्यमिति पर्यायार्थिकः । अथवा अयंते गम्यते निष्पाद्यत इत्यर्थः कार्यम् । द्रवति गच्छतीति द्रव्यं कारणम् । द्रव्यमेवार्थोऽस्य कारणमेव कार्यं नार्थान्तरम्, न च कार्यकारणयोः कित्वदूपभेदः तदुभयमेकाकारमेव पर्वाङ्गगुलिद्रव्यवदिति द्रव्यार्थिकः । परि समन्तादायःपर्यायः । पर्याय एवार्थः कार्यमस्य न द्रव्यम् अतीतानागतयोविनष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात्, स एवैकः कार्यकारण-व्यपदेशभागिति पर्यायार्थिकः । अथवा, अर्थनमर्थः प्रयोजनम्, द्रव्यमेवार्थोऽस्य प्रत्ययाभिधाना-नुप्रवृत्तिलिङ्गदर्शनस्य निह्नोतुमशक्यत्वादिति द्रव्यार्थिकः । पर्यायोऽर्थः प्रयोजनमस्य वाग्-विज्ञानव्यावृत्तिनिबन्धनव्यवहारप्रसिद्धेरिति पर्यायार्थिकः । तद्भेदा नैगमादयः ।

एषां विशेषलक्षणमुच्यते-

अर्थसंकल्पमात्रग्राही नैगमः ।२। भिनगच्छिन्ति तिस्मिन्निति निगमनमात्रं वा निगमः, निगमे कुशलो भवो वा नैगमः । तस्य लोके व्यापारः अर्थसंकल्पमात्रग्रहणं प्रस्थेन्द्रगृहगम्यादिषु । तद्यथा—किश्चत् प्रगृह्य परशुं पुरुषं गच्छिन्तमिसमीक्ष्याह 'किमर्थं गच्छिति भवान्' इति ? स तस्मै 'आचष्टे प्रस्थार्थमिति । एविमन्द्रगृहादाविष् । तथा 'कतरोऽत्र गमी' इत्युक्ते आचष्टे— 'अहं गमी' इति, संप्रत्यगच्छत्यिष गमीति व्यवहारः । एवं प्रकारोऽन्योऽिष नैगमनयस्य विषयः ।

भाविसंज्ञान्यवहार इति चेत्; नः भूतद्रन्यासिन्निधानात् ।३। स्यादेतत्—नायं नैगमनय-विषयः भाविसंज्ञान्यवहार इति; तन्नः किं कारणम् ? भूतद्रन्यासिन्निधानात् । भूतं हि कुमार-तण्डुलादिद्रन्यमाश्रित्य राजौदनादिका भाविनी संज्ञा प्रवर्तते, न च तथा नैगमनयविषये 'किञ्चिद् भूतं द्रन्यमस्ति यदाश्रया भाविनी संज्ञा विज्ञायेत ।

' उपकारानुपलम्भात् संव्यवहारानुपपत्तिरिति चेत्ः नः अप्रतिज्ञानात् । ४। स्यादेतत् – नैगमनयवन्तव्ये उपकारो नोपलभ्यते, भाविसंज्ञाविषये तु राजादावुपलभ्यते, ततो नायं युवत इतिः तन्नः किं कारणम् ? अप्रतिज्ञानात् । नैतदस्माभिः प्रतिज्ञातम् – 'उपकारे सित भवित व्यम्' इति । किं तिहः ? अस्य नयस्य विषयः प्रदर्श्यते । अपि च, उपकारं प्रत्यभिमुखत्वा-दुपकारवानेव ।

स्वजात्यविरोधनैकत्वोपनयात् समस्तग्रहणं संग्रहः ।५। बुद्धचिभधानानुप्रवृत्ति लिङ्गं सा-दृश्यं स्वरूपानुगमो वा जातिः, सा चेतनाचेतनाद्यात्मिका शब्दप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन प्रतिनियमात् स्वार्थव्यपदेशभाक् । स्वा जातिः स्वजातिः, अप्रच्यवनमिवरोधः, स्वजातेरिवरोधः स्वजात्य-विरोधस्तेन स्वजात्यिवरोधेन एकत्वोपनयात् । केषाम् ? भेदान्तम् । समस्तग्रहणं संग्रहो यथा सद् द्रव्यं घट इत्यादि । 'सत्' इत्युक्ते सत्तासंबन्धाहणां द्रव्यपर्यायतः द्वेदप्रभेदानां तदव्यतिरे-कात् तेनैकत्वेन संग्रहः । 'द्रव्यम्' इति चोक्ते जीवाजीवतः द्वेदप्रभेदानां द्रव्यत्वाविरोधात्तेनैक-त्वेन संग्रहः । 'घटः' इति चोक्ते नामादिभदात् मृत्सुवर्णादिकारणविशेषाद् वर्णसंस्थानादिवि-

१ म्रादिशब्देन म्रस्तिविकारवृद्धिहानिक्षयाः गृह्यन्ते । २ -रूपादिति म्रा०, ब०, द०, मु०, श्र०, ता०। श्र० प्रतौ रूपात् इत्यस्य टिप्पणे 'रूपत्वात्' इति लिखितमस्ति । ३ -त्वे व्य- ता०, श्र०, द०, मू०, ज०, भा० १,२। ४ शब्दबुद्धि । ५ निगच्छन्त्यस्मि- म्रा०, ब०, द०, मु०। ६ संकत्पमात्रं वा । ७ व्याचष्टे मु०। ५ 'गमेरिन्' इत्ययं त्यो भवति गमिष्यति यास्यतीति गमिन्यर्थे एव । ६ किञ्चित्तद्भूतं मु०, म्रा०, ब०। १० उपकारानुपपत्ति— भा० २।

8,

ξ

काराच्च भिन्नानां घटशब्दवाच्यानां तदव्यतिरेकादेकत्वेन संग्रहः। एवमितरेष्वपीति। 'तत्राभिधानप्रत्ययौ सामान्यं निराकृतविशेषभावात्।

'आह—सत्ताद्यर्थान्तरभूतमस्ति, तदिभसंबन्धात् सदादिव्यपदेश' इति; तन्न; उभयथाऽनुप-पत्तेः । इदिमह संप्रधार्यम्—सत्तासंबन्धात्प्राग् द्रव्यादिषु सदित्यभिधानं प्रत्ययश्च स्याद्वा, न वेति ? यदि स्यात्; सत्तासंबन्धवैयर्थ्यं प्रकाशितप्रकाशनवैयर्थ्यवत्, सत्ताद्वयप्रसङ्गश्च—एका आभ्यन्तरी अपरा बाह्चेति । अतश्च समयविरोधः—\*"सिल्लिङ्गाविशेषाद्विशेषिलङ्गा-भावाच्चेको भावः" [वै० सू० १।२।१७] इति । अथ नास्ति; खरविषाणादिष्वतिप्रसङ्गः । समवायक्तोऽयं विशेष इति चेत्; न; तस्य प्रतिषिद्धत्वात् ।

किञ्च, सत्तायाः सदिति व्यपदेशस्य सत्तान्तरहेतुकत्वाहेतुकत्वयोः अनवस्थाप्रतिज्ञाहानि-दोषप्रसङ्गः । अथ पदार्थशर्कितप्रतिनियमाद् द्रव्यादिषु सदिति व्यपदेशो 'निमित्तान्तरहेतुकः, सत्तायां स्वत एवेति चेत्; संसर्गवादत्यागः, इच्छामात्रकल्पनाप्रसङ्गश्च ।

किञ्च, सत्तादेः पदार्थान्तरस्य द्रव्यादिषु वृत्तिः सोऽस्येति वा स्यात्, सोऽयमिति वा ? यदि सोऽस्येति वृत्तिः; मत्त्वर्थीयेन भिवतव्यम् 'सत्तावद्द्रव्यम्' इति, यथा गोमान् यवमानिति, अतो मत्त्वर्थस्य" (वतोर्मत्त्वर्थस्य) भावार्थस्य च निवृत्तिर्ववतव्या । अथसोऽयमित्यभिसंबन्धेन वृत्तिः; 'सत्ता द्रव्यम्' इति प्राप्नोति यथा 'यिष्टः पुरुषः' इति, न 'सद्द्रव्यम्' इति, तत्र भावार्थस्य निवृत्तिर्ववत्वया ।

किञ्च, दृष्टान्ताभावात्। न हचेकं किञ्चिदनेकसंविन्ध दृष्टं यदिभसमीक्ष्य सत्तैका अनेकसंबिन्धिनी गम्येत। नीलीद्रव्यविति चेत्; न, न तस्यानेकत्वात्। नीलीत्वविति चेत्; न; तस्यासिद्धत्वात्।

अतो विधिपूर्वकमवहरणं व्यवहारः ।६। एतस्माद् अतः । कुतः । संग्रहात् संग्रहनयाक्षि-प्तानामर्थानां विधिपूर्वकमवहरणं व्यवहारः । को विधिः ? संग्रहगृहीतोऽर्थस्तदानुपूर्व्योणेव व्यवहारः प्रवर्तते इत्ययं 'पिविधः । तद्यथा—सर्वसंग्रहेण सत् संगृहीतम्, तच्चानपेक्षितिवशेषं नाल्ठं संव्यवहारायेति व्यवहारनय आश्रीयते—यत्सत्तद् 'द्रव्यं गुणो वा' इति । द्रव्येणापि च संग्रहा-क्षिप्तेन जीवाजीवाविशेषानपेक्षेण न शक्यः संव्यवहार इति 'जीवद्रव्यमजीवद्रव्यम्' इति वा व्यवहार आश्रीयते । जीवाजीवाविप च संग्रहाक्षिप्तौ नाल्ठं संव्यवहारायेति प्रत्येकं देवनार-कादिर्घटादिश्च व्यवहारेणाश्रीयते । 'कषायो भेषज्यम्' इत्युक्ते च सामान्यस्य विशेषात्मकत्वात् नैयंग्रोधादिविशेषसामर्थ्यम्' (विशेषस्य सामर्थ्येन ग्रहणम्) । निह शक्यः प्रभुणापि चक्रभृता सर्वः कषायसमाहारः कर्तु म् । नामस्थापनाद्रव्याणि च संग्रहोपात्तानि नाल्ठं व्यवहारायेति भाव एव गृहचते । एवमयं नयस्तप्नदर्तते यावत्पुनर्नास्ति विभागः ।

<sup>१3</sup>सूत्रपातवदृजुत्वात् ऋजुसूत्रः १७। यथा ऋजुःसूत्रपातस्तथा ऋजु प्रगुणं सूत्रयति तन्त्रयित ऋजुसूत्रः । <sup>१4</sup>पूर्वा स्त्रिकाल<sup>१५</sup>विषयानितशय्य वर्तमानकालविषयमादत्ते । अतीतानागतयोर्विन-ष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात् । <sup>14</sup>समयमात्रमस्य निर्दिधिक्षितम् ।

१ सत्तायाम्, संग्रह इत्यर्थः । २ नैयायिकः -सम्पा० । ३ वस्तुनः । ४ दैवरक्ता हि किंशुकाः केन रज्यन्ते नाम । ५ सत्तासम्बन्ध इति । ६ परार्थाभिधानम् । ७ तलः । तल्प्रत्ययस्येत्यर्थः । ६ सद्द्रव्यमित्याद्युदाहरणे । ६ नीलित्व- ग्रा०, ब०, द०, मु० । १० भेदकल्पना । ११ नियमः । १२ नैयग्रोधादिविशेषस्य सामर्थ्येन ग्रहणमित्यर्थः -सम्पा० । १३ सूत्रपातवदृजुसूत्रः ग्रा०, ब०, द०, मु० । १४ सर्वा -ग्रा०, ब०, द०, मु० । १४ नयान् । १६ समवायमा-ग्रा०, ब०, द०, मु० ।

22

PX.

'कषायो भैषज्यम्' इत्यत्र च संजातरसः कषायो भैषज्यं न प्राथमिककषायोऽल्पोऽन-भिव्यक्तरसत्वादस्य विषयः।

पच्यमानः पक्वः । 'पक्वस्तु स्यात्पच्यमानः स्यादुपरतपाक इति । असदेतत्, विरोधात् । 'पच्यमानः' इति वर्तमानः 'पववः' इत्यतीतः तयोरेकस्मिन्नवरोधो विरोधीतिः, नैष दोषः, • पचनस्यादावविभागसमये कश्चिदंशो निर्वृत्तो वा, न वा ? यदि न निर्वृत्तः तद्द्वितीयादि-ष्वप्यनिर्वृत्तेः पाकाभावः स्यात् । ततोऽभिनिर्वृत्तः तदपेक्षया 'पच्यमानः पक्वः,' इतरथा हि समयस्य त्रैविध्यप्रसङ्गः। स एवौदनः पच्यमानः पक्वः, स्यात्पच्यमान इत्युच्यते पक्तुरिभप्रा-यस्यानिर्वृत्तेः, पक्तुहि सुविशदसुस्विन्नौदने पक्वाभिप्रायः, स्यादुपरतपाक इति चोच्यते <sup>४</sup>कस्यचित् पक्तुस्तावतैव कृतार्थत्वात् ।

एवं कियमाणकृत-भुज्यमानभुक्त-बध्यमानबद्ध-सिध्यत्सिद्धादयो योज्याः । तथा प्रतिष्ठन्तेऽस्मिन्निति प्रस्थः, यदैव मिमीते, अतीतानागतधान्यमानासंभवात् । तदभिधानाभावात् । कुम्भपर्यायसमये च कुम्भकाराभावः शिविकादिपर्यायकरणे स्वावयवेभ्य एव निर्वृत्तेः ।

स्थितप्रश्ने च 'कुतोऽद्यागच्छसि' इति ? न 'कुतिश्चत्' इत्ययं मन्यते, तत्कालिकया-परिणामाभावात् ।

यमेवाकाशदेशमवगाढुं समर्थ आत्नपरिणामं वा तत्रैवास्य वसतिः।

न कृष्णः काकः, उभयोरपि स्वात्मकत्वात् –कृष्णः कृष्णात्मको न काकात्मकः। यदि काकात्मकः स्यात्; भ्रमरादीनामपि काकत्वप्रसङ्गः। काकश्च काकात्मको न कृष्णात्मकः। यदि कृष्णात्मकः; शुक्लकाकाभावः स्यात् । पञ्चवर्णत्वाच्च, पित्तास्थिरुधिरादीनां पीतशुक्ल-रक्तादिवर्णत्वात्, तद्व्यतिरेकेण काकाभावाच्च । न सामानाधिकरण्यम्-एकस्य पर्यायेभ्यो- २० ऽनन्यत्वात्पर्याया एव विविक्तशक्तयो द्रव्यं नाम न किञ्चिदस्तीति । कृष्णगुणप्राधान्यादिति चेत्; नः 'आस्तरकादिष्वतिप्रसङ्गात्, कषायमधुरे च मधुनि विरोधात् । अप्रत्यक्षे चाख्याय-माने संशयदर्शनात् । कृष्णकाकविशेषज्ञेन केनचिद् द्वीपान्तरनिवासिन्यनुपलब्धकृष्णकाकविशेष पुरुषे प्रतिपाद्यमाने संशयो जायते 'किमयं काकस्य कार्ष्ण्यं गुणप्राधान्यादाचष्टे, द्रव्यस्यैव वा तथा परिणामात्' इति ?

अतः पलालादिदाहाभावः प्रतिविशिष्टकालपरिग्रहात् । अस्य हि नयस्याविभागो वर्तमान-समयो विषयः । अग्निसंबन्धनदीपनज्वलन दहनानि '॰असंख्येयसमयान्तरालानि '॰यतोऽस्य दह-नाभावः । किञ्च, यस्मिन् समये दाहः <sup>१९</sup> न तस्मिन् <sup>१९</sup>पलालम्, भस्मताभिनिर्वृत्तेः, यस्मिश्च पलालं न तस्मिन् दाह इति । यत्पलालं तद्दहतीति चेत्; नः साव्योषात् । समुदायाभिधायिनां शब्दानामवयवेषु वृत्तिदर्शनाददोष इति चेत्ः नः तदवस्थत्वात्, १५ एकदेशदाहाभावस्योक्तत्वात्। ३७

१ पक्षस्तु स्रा०, ब०, द०, मु० । २ प्रथमसमये इत्यर्थः । ३ -भिनिवृ त्तेस्त -स्रा०, ब०, द०, मु०। ४ स्रादावेवं पच्यमान इत्यत्र पक्वताबुद्धेः मुस्विन्ने उन्ने पक्वताबुद्धचा कि फलमित्याशङकायाम् यस्य कस्यचिदत्य-तपववतायामेव बुद्धिभवेदित्याहं कस्यचिदिति । ५ ऋजुसत्रः । ६ काकस्य । ७ कम्बला-विषु -ता० टि०। कमबलादौ -भ्र० टि०। -न्नास्थिरक्तादि- ग्रा०, ब०, मु०। -न्नास्ति रक्ता-द०। द कृष्णकाके । ६ ग्रङ्गार । १० भस्म । ११ ततः । १२ भस्मीभावः । १३ पलालस्तृणसञ्चयः । पलालोऽस्त्री निष्फलबीह्यादितृणः। १४ ग्रवशेषसद्भावात्। १५ ग्रवयवेऽपि सावशेषसद्भावात्।

8.

१

निरवशेषदाहासंभव।दिति चेत्; नः वचनिवरोधात् तदवस्थत्वाच्च । वचनिवरोधस्तावत् यदि निरवशेषस्य पलालस्य दाहस्यासंभव इत्येकदेशदाहात् पलालदाहो नादाहः; ननु भव-द्वचनस्य निरवशेषपरपक्षदूषकत्वाभावात् परपक्षैकदेशस्य दूषकत्वम्, अतः एकदेशदूषकत्वात् कृत्स्नमपीदं दूषकमेवेत्यस्य साधकत्वसामध्यभाव इति । तदवस्थत्वमपि 'एकसमये दाहाभावः' इत्युक्तत्वात् । अवयवानेकत्वे यद्यवयवदाहात् सर्वत्र दाहोऽवयवान्तराऽदाहात् ननु सर्वदाहा-भावः । अथ दाहः सर्वत्र; कस्मान्नाऽदाहः ? अतो न दाहः । एवं पानभोजनादिव्यवहाराभावः ।

न शुक्लः कृष्णीभवितः उभयोभिन्नकालावस्थत्वात्, प्रत्युत्पन्नविषये 'निवृत्तपर्यायान-भिसंबन्धात् । सर्वसंव्यवहारलोप इति चेत्ः नः विषयमात्रप्रदर्शनात्, पूर्वनयवक्तव्यात् संव्यव-हारसिद्धिभविति ।

शपत्यर्थमाह् वयति प्रत्याययतीति शब्दः ।८। उच्चरितः शब्दः 'कृतसंगीतेः पुरुषस्य

स्वाभिधेये 'प्रत्ययमादधाति इति शब्द इत्युच्यते ।

स च लिङ्गसंख्यासाधनादिव्यभिचारितवृत्तिपरः । ९। लिङ्गं स्त्रीत्वपुं स्त्वनपुं सकत्वानि । संख्या एकत्वद्वित्वबहुत्वानि । साधनमस्मदादि । एवमादीनां व्यभिचारो न न्याय्य इति तिन्नवृत्तिपरोऽयं नयः । तद्यथा, लिङ्गव्यभिचारस्तावत्—स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गाभिधानं तारका स्वाति१५ रिति । पुल्लिङ्गे स्त्र्यभिधानम् अवगमो विद्येति । स्त्रीत्वे नपुं सकाभिधानम् वीणा आतोद्यमिति । नपुं सके स्त्र्यभिधानम् आयुधं शक्तिरिति । पुल्लिङ्गे नपुं सकाभिधानं पटो वस्त्रमिति । नपुं सके पुल्लिङ्गाभिधानं द्रव्यं परशुरिति । संख्याव्यभिचारः—एकत्वे द्वित्वम्, नक्षत्रं पुनर्वसू इति । एकत्वे बहुत्वम्—नक्षत्रं शतभिषज इति । द्वित्वे एकत्वम्—गोदौँ ग्राम इति । द्वित्वे वहुत्वम्—पुनर्वसू पञ्चतारका इति । बहुत्वे एकत्वम्—आमृाः वनमिति । बहुत्वे द्वित्वम्—देवभनुष्या उभौ राशी इति । साधनव्यभिचारः—एहि, भन्ये रथेन यास्यसि, नहि यास्यिस यातस्ते पितेति । आदिशब्देन कालादिव्यभिचारो गृहचते । विश्वदृश्वाऽस्य पुत्रो जनिता, भावि कृत्यमासीदिति कालव्यभिचारः । संतिष्ठते प्रतिष्ठते विरमत्युपरमतीति ' 'उपग्रहव्यभिचारः । एवमादयो व्यभिचारा अयुक्ताः । कृतः ? अन्यार्थस्याऽन्यार्थनं संबन्धाभावात् । यदि स्यात्। घटः पटो भवतु पटो वा प्रासाद इति । तस्माद्यथालिङ्गं यथासंख्यं यथासाधनादि च न्याय्यभभिधानम् । लोकसमयविरोध इति चेतुः विरुध्यताम्, तत्त्वं मीमांस्यते,' सुहृत्सूपचारः' ।

नानार्थसमिभरोहणात् समिभिरूढः ।१०। यतो नानार्थान् समितित्यैकमर्थमाभिमुख्येन क्रिक्टस्ततः समिभिरूढः । कृतः ? वस्त्वन्तरासंक्रमेण तिन्निष्ठत्वात् । कथम् ? अवितर्कध्यानवत् । यथा तृतीयं शुक्लं सूक्ष्मिक्रयमिवितर्कमवीचारं ध्यानम् ध्अर्थव्यञ्जनयोगसङ्कान्त्यभावात् सूक्ष्मकाययोगिनिष्ठत्वात्, तथा गौरित्ययं शब्दो वागादिषु वर्तमानो गव्यधिरूढः । एवं शेषे३० ष्विप कृढिशब्दोऽस्य विषयः । अथवा, 'अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः' इति तत्रैकस्यार्थस्यैकेन गतत्वात् पर्यायशब्दप्रयोगोऽनर्थकः । शब्दभेदश्चेदस्ति अर्थभेदेनाप्यवश्यं भवितव्यमिति नानार्थ-

१ अत्र वचनविरोधस्तु निरवशेषेत्यादिवचनस्यैवेति न मन्तव्यम्, किन्तु भवदुक्तनीति भवदुक्त-वचनान्तरे योजियतुं शक्यत्वेन प्रकृतवचनस्य विरोध इति मन्तव्यम्। २ वचनम्। ३ वचनस्य। ४ वर्तमाने। ५ कृतसंगतेः आ०, ब०, द०, मु०। ६ ज्ञानम्। ७ उत्तरदेशे गोद इति कश्चिद् ग्रामविशेषः तस्य द्विवचनमिति। = रथेन यास्यसीति गमनाभिधानात् प्रहासगितः, अनेकस्मिन्निप प्रत्येकमैव परिहास इत्यभिधानवशात् मन्ये इत्येकवचनमेव। ६-रमत्युपग्रह -आ०, ब०, द०, मु०, ता०। १० उपसर्ग -ता० टि०। ११ विचार्यते। १२ उपचारः सृहृत्सु भवतीत्यर्थः - सम्पा०। १३ वितर्कः श्रुतम्। १४ शब्दमनोवाककाय।

समिभरोहणात् समिभिक्तढः-इन्दनादिन्द्रः शकनाच्छकः पूर्दारणात्पुरन्दर इति । एवं सर्वत्र । अथवा, यो 'यत्राधिकृदः स तत्र समेत्याभिमुख्येनारोहणात् समिभिक्दः । यथा वव भवानास्ते ? स्वात्मनीति । कुतः ? वस्त्वन्तरे वृत्त्यभावात् । यद्यन्यस्यान्यत्र वृत्तिः स्यात्; ज्ञानादीनां क्पादीनां चाकाशे वृत्तिः स्यात् ।

येनात्मना भूतस्तेनैवाऽध्यवसाययतीत्येवंभूतः ।११। येनात्मना येनाभिधेयेन भूतः शब्द- १ स्तेनैवाऽध्यवसाययति । यथा इन्द्रशब्दः परमेश्वरत्वाभिधेयः, स परिणामो यत्र यदा वर्तते तत्र तदैव युक्तो न नामस्थापनाद्रव्येषु तत्परिणामाभावात् इति । एविमतरेष्विप शब्देषु स्वाभिध्येयक्तियापरिणतिक्षण एव युक्तिन्विद्यदेति । अथवा, येनात्मना येन स्वरूपेण भूतोऽर्थस्तेनैवाध्यवसाययति, यथा गच्छतीति गौरिति—यदैव गच्छिति तदैव गौरिति न स्थितो न शयित इति, पूर्वोत्तरकालयोस्तदर्थाभावाद्वि ववत् । एविमतरेष्विप । अथवां, येनात्मना येन ज्ञानेन भूतः १० परिणतस्तेनैवाध्यवसाययति यथा इन्द्राग्निज्ञानपरिणत आत्मैवेन्द्रोऽग्निश्चेति एवंभूतार्थप्रत्या- यनाच्छब्द एवंभूतः तत्कार्यात्ताच्छब्द्यसिद्धेः ।

दाहकत्वाद्यतिप्रसङ्ग इति चेत्; तदव्यतिरेकादप्रसङ्ग इति ।१२। स्यादेतत्—अग्न्यादिव्यप-देशो यद्यात्मिनि कियते दाहकत्वाद्यतिप्रसज्यते इति; उच्यते—तदव्यतिरेकादप्रसङ्गः । तानि नामादीनि येन रूपेण व्यपदिश्यन्ते ततस्तेषामव्यतिरेकः प्रतिनियतार्थवृत्तित्वाद्धर्माणाम् । ततो नो आगमभावाग्नौ वर्तमानं दाहकत्वं कथमागमभावाग्नौ वर्तत ? उक्ता नैगमादयो नयाः ।

उत्तरोत्तरसूक्ष्मविषयत्वादेषां क्रमः पूर्वपूर्वहेतुकत्वाच्च । एवमेते नयाः पूर्वपूर्वविषद्धमहा-विषया उत्तरोत्तरानुकूलालपविषया द्रव्यस्यानन्तशक्तेः प्रतिशक्ति भिद्यमाना बहुविकल्पा जायन्ते । त एते गुणप्रधानतया परस्परतन्त्राः सम्यग्दर्शनहेतवः पुरुषार्थिकियासाधनसामर्थ्यात्, तन्त्वादय इव यथोपायं विनिवेश्यमानाः पटादिसंज्ञाः स्वतन्त्रशचाऽसमर्थ्यः । तन्त्वादिवदेव विषम २० उपन्यासः, तन्त्वादयो निरपेक्षा अपि काञ्चिदर्थमात्रां जनयन्ति । भवति हि कश्चित् प्रत्येकं तन्तुस्त्वक्त्राणे समर्थ एकश्च वल्कलो बन्धने समर्थः । इमे पुनर्नया निरपेक्षाः सन्तः न काञ्चिदपि सम्यग्दर्शनमात्रां प्रादुर्भावयन्तीति । नैष दोषः अभिहितानवबोधात् । अभिहितमर्थनमनवबुध्य परेणेदमुपालभ्यते । एतदुक्तं निरपेक्षेषु तन्त्वादिषु पटादिकार्यं नास्तीति । यत्तु तेनोपदिशतं न तत् पटादिकार्यम् । कि तर्हि ?तन्त्वादिकार्यम् । तन्त्वादिकार्यमपि तन्त्वाद्यवयवेषु २५ निरपेक्षेषु नास्त्येवेत्यस्मत्पक्षसिद्धिरेव । अथ तन्त्वादिषु पटादिकार्यं शक्त्यपेक्षया अस्तीत्युच्यते नयेष्वपि निरपेक्षेषु बुद्धचभिधानरूपेषु कारणवशात् सम्यग्दर्शनहेतुत्वविपरिणतिसद्भावात् शक्त्यात्मनाऽस्तित्विमिति साम्यमेवोपन्यासस्य ।

> ज्ञानदर्शनयोस्तत्त्वं नयानां चैव लक्षणम् ⊥ ज्ञानस्य च प्रमाणत्वमध्यायेऽस्मिन्निरूपितम् ॥ इति । इति तत्त्वार्थवार्तिकव्याख्यानालङ्कारे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

जीयाच्चिरमकलङ्कब्रह्मा लघुहन्व नृपतिवरतनयः । अनवरतनिखिलविद्वज्जननुतिवद्यः प्रशस्तजनहृद्यः ।।

१ यत्राभिरू- मु० । २ -न्ते ए-म्रा०, ब०, द०, मु० । ३ वल्कजो मु०, ४०, ता०, मू० । वल्कं वल्कलमस्त्रियाम् ४० दि० । ४ निरपेक्षिषु म्रा०, ब०, द०, मु० । ५ तन्त्वादिकार्यं म्रा०, ब०, द०, मु० । ६ -केट्या -म्रा०, ब०, द०, मु०, ता०, ४० । ७ -हडब- ता० । ६ व्लोकोऽयं नास्ति म०, १० ।

30

### द्वितीयोऽध्यायः

अत्राह—मोक्षमार्गव्याख्याप्रसङ्गेन सम्यग्दर्शनादीन्युपिद्ययन्ते । तेपां च लक्षणोत्पित्ति-विषयिनवन्धादीनि व्याख्यातानि । तत्र तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शन् भुपिदिष्टम् । तत्त्वार्थाश्च जीवादयः । तत्रादावु पिदिष्टस्य जीवस्य कि श्रद्धातव्यं यदवधारणप्रतिपत्त्युपासनादिभ्यस्तिन्न-ष्पद्यत इति ? उच्यते—तत्त्वमात्मनः स्वभावः श्रद्धेयः ।

यद्यवमुच्यतां तदीयं किं तत्त्वमिति ? अत उत्तरं पठित-

# औपशामिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमादियकपारिणामिकौ च॥१॥

अथवा, प्रमाणनया अनन्तरं विनिर्दिष्टाः । ते च प्रमेयाधिगमरूपाः । प्रमेयाश्च जीवादयः पदार्था इदानीं निर्देष्टव्याः । यद्येवमस्यैव तावदादावुपिदिष्टजीवस्य किं तत्त्विमिति ? अत आह—औपश्चिमकादीति ।

१० कर्मणोऽनु-द्भू तस्ववीर्यवृत्तितोपशमोऽधःप्रापितपङ्कवत् ।१। यथा सकलुपस्याम्भसः कत-कादिद्रव्यसंपर्काद् अधःप्रापितमलद्रव्यस्य तत्कृतकालुष्याभावात् प्रसाद उपलभ्यते, तथा कर्मणः कारणवशादनु-द्भू तस्ववीर्यवृत्तिता आत्मनो विशुद्धिरुपशमः ।

क्षयो निवृत्तिरात्यन्तिकी ।२। यथा तस्यैवाम्भसोऽधः प्रापितपङकस्य शुचिभाजनान्तर-संकान्तस्य प्रसाद आत्यन्तिकः, तथा आत्मनोऽपि कर्मणोऽत्यन्तिविनिवृत्तौ विशुद्धिरात्यन्तिकी १५ क्षय इत्युच्यते।

उभयात्मको मिश्रः क्षीणाक्षीणमदशक्तिकोद्भववत् ।३। यथा प्रक्षालनविशेषात् क्षीणाक्षीणमदशक्तिकस्य कोद्भवस्य द्विधा वृत्तिः, तथा यथोक्तक्षयहेतुसन्निधाने सित कर्मण एकदेशस्य क्षयादेकदेशस्य च वीर्योपशमादात्मनो भाव उभयात्मको मिश्र इति व्यपदिश्यते।

द्रव्यादिनिमित्तवशात् कर्मणः फलप्राप्तिरुदयः ।४। द्रव्यादिनिमित्तं प्रतीत्य कर्मणो

२० विपच्यमानस्य फलोपनिपात उदय इतीमामाख्यां लभते।

द्रव्यात्मलाभमात्रहेतुकः परिणामः ।५। यस्य भावस्य द्रव्यात्मलाभमात्रमेव हेतुर्भविति नान्यन्निमित्तमस्ति स परिणाम इति परिभाष्यते ।

तत्प्रयोजनत्वाद्वृत्तिवचनम् ।६। ते उपशमादयः प्रयोजनमस्येति वृत्तिः क्रियते । स उपश्माः प्रयोजनमस्येत्यौपशमिकः, क्षयःप्रयोजनमस्येति क्षायिकः, उदयः प्रयोजनमस्येत्यौदयिकः, परिणामः प्रयोजनमस्येति पारिणामिकः । ते भावा जीवस्य स्वतत्त्वम्—स्वं तत्त्वं स्वतत्त्वम्, स्वो भावोऽसाधारणो धर्मः ।

व्याप्तेरौदियकपारिणौँ मिकग्रहणमादाविति चेत्; नः भव्यजीवधर्मविशेषख्यापनार्थत्वात् आदावौपशमिकादिभाववचनम् ।७। स्यादेतत्—सर्वजीवसाधारणत्वाद् व्याप्तेः औदयिकपारिणा-मिकग्रहणमादौ न्याय्यमितिः; तन्नः; किं कारणम् ? भव्यजीवधर्मविशेषख्यापनार्थत्वात् । भव्यस्य मोक्षप्रतिपादनार्थो हच्यं प्रयासः । अतोऽस्य धर्मविशेष औपशमिकादिभाव आदावुच्यते ।

'अत्र चादावौपशमिकवचनं तदादित्वात् सम्यग्दर्शनस्य ।८। सम्यग्दर्शनस्य हि आदिरौप-

१ - नमुद्दिष्ट - आ०, ब०, द०, मु०। २ - वृद्दिष्ट - आ०, ब०, द०, मु०। ३ गता-धिकारे। ४ - दीनि आ०, ब०, मु०, द०। ५ बसः। ६ - घः शमित - आ०, ब०, मु०। ७ - द्रवद्रव्यस्य आ०, ब०, द०, मु०, ता०, मू०। ८ न तु पूर्वोत्तराकारहानोपादानरूपः - सम्पा०। ६ तत्र आ० ब०, द०, मु०, मू०।

शमिको भावस्ततः क्षायोपशमिकस्ततः क्षायिक इति, अत औपशमिकस्यादौ ग्रहणं क्रियते ।

अल्पत्वाच्च १९। अल्परचौपशिमको भावः क्षायिकात् क्षायोपशिमकाच्च । कुतोऽल्प-त्वम् ? संचयकालस्याल्पत्वात् । तद्यथा—उपशमसम्यग्दर्शनस्य कालोऽन्तर्मु हूर्तः, सोऽन्तर्मु हूर्तः- ऽसंख्येयाः समयाः । तत्र समये समये नै रन्तर्येण संचीयमाना उपशमसम्यग्दृष्टय आ अन्तर्मु हूर्तः- समाप्तेः पत्योपमाऽसंख्येयभागप्रमाणा इति सर्वेभ्योऽल्पे ।

ततो विशुद्धिप्रकर्षयुक्तत्वात् क्षायिकः ।१०। औपशमिकाद्धि क्षायिकः प्रकृष्टशुद्धचु-पेतो मिथ्यात्वसम्यङमिथ्यात्वसम्यक्त्वानां साकल्येन संक्षयात्, तत औपशमिकात् परं क्षायिक-वचनम् ।

बहुत्वाच्च १११। बहवो हि क्षायिकसम्यग्दृष्टय औपश्निकसम्यक्त्वेभ्यः । कुतः ? गुणकारिवशेषात् । को गुणकारः ? आविलकाया असंख्येयभागः, सोऽसंख्येयाः समयाः । १० कुतः ? असंख्येयस्य राशेरसंख्येया एव भेदा इति । तत आविलकाया असंख्येयभागेन गुणिता उपशमसम्यग्दृष्टयः क्षायिकसम्यग्दृष्टीन् प्राप्नुवन्ति । कुतः ? संचयकालस्य महत्त्वात् । इह क्षायिकसम्यग्दृष्टेस्त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि कालः, तस्य प्राथमिकसमयादारभ्य समये समये संचीयमाना आ तत्कालपरिसमाप्तेर्बह्वो भवन्ति ।

तदसंख्येयगुणत्वात्तदनन्तरं मिश्रवचनम् ।१२। क्षायिकादसंख्येयगुणः क्षायोपशिमकः, १ द्रव्यतो न भावतः । क्षायोपशिमकाद्धि क्षायिको भावतोऽनन्तगुणः, विशुद्धिप्रकर्षयोगात्, तस्माद् द्रव्यतोऽसंख्येयगुणः क्षायिकात् क्षायोपशिमकः । कुतः ? गुणकारिवशेषात् । को गुणकारः ? आविलकाया असंख्येयभागः । कुतः ? संचयकालस्य महत्त्वात् । इह क्षायोपशिमकसम्यग्दृष्टेः 'षट्षिटसागरोपमाणि पूर्णानि कालः, तस्य प्रथमसमयादारभ्य समये समये संचीयमानाः क्षायोपशिमकसम्यग्दृष्टय आ तत्कालपरिसमाप्तेर्भू यांसो भवन्ति ।

तदनन्तगुणत्वादन्ते द्वयवचनम् ।१३। तेषां सर्वेषामेवानन्तगुणा औदयिकाः पारिणामि-काश्च, ततोऽन्ते तेषां वचनं क्रियते ।

तैरेव चात्मनः समिधगमात् ।१४। अतीन्द्रियत्वादात्मनो मनुष्यतैर्यग्योनादिभिरौदियिकैः पारिणामिकैश्च चैतन्यजीवत्वादिभिः समिधगमो भवति ।

सर्वजीवतुल्यत्वाच्च ।१५। सर्वेषां हि जीवानां तुल्या औदयिकाः पारिणामिकाश्च २५ ततस्तेषामन्ते वचनं न्याय्यम् ।

तत्त्विमिति बहुवचनप्रसङ्ग इति चेत्; नः भावस्यैकत्वात् ।१६। स्यादेतत् – औपशिमका-दिपञ्चतयभावसामानाधिकरण्यात्तत्त्वस्य बहुवचनं ग्राप्नोतीतिः; तन्नः किं कारणम् ? भाव-स्यैकत्वात्, 'तत्त्वम्' इत्येष एको भावः ।

१ वसः । बहुब्रीहिसमासः । २ तथाहि-पूर्वकोद्यायुर्मनुष्यो गर्भाद्यष्टवर्षादुपरि प्रथनोपशमसम्गग्दृष्टिर्भू त्वा अन्तर्गृह्तं स्थित्वा पश्चाद् वेदकत्तम्यादृष्टः सन् मनुष्यायुष्यमनुभूय लान्तवकत्ये उपरिममनुष्यायुष्यपूर्व-कोटिहोनत्रयोदशसागराण्यनूभूय पूर्वकोटचायुर्मनुष्यो भूत्वा गर्भाद्यष्टस्यवर्षादुपरि संयमं स्वीकृत्य पूर्वकोटचान्तं प्रच्युतकत्ये उपरिमपूर्वकोटचायुष्यहोनद्वाविशतिसागरोपमाण्यनुभूय पूर्वकोटचायुर्मनुष्यो भूत्वा अष्टद्यर्षादुपरि संयमं गृहीत्वा मनुष्यायुष्यमनुभूय उपरिमग्रवेयके उपरिमपूर्वकोटचायुर्मनुष्यो भूत्वा अष्टद्यर्षादुपरि संयमं गृहीत्वा मनुष्यायुष्यमनुभूय उपरिमग्रवेयके उपरिमग्रवेकोटचायुर्मनुष्यो भूत्वा अष्ट्यर्षादुपरि दर्शनमोहनीयक्षपणे चरमसमये । एतदुक्तं सर्वं षट्षष्टिसागरोप-माणि स्यः । उक्तञ्च-लांतवकप्पे तेरस अच्चुदकप्पे य होति बाबीसा । उपरिमएक्कतीसं एवं सन्वाणि छावट्ठी ।। इति -श्र० टि० । ३ प्राप्नोति तस्र श्र० ।

२।१

ξ

फलभेदान्नानात्विमिति चेत्ः नः स्वात्मभावभेदस्याऽविवक्षितत्वात् 'गावो धनम्' इति यथा । १७। स्यादेतत्- औपशमिकादिपञ्च 'तयतत्त्वफलभेदाद्भावनानात्वमिति; तन्न; कि कार-णम् ? स्वात्मभावभेदस्याऽविवक्षितत्वात्, यथा गावो धनमिति । धिनोतेर्धनम्, तच्चैकत्वेन विवक्षितं तथा तत्त्वमिति ।

प्रत्येकमिसंबन्धाच्च ।१८। एकत्वमुपपद्यते । औपशमिको भावः स्वतत्त्वमित्यादि । द्वन्द्वनिर्देशो युक्त इति चेत्ः नः उभयधर्मव्यतिरेकेणाऽन्यभावप्रसङ्गात् ।१९। स्यान्मतम्-द्वन्द्वनिर्देशोऽत्र युक्तः-'औपशमिकक्षायिकमिश्रौदयिकपारिणामिकाः' इति । तत्रायमप्यर्थो द्विश्चशब्दो न कर्तव्यो भवतीतिः तन्नः किं कारणम् ? उभयधर्मव्यतिरेकेणान्यभावप्रसङ्गात्। उभाभ्यां व्यतिरेकेणान्यो भावः प्राप्नोति, चशब्दे पुनः सति पूर्वोक्तानुकर्षणार्थो (थें) युक्तो १० भवति।

क्षायोपशमिकग्रहणमिति चेतुः नः गौरवात् ।२०। यद्येवं क्षायोपशमिकग्रहणमेव कर्त-व्यमन्यभावनिवृत्त्यर्थम्; तन्नः, किं कारणम् ? गौरवात् । तथा सति सूत्रस्य गौरवं स्यादिति ।

मध्ये मिश्रवचनं पूर्वोत्तरापेक्षार्थम् ।२१। मध्ये मिश्रवचनं क्रियते पूर्वोत्तरापेक्षार्थम् । किमपेक्षायां प्रयोजनम् ? भव्यानामौपशमिकक्षायिकौ भावौ सम्यक्तवचारित्राख्यौ क्षायोपश-१५ मिकारच ज्ञानदर्शनचारित्रभावाः । औदयिकपारिणामिका अभव्यानामपि क्षायोपशिमका-श्चेति । तत्र चाभव्यानां भव्यानां च मिथ्यादृष्टीनां चारित्रादृते क्षायोपशमिका ज्ञानदर्शन-

'जीवस्य' इति वचनम् अन्यद्रव्यनिवृत्त्यर्थम् ।२२। जीवस्येदं स्वतत्त्वं नान्यस्येति ।

स्वभावपरित्यागापरित्यागयोः शून्यताऽनिर्मोक्षप्रसङ्ग इति चेतुः नः आदेशवचनात् ।२३। २० इदमिह संप्रधार्यम्-आत्मा औपशमिकादिभावपरित्यागी वा स्यात्, अपरित्यागी वा? किञ्च, अतो यदि तावत् परित्यजितः; शून्यता प्राप्नोति आत्मनः, स्वभावाभावाद् अग्नेरौष्ण्य-स्वभावपरित्यागेऽभाववत् । अथाऽपरित्यागीः क्रोधादिस्वभावापरित्यागादात्मनोऽनिर्मोक्षः प्राप्नोतीति । तन्नः किं कारणम् ? आदेशवचनात् । अनादिपारिणामिकचैतन्यद्रव्यार्थादेशात् स्यात् स्वभावाऽपरित्यागी, आदिमदौदयिकादिपर्यायार्थादेशात् स्यात् स्वभावपरित्यागी २४ इत्यादि सप्तभङ्गी पूर्ववत् । यस्यैकान्तेन स्वभावपरित्यागः स्यादपरित्यागो वाः तस्य यथो-क्तदोषः स्यात्, नानेकान्तवादिनः ।

अप्रतिज्ञानात् ।२४। नैतत्प्रतिजानीमहे-'स्वभावपरित्यागादपरित्यागाद्वा मोक्षः' इति । किं तर्हि ? अष्टतयकर्मपरिणामवशीकृतस्यात्मनः द्रव्यादिबाहचनिमित्तसन्निधाने सत्याभ्यन्तर-सम्यग्दर्शनादिमोक्षमार्गप्रकर्ष्म्वाप्तौ कृत्स्नकर्मसंक्षयात् मोक्षो विवक्षितस्ततो न दोषः। न चाग्नेरुष्णस्वभावपरित्यागेऽप्यभावः। कस्मात् ? द्रव्यार्थावस्थानात्। पुद्गलद्रव्यस्य हि पर्याय उष्णभावः, तस्याभावेऽपि सदचेतनत्वादिभिरवस्थानम् । किञ्च,

कर्मसन्निधाने तदभावे चोभयभावविद्योषोपलब्धेर्नेत्रवत् ।२५। यथा नेत्रं रूपोपलब्धि-"स्वभावकं यदा रूपं नोपलभते तदा रूपोपलब्धिस्वभावपरित्यागात" न नास्ति, यथा वा क्षायोप-

१ -तयत्वफ- ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰। २ श्रौपश्चिमकक्षायिकाभ्याम् -सम्पा॰। ३ -त् गौ- ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰। ४ -नं कियते पू-ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰। ५-स्वभावं य -ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰। ६ -गान्तास्त्यभावो यथा ग्रा०, ब०, भु०।

शमिकत्वे रूपोपलब्धिस्वभावस्य नेत्रस्य संक्षीणसकलावरणे केवलिनि मितज्ञानाभावाञ्चेत्रात्म-कस्य रूपोपलब्धिस्वभावस्य परित्यागेऽपि द्रव्यनेत्रावस्थानान्न नेत्राभावः तथा कर्मनिमित्ता-नामौदियकादीनामभावेऽपि क्षायिकभावसन्निधानादात्मनो नाऽभावो विशेषोपलब्धेरिति ।

अत्राह—तस्यात्मनो ये भावा औपशमिकादयस्ते कि भेदवन्त उताऽभेदा इति ? अत्रो-च्यते—भेदवन्तः । यद्येवं ते उच्यतां कति भेदा इति ? अत उत्तरं पठति—

### हिनवाष्टादशैकावेंशाति त्रिभेदा यथाक्रमम् ॥२॥

कोऽयं निर्देशः ?

द्वचादीनां कृतद्वन्द्वानां भेदशब्देन वृत्तिः ।१। द्वौ च नव चाष्टादश चैकविशतिश्च त्रयश्च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रय इति द्वन्द्वे कृते पश्चा द्भेदशब्देन वृत्तिरियं वेदितव्या । नन् चेतरे-तरयोगे द्वन्द्वः । स च तुल्ययोगे भवति । न चात्र तुल्ययोगोऽस्ति । कथम् ? द्वचादयः शब्दाः संख्येयप्रधाना एकविशतिशब्दः संख्यानप्रधान इति । नैष दोषः; संख्याशब्दानाममीषां संख्येय-प्रधानत्वेऽपि निमित्तानुविधानात् संख्यानेऽपि वृत्तिर्भवति । प्रधानं हि किञ्चिन्निमित्तमपेक्ष्य 'गुणमनुविधत्ते । यथा प्रधानभूतोऽपि राजा मन्त्रिणं गुणमाश्रयते, तत्प्रयुक्तिकयाफलाथित्वात् तस्य प्राधान्यमप्यनुजानातीति । अस्त्ययं तकिश्रयः समाधिः लक्षणशास्त्रेण तु विरुध्यते, एवं तत्रोक्तम्- \* ''एकादयः प्राग्विशतः संख्येयप्रधानाः, विशत्यादयस्तु कदाचित् संख्यानप्रधानाः १४ कदाचित्संख्येयप्रधानाः" ] इति । यदि च द्वचादयः संख्यानेऽपि वर्तेरन् विशत्यादिभि-स्तुल्याः स्युः । तत्र को दोषः? संबन्धिनि व्यतिरेकनिमित्तविभितत्रश्रवणं स्यात् ' 'स्वतश्च संख्यान-स्यैकत्वादेकवचनं श्रूयेत 'विशितिर्गवाम्' इति यथा। ननु च 'तत्रैव संख्याने वृत्ति रूपलभ्यते \*''द्वचेकयोः'' [पा० सु० १।४।२२] इति; नासौ संख्याने प्रयोगः, कि तर्हि उपसर्जनावयवे समुदाये प्रयोगः यथा 'बहुशक्तिकटकम्' इति । संख्याप्रधानत्वेऽपि 'तद्विषयत्वमेव अपअन्तरे- २० णापि भावप्रत्ययं गुणप्रधानो भवति निर्देशः।" [पात० महा० १।४।२१] इति । एवं तर्हि द्वचादयः शब्दाः संख्येयप्रधाना एव, एकविंशतिशब्दोऽपि संख्येयवृत्तिः परिगृहचत इति तुल्ययोगोपपत्तेय कतो द्वन्द्वः ।

भेदशब्देन किं स्वपदार्था वृत्तिः, आहोस्विदन्यपदार्था ? स्वपदार्थप्रधाना । कथम् ? \*'विशे-षणं विशेष्येण'' [पा० सू० २।१।५७] इति । द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रय एव भेदा द्विनवाष्टाद- २५ शैकविंशतित्रभेदा इति । ननु च 'द्वियमुनम्' इत्येवमादिषु पूर्वपदार्थप्रधाना वृत्तिरिति द्वचादीनां विशेष्यत्वमुक्तं तेन भेदशब्दस्य विशेषणत्वे सति पूर्वनिपातः प्राप्नोति ? नैष दोषः; सामान्योपक्रमे विशेषाभिधाने तदुक्तम् । के? 'द्वे यमुने' इति । 'यमुने' इति हचुक्ते द्विशब्दप्रयोग एवानर्थक इति । इह तु बहुत्वात् संन्देहः—'भेदाः' इत्युक्ते 'कति' इति । द्विनवाष्टादशैकविं-शितत्रयः' इति चोक्ते 'के ते' इति । अत उभयव्यभिचाराद्विशेषणविशेष्ययोर्यथेष्टत्वात् ३० द्वचादीनां गुणशब्दत्वाच्च विशेषणत्वं विवक्षितम् । 'अथवा, पुनरस्त्वन्यपदार्था वृत्तिः—द्वन-

१ श्रप्रधानम् । \*२ परिहारः । ३ सम्बन्धिनां व्य – श्रा०, ब०, द०, मु० । ४ कृतः ? ५ स्वभावतः । ६ संख्येयप्रधानद्वयादिष्वेव । लक्षणशास्त्रे एव –सम्पा० । ७ समुदये श्र०, ता० । ८ किटि वृन्दम्, बहुशक्तयः किटयो वराहा यस्मिन् वने तत्तथोक्तम्, दंष्ट्रीः घोणी स्तब्धरोमा कोडो भूदार इत्यिष । वराहः शूकरो घृष्टिः कोलः पोत्री किरिः किटिः ॥ इत्यमरः । –िक्तः कीट– श्रा०, ब०, द० म० । ६ संख्येय । १० श्रथ पुन –श्रा०, ब०, द० मु० ।

वाष्टादशैकविशतित्रयो भेदा येषां त इमे द्विनवाष्टादशैकविशतित्रिभेदाः इति । अत्र हि संख्याशब्दस्य विशेष्यत्वेऽिष **\*"सर्वनामसंख्ययोरुपसंख्यानम्**" [पा० सू० वा० २।२।३५] इति संख्यायाः पूर्वनिपातः । पूर्वस्मिन् अर्थवशाद्विभिवतपरिणाम इत्यौपशमिकादीनामित्यभिसंबन्धः, उत्तरत्र पठितक्रमेणैव ।

भेदशब्दस्य प्रत्येकं परिसमािप्तर्भुजिवत् ।२। यथा देवदत्तजिनदत्तगुरुदत्ता भोज्यन्ता-मिति प्रत्येकं भुजिः परिसमाप्यते, एवं भेदशब्दस्यापि प्रत्येकं परिसमािप्तर्वेदितव्या द्विभेद नवभेद इत्यादि ।

यथानिर्दिष्टौपशिमकादिभावाभिसंबन्धार्थं द्वचादिक्रमवचनम् ।३। क्रमः आनुपूर्व्यम्, यो यः क्रमो यथाक्रमम् । यथा औपशिमकादयो भावा निर्दिष्टास्तर्थव द्वचादिभिरिभसंबन्धः १० कथं स्यादिति 'यथाक्रमम्' इत्युच्यते ।

तत्रानिर्धारितसंख्येयानां द्वचादीनां संख्याशब्दानां प्रतिविशिष्टाभिधेयनिर्देशे प्राप्त-काले सित यौगपद्यासंभवात् योऽसावादावुपिदष्ट औपशमिको भावस्त द्वेदप्रदर्शनार्थमाह-

#### सम्यक्त्वचारित्रे ॥३॥

व्याख्यातलक्षणे सम्यक्त्वचारित्रे । औपशमिकत्वं कथमिति चेत् ? उच्यते –

१५ सप्तप्रकृत्युषशमादौपशमिकं सम्यक्त्वम् ।१। अनन्तानुबन्धिनः कपायाः कोधमानमाया-लोभाश्चत्वारः चारित्रमोहस्य, मिथ्यात्वसम्यङमिथ्यात्वसम्यक्त्वानि त्रीणि दर्शनमोहनीयस्य<sup>र</sup>। आसां सप्तानां प्रकृतीनामुपशमादौपशमिकं सम्यक्त्विमिति ।

अनादिमिथ्यादृष्टेभेव्यस्य कर्मा दयापादिते कालुप्ये सति कुतस्तदुपशमः ?

काललब्ध्याद्यपेक्षया तदुपशमः ।२। काललब्ध्यादीन् प्रत्ययानपेक्ष्य तासां प्रकृतीनामुप२० शमो भवति । तत्र काललब्धिस्तावत्—कर्माविष्ट आत्मा भव्यः कालेऽर्धपुद्गलपिरवर्तनाख्येऽविशष्टे प्रथमसम्यक्त्वग्रहणस्य योग्यो भवति नाधिक इतीयं काललब्धिरेका । अपरा
कर्मस्थितिका काललब्धः—उत्कृष्टिस्थितिकेषु कर्मसु जघन्यस्थितिकेषु च प्रथमसम्यक्तवलाभो न
भवति । क्व तर्हि भवति ? 'अन्तःकोटिकोटिसागरोपमस्थितिकेषु कर्मसु बन्धमापद्यमानेषु,
विश्वद्धिपरिणामवशात् 'सत्कर्मसु च ततः संख्येयसागरोपमसहस्रोनायामन्तःकोटिकोटिसाग२५ रोपमस्थितौ स्थापितेषु प्रथमसम्यक्तवयोग्यो भवति । तथाऽपरा काललब्धिःभंवापेक्षा, सा
वक्ष्यते । आदिशब्देन जातिस्मरणादयः परिगृहचन्ते । स पुनर्भव्यः पञ्चेन्द्रियः संज्ञीः मिथ्यादृष्टिः पर्याप्तकः सर्वविशुद्धः 'प्रथमसम्यक्त्वमुत्पादयितः । उत्पादयन्नसौ अन्तर्मु हूर्तमप'वर्तयति, अपवर्त्यं च मिथ्यात्वकर्म त्रिधा विभजते—सम्यक्त्वं मिथ्यात्वं सम्यङ्मिथ्यात्वं चेति।

दर्शनमोहनीयं कर्मोपशमयन् क्वोपशमयति ? चतसृषु गतिषु । तत्र नारकाः प्रथमसम्यक्त्व-मुत्पादयन्तः पर्याप्तका उत्पादयन्ति नापर्याप्तकाः। पर्याप्तकाश्चान्तर्मु हूर्तस्योपरि उत्पादयन्ति नाधस्तात्। एवं सप्तसु पृथिवीषु । तत्रोपरि तिसृषु पृथिवीषु नारकास्त्रिभिः कारणैः सम्यक्तवम्पजनयन्ति-केचिज्जाति स्मृत्वा केचिद्धर्म श्रुत्वा केचिद्वेदनाभिभूताः। अधस्तात् चतसृषु पृथिवीषु द्वाभ्यां कारणाभ्याम् केचिज्जाति स्मृत्वा अपरे वेदनाभिभूताः । तिर्यञ्चश्चो-त्पादयन्तः पर्याप्तका उत्पादयन्ति नापर्याप्तकाः । पर्याप्तकाश्च दिवसपृथक्तवस्योपरि नाध-स्तात्। एवं सर्वेषु द्वीपसमुद्रेषु। तिरञ्चां त्रिभिः कारणैः सम्यक्तवस्योत्पत्तिः-केचिज्जाति स्मृत्वा अपरे धर्म श्रुत्वा अन्ये जिनबिम्बं दृष्ट्वा । मनुष्या उत्पादयन्तः पर्याप्तका उत्पाद-यन्ति नापर्याप्तकाः। पर्याप्तकाश्चाऽष्टवर्षस्थितेरुपर्युत्पादयन्ति नाधस्तात्। एवमर्धतृतीयद्वीप-समुद्रेषु । तेषां त्रिभिः कारणैः 'सम्यक्त्वस्योत्पत्तिः-केषाञ्चिज्जातिस्मरणाद् अपरेषां धर्म-श्रवणाद् अन्येषां जिनबिम्बदर्शनात् । देवाः सम्यक्त्वमुत्पादयन्तः पर्याप्तका उत्पादयन्ति नापर्याप्तकाः । पर्याप्तकाश्चान्तर्म् हूर्तस्योपरि नाधस्तात् । एवमा 'उपरिमग्रैवेयकेभ्यः । देवा भवनवास्यादय आसहस्रारकल्पाच्चर्त्राभः कारणैः प्रथमसम्यक्त्वं लभन्ते–केचिज्जातिस्मरणेन इतरे धर्मश्रवणेन अपरे जिनमहिमावेक्षणेन अन्ये देविधिनिरीक्षणेन । आनतप्राणतारणाच्यु-तेषु तैरेव देविधिवरिहतैः । नवसु ग्रैवेयकेषु द्वाभ्यां कारणाभ्याम्-जातिस्मरणाद्धर्मश्रवणाच्च । १५ उपरि देवा नियमेन सम्यग्द्ष्टयः ।

अष्टाविश्वितिमोहिविकत्योपश्चमादौपश्चिमकं चारित्रम् ।३। अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्या-ख्यानसंज्वलनिवकल्पाः षोडशं कषायाः, हास्यरत्यरितशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुं नपुं सकवेदभेदा<sup>५</sup> नव नोकषाया इति, एवं चारित्रमोहः पञ्चिविश्वितिविकल्पः। मिथ्यात्वसम्यङमिध्यात्वसम्यक्त्व-भेदात् त्रितयो दर्शनमोहः। एषामष्टाविशितिमोहिविकल्पानामुपशमादौषशिमकं चारित्रम्।

सम्यक्त्वस्यादौ वचनं तत्पूर्वकत्वाच्चारित्रस्य ।४। पूर्वं हि सम्यक्त्वपर्यायेणाविभवि आत्मनस्ततः क्रमाच्चारित्रपर्याय आविभवतीति सम्यक्त्वस्यादौ गृहणं क्रियते ।

यः क्षायिको भावो नवविध उद्दिष्टः 'तस्य भेदस्वरूपप्रतिपादनार्थमाह-

#### ज्ञानदुर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥॥॥

चशब्देन सम्यक्तवचारित्रे समुच्चीयेते ।

ज्ञानदर्शनावरणक्षयात् केवले क्षायिक । १। ज्ञानावरणस्य कर्मणः दर्शनावरणस्य च कृत्स्नस्य क्षयात् केवले ज्ञानदर्शने क्षायिके भवतः ।

अनन्तप्राणिगणानुप्रहकरं सकल्दानान्तराय संक्षयादभयदान्सम् ।२। दानान्तरायस्य कर्मणो-ऽत्यन्तसंक्षयादाविर्मू तं त्रिकालगोचरानन्तप्राणिगणानुप्रहकरं क्षायिकमभयदानम् ।

अशेषलाभान्तरायिनरासात् परमशुभपुद्गलानामादानं लाभः ।३। लाभान्तरायस्याशेष-निरासात् परित्यक्तकवलाहारिकयाणां केवलिनां यतः शरीरबलाधानहेतवोऽन्यमनुजासा-धारणाः परमशुभाः सूक्ष्मा अनन्ताः प्रतिसमयं पुद्गलाः संबन्धमुपयान्ति स क्षायिको लाभः।

१ पृथ्वीषु ता०, श्र०। २ मुख्यवृत्त्या भोगभूमिजापेक्षया। ३ सम्यक्त्वोत्पत्तिः श्र०। ४ उपरिग्रै— श्र०, मू०। ४ —वेदा नव श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ६ तद्भेदस्व —श्रा०, ब०, मु०। ७ —स्य च क्ष— श्रा०, ब०, मु०, ता०। ६ तथा चोक्तम्— केवलदर्शनबोधौ समस्तवस्तुप्रकाशिनौ युगपत्। दिनकृत्प्रकाशतापवदावरणाभावतो नित्यम्।। इति। ६ —यक्षया— श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०।

तस्मात् \* "औदारिकशरीरस्य किञ्चिन्न्यूनपूर्वकोटिवर्षस्थितिः कवलाहारमन्तरेण कथं संभवित"
[ इति यद्वचनं तदिशक्षितकृतं विज्ञायते ।

कृत्स्नभोगान्तरायितरोभावात् परमप्रकृष्टो भोगः ।४। कृत्स्नस्य भोगान्तरायस्य तिरो-भावादाविर्भूतोऽतिशयवाननन्तो भोगः क्षायिकः । यत्कृताः पञ्चवर्णसुरभिकुसुमवृष्टि-विविध-५ दिव्यगन्य-चरणनिक्षेपस्थानसप्तपद्मपद्मित-सुगन्धिधूप-सुखशीतमारुतादयो भावाः ।

निरवश्योपभोगान्तरायप्रलयादनन्तोयभोगः क्षायिकः ।५। निरवशेपस्योपभोगान्तराय-कर्मणः प्रलयात् प्रादुर्भू तोऽनन्त उपभोगः क्षायिकः । यत्कृताः सिंहासन-वालव्यजनाशोकपादप-छत्रत्रय-प्रभामण्डल-गम्भोरस्निग्धस्वरपरिणाम-देवदुन्दुभिप्रभृतयो भावाः ।

पूर्वीक्तमोहप्रकृतिनिरवशेषक्षयात् सम्यक्त्वचारित्रे ।७। पूर्वीक्तस्य दर्शनमोहित्रकस्य चारित्रमोहस्य च पञ्चिविक्षतिविकल्पस्य निरवशेषक्षयात् क्षायिके सम्यक्त्वचारित्रे भवतः ।

यद्यनन्तदानलब्ध्यादय उक्ता अभयदानादिहेतवो दानान्तरायादिसंक्षयाः द्ववन्ति सिद्धेष्विप तत्प्रसङ्गः; नैष दोषः; शरीर'नामतीर्थकरनामकर्मोदयाद्यपेक्षत्वात्तेषां तदभावे तदप्रसङ्गः, 'परमानन्दाव्याबाधरूपेणैव 'तेषां तत्र वृत्तिः, केवलज्ञानरूपेण अनन्तवीर्यवृत्तिवत् ।

सिद्धत्वमि क्षायिकमागमोपिदिष्टमिस्त तस्योपसंख्यानिमह कर्तव्यम् ? न कर्तव्यम् विशेषेषु निर्दिष्टेषु तिद्वपयं सामान्यमन् क्तसिद्धमेव पर्वादिनिर्देशे अङ्गुलिसिद्धिवत् । सिद्धत्वं हि सर्वेषां क्षायिकाणां भावानां साधारणिमिति ।

य उक्तः क्षायोपशमिको भावोऽष्टादशिवकल्पस्तःद्वेदिनरूपणार्थमाह-

### २० ज्ञानाज्ञानद्शेनलब्धयश्रतुस्त्रित्रिपञ्चभेदाः सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्चार|

चतुरादीनां कृतद्वन्द्वानां भेदशब्देन वृत्तिः ।१। चत्वारश्च त्रयश्च त्रयश्च पञ्च च चतुस्त्रित्रिपञ्च, ते भेदाः यासां ताश्चतुस्त्रित्रिपञ्चभेदा इति द्वन्द्वगर्भा वृत्तिः । त्रिशब्दस्य द्वन्द्वापवाद एकशेषः कस्मान्न भवति ? 'संख्यया अर्थासंप्रत्ययाद् अन्यपदार्थत्वाच्चानेकशेषः, पृथगभिधाने प्रयोजनसद्भावाच्च ।

यथाक्रमवचनं ज्ञानादिभिरानुपूर्व्यसंबन्धार्थम् ।२। इह यथाक्रममिति वक्तव्यम् । किं प्रयोजनम् ? चतुर्भेदं ज्ञानिमत्येवमाद्यभिसंबन्धार्थं तत्तिह् वक्तव्यम्; न वक्तव्यम्; यथाक्रम-मित्यनुवर्तते । क्व प्रकृतम् ? \* "द्विनवाष्टादशैकविशितित्रभेदा यथाक्रमम्" [त० सू० २।२] इति ।

कस्य क्षयात् कस्य चोष्प्रशमात् क्षायोपशमिको भावो भवतीति ? उच्यते—

सर्वघातिस्पर्धकानामुदयक्षयात्तेषामेव 'सदुपशमाद्देशघांति'स्पर्धकानामुदये क्षायोपशिमको भावः ।३। द्विविधं स्पर्धकम् –देशघातिस्पर्धकं सर्वघातिस्पर्धकं चेति । तत्र यदा सर्वघातिस्पर्धकं र्धकस्योदयो भवति तदेषदप्यात्मगुणस्याभिन्यक्तिर्नास्ति तस्मात्तदुदयस्याभावः क्षय

१ तिह । २ शरीरनामकर्मी - ग्रा०, ब०, मु०। ३ परमानन्ताच्या - ग्रा०, ब०, द०, मु०, मू०। ४ तेषां च तत्र ग्रा०, ब०, द०, मु०। ग्रभयदानादीनाम् । ४ संख्याया ग्रथिसंप्रत्ययादस्याप - ता०, श्र०, मू०, ज०। ६ संश्वासौ उपशमश्च तस्मात् । ७ धातिकर्माणि सर्वधातीनि देशधातीनीति द्विविधानि भवन्ति, तत्र सर्वधातीनि - केवलणाणावरणं दंसणछक्कं कसायवारसयं । मिच्छं च सन्वधादी सम्मामिच्छं ग्रबंधुदये । णाणावरणचउक्कं तिदंसणं सम्मागं च संजलणं । णव णोकसायविश्वं छव्वीसा देसघादीग्रो ॥

इच्युच्यते । तस्यैव सर्वधातिस्पर्धकस्यानुदयप्राप्तस्य सदवस्था उपशम इत्युच्यते अनुद्भूत-स्ववीर्यवृत्तित्वात्, आत्मसाद्भावितसर्वघातिस्पर्धकस्योदयक्षये देशघातिस्पर्धकस्य चोदये सति 'सर्वघाताभावादुपलभ्यमानो भावः क्षायोपशमिक इत्युच्यते ।

किमिदं स्पर्धकं नाम ? उच्यते-

अविभागपरिच्छिन्नकर्मप्रदेशरस'भागप्रचय'पङ्कतेः क्रमवृद्धिः क्रमहानिः स्पर्धकम् ।४। उदयप्राप्तस्य कर्मणः प्रदेशा अभव्यानामनन्तगुणाः सिद्धानामनन्तभागप्रमाणाः। तत्र सर्व- जघन्यगुणः प्रदेशः परिगृहीतः, तस्यानुभागः प्रज्ञाछेदेन 'तावद्धा परिच्छिन्नः यावत्पुनिवभागो न भवति। ते अविभागपरिच्छेदाः सर्वजीवानामनन्तगुणाः, एको राशिः कृतः। एवं तत्प्रमाणाः सर्वे तथैव परिच्छिन्नाः पङ्कतीकृता वर्गाः वर्गणा। अपर एकाविभागपरिच्छेदाधिकः प्रदेशः परिगृहीतः, तथैव तस्याविभागपरिच्छेदाः कृताः। स एको 'राशिर्वर्गः । तथैव समगुणाः पङ्कतीकृताः वर्गा वर्गणा। एवं पङ्कतयः कृता यावदेकाविभागपरिच्छेदाधिकलाभम्। तदलाभे अन्तरं भवति। एवमतासां पङ्कतीनां विशेषहीनानां क्रमवृद्धिकमहानियुक्तानां समुदयः स्पर्धकमित्युच्यते। तत उपरि द्वित्रचतुःसंख्येयासंख्येयगुणरसा न लभ्यन्ते अनन्तगुणरसा एव। तत्रैकप्रदेशो जघन्यगुणः परिगृहीतः, तस्य चानुभागाविभागपरिच्छेदाधिकाः पूर्ववद्विरलीकृता वर्गा वर्गणाश्च भवन्ति यावदन्तरं भवति तावदेकं स्पर्धकं भवति। एवमनेन क्रमेण विभागे क्रियमाणेऽभव्यानामनन्तगुणानि सिद्धानामनन्तभागप्रमाणानि स्पर्धकानि भवन्ति। तदेतत्समुदितमेक-मुदयस्थानं भवति।

तत्र ज्ञानं चतुर्विधं क्षायोपशिमकमाभिनिबोधिकज्ञानं श्रुतज्ञानमविध्ञानं मनःपर्ययज्ञानं चिति । पे। वीर्यान्तरायमितश्रुतज्ञानावरणानां सर्वधातिस्पर्धकानामुदयक्षयात् सदुपशमाच्च २० देशघातिस्पर्धकानामुदये मितज्ञानं श्रुतज्ञानं च भवति । देशघातिस्पर्धकानां रसस्य प्रकर्षा- प्रकर्षयोगाद् गुणघातस्यातिशयानितशयवत्त्वात् तज्ज्ञानभेदो भवति । एवमविधमनःपर्ययज्ञान- योरपि स्वावरणक्षयोपशमभेदात् क्षायोपशमिकत्वं वेदितव्यम् ।

अज्ञानं त्रिविधं मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं विभङ्गं चेति ।६। तेषां क्षायोपशमिकत्वं पूर्ववत् । ज्ञानाज्ञानविभागस्तु मिथ्यात्वकर्मोदयानुदयापेक्षः ।

दर्शनं त्रिविधं क्षायोपशमिकं <sup>१३</sup>चक्षुर्दर्शनमचक्षुर्दर्शनमविधदर्शनं चेति ।७। एतत्त्रितय-मपि पूर्ववत् स्वावरणक्षयोपशमापेक्षं द्रष्टव्यम् ।

लब्धयः पञ्च क्षायोपशिमक्यः दोनलब्धिलिभलब्धिभीगलब्धिरूपभोगलब्धिर्वीर्यल-ब्धिश्चेति ।७। दानान्तरायादिसर्वधातिस्पर्धकक्षयोपशमे देशस्त्रातिस्पर्धकोदयसद्भावे ताः

१ सर्वघात्यभा- ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ वीर्य। ३ -पंक्तिकम- ग्रा०, ब०, द०, भु०, म०, ता०। ४ वीर्यम्। ५ तावद्वारपरि- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ ते किंप्रमाणा इत्याह। ७ -र्गाः ग्रप- द०। ६ राशिः त- ता०, थ०। ६ वर्गणानाम् - मू० दि०, थ० दि०। १० ग्रकमंकर्मनोकर्म- जातिभेदेषु वर्गणा। १९ भवन्ति ता० थ०, मू०। १२ -ये सित मित- मु०। १३ उक्तञ्चाराधनासारे तल्लक्षणम् चक्षुर्जानात्पूर्वः प्रकाशरूपेण विषयसन्दिशः। यच्चैतन्यं प्रसरित तच्चक्षुर्दर्शनं नाम।। शेषेन्त्रियावबोधात् पूर्वः तद्विषयदिश्च यज्ज्योतिः। निर्गच्छित तदचक्षुर्दर्शनंसंतं स्वचैतन्यम्।। ग्रविधिन्नातत्पूर्वः रूपिपदार्थावभासि यज्ज्योतिः। प्रविनिर्याति स्वस्मान्नामाविधदर्शनं तत्स्यात्।। इति। १४ -शिमकाः दा- ग्रा०, ब०, द०, म०।

पञ्च लब्धयो भवन्ति । सम्यक्त्वग्रहणेन वेदक्तसम्यक्त्विमह परिगृहचते । अनन्तानुविध्विकषाय-चतुष्ट्यस्य मिथ्यात्वसम्यङ्गमिथ्यात्वयोश्चोदयक्षयात् सदुपशमाच्च सम्यक्त्वस्य देशशातिस्पर्ध-कस्योदये सित तत्त्वार्थश्रद्धानं क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वम् । अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्या-ख्यानद्वादशकषायोदयक्षयात् सदुपशमाच्च संज्वलनकपायचतुष्ट्यान्यतमदेशशातिस्पर्धकोदये सित नोकषायनवकस्य यथासंभवोदये च निवृत्तिपरिणाम आत्मनः क्षायोपशमिकं चारित्रम् । अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानकपायाष्ट्यकोदयक्षयात् सदुपशमाच्च प्रत्याख्यानकपायोदये 'संज्वलन-कषायस्य देशशातिस्पर्धकोदये नोकषायनवकस्य यथासंभवोदये च विरताविरतपरिणामः क्षायोपशमिकः संयमासंयमः।

य एकविशतिविकल्प औदयिको भाव उद्दिष्टः तस्य भेदसंज्ञाकीर्तनार्थमिदमारभ्यते-

## गतिकषायिः गिमध्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद्धलेश्याश्चतुश्चतु-स्त्र्येकैकैकैकषड्भेदाः ॥६॥

गत्यादीनामितरेतरयोगे द्वन्द्वः, चतुरादीनां च द्वन्द्वगर्भा अन्यपदार्थप्रधाना वृत्तिः। पूर्ववदेकशेषाभावः।

गितनामकर्मोदयादात्मनस्तद्भावपरिणामाद् गितरौदियकी । १। येन कर्मणा आत्मनो नार-कादिभावावाष्तिभवित तद् गितनाम चतुर्विधम्—नरकगितनाम तिर्यग्गितनाम मनुष्यगितनाम २५ देवगितनाम चेति । तत्र नरकगितनामकर्मोदयान्नारको भावो भवतीति औदियकः। एवं तिर्यग्गितनामकर्मोदयात्तिर्यग्भाव औदियकः। मनुष्यगितनामकर्मोदयात् मनुष्यभाव औदियकः। देवगितनामकर्मोदयाद् देवभाव औदियकः।

<sup>\*</sup>चारित्रमोहिवशेषोदयात् कलुषभावः कषाय औदियकः।२। चारित्रमोहस्य कषायवेद-नीयस्योदयादात्मनः कालुष्यं कोधादिरूपमुत्पद्यमानं 'कषत्यात्मानं हिनस्ति' इति कषाय इत्यु-३० च्यते। स औदियिकश्चतुर्विधः—कोधो मानो माया लोभश्चेति। तद्भेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्या-ख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनविकल्पाः।

१ समुदायरूपस्यास्य श्रवयवरूपं स्पर्धकम् । २ -व्यामि श्रा०, ब०, द०, मु० । ३ कस्य-चिद्भवे भ श्रा०, ब०, द०, मु० । ४ श्रादिशब्देन द्वीन्द्रियजातिनामादिकं गृह्यते । ५ स्पर्शनेन्द्रिया-वरणादि । ६ चारित्रमोहोदयात् श्रा०, ब०, द०, मु० ।

वेदोदयापादितोऽभिलाषविशेषो लिङ्गम्।३। लिङ्गं द्विविधम्-द्रव्यलिङ्गं भावलिङ्गं च। तत्र यद् द्रव्यलिङ्गं नामकर्मोदयापादितं तदिह नाधिकृतम् आत्मपरिणामप्रकरणात् । भाव-लिङ्गमात्मपरिणामः स्त्रीपुंनपुंसकान्योन्याभिलाषलक्षणः । स पुनश्चारित्रमोहविकल्पस्य नोकषायस्य स्त्रीवेदप् वेदनप् सकवेदस्योदया द्भवतीत्यौदयिकः ।

दर्शनमोहोदयात्तत्त्वार्थाश्रद्धानपरिणामो निथ्यादर्शनम् ।४। तत्त्वार्थरुचिस्वभावस्यात्मनः ४ तत्प्रतिबन्धकारणस्य दर्शनमोहस्योदयात् तत्त्वार्थेषु निरूप्यमागेष्वपि न श्रद्धानम्त्पद्यते तन्मि-ध्यादर्शनमौदयिकमित्याख्यायते ।

ज्ञानावरणोदयादज्ञानम् ।५। ज्ञस्त्रभावस्यात्मनः तदावरणकर्मोदये सति नावबोधो भवति तदज्ञानमौदयिकम्, घनसमूहस्थगितदिनकरतेजोऽनभिव्यक्तिवत् । तद्यथा-एकेन्द्रियस्य रसनवाणश्रोत्रचक्षुवामिन्द्रियाणां प्रतिनियताभिनिबोधिकज्ञानाचरणस्य सर्वघातिस्पर्धकस्यो- १० दयात् रसगन्धशब्दरूपाज्ञानं यत्तदौदयिकम् । एवं द्वित्रिचतुरिन्द्रियेष् शेषेन्द्रियविषयाज्ञानं वाच्यम् । पञ्चेन्द्रियतिर्यक्षु शुकसारिकादिवर्जितेषु मनुष्येषु च क्षेषुचिद् अक्षरश्रुतावरणस्य सर्ववातिस्पर्धकस्योदयाद् अक्षरश्रुतिनव् त्यभावादक्षरश्रुताज्ञानमौदयिकम्। नोइन्द्रियावरणस्य सर्वधातिस्पर्धकस्योदयाद्धिताहितपरीक्षां प्रत्यसामर्थ्यम् असंज्ञित्वमौदयिकम्, तदप्यत्रैवा न्त-र्भवति । एवमविधमनःपर्ययकेवलज्ञानावरणोदयात् प्रत्येकमज्ञानमौदयिकं वाच्यमिति ।

चारित्रमोहोदयादनिवृत्तिपरिणामोऽसंयतः ।६। चारित्रमोहस्य सर्ववातिस्पर्धकस्योदयात् प्राण्युपद्यातेन्द्रियविषये द्वेषाभिलाषनिवृत्तिपरिणामरहितोऽसंयत औदयिकः।

कर्मोदयसामान्यापेक्षोऽसिद्धः ।७। अनादि<sup>रै</sup>कर्मबन्धसन्तानपरतन्त्रस्यात्मनः सामान्ये सति असिद्धत्वपर्यायो भवतीत्यौदयिकः । सु पुनर्मिथ्यादृष्टचादिषु सूक्ष्मसाम्परायि-कान्तेषु कर्माष्टकोदयापेक्षः, 'शान्तक्षीणकषाययोः सप्तकर्मोदयापेक्षः, सयोगिकेवल्ययोगिकेव- २० लिनोरघातिकमोदयापेक्षः।

कषायोदयर न्जिता योगप्रवृत्तिर्लेश्या ।८। द्विविधा लेश्या-द्रव्यलेश्या भावलेश्या चेति । तत्र द्रव्यलेश्या पुद्गलविपाकिकर्मोदयापादितेति सा नेह परिगृहचत आत्मनो भावप्रकरणात । भावलेश्या कषायोदयरञ्जिता योगप्रवृत्तिरिति कृत्वा औदियकीत्युच्यते । ननु च योगप्रवृत्ति-रात्मप्रदेशपरिस्पन्दिकया, सा वीर्यलब्धिरिति क्षायोपशिमकी व्याख्याता, कषायश्चौदियको २५ व्याख्यातः, ततो लेश्याऽनर्थान्तरभूतेतिः नैष दोषः, कषायोदयतीव्रमन्दावस्थापेक्षाभेदाद् अर्था-न्तरत्वम् । सा षड्विधा-कृष्णलेश्या नीललेश्या कपोतलेश्या तेजोलेश्या पद्मलेश्या शुक्ललेश्या चेति । तस्यात्मपरिणामस्याऽशुद्धिप्रकर्षाप्रकर्षापेक्षया कृष्णादिशब्दोपचारः कियते ।

ननु च 'उपशान्तकषाये क्षीणकषाये सयोगकेवलिनि च शुक्ला लेश्यास्ति' इत्यागमः ', तत्र कषायानुरञ्जनाभावादौदयिकीत्वं नोपपद्यते; नेष दोषः; पूर्वभावप्रज्ञापननयापेक्षया ३० यासौ 'थोगप्रवृत्तिः कषायानु रञ्जिता 'सैवेयम्' इत्युपचारादौदयिकीत्युच्यते । 'तदभावादयोगि-केवल्यलेश्य इति च निश्चीयते ।

अत्र 'चोद्यते-यथा अज्ञानमौदयिकम् एवमदर्शनमपि दर्शनावरणोदया द्भवतीत्यौदयिकम्, निद्रानिद्रादयश्चौदयिकाः, वेदनीयोदयात् सुखदुःखमौदयिकम्, नोकषायाश्च हास्यरत्यादयः

१ मूकेषु । २ स्रज्ञाने । ३ -कर्मसंबन्धस- स्रा०, ब०, मु० । ४ मोहनीयकर्माभावात् । ५ "सुक्कले-स्सिया सण्णिमिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव सर्जोगिकेवलित्ति" –षट्खं० सं० सू० १३६ । ६ –दियकत्वं श्रा०, ब०, द॰, मु॰। ७ योगवृत्तिः ता॰, श्र॰, मू॰, द॰। ८ योगाभावात्। ६ चोद्यं प्रश्ने च विस्मये।

षडौदियकाः, आयुरुदयाद्भवधारणं भवत्यौदियकम्, उच्चैर्नीचैर्गोत्रकर्मोदयादुच्चनीचगोत्र-परिणामो भवतीत्यौदियकः, नामकर्मणि च जात्यादय औदियकाः, एतेषामपरिग्रहान्न्यूनं लक्षण-मिति । अथ मतम्-आत्मपरिणामस्याधिकृतत्वाच्छरीरादीनामौदियकत्वेऽिष पुद्गलविपाकित्वात् • तेषामसंग्रह इतिः एवमिष ये जीविवपाकिनस्तेषां ग्रहणं कर्तव्यं जात्यादीनाम् ? अत । उत्तरं पठति-

मिथ्यादर्शनेऽदर्शनावरोधः । १। मिथ्यादर्शने अदर्शनस्यावरोधो भवति । निद्रानिद्रादीना-मिष दर्शनसामान्यावरणत्वात्तत्रैवान्तर्भावः । ननु च तत्त्वार्थाश्रद्धानं मिथ्यादर्शनिमत्युक्तम्; सत्यमुक्तम्; सामान्यनिदेशे विशेषान्तर्भावात्, सोऽप्येको विशेषः । अयमपरो विशेषः—अदर्शनम-प्रतिपत्तिमिथ्यादर्शनमिति ।

१० लिङ्गग्रहणे हास्यरत्याद्यन्तर्भावः सहचारित्वात् ।१०। लिङ्गग्रहणे हास्यरत्यादीना-मन्तर्भावो भवति । कुतः ? सहचारित्वात्, पर्वतग्रहणेन नारदग्रहणवत् ।

गतिग्रहणमधात्युपलक्षणम् ।११। अघातिकर्मोदयापादिता ये भावाः तेषां गतिग्रहणमु-पलक्षणं यथा 'काकेभ्यो रक्षतां सर्पिः' इति काकग्रहणमुपघातकोपलक्षणम् । तेन जात्यादयो भावा नामकर्मविशेषोदयापादिता वेदनीयायुर्गोत्रोदयकृताश्च गृहचन्ते ।

१५ इह यथाक्रममिति वक्तव्यं गतिश्चतुर्विधेत्येवमाद्यानुपूर्व्यंसंप्रत्ययार्थम्; न वक्तव्यम्, 'यथाक्रमम्' इत्यनुवर्तते ।

यः पारिणामिको भावस्त्रिभेद उक्तः, तद्विकल्पस्वरूपप्रतिपानादर्थमाह-

#### जीवभव्याऽभव्यत्वााने च ॥७॥

अन्यद्रव्यासाधारणास्त्रयः पारिणामिकाः । १। जीवत्वं भव्यत्वमभव्यत्वमित्येते पारिणा-२० मिका आत्मनस्त्रयो भावा अन्यद्रव्यासाधारणा वेदितव्याः । कुतः पुनरेषां पारिणामिकत्वम् ? कर्मोदय क्षयोपशमक्षयोपशमानपेक्षत्वात् । २। न हचेवंविधं कर्मास्ति यस्योदयात् 'क्षयात् उपशमात् क्षयोपशमाद्वा जीवो भव्योऽभव्य इति चोच्येत । तदभावादनादिद्रव्यभवनसंबन्ध-परिणामनिमित्तत्वात् पारिणामिका इति व्ययदिश्यन्ते ।

आयुर्द्रव्यापेक्षं जीवत्वं न पारिणामिकमिति चेत्; नः पुद्गलद्रव्यसंबन्धे सत्यन्यद्रव्य-२४ सामर्थ्याभावात् ।३। स्यादेतत्—आयुर्द्रव्योदयाज्जीवतीति जीवो नानादिपारिणामिकत्वादिति; 'तन्नः किं कारणम् ? पुद्गलद्रव्यसंबन्धे सत्यन्यद्रव्यसामर्थ्याभावात् । आयुर्हि पौद्गलिकं द्रव्यम् । यदि च तत्संबन्धाज्जीवस्य ूजीवत्वं स्यात्, नन्वेवमन्यद्रव्यस्यापि धर्मादेरायुःसंबन्धाज्जीवत्वं स्यात् । किञ्च,

सिद्धस्याजीवत्वप्रसङ्गात् ।४। यद्यायुःसंबन्धापेक्षं जीवत्वं ननु सिद्धस्यायुरभावाद-३० जीवत्वं प्रसज्येत । ततस्तदनपेक्षत्वाज्जीवत्वं पारिणामिकमेव ।

जीवे त्रिकालविषयविग्रहदर्शनादिति चेत्ः नः रूढिशब्दस्य निष्पत्त्यर्थत्वात् ।५। स्यान्म-तम्–'जीवति अजीवीत् जीविष्यति' इति त्रिकालविषयो विग्रहो दृश्यते ततः प्राणधारणार्थ-

१ परिणामः स्वभावः प्रयोजनमस्य । २ -यक्षयक्षयो- श्र०, ता०, मू०, द० । ३ क्षयात् क्षयो-श्रा०, ब०, द०, श्र०, ता०, मू० । ४ -च्यो वेति चोच्यते श्रा०, ब०, मु० । ५ चोच्यते द० । ६ चेन्न मु० । ७ -न्धाज्जीवत्वं ग्रा०, ब०, द०, मु० ।

त्वात् कर्मापेक्षत्वे न पारिणामिकत्विमितिः तच्च नः कस्मात् ? रूढिशब्दस्य निष्पत्त्यर्थत्वात् । रूढिशब्देषु हि कियोपात्तकाला व्युत्पत्त्यर्थेव न तन्त्रम्, यथा गच्छतीति गौरिति ।

चैतन्यमेव वा जीवशब्दार्थः ।६। अथवा, चैतन्यं जीवशब्देनाभिधीयते, तच्चानादिद्रव्य-भवननिमित्तत्वात् पारिणामिकम् ।

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रपरिणामेन भविष्यतीति भव्यः।७। भव्यादीनां प्रायेण भविष्यत्काल- ५ विषयत्वात् 'सम्यग्दर्शनादिपर्यायेण य आत्मा भविष्यति स भव्यः' इतीमं व्यपदेशमास्कन्दति ।

तद्विपरीतोऽभव्यः ।८। यो न तथा भविष्यत्यसावभव्य इत्युच्यते । कि कृतोऽयं विशेषः ? द्रव्यस्वभावकृतः, अतः पारिणामिकत्वमनयोः ।

योऽनन्तेनापि कालेन न सेत्स्यत्यसावभव्य एवेति चेत्ः नः भव्यराद्यस्तर्भावात् १९१ स्यादेतत्—अनन्तकालेनापि यो न सेत्स्यत्यसौ अभव्यतुल्यत्वादभव्य एव । अथ सेत्स्यित सर्वो भव्यः तत उत्तरकालं भव्यशून्यं जगत् स्यादिति ? तन्नः किं कारणम् ? भव्यराद्यन्तर्भावात् । यथा योऽनन्तकालेनापि कनकपाषाणो न कनकीभविष्यति न तस्यान्धपाषाणत्वं कनकपाषाणशिक्तयोगात्, यथा वा आगामिकालो योऽनन्तेनापि कालेन नागमिष्यति न तस्यागामित्वं हीयते, तथा भव्यस्यापि स्वशक्तियोगाद् असत्यामपि व्यक्तौ न भव्यत्वहानिः ।

भावस्यैकत्विनिर्देशो युक्त इति चेत्; नः द्रव्यभेदाद्भावभेदिसद्धेः ११०। स्यादेतत्—'जीवश्च भव्यश्चाऽभव्यश्च जीवभव्याभव्याः' इति द्वन्द्वे कृते तेषां भावे विवक्षिते एकत्विनिर्देशो युक्तो जीवभव्याभव्यानां भावो जीवभव्याभव्यत्विमिति ?तन्नः; कि कारणम्?द्रव्यभेदाद्भावभेदिसद्धेः । निह् 'भाव एकत्वेन वक्तव्यः' इति नियमोऽस्ति, ततो द्रव्यभेदाद्भेदे सित बहुत्विनिर्देशो युक्तो जीवभव्याभव्यानां भावा जीवभव्याभव्यत्वानीति । पुनः प्रत्येकमिसंबन्धो भवति—जीवत्वं भव्यत्वमभव्यत्वमिति ।

द्वितीयगुणग्रहणमार्षोक्तत्वादिति चेत्; नः तस्य नयापेक्षत्वात् ।११। अथ मतम्-द्वितीय-गुणग्रहणिमह कर्तव्यम् । कोऽसौ "द्वितीयो गुणः ? सासादनसम्यग्दृष्टिः । सोऽपि जीवस्या-साधारणः पारिणामिकः । एवं हचार्षे "उक्तम्-\*"सासादनसम्यग्दृष्टिरिति को भावः ?पारिणा-मिको भावः" [षट्खं ०] इति । न कर्तव्यम् ; कुतः ? तस्य नयापेक्षत्वात् । मिथ्यात्वकर्मण उदयं क्षयमुपशमं क्षयोपशमं वा नापेक्षत इत्यार्षे पारिणामिकः, इह पुनरसावौदियक इत्येवं गृहचते अनन्तानुबन्धिकषायोदयात्तस्य निर्वृ त्तेः ।

चशब्दः किमर्थः ?

अस्तित्वान्यत्व-कर्तृ त्व-भोक्तृत्व-पर्यायवत्त्वाऽसर्वगतत्वाऽनादिसन्तितबन्धनबद्धत्व-प्रदेश वत्त्वारूपत्व-नित्यत्वादिसमुच्चयार्थश्चशब्दः ।१२। अस्तित्वादयोऽिक्-पारिणामिका भावाः सन्ति तेषां समुच्चयार्थश्चशब्दः । यदि तेऽपि पारिणामिकाः सूत्रे तेषां ग्रहणं कस्मान्न कृतम् ?

अन्यद्रव्यसाधारणत्वादसूत्रिताः । १३। अस्तित्वादयो हि धर्मा अन्येषामपि द्रव्याणां साधारणास्ततस्ते न सूत्रिताः । तद्यथा—अस्तित्वं तावत्साधारणं षड्द्रव्यविषयत्वात् । तत् कर्मोदयक्षयक्षयोपशमानुपेक्षत्वात् पारिणामिकम् ।

१ प्रधानम् । २ –शब्दस्यार्थः म्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ३ भन्यः । ४ योऽनन्तेनापि कालेन क म्रा०, ब०, मु० । ५ द्वितीयगुणः म्रा०, ब०, द०, मु० । ६ "सासणसम्मादिट्ठित्ति को भावो पारिणामिम्रो भावो ।" –षट्खं० भा० ३ । ७ –मं वा ना म्रा०, व०, द०, मु०, मू० । द कर्मोदयक्षयोप – १४०, ता०, मू० ।

अन्यत्वमि साधारणं सर्वद्रव्याणां परस्परतोऽन्यत्वात् । कर्मोदयाद्यपेक्षाभावात् तदिप पारिणामिकम् ।

कर्तृत्वमिष साधारणं कियानिष्पत्तौ सर्वेषां स्वातन्त्र्यात् । ननु च जीवपुद्गलानां किया-परिणामयुक्तानां कर्तृत्वं युक्तम्, धर्मादीनां कथम् ? तेषामिष अस्त्यादिक्रियार्षविषयमस्ति कर्तृत्वम् । कर्मोदयाद्यपेक्षाभावात् तदिष पारिणामिकम् । ननु चात्मप्रदेशपरिस्पन्दस्य योगसं-ज्ञकस्य यत्कर्तृत्वं न तत्साधारणिमिति 'असाधारणेषूपसंख्येयम्; नः तस्य क्षयोपशमिनिमत्त-त्वात् । यदस्य पुण्यपापयोः कर्तृत्वं तदन्यद्रव्याणामसाधारणमिष सन्न पारिणामिकम् । कस्मात् ? उदयक्षयोपशमिनिमत्तत्वात् । मिथ्यादर्शनं हि दर्शनमोहोदयिनिमत्तम्, अविरितप्रमाद-कषायाः चारित्रमोहोदयिनिम्ताः, योगाञ्च क्षायोपशिमका इति । अन्यद्रव्यासाधारणानादि-१० पारिणामिकचैतन्यसिन्तिधाने पुण्यपापयोः कर्तृत्विमिति पारिणामिकिमिति चेत्; नः सार्व-कालिककर्तृत्वप्रसङ्गात् । मुक्तानामिष चैतन्यमस्तीति पुण्यपापयोः कर्तृत्वं स्यात्, संसारिणां चाविशिष्टं स्यात् चैतन्यकारणस्याभेदात् ।

भोक्तृत्वमिष साधारणम् । कृतः ? तल्लक्षणोपपत्तेः । वीर्यप्रकर्षात् परद्रव्यवीर्यादान-सामर्थ्यं भोक्तृत्वलक्षणम् । यथा आत्मा आहारादेः परद्रव्यस्यापि वीर्यात्मसात्करणाद्भोक्ता, १५ तथा विषस्याचेतनस्य वीर्यप्रकर्णात् कोद्रवद्रव्यादिसारसंग्रहाद्भोक्तृत्वम् । लवणादीनां च वीर्यप्रकर्षात् काष्ठादिद्रव्यलवणकरणाद्भोक्तृत्वम् । कर्मोदयापेक्षाभावात्तदिष पारिणामिकम् । यत्तु आत्मनः शुभाशुभकर्मफलस्योपभोक्तृत्वं न तत्साधारणं न च पारिणामिकम्; तस्य क्षयोपशमनिमित्तत्वात्, वीर्यान्तरायक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टम्भाद् आत्मनः शुभा-शुभकर्मफलोपभोगे सामर्थ्यमाविर्भवति । आहारादिवीर्यात्मसात्करणलक्षणोपभोगश्च २० भोगान्तरायक्षयोपशर्मात्, उपात्तस्य च जरणं वीर्यान्तरायक्षयोपशमात् । कर्म अन्तरेण विषादीनां कथं भोक्तृत्वमिति चेत् ? प्रतिनियतशक्तित्वाद् द्रव्याणां भास्करप्रतापवत् ।

पर्यायवत्त्वमिष साधारणं सर्वद्रव्याणां प्रतिनियतपर्यायोपपत्तेः । कर्मोदयाद्यपेक्षाभावा-त्तदिष पारिणामिकम् ।

असर्वगतत्वमिष साधारणं परमाण्वाद्गीनामिवभुत्वात्, धर्मादीनां च परिमितासंख्यात-२४ प्रदेशत्वात् । कर्मोदयाद्यपेक्षाभावात्तदिष पारिणामिकम् । यदस्य कर्मोपात्तशरीरप्रमाणानुविधा-यित्वं तदसाधारणमिष सन्न पारिणामिकम्; कर्मनिमित्तत्वात् ।

अनादिसन्तितिबन्धनबद्धत्वमिष साधारणम्। कस्मात् ? सर्वद्रव्याणां स्वात्मीयसन्तान-वन्धनबद्धत्वं प्रत्यनादित्वात् । सर्वाणि हि द्रव्याणि जीवधमिधमिकाशकालपुद्गलाख्यानि प्रतिनियतानि पारिणामिकचैतन्योपयोग-गति-स्थित्यवकाशदान-वर्तनापरिणाम-वर्णगन्धरस-स्पर्शादिपर्यायसन्तानबन्धनबद्धानि । कमोदियाद्यपेक्षाभावात्तदिष पारिणामिकम् । यदस्यानादि-कमेसन्तितिबन्धनबद्धत्वं तदसाधारणमिष सन्न पारिणामिकम्; कमोदियनिमित्तत्वात् । वक्ष्यते हि \*"अनादिसंबन्धे च । सर्वस्यं' [त०सू० २।४१,४२] इति ।

१ -याविशेषविषयकम- म्रा०, ब०, मु०। । २ जीवभव्याभव्यत्वेषु । ३ परस्परम् । ४ म्रयं पुण्यवानयं पाप इति, म्रथवा यत्पुण्यवान् स तद्वानेव यः पापी स तद्वानेवेति । ५ -नां वी- ध०। ६ यथा भास्करप्रतापः पाषाणवालुकादीन् तपित न तथा तस्य तापकं ब्रव्यमस्ति म्रपि तु स्वयमेव। ७ कर्मोदयापे- द०, मू०, ता०, थ०। ८ -बद्धानिकर्मोदयत्वं भा०।

प्रदेशवत्त्वमि साधारणं संख्येयाऽसंख्येयानन्तप्रदेशोपेतत्वात् सर्वद्रव्याणाम् । तदिप कर्मोदयाद्यपेक्षाभावात् पारिणामिकम् ।

अरूपत्वमिप साधारणं जीवधमीधर्मकालाकाशानां रूपयोगाभावात् । तदिप कर्मोदया-द्यपेक्षाभावात् पारिणामिकम् ।

नित्यत्वमिप साधारणं द्रव्यार्थादेशात् सर्वद्रव्याणां व्ययोदययोगाभावात् । तच्च कर्मो-दयाद्यपेक्षाभावात् पारिणामिकम् ।

ऊर्ध्वगतित्वमिप साधारणम् अग्न्यादीनामूर्ध्वगतिपारिणामिकत्वात् । तच्च कर्मोदयाद्य-पेक्षाभावात् पारिणामिकम् । एवमन्ये चात्मनः साधारणाः पारिणामिका योज्याः ।

अनन्तरसूत्रनिर्दिष्टोपसंग्रहार्थं इति चेत्; नः अनिष्टत्वात् ।१४। स्यान्मतम् अनन्तरसूत्रे निर्दिष्टानां गत्यादीनामुपसंग्रहार्थं श्चशब्दो न अस्तित्वादिसमुच्चयार्थं इतिः तन्नः किं कारणम् ? अनिष्टत्वात् । निहं गत्यादीनां पारिणामिकत्विमष्यते तल्लक्षणाभावात् ।

त्रिभेदपारिणामिकभावप्रतिज्ञानाच्च ।१५। यतश्चौपशमिकादिभावसंख्याविधायिनि सूत्रे त्रिभेदः पारिणामिक इति प्रतिज्ञातम्, अतो न गत्यादिसमुच्चयार्थश्चशब्दः ।

गत्यादीनामुभयवत्त्वं क्षायोपशिमकभावविदित चेत्; नः अन्वर्थसंज्ञाकरणात् ।१६। अथ मतमेतत्—यथा क्षायोषशिमकभावस्य क्षयोपशमात्मकत्वा दुभयवत्त्वं तथा गत्यादीनामुभयवत्त्वा-दौदियकपारिणामिकत्विमिति 'औदियक एकविशितिभेदः, पारिणामिकश्च त्रिभेदः' इति सिद्ध-मितिः, तन्नः किं कारणम् ? अन्वर्थसंज्ञाकरणात् । 'परिणामः स्वभावः प्रयोजनमस्येति पारि-णामिकः' इत्यन्वर्थसंज्ञा । नं चासौ स्वभावो गत्यादिषु विद्यते कर्मोदयनिमित्तत्वात् । किञ्च,

तथानिभधानात् । १७। यथा उभयवत्त्वाज्ज्ञानादयः 'क्षायोपशिमकाः' इत्यभिधीयन्ते तथा गत्यादयः 'औदियकपारिणामिकाः इत्यभिधीयरेन्, न चाभिधीयन्ते । तथानिभधानात् क्षायोपशिमकवद् गत्यादयो नोभयवन्तः । किञ्च,

अनिर्मोक्षप्रसङ्गात् ।१८। गत्यादीनामुभयवत्त्वात् पारिणामिकत्वे सत्यनिर्मोक्षप्रसङ्गः सातत्यावस्थानात् । तस्मात्स्थितमेतत्—'अस्तित्वादिसमुच्चयार्थं एव चशब्दः' इति ।

आदिग्रहणमत्र न्याय्यमिति चेत्ः नः त्रिविधपारिणामिकभावप्रतिज्ञाहानेः ।१९। स्यादे-तत्—'जीवभव्याभव्यत्वानि' इत्यत्र आदिग्रहणं न्याय्यम्, अस्तित्वादीनामपीष्टत्वादितिः तन्नः किं कारणम् ?त्रिविधपारिणामिकभावप्रतिज्ञाहानेः । आदिग्रहणे हि कियमाणे जीवभव्याभव्य-त्वास्तित्वादीनां पारिणामिकभावत्वात् 'त्रिविधः' इति यत्पुरस्तात् प्रतिज्ञातं तस्य हानिः स्यात् ।

समुच्चयार्थेऽपि चशब्दे तुल्यमिति चेत्ः नः प्रधानापेक्षत्वात् ।२०। स्यान्मतम्—समुच्च-यार्थेऽपि चशब्दे अस्तित्वादीनां पारिणामिकत्वेन समुच्चय्वात्त्रिभेदप्रतिज्ञाहानिस्तुल्येतिः तन्नः किं कारणम् ? प्रधानापेक्षत्वात् । कण्ठोक्तानि त्रीणि प्रधानानि, तदपेक्षा त्रिभेदप्रतिज्ञेति नास्ति विरोधः । अस्तित्वादीनि तु साधारणत्वात् चशब्देन द्योतितानीति तेषां गुणभावः । आदिशब्दे हि कियमाणे अस्तित्वादीनां प्राधान्यं स्यात्, जीवत्वादीनाम् उपलक्षणार्थत्वाद् अप्राधान्यम् । तद्गुणसंविज्ञाने चोभयेषां प्राधान्यं प्रसज्येत ।

१ -त्वात्तदुभ- ता०, श्र०। २ जीवभव्यत्वाभव्यत्वास्तित्वादीनामुपलक्षणार्थस्ततस्तेषां प्राधान्यं स्यादित्यर्थः। ३ बहुवीहेरन्यपदार्थत्वादिस्तित्वादीनां प्राधान्यं स्यादित्यर्थः। तद्गुणसंविज्ञानबहुवीह्यङ्गी- कारे जीवत्वादीनामप्राधान्यं न स्यादिति वदन्तं प्रत्याह। सर्वादीनि सर्वनामानीत्यादिकं तद्गुणसंविज्ञान- स्योदाहरणम्, पर्वतादीनि क्षेत्रादीनीत्यादिकमतद्गुणसंविज्ञानस्योदाहरणम्,।

साम्निपातिकभावोपसंख्यानिमिति चेत्; नः अभावात् ।२१। स्यादेतत्-'आर्षे साम्निपा-तिकभाव उक्तः, स इहोपसंख्यातच्य इति; तन्नः कि कारणम् ? अभावात् । निह पष्ठो भावोऽस्ति ।

मिश्रशब्देनाक्षिप्तत्वाच्च ।२२। यद्यप्यसौ विद्यते मिश्रशब्देनासावाक्षिप्तः । ननु च प्र मिश्रशब्दः क्षायोपशमिकसंग्रहार्थो न सान्निपातिकग्रहणार्थं इति ? उच्यते—चशब्दवचनात् । 'औपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रो जीवस्य स्वतत्त्वमौदियिकपारिणामिकौ च' इति सिद्धे यन्मि-श्रशब्दसमीपे चशब्दकरणं तेन ज्ञायते मिश्रशब्देनोभयमुच्यते इति । मिश्रश्च कः ? क्षायोपश-मिको भावः सान्निपातिकश्चेति । इदमयुवतं वर्तते । किमत्रायुवतम् ? यद्यस्ति सान्निपातिको भावः 'अभावात्' इति विरुध्यते । अथ नास्तिः कथमार्षे सान्निपातिको भाव उवतः ? कस्य वा मिश्रशब्देनाक्षेपः ? नैष दोषःः सान्निपातिक एको भावो नास्तीति 'अभावात्' इत्युच्यते, संयोगभङ्गापेक्षया अस्तीत्यार्षे वचनम् । तत्राभावपक्षे आदिसूत्रे पूर्वोक्तानुकर्षणार्थश्चशब्द उक्तः, भावपक्षे सान्निपातिकप्रतिपादनार्थश्चशब्दः । पूर्वोक्तानुकर्षस्तु अपेक्षया वेदितव्यः । अथार्षो क्तः सान्निपातिकभावः कतिविध इति ? अत्रोच्यते—पड्विशतिविधः पड्विश-

द्विध एकचत्वारिंशद्विध इत्येवमादिरागमे उक्तः। तत्र-

\*"दुग तिग चदु पंचेव य संयोगा हो ति सन्निवादेसु । दस दस पंच य एक्क य भावा छव्वीस पिंडेण ।।" [

द्विभावसंयोगेन दश-औदियकं पिरगृह्यौपशिमकादिचतुष्ट्यस्य चैकैकत्यागेन प्रथमे भिक्किसभावसंयोगे चत्वारो भङ्गाः। तत्रैक औदियकौपशिमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्य उपशान्तकोधः। द्वितीय औदियकक्षायिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्यः क्षीण-कषायः। तृतीय औदियकक्षायोपशिमकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्यः पञ्चेन्द्रियः। चतुर्थं औदियकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नामं लोभी जीवः। द्वितीयद्विभावसंयोगे औदियकं पिरत्यज्यौपशिमकपरिग्रहात् क्षायिकादिभावत्रयस्यैकैकत्यागेन त्रयो भङ्गाः। तत्रैक औपशिमकक्षायिकसान्निपातिकजीवभावो नाम उपशान्तलोभः क्षीणदर्शनमोहत्वात् क्षायिकसम्यग्दृष्टिः। द्वितीय औपशिमकक्षायोपशिमकसान्निपातिकजीवभावो नाम उपशान्तमान आभिनिबोधिकज्ञानी। तृतीय औपशिमकक्षायोपशिमकसान्निपातिकजीवभावो नाम उपशान्तमान शाभिनिबोधिकज्ञानी। तृतीय औपशिमकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम उपशान्तमायो भव्यः। तृतीयद्विभावसंयोगे औपशिमकं परित्यज्य क्षायिकपरिग्रहात् क्षायोपशिमकपारिणामिकयोरेकैकत्यागाद् द्वौ भङ्गौ। तत्रैकः क्षायिकक्षायोपशिमकसान्निपातिकजीवभावो नाम क्षायिकसम्यग्दृष्टिः श्रुतज्ञानी। द्वितीयः क्षायिकपरित्यागादेकः क्षायोपशिमकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम क्षीणकषायो भव्यः। जनुर्थद्वभावसंयोगे क्षायिकपरित्यागादेकः क्षायोपशिमकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम अविधज्ञानी जीवः। स एते द्विभावसंयोगभङ्गा समु-दिताः दश।

प्रथमित्रभावसंयोगे औदियकौपशिमकौ परिगृहच क्षायिकादिभावत्रयस्यैकैकभावपरिग्रहात् त्रयो भङ्गाः । तत्रैक औदियकौपशिमकक्षायिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्य उप-

१ "ग्रधवा सिण्णवादियं पडुच्च छत्तीसभंगा। सिण्णवादिएत्ति का सण्णा ? एक्किम्ह गुणट्ठाणे जीवसमासे वा बहवो भावा जिम्ह सिण्णवदंति तेसि भावाणं सिण्णवादएत्ति सण्णा।" —घ० टी० भावा० पु० १६३। २ चशब्देन। ३ —घणापेक्ष— ग्र०, ब०, द०, मु०। ४ द्वित्रिचतुःपञ्चैव च संयोगा भवन्ति सिन्निपातेषु। दश दश पञ्च च एकश्च भावाः षट्त्रिशत् पिण्डेन।। ५ द्विभेदसं- ग्रा०, ब०, द०, मु०, ६ –म मनुष्यो जीवः ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ –म मनुष्यो जीवः ग्रा०, ब०, द०, मु०।

२५

शान्तमोहः क्षायिकसम्यग्दृष्टिः । द्वितीय औदियकौपशिमिकक्षायोपशिमिकसान्निपातिकजीव-भावो नाम मनुष्य उपशान्तकोधो वाग्योगी । तृतीय औदियकौपशिमिकपारिणामिकसान्निपा-तिकजीवभावो नाम मनुष्य उपशान्तमानो जीवः । द्वितीयत्रिभावसंयोगे औपशिमिकं परित्य-ज्यौदियिकक्षायिकौ परिगृह्य क्षायोपशिमिकपारिणामिकयोरेकैकस्य परिग्रहाद् द्वौ भङ्गौ । तत्रैकः औदियिकक्षायिकक्षायोपशिमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्यः क्षीणकषायः श्रुत-श्रानी । द्वितीय औदियकक्षायिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्यः क्षीणदर्शन-मोहो जीवः । तृतीयत्रिभावसंयोगे औदियकपरिग्रहादौपशिमिकक्षायिकत्यागादेकः औदियक-क्षायोपशिमिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्यः मनोयोगी जीवः । चतुर्थ-त्रिभावसंयोगे औदियकं परित्यज्यौपशिमिकादिभावचतुष्ट्यस्यैकैकं त्यागाच्चत्वारो भङ्गाः । तत्रैक औपशिमिकक्षायिकक्षायोपशिमिकक्षायिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम उपशान्तमानः क्षीणदर्शन-मोहः काययोगी । द्वितीय औपशिमिकक्षायिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम उप शान्तवेदः क्षायिकसम्यग्दृष्टिर्भव्यः । तृतीय औपशिमिकक्षायोपशिमिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम अपशान्तमानो मितिज्ञानी जीवः । चतुर्थः क्षायिकक्षायोपशिमिकपारिणामिक-सान्निपातिकजीवभावो नाम क्षीणमोहः पञ्चेन्द्रियः भव्यः । त एते त्रिभावसंयोगभङ्गाः समुदिता दश ।

चतुर्भावसंयोगेन पञ्च भङ्गा औदियकादीनामेकैकत्यागात् । तत्रैक औपशिमक्षायिक-क्षायोपशिमकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम उपशान्तलोभः क्षीणदर्शनमोहः पञ्चेन्द्रियो जीवः । द्वितीय औदियकक्षायिकक्षायोपशिमकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्यः क्षीणकषायो मितज्ञानी भव्यः । तृतीय औदियकौपशिमकक्षायोपशिमकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्य उपशान्तवेदः श्रुतज्ञानी जीवः । चतुर्थं औदियकौपशिमकक्षायिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्य उपशान्तरोगः क्षीणदर्शनमोहो जीवः । पञ्चम औदियकौपशिमकक्षायिकक्षायिकसानिपातिकजीवभावो नाम मनुष्य उपशान्तरोहः क्षायिकसम्यग्द्ष्टिरविध्ञानी ।

पञ्चभावसंयोगेनैकः औदयिकौपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकपारिणामिकसान्निपातिक-जीवभावो नाम मनुष्य उपशान्तमोहः क्षायिकसम्यग्दृष्टिः पञ्चेन्द्रियो जीवः।

एवं षड्विंशतिविधः सान्निपातिकभावः।

षड्तिशिद्धः उच्यते—द्वयोरौदियकयोः सन्निपातादौदियकस्यौंपशिमकादिभिः चतुर्भिरे-कशः सन्निपातात् पञ्च भङ्गाः । तत्र प्रथम औदियकौदियकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्यः कोधी । द्वितीय औदियकौपशिमकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्यः क्षीणकषायः । चतुर्थं औदियक-क्षायोपशिमकसान्निपातिकजीवभावो नाम कोधी मितज्ञानी । पञ्चम औदियकपारिणामिक-सान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्यो भव्यः । द्वयोरौपशिमकयोः सन्निपातादौपशिमकस्यौदिय-कादिभिश्चतुर्भिरेकशः सन्निपातात् पञ्च भङ्गाः । तत्रैक औपशिमकौपशिमकसान्निपातिक-जीवभावो नाम उपशमसम्यग्दृष्टिरुपशान्तकषायः । द्वितीय औपशिमकौदियकसान्निपाति-

१ क्षायिकसम्यगृष्टिरिति यावत् । २ -त्यागे च- ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ३ -पशमा-दिमि- ता०, श्र०, मू०।

कजीवभावो नाम उपशान्तकषायो मनुष्यः । तृतीय औपशामिकक्षायिकसान्निपातिकजीवभावो नाम उपशान्तकोधः क्षायिकसम्यग्दृष्टिः । चतुर्थे औपशमिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीव-भावो नाम उपशान्तकषायः अवधिज्ञानी। पञ्चम औपशमिकपारिणामिकसान्निपातिकजीव-भावो नाम उपशान्तदर्शनमोहो जीवः। द्वयोः क्षायिकयोः सन्निपातात् क्षायिकस्य चौदयिका-४ दिभिः चतुर्भिरेकशः सन्तिपातात् पञ्च भङ्गाः । तत्रैकः क्षायिकक्षायिकसान्तिपातिकजीवभावो नाम क्षायिकसम्यग्दृष्टिः क्षीणकषायः। द्वितीयः क्षायिकौदयिकसान्निपातिकजीवभावो नाम क्षीणकवायो मनुष्यः। तृतीयः क्षायिकौपशमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम क्षायिक-सम्यग्दृष्टिरुपशान्तवेदः । चतुर्थः क्षायिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम क्षीण-कषायों मतिज्ञानी। पञ्चमः क्षायिकपारिणामिकसान्निपांतिकजीवभावो नाम क्षीणमोहो १० भव्यः । द्वयोः क्षायोपशमिकयोः सन्निपातात् क्षायोपशमिकस्य चौदयिकादिभिश्चतुर्भि-रेकशः सन्निपातात् पञ्च भङ्गाः। तत्रैकः क्षायोपशमिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम संयतः अवधिज्ञानी । द्वितीयः क्षायोपशमिकौदयिकसान्निपातिकजीवभावो संयतो मनुष्यः । तृतीयः क्षायोपशमिकौपशमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम संयत उपशान्त-कषायः। चतुर्थः क्षायोपशमिकक्षायिकसान्निपातिकजीवभावो नाम संयतासंयतः क्षायिक-१५ सम्यग्दृष्टिः । पञ्चमः क्षायोपशमिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम अप्रम-त्तसंयतो जीवः। द्वयोः पारिणामिकयोः सन्निपातात् पारिणामिकस्य चौदयिकादिभिः चतुर्भिरेकशः सन्निपातात् पञ्च भङ्गाः। तत्रैकः पारिणामिकपारिणामिकसान्निपातिक जीवभावो नाम जीवो भव्यः । द्वितीयः पारिणामिकौदयिकसान्निपातिकजीवभावो नाम जीवः कोधी। ततीयः पारिणामिकौपशमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम भव्य उपशान्तकषायः। २० चतुर्थः पारिणामिकक्षायिकसान्निपातिकजीवभावो नाम भव्यः क्षीणकषायः। पारिणामिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम संयतो भव्यः (भव्यः संयतः) । 'एते द्विभावसंयोगाः पञ्चिविंशतिस्त्रिभावसंयोगभङ्गा दश पूर्वोक्ताः पञ्चभावसंयोगेन चैकः । एते सिपण्डिताः षट्त्रिंशत् ।

ैपूर्वो क्तचतुर्भावसंयोगोत्पन्न पञ्चभङ्गक्षेपाद् एत एव षड्त्रिंशदेकचत्वारिशद्भङ्गा २४ भवन्ति । एवमादयोऽन्ये च विकल्पा नेतन्या आगमाविरोधेन ।

औपश्चिमकाद्यात्मतत्त्वानुपपितः, अतद्भावादिति चेत्ः नः तत्परिणामात् ।२३। स्यान्म-तम् —य एत औपश्चिमकादयो भावा एतेषामात्मतत्त्वव्यपदेशो नोपपद्यते । कुतः ? अतद्भावात् । सर्वे हि ते पौद्गलिकाः कर्मबन्धोदयिनर्जरापेक्षत्वादितिः तन्नः किं कारणम् ? तत्परिणामात् । पुद्गलद्रव्यशक्तिविशेषवशीक्कत आत्मा तद्रञ्जनः संस्तन्निमत्तं यं यं परिणाममास्कन्दित यदा ३० तदा तन्मयत्वात्तल्लक्षण एव भवित । उक्तं च—

#''परिणमिद जेण दव्वं तक्कालं तम्मयंति पण्णत्तं । तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुणेयव्वो ॥'' [प्रवचनसा० १।८] इति । स परिणामोऽन्यद्रव्यासाधारणत्वाद् आत्मतत्त्विमित्याख्यायते ।

१ ततस्त एते स्रा०, ब०, द०, मु०। २ पूर्वोत्पन्न च- स्रा०, ब०, द०, मु०, मू०। ३ -गात्पञ्चपञ्चभङ्गसंक्षेपा- स्रा०, ब०, द०, मु०। ४ परिणमित येन द्रव्यं तत्कालं तन्मयमिति प्रज्ञप्तम्। तस्मात् धर्मपरिणतं स्रात्मा धर्मो मन्तव्यः।।

'अमूर्तित्वादिभभवानुपपित्तिरिति चेत्ः नः, तद्विद्विशेषसामथ्योपलब्धेरचैतन्यवत् ।२४। अथ मतमेतत्-अमूर्तिरात्मा कर्मपुद्गलैनिभिभूयते ततस्तत्परिणामाभाव इति ? तन्नः किं कार-णम् ? तद्विद्विशेषसामर्थ्योपलब्धेः । सोऽस्य अनादिकर्मबन्धसन्तानोऽस्तीति तद्वान्, तद्वतो विशेष-सामर्थ्यं तद्विद्विशेषसामर्थ्यम् । कथम् ? चैतन्यवत् । यथा अनादिपारिणामिकचैतन्यवशीकृत अत्यातद्वान्, तस्य तद्वतरचैतन्यवतः नारकादिमत्यादिपर्यायविशेषवृत्तिरिप चेतना, तथा अनादिकार्मणशरीराक्तत्वात् कर्मवत् आत्मनो मूर्तिमत्त्वात् गत्यादि मत्यादिपर्यायविशेषसामर्थ्यो-पलब्धरिप मूर्तिमतीति । एवं सित नामूर्तिरात्मा । किञ्च,

अनेकान्तात् ।२५। अनादिकर्मबन्धसन्तानपरतन्त्रस्यात्मनः 'अमूर्तत्वं प्रत्यनेकान्तः-बन्ध-पर्यायं प्रत्येकत्वात् स्यान्मूर्त्तः, तथापि ज्ञानादिस्वलक्षणापरित्यागात् स्यादमूर्त्तः, इत्यादि पूर्ववत् । यस्यैकान्तेनाऽमूर्त्तिरेवात्मा भवेत्; तस्यायं दोषो नार्हतस्य । किञ्च,

सुराभिभवदर्शनात्।२६। मदमोहविभ्रमकरीं सुरां पीत्वा नष्टस्मृतिर्जनः काष्ठवदपरिस्पन्द उपलभ्यते, तथा 'कर्मोदयाभिभवादात्मा अनाविर्भू तस्वलक्षणो मूर्त इति निश्चीयते।

करणमोहकरं मद्यमिति चेत्; न; तद्द्विवधकल्पनायां दोषोपपत्तेः ।२७। स्यादाकूतम्— चक्षुरादीनां करणानां व्यामोहकारणं मद्यं पृथिव्यादिभूतप्रसादात्मकत्वात् इन्द्रियाणां नात्म-गुणस्य 'अमितित्वादिति; तन्न; कि कारणम् ? तद् द्विविधकल्पनायां दोषोपपत्तेः । इदिमह संप्रधार्यम्—तानि करणानि चेतनानि वा स्युः, अचेतनानि वा ? यद्यचेतनानि; अचेतनत्वा-त्तेषां न मदकरं मद्यम् । यदि स्यात्; प्रागेव स्वभाजनानां मदकरं स्यात् । अथ चेतनानि; पृथगनुपलब्धचैतन्यस्वभावानां पृथिव्यादीनां चेतनाद्रव्यसंबन्धत्वादेव चेतन्यव्यपदेश इत्यात्म-गुणस्यैव मोहकरत्वं सिद्धम् ।

अथ मतमेतत्-पृथिव्यादीनामेव संयोगिवशेषे सित पिष्टिकिण्कोदकादि समाहारे मद- २० शिक्तव्यक्तिवत् सुखदु खाद्यभिव्यक्तिरितिः, नैतद्युक्तम्ः रूपादिवैधम्यात् । रूपादयो हि पृथि-व्यादिगुणाः सन्तो विभक्तेष्वविभक्तेषु च क्रमेणैव हानिमास्कन्दन्ति । न च तथा शरीरावय-वेषु विभक्तेष्वविभक्तेषु च सुखादीनां क्रमेणैव हानिः, युगपच्चोपलभ्यते, तस्मान्न पृथिव्यादिगुणाः ।

किञ्च, यदि पृथिव्यादिगुणाः सुखादयो 'ननु शवशरीरावस्थायामप्युपलभ्यरेन् रूपादि- २४ वत् । सूक्ष्मभूतापगमान्नोपलब्धिरिति चेत्, भूयसां<sup>१०</sup> स्थूलानां संभवात् तदुपलंब्धिः स्यात् । किञ्च, तदपाये तदनुपलब्धेस्तेषामेव<sup>११</sup> ते<sup>१३</sup> गुणा इति<sup>१३</sup>; समुदायधर्मत्वाभावात् मद्य-दृष्टान्तायुक्तिः ।

किञ्च, भूतसूक्ष्मास्तित्व (सूक्ष्मभूतास्तित्व) सिद्धिवद् आरुप्मसिद्धिरिप स्यात् । अथवा, तान्यन्तःकरणानि वा स्युः, बहिःकरणानि वा ? यदि बहिःकरणानि; तेषा- ३० मचेतनत्वात् व्यामोहाभावः । अथान्तःकरणानि; तेषामिप चेतनत्वम्, अचेतनत्वं वा स्यात्?

१ श्रमूर्तत्वा—, श्रा०, ब०, द०, मु०, श्र०, ता०। २ -रात्मकत्वात् श्र०। -रात्मत्वात् ता०।
-राश्चनत्वात् मु०, ब०। -श्रशक्तत्वात् श्रा०। ३ -दिप- श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ श्रमूर्ति प्रति मु०।
श्रमूर्तित्वं प्रति श्रा०, ब०, द०, मू०। ५ कर्मे न्द्रियाभि- श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ कृतः।
७ सुराबीजगुडादि। द लतादार्वादेषु। ६ नवशव- श्रा०, ब०, द०, मु०, । १० शरीरावयवानाम्।
११ सक्ष्मभतानाम । १२ सखादयः। १३ चेतः।

अचेतनत्वे पूर्ववन्मोहाभावः । चेतनत्वे विज्ञानरूपत्वाद् व्यामोहो युक्तः, न युक्तम्-'अमूर्तत्वाद-भिभवाभावः' इति ।

यद्येवं कर्मोदयमद्यावेशवशीकृतस्य तस्यास्तित्वं दुरुपलक्ष्यम् ? नैष दोषः; 'तदावेशेऽपि 'स्वलक्षणत्वेनोपलब्धिर्भवति । उक्तञ्च——

\*"बंधं पडि एयत्तं लक्खणदो होदि तस्स णाणत्तं। तम्हा अमुत्तिभावो णेयंतो होदि जीवस्स<sup>र</sup> ॥'' [

यद्येवं तदेव तावदुच्यतां लक्षणं यत्सिन्नियानाद् बन्धपरिणामं प्रत्यिववेकेऽपि सित विभा-गोऽवगृहचते जीवस्येति ? अत आह—

#### • उपयोगो लक्षणम् ॥二॥

उपयोग इत्युच्यते । क उपयोगो नाम ?

20 बाहचाभ्यन्तरहेतुद्वयसन्निधाने यथासंभवमुपलब्धुरचैतन्यानुविधायी परिणाम योगः ।१। द्विविधो हेतुर्बाह्य आभ्यन्तरश्च । द्वाववयवौ यस्य स द्वयः । ननु च स्वरूपनि-र्देशादेव द्वित्वप्रतीतेर्द्वयवचनमनर्थकम्; नानर्थकम्; प्रत्येकं द्वैविध्यसंप्रत्ययार्थम्-बाहचो हेतुर्द्वय आभ्यन्तरश्चेति । तत्र बाह्यो हेतुर्द्विविधः-आत्मभूतोऽनात्मभूतश्चेति । तत्रात्मना संबन्ध-मापन्नविशिष्टनामकर्मोपात्तेपरिच्छिन्नस्थानपरिमाणिनिर्माणस्चक्षुरादिकरणग्राम आत्मभ्तः। प्रदीपादिरनात्मभूतः । आभ्यन्तरश्च द्विविधः-अनात्मभूत आत्मभूतश्चेति । तत्र मनोवानकाय-वर्गणालक्षणो द्रव्ययोगः चिन्ताद्यालम्बनभूतः अन्तरभिनिविष्टत्वादाभ्यन्तर इति व्यपदि-श्यमान आत्मनोऽन्यत्वादनात्मभूत इत्यभिधीयते । तन्निमित्तो भावयोगो वीर्यान्तरायज्ञान"-दर्शनावरणक्षयक्षयोपर्शमनिमित्त आत्मनः प्रसादश्चात्मभूत इत्याख्यामर्हति । तस्यैतस्य हेतु-२१ विकल्पस्य यथासंभवमुपलब्धुः सन्निधानं भवति । तद्यथा-प्रदीपादेस्तावत् केषाञ्चित् सन्नि-धानं तेन विना चक्षुरादिविज्ञानाप्रवृत्तेः, केषाञ्चित्तु द्वीपिमार्जारादीनां तमन्तरेणाप्युपलब्धे-प्रत्यनियमः। अन्तः करणमिप असंज्ञिनां मनोवजितम्, संज्ञिनां त्रितयम्, एकेन्द्रियाणां विग्रह-गतिमुपगतानां " समुद्घातगतानां च सयोगकेवलिनामेक एव काययोगः, भावयोगश्च तत्कृतः, तत्र तत्र नियतः क्षयोपशमश्च आक्षीणकषायात् । अत ऊर्ध्वं क्षय इति । एवं यथासंभवं सन्निधाने सित । चैतन्यमात्मनः स्वभावोऽनादिः तमनुविदधातीत्येवंशीलश्चैतन्यानुविधायी ''सुवर्णस्वभावानुविधायी (यि) कटकाङगदकुण्डलादिविकारवत्। स एवं प्रकार आत्मनः परिणाम उपयोग इत्युपदिश्वते ।

अत्र <sup>१</sup>कश्चिदाह—चैतन्यं सुखदुःखमोहरूपं तदनुविधायिना परिणामेन सुखदुःखकोधादिना ३० भवितव्यम्, उत्तरत्र च उपयोगप्रकारा ज्ञानदर्शनविकारा वक्ष्यन्ते, तदिदं पूर्वापरविरुद्धमाल-

१ कर्मोदयावेशेऽपि । २ स्वलक्षणे चोप- श्र०, ता०, मू०, द०। स्वसक्षणेनोप- ग्रा०, ब०। ३ बन्धं प्रत्येकत्वं लक्षणतो भवित तस्य नानात्वम् । तस्मादमूर्तिभावो नैकान्तो भवित जीवस्य ।। उद्धृतेयं स० सि० २।७। ४ द्वित्रिभ्यां लुग्वेति युटो लुक् । ५ सह । ६ ग्रकर्मकर्मनोकर्मजातिभेदेषु वर्गणा । ७ श्रुतज्ञात । ५ सन्तिधानं प्रत्य- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ ग्रापिशब्देन बाह्यकरणं चक्षुरादिकं यथायोग्यं योज्यम् । १० जीवानाम् । ११ सुवर्णाभावान् न्त्रा० ब०, द०, मु०। १२ सांख्यः -सम्पा० ।

¥

30

क्ष्यत इति; नैष दोषः; चैतन्यं नामात्मधर्मः सामान्यभूतः, यस्याऽसिन्नधानादितरेषु द्रव्येषु जीवव्यपदेशो नास्ति, यद्भेदाश्चेते ज्ञानदर्शनादयः, तेषां समुदाये वर्तमानश्चेतन्यशब्दः क्विचदवयवेऽिष सुखादौ वर्तते—\*"समुदायेषु हि प्रवृत्ताः शब्दा' अवयवेष्विष वर्तन्ते" [पात० महा० पस्पशा०] इति । इह पुनः समुदाय एव वर्तमानः परिगृहीतः, उत्तरत्र च तद्भेदा ज्ञानदर्शनविकारा वक्ष्यन्ते इति नास्ति विरोधः । अथ कि लक्षणम् ?

परस्परव्यतिकरे सित येनान्यत्वं लक्ष्यते तल्लक्षणम् ।२। वन्यपरिणामानुविधानात् 'परस्परप्रदेशानुप्रवेशाद् व्यतिकीर्णस्वभावत्वेऽपि सत्यन्यत्वप्रतिपत्तिकारणं लक्षणमिति समास्यायते । यथा सुवर्णरजतयोः सत्यपि बन्धं प्रत्येकत्वे वर्णप्रमाणादिरसाधारणो धर्मः अजहदु-पलभ्यते उत्तरकालं सित विवेके तद्दर्शनात्, तथा पुद्गलद्रव्येण बन्धं प्रत्यविभागेऽपि विभागहेतुः ज्ञानादिरुपयोगो लक्षणं भवति ।

तल्लक्षणं द्विविधम्-आत्मभूताऽनात्मभूतभेदात् उष्णदण्डवत् ।३। तदेतल्लक्षणं द्विविधम्-आत्मभूतमनात्मभूतञ्चेति । तत्र आत्मभूतमग्नेरौष्ण्यम्, अनात्मभूतं देवदत्तस्य दण्डः । इह आत्मभूतं लक्षणमुपयोगः ।

गुणगुणिनोरन्यत्विमिति चेत्; नः, उक्तत्वात् ।४। स्यादेतत्—औष्ण्यं गुणोऽग्निर्गुणी तथा च आत्मा गुणी ज्ञानादिर्गुण इति । तयोश्च लक्षणभेदादन्यत्विमितिः, तन्नः, किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तेमतत् —'अतत्स्वाभाव्येऽनवधारणप्रसङ्गोऽग्निवत्' इत्यादि ।

लक्ष्यलक्षणभेदादिति चेत्; नः अनवस्थानात्। । अथ मतमेतत् — लक्ष्यो गुणी गुणो लक्षणम्, लक्ष्याच्च लक्षणेनार्थान्तरभूतेन भिवतव्यमित्यतोऽनयोरन्यत्वमितिः तन्नः किं कारणम् ? अनवस्थानात्। येन लक्ष्यणेन लक्ष्यं लक्ष्यते तत् सलक्षणम्, अलक्षणं वा ? यदि तदलक्षणम्ः मण्डूकशिखण्डवदभावमापद्येत । असति च तस्मिन् लक्ष्याचवधारणम् । अथ सल- २० क्षणम्ः तदिप ततोऽन्यत्, तदिप ततोऽन्यदित्यनवस्था स्यात् । किञ्च,

आदेशवचनात्।६। ''लक्ष्यलक्षणयोरव्यतिरेकात् स्यादेकत्वम्, संज्ञादिभेदत्वाच्च स्या-न्नानात्वम्' इत्यादेशवचनात् एकान्तदोषानुषङ्गाभावः। कव्चिदाह—

न उपयोगलक्षणो जीवस्तदात्मकत्वात् ।७। इह लोके यद्यदात्मकं न तत्तेनोपयुज्यते यथा क्षीरं क्षीरात्मकं न तत्तेनैवात्मनोपयुज्यते । एवमात्मनोऽपि ज्ञानाद्यात्मकत्वाञ्च तेनैवोपयोग २४ इति जीवस्योपयोगाभावः । कुतश्च (इतश्च),

विषयं प्रसद्धगात् । ८। सित चानन्यत्वे उपयोगिमच्छ तोऽनिच्छत्वच कस्यचिद्विपर्ययः प्राप्नोति । कथम् ? अविपर्ययवत् १ तद्यथा—'जीव एव ज्ञानादनन्यत्वे सित ज्ञानात्मनोपयुज्यते' इति मन्यसे न क्षीरादयः क्षीराद्यात्मिः; एवं क्षीरादय एव क्षीरस्थात्मिः परिणमेयुः, १ त तु जीवो ज्ञानात्मनोपयुज्यते । अनिष्टं चैतत् ।

नः अतस्तित्सिद्धः । ९। नैतद्युक्तम् । कुतः ? अतस्तित्सिद्धः । यत एवानन्यत्वमत एवोपयोगः सिद्धः । नहचत्यन्तमन्यत्वे उपयोगः सिद्धचिति आकाशस्य रूपाद्युपयोगाभाववत् । ननु चोक्तम्—

१ अङ्गं प्रति कोऽवयव इत्यादयः । २ परस्परप्रवेशा- ग्रा०, व०, द०, मु० । ३ -धर्मः ग्रलक्ष-णमुपयोगो गुण- ग्रा०, व०, द०, मु० । ४ पृ० ४ । ५ तत्सल्लक्ष- मु० । ६ लक्ष्यप्तेलक्षणानु-पपत्तिलक्ष्याभावात् भा० १ । ७ परिणमनम् । ६ आत्मतः । ६ क्षीरस्य । १० विपर्ययाभाववत् । ११ ननु जीवो ज्ञानात्मना नोप- ग्रा०, व०, द०, मु० । १२ -भावात् ननु ग्रा०, व०, द०, म० ।

'यथा क्षीरं क्षीरात्मकं न तत्तेनात्मनोपयुज्यते' इति; नः अतस्तित्सद्धेरित्येव' । यथा तृण-जलादिकारणवशात् क्षीरभावावािंत प्रत्यभिमुखं क्षीरं क्षीरव्यपदेशभाक् तच्छक्त्यव्यिति-रेकात् 'क्षीरात्मना परिणमिति' इत्युच्यते, तथा आत्मापि ज्ञानादिस्वभावशक्तिप्रत्ययवशात् चटपटाद्याकारावग्रहरूपेण परिणमतीत्युपयोगः सिद्धः । इतरथा हचतद्भावे तद्भावाऽभावादुप-प्रं योगाभावः स्यात् । किञ्च,

उभयथापि त्वद्वचनासिद्धेः ।१०। अनेकान्तवादप्रवणमार्हन्त्यन्यायमविज्ञाय यदुपादिक्षत् भवान्-'यद्यदात्मकं न तस्य तेनैव परिणामः' इतिः नन्वेवमुभयथापि त्वदीयस्य वचसोऽसिद्धिः । तद्यया—तदात्मकानुपयोगवादिनः स्वयचसः स्वपरपक्षसाधनदूषणात्मकस्य स्वपक्षपरपक्षयोः साधकत्वदूषकत्वापरिणामात् यत्रोपदिष्टः तत्रासाधकस्ते 'ऽयं हेतुः । यथा क्षीरस्य दिधत्वेन परिणाम इष्यते न क्षीरत्वेनैव, तथैव त्वद्वचसः स्वपक्षसाधनात्मकस्य तेनैवापरिणामाद् दूष-कत्वेन परिणाम एषितव्यो न साधकत्वेन । अस्यैव च परपक्षदूषकात्मकस्य तेनैवापरिणामात् साधकत्वेन परिणाम एषितव्यो न दूषकत्वेन । अतः 'तदात्मकत्वेऽनुपयोगात्' इति त्वद्वचना-सिद्धिः । अथत्वद्वचनं स्वपरपक्षसाधकदूषकात्मकमि सत् स्वपरपक्षयोः साधकदूषकपर्यायाभ्यां परिणमितः नन्वेवमिप यदवोचद्भवान्-'तदात्मकत्वेऽनुपयोगान्न तस्य तेनैव परिणामः' इतिः १५ तदसत् । किञ्च,

स्वसमयविरोधात् ।११। यदि 'यद्यदात्मकं न तत्तेनैव परिणमित' इतीष्टं वः, ननु पृथिव्यप्तेजोवायुमहाभूतानां रूपाद्यात्मकत्वात् रूपाद्यात्मना अविपरिणामः स्यात् । इष्यते च शुक्लादिरूपादिविशेषपरिणामः । अतः स्वसमयविरोधः । किञ्च,

केनिचिद्विज्ञानात्मकत्वात् ।१२। यस्यैकान्तेन ज्ञानात्मक आत्मा स्यात्, तस्य ज्ञानात्मना २० परिणामाभावः परिणत्त्वात् । आर्हतस्य तु केनिचिद्विज्ञानात्मकः तत्पर्यायादेशात्, केनिचदन्यात्मक इतरपर्यायादेशादिति कथिञ्चत्तदात्मकत्वात् केनिचदतदात्मकत्वात् परिणामसिद्धिः। यदि चैकान्तेन ज्ञानात्मक एव स्यादितरात्मक एव वाः, तद्भावाविरामः स्यात् । विरामे चात्मनोऽपि विरामः प्रसक्तः । किञ्च,

तदात्मकस्य तेनैव परिणामदर्शनात् क्षीरवत् ।१३। यथा क्षीरं द्रवमधुरादिक्षीरस्वभा-२४ वमजहद् गुडादिद्रव्यसंबन्धाद् गुडक्षीरादिपरिणामान्तरमास्कन्दति, गवादेः स्तनान्तरिनर्गत-मात्रं चोष्णं पुनः शीतं भवति, पुनश्चाग्निद्रव्यसंबन्धादुष्णं घनं च भवति, तदभावे च शीत-मिति क्षीरजातिमजहदुष्णक्षीरादिव्यपदेशभागिति क्षीरं क्षीरात्मनैव परिणतम् । यदि क्षीरं क्षीरात्मना न परिणमेत्; तत्र तत्र क्षीरव्यपदेशाभावः स्यात् । तथोपयोगात्मक आत्मा उपयोग-स्वभावमजहण्ज्ञानाद्यात्मनार् परिणामियतीति नास्ति विरोधः । अतश्चैतदेवं यदि हि न स्यात् ;

निःपरिणामत्वप्रसङ्गोऽर्थस्वभावसंकरो वा ।१४। यदि यद्यदात्मकं तस्य तेनापरिणामः स्यात्; भावानां निष्परिणामत्वप्रसङ्गः। ततश्च सर्वथा नित्यत्वे क्रियाकारकव्यवहारलोपः स्यात्। 'परिणामवत्त्वे च 'परात्मना परिणामात् सर्वपदार्थस्वभावसंकरप्रसङ्गः स्यात् । 'अथैतदुभयं नेष्यते; सिद्धः स्वेनात्मना परिणामः । कश्चिदाह—

१ उत्तरम् । २ द्रव्यम् । ३ द्रव्यक्षीरिमत्यर्थः । ४ तव । ५ ग्रपर्यवसानः । ६ ज्ञानात्मना ग्रा०, इ,० मु० । ग्रादिशब्देन सुखादि । ७ जीवादिद्रव्यं ज्ञानादिपरिणामरूपम् । ८ परिणामत्वे ता० । ६ घटादिपटादिस्वरूपेण । १० ग्रपरिणामः पररूपपरिणामश्चेति द्वयम ।

**'उपयोगस्य लक्षणत्वानुपपत्तिर्लक्ष्याभावात् ।१५।** इह लोके सतो लक्ष्यस्य लक्षणं भवति यथा सतो देवदत्तस्य दण्डादिः । न चासतः शशिवधाणादेः किञ्चिल्लक्षणमस्ति । तथा स एवात्मा लक्ष्यो दुरुपपादः । तदभावात् कृतं उपयोगस्य लक्षणत्विमिति ? तत्कथमिति चेत् ? उच्यते—

तदभावश्चाकारणत्वादिभिः ।१६। तस्य लक्ष्यस्यात्मनोऽभावः । कुतः ? अकारणत्वादेः मण्डूकशिखण्डवत् ।

सत्यिष लक्षणत्वानुपपित्तरनवस्थानात् । १९७१ सत्यप्यात्मिनि लक्ष्ये उपयोगस्य लक्षणत्वं नोपपद्यते । कृतः? अनवस्थानात् । उपयोगो हि ज्ञानदर्शनस्वभावः, स चानवस्थितः क्षणिकत्वात् । न चानवस्थितं लक्षणं भवति । तदपाये तदनुपलब्धेः, यथा 'कतरद्देवदत्तस्य गृहम् ? अधो यत्रासौ काकः' इत्युत्पतिते काके निष्टं तद्गृहं भवति तथा ज्ञानादिलक्षणस्यात्मनस्तदभावे अभावः प्राप्नोति इति ।

अत्रोच्यते---

आत्मिनिह्नवो न युक्तः साधनदोषदर्शनात् ।१८। इहात्मनो निह्नवो न युक्तः । कुतः ? साधनदोषदर्शनात् ।

यत्तावदुक्तम्—'नास्त्यात्मा अकारणत्वात् मण्डूकशिखण्डवत्' इति; हेतुरयमसिद्धीं विरुद्धोऽनैकान्तिकश्च । कारणवानेवात्मा इति निश्चयो नः', नरकादिभवव्यतिरिक्तद्रव्यार्था-भावात्, तस्य च मिथ्यादर्शनादिकारणत्वादसिद्धता । अत एव द्रव्यार्थाभावात् १५ पर्यायस्य च पर्यायान्तरानाश्रयत्वाद् आश्रयाभावादप्यसिद्धता । अकारणमेव हचस्ति सर्व घटादि, तेनायं द्रव्यार्थिकस्य विरुद्ध एव । सतोऽकारणत्वात् , यदस्ति तन्नियमेनैवाकारणम्, न हि किञ्चिदस्ति च कारणवच्च । यदि तदस्त्येव किमस्य कारणेन नित्यनिर्वृ त्तत्वात् ? कारणवत्त्वं चासत एव कार्यार्थत्वात् कारणस्येति विरुद्धार्थता । मण्डूकशिखण्डकादीनाम् 'असत्प्रत्ययहेतुत्वेन परिच्छिन्नसत्त्वानामभ्युपगमात्तेषां च कारणाभावात् ''उभयपक्षवृत्तेर- २० नैकान्तिकत्वम् ।

दृष्टान्तोऽपि साध्यसाधनोभयधर्मविकलः। १ कर्मावेशवशात् नानाजातिसंबन्धमापन्नवतो जीवतो जीवस्य मण्डूकभवावाप्तौ तद्वयपदेशभाजः पुनर्यु वित्तजन्मन्यवाप्ते 'यः शिखण्डकः । स एवायम्' इत्येकजीवसंबन्धित्वात् । मण्डूकशिखण्ड इत्यस्ति । पुद्गलद्रव्यस्याप्यनाद्यनन्तपरि- णामस्य युवतिभुक्ताहारादिकशभावपरिणामाच्छिखण्डनिष्पत्तेः कारणत्वमिति नास्तित्वाकारण- २५ त्वधमीभावात् । एवं वन्ध्यापुत्र-शशिवषणादिष्वपि योज्यम् ।

आकाशकुसुमे कथम् ? तत्रापि यथा वनस्पतिनामकर्मोदयापादितविशेषस्य वृक्षस्य जीवपुद्गलसमुदायस्य 'पुष्पमिति व्यपदिश्यते, अन्यदिप पुद्गद्धद्वयं पुष्पभावेन परिणतं तेन व्याप्तत्वात्, एवमाकाशेनापि व्याप्तत्वं समानमिति तत्तस्यापीति व्यपदेशो युक्तः । अथ व्यत्वतेपकारापेक्षया तस्यत्यच्यते; आकाशकृतावगाहनोपकारापेक्षया कथं तस्य न स्यात् ? ३० वृक्षात् प्रच्युतमप्याकाशाञ्च प्रच्यवते इति नित्यं तत्संबन्धि । 'अथ अर्थान्तरभावात्तस्य न

१ उपयोगलक्षणानुप-ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ ग्रशक्यसमर्थनः । ३ न दृष्टम् । ४ स्याद्वादिनाम् । ५ ग्रात्माभावादित्यर्थः । ६ ग्राश्र्यासिद्धतेति यावत् । ७ हेतुः । द निष्पन्नावस्थायां कुलालाद्यभावात् । ६ ग्रात्माभावादित्यर्थः । ६ ग्राश्र्यासिद्धतेति यावत् । ७ हेतुः । द निष्पन्नावस्थायां कुलालाद्यभावात् । ६ ग्रात्वत्वस्य । १० नास्तोति ज्ञानस्य । ११ ग्रास्तित्वति । १२ कर्मोद्रेक । १३ बसः । १४ -सम्बन्धत्वात् ग्रा०, ब०, द०, मु० । १४ स्वस्वामिसम्बन्धे । १६ ग्रथि- ग्राल्बिन, द०, मु० । १४ स्वस्वामिसम्बन्धे । १६ ग्रथि- ग्राल्बिन, द०, मु० ।

स्यादिति मतम्; वृक्षस्यापि न स्यात्। सर्वत्रैवात्र नामाद्यपेक्षया संबन्धो योजयितच्यः। बहिरङ्गार्थाकारपरिणतविज्ञानविषयत्वापेक्षया वा दोषोद्भावनमूहितच्यम्।

यदप्युच्यते—नास्त्यात्मा अप्रत्यक्षत्वाच्छशशृङ्गविदितः; अयमिप न हेतुः असिद्धविरुद्धानैकान्तिक त्वाऽप्रच्युतेः । सकलविषयकेवलज्ञानप्रत्यक्षत्वाच्छुद्धात्मा प्रत्यक्षः, कर्मनोकर्मबन्धपरतन्त्रिपण्डात्मा च अविधमनःपर्ययज्ञानयोरिप प्रत्यक्ष इति 'अप्रत्यक्षत्वात्' इत्यसिद्धो हेतुः । इन्द्रियप्रत्यक्षत्वाभावादप्रत्यक्ष इति चेतः, नः तस्य परोक्षत्वाभ्युपगमात् । अप्रत्यक्षा घटादयोऽग्राहकिनिमित्तग्राहचत्वाद् धूमाद्यनुमिताग्निवत् । अग्राहकिमिन्द्रियं तद्धिगमेऽपि गृहीतस्मरणात्
गवाक्षवत् । किञ्च, प्रत्यक्षादन्योऽप्रत्यक्ष इति पर्यु दासो वा स्यात्, प्रत्यक्षो न भवतीत्यप्रत्यक्ष
इति प्रसञ्यप्रतिषेधो वा ? यदि पर्यु दासः; अन्यत्वस्य द्विष्ठत्वाद्वस्तुत्वसिद्धेः नास्तित्विवरोध्यस्तित्वसाधनाद्विरुद्धः । अत्र प्रसञ्यप्रतिषेधः; सित प्रतिषेध्ये प्रतिषेधसिद्धेः विधिविषयसिद्धिरिति कथञ्चित् प्रत्यक्षत्वोपपत्तेः पुनरप्यसिद्धता । असित च शशशृङ्गादौ सित च विज्ञानादौ अप्रत्यक्षत्वस्य वृत्तरनैकान्तिकता । अथ विज्ञानादेः स्वसंवेद्यत्वात् योगिप्रत्यक्षत्वाच्च हेतोरभाव इति चेत्; आत्मिन कोऽपरितोषः ? दृष्टान्तोऽपि साध्यसाधनोभयधर्मविकलः पूर्वोवतेन
विधिना अप्रत्यक्षत्वस्य नास्तित्वस्य चासिद्धेः ।

किञ्च, सर्वस्य वागर्थस्य विधिप्रतिषेधात्मकत्वात्, न हि किञ्चिद्वस्तु सर्वनिषेधगम्य-मस्ति । अस्ति त्वेतत् उभयात्मकम्, यथा कुरवका रक्तश्वेतव्युदासेऽपि नाऽवर्णा भवन्ति नापि रक्ता एव श्वेता एव वा प्रतिषिद्धत्वात् । एवं वस्त्विप परात्मना नास्तीति प्रतिषेधेऽपि स्वात्मना अस्तीति सिद्धम् । तथा चोक्तम्—

"अस्तित्वमुपलिब्धिश्च कथिश्चिदसतः 'स्मृतेः । नास्तितानुपलिब्धश्च कथिश्चित्सत एव ते ॥१॥ रसर्वथैव सतो नेमौ धमौ सर्वात्मदोषतः।

सर्वथैवाऽसतो नेमौ वाचां गोचरताऽत्ययात् ॥२॥" [ ] इति । नास्तित्वाप्रत्यक्षत्वाभ्यामिष रहितं तदवस्त्विति धर्म्यसिद्धिश्च । एवमन्येऽपि हेतव एकान्तवादिभिरुपनीता दोषवत्तयोत्प्रेक्ष्याः । तदस्तित्वं च साध्यते—

प्रहणविज्ञानासंभविफलवर्शनाद् गृहीतृसिद्धिः ।१९। यान्यमूनि ग्रहणानि पूर्वकृतकर्मनि-वर्तितानि हिरुक्कृतस्वभावसामर्थ्यजनितभेदानि रूपरसगन्धस्पर्शशब्दग्राहकाणि चक्षूरसन-घृणत्वक्श्रोत्राणि । यानि च ज्ञानानि तत्सन्निकर्षजानि तानि , तेष्वसंभविफलमुपलभ्यते । कि पुनस्तत् ? आत्मस्वभावस्थानज्ञानविषयसम्प्रतिपत्तिः । तदेतद् ग्रहणानां तावन्न संभवतिः अचेतनत्वात्, क्षणिकत्वाच्च । विज्ञानानां च न संभवति, एकार्थग्राहित्वादुत्पत्त्यनन्तरिनरो-धाच्च । दृश्यते चेदम् । अकस्माच्च न भवतीति तत्प्रतिपत्तिना ततो व्यतिरिक्तेन केन-चिद्भवितव्यमिति गृहीतृसिद्धिः । किञ्च,

१ -कताप्र- ग्रा॰, ब॰, द०, मु॰, ता॰। २ ग्रनियतकारण। ३ वस्तुनि। ४ वस्तु। ४ ग्रनुभवात्। ६ धर्माभ्याम्। ७ ग्रथ परपक्षं दूषियत्वा स्वपक्षं साधयित तिह्त्यादिना। ८ पृथक्कृत। हिष्क् नीना च वर्जने इत्यभिधानात्। हिष्क् कृतस्वभाव- ब॰, ता॰, मू॰, द०। नानास्वभाव- ता॰, दि०। हिष्क्सहक्रुतपृथक्कृतस्व- ग्रा॰। ६ एतानि च ग्रा॰, ब॰, द०, मु॰। १० - पंजनितानि ग्रा॰, ब॰, द०, मु॰। ११ इन्द्रियाणाम्। १२ - त्तिपदुना ग्रा॰, ब॰, द०, मु, मू०। पदुना इति वा पाठः -श्र॰।

20

अस्मदात्मास्तित्वप्रत्ययस्य सर्वविकल्पेष्विष्टसिद्धेः ।२०। योऽयमस्माकम् 'आत्माऽस्ति' इति प्रत्ययः स संशयानध्यवसायविपर्ययसम्यक्प्रत्ययेषु यः कश्चित् स्यात्, सर्वेषु च विकल्पे-ष्विष्टं सिध्यति । न तावत्संशयः; निर्णयात्मकत्वात् । सत्यपि संशये तदालम्बनात्मसिद्धिः'। न हि अवस्तुविषयः संशयो भवति । नाप्यनध्यवसायो जात्यन्धबधिररूपशब्दवत्; अनादि-संप्रतिपत्तेः । स्याद्विपर्ययः; एवमप्यात्मास्तित्वसिद्धिः पुरुषे स्थाण्प्रतिपत्तौ स्थाणुसिद्धिवत् । प्रस्यात्सम्यक्प्रत्ययः; अविवादमेतत्—आत्मास्तित्विमिति सिद्धो न पक्षः ।

सन्तानादिति चेत्; नः तस्य संवृतिसत्त्वात्, द्रव्यसत्त्वे वा संज्ञाभेदमात्रम् ।२१। स्यान्मतम्— सन्तानो नाम किश्चदर्थोऽस्ति एकोऽनेकक्षणवृत्तिः, तदाश्रयं ग्रहणिवज्ञानात्मस्वभावस्थानादि-संप्रतिपादनिमितिः; तन्नः किं कारणम् ? तस्य संवृतिसत्त्वात् । स हि सन्तानः \*संवृतिसन्, तस्मिन्नसित किल्पतात्मिनि कथं 'स्यात्तद्विशेषप्रत्ययः ? अथ द्रव्यसत्त्वमस्यावसीयते; संज्ञा- १० भेदमात्रम्—आत्मा सन्तान इति नार्थविप्रतिपत्तिः ।

'यदप्युक्तम्—'सत्यिप लक्षणत्वानुपपत्तिरनवस्थानात्' इति, कथञ्चिदवस्थानादुपयोगस्य लक्षणत्वोपपत्तिः । न हि सर्वथा विनाशोऽवस्थानं वोपयोगस्याभ्युपगम्यते । कि तर्हि ? कथ-ञ्चिद्वनाशः कथञ्चिदवस्थानं च । पर्यायार्थादेशात् सतोऽर्थस्यानुपलब्धेविनाशो द्रव्याथिदेशा-दवस्थानमिति असक्वत्परीक्षितमेतत्"। तस्मादुपयोगस्य लक्षणत्वमुपपद्यते ।

तदुपरमाभावाच्च ।२२। कस्यचिदुपयोगस्योत्पादः कस्यचिद्विनाश इत्युपयोगपरम्परा नोपरमतीति तस्य लक्षणत्वमवसेयम् ।

सर्वथा विनाशे पुनरनुस्मरणाभावः ।२३। यदि सर्वथोपयोगस्य विनाशः स्यात्; अनुस्मरणं न स्यात् । अनुस्मरणं हीदं स्वयमनुभूतस्यार्थस्य दृष्टं नाननुभूतस्य नान्येनानुभूतस्य । तदभा-वात्तन्मूलः सर्वलोकसंव्यवहारो विनाशमुपगच्छेत् ।

उपयोगसंबन्धो लक्षणिमिति चेत्; नः अन्यत्वे संबन्धाभावात् ।२३। स्यान्मतम्—उपयोगो लक्षणमात्मनो नोपपद्यते । कुतः ?अन्यत्वात् । किं तर्हि ?तत्संबन्धो लक्षणम् । यथा देवदत्तस्य न दण्डो लक्षणम्, किं तर्हि?संबन्धः । यदि हि दण्डो लक्षणम् 'असंसक्तोऽपि लक्षणं स्यात्, एवं च कृत्वोक्तम्—\*"कियावद्गुणवत्समवायिकारणं द्रव्यलक्षणम्" [वैशे० १।१।१५] इतिः तन्नः, किं कारणम् ? अन्यत्वे संबन्धाभावात् । द्रव्याद् गुणोऽर्थान्तरभूतो यदि स्यात्ः तस्य संबन्धाभाव २४ इत्युक्तं पुरस्तात् । तस्मादात्मभूत उपयोगो लक्षणिमिति न किंचद्दोषः ।

य उक्त उपयोगस्त द्भेददर्शनार्थमाह-

#### स द्विविघोऽष्टचतुर्भेदः ॥६॥ े

कथं द्विविध: ?

साकारानाकारभेदाद् द्विविधः ।१। साकार उपयोगोऽनाकार उपयोगश्चेति द्विविधः । साकारं ज्ञानम्, अनाकारं दर्शनम् ।

१ -सिद्धेः आ०, व०, व०, मु०। २ ज्ञानिवयसस्प्रतिपत्तिः। ३ सं उपचारः कृतिसन् धारावा मिथ्यारूपेण सन् विद्यमानः। ४ स्वरूपे। ५ स्याद्विज्ञे-धा०, व०, व०, मु०। ६ प्रदुक्तं छा० व०, व०, मु०, ता०। ७ -तं त- आ०, व०, व०, मु०, ता०। ८ आसक्तोऽपि छा०, व०, व०, मु०।

ं अभ्यहितत्वाण्जानग्रहणमादौ ।२। ज्ञानं हचभ्यहितम् अथानां 'विभावकत्वात्, दर्शन-मालोचनमात्रम्, अतस्तस्मात् पूर्वकालभाविनोऽपि दर्शनाज्ज्ञानं प्राग्गहचते।

कथं पुनर्ज्ञायते ज्ञानग्रहणमादौ कियत इति ?

संख्याविशेषनिर्देशात्तिश्चयः ।३। यतः संख्याविशेषनिर्देशः क्रियते—'अष्टभेदश्चतुभेदः' इति, ततस्तस्य निश्चयो वेदितव्यः। ननु च चतुःशब्दस्य पूर्वनिपातेन भवितव्यम् \*''संख्याया अल्पोयस्याः' [पा० वा० २।२।३४] इति वचनात्, यथा चतुर्दशेतिः, नैष दोषः, उक्तमेतत्-अभ्यहितत्वात् पूर्वनिपातः इति ।

तत्र ज्ञानोपयोगोऽष्टविधः-मितज्ञानं श्रुतज्ञानमविधज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं केवलज्ञानं मत्यज्ञानं श्रुताऽज्ञानं विभङ्गज्ञानं चेति । दर्शनोपयोगश्चतुर्विघ:-चक्षुर्दर्शनम् अचक्षुर्दर्शनमवधि-१० दर्शनं केवलदर्शनं चेति। एषां च लक्षणादीनि व्याख्यातानि। अवग्रहान्नान्यत् दर्शनमिति चेतुः

व्याख्यातमन्यत्वम् । छद्मस्थेषु तयोः क्रमेण वृत्तिः, निरावरणेषु युगपत् ।

यथोक्तेनानेनाहितपरिणामेन" सर्वात्मसाधारणेनोपयोगेन ये उपलक्षिता उपयोगिनः ते द्विविधाः-

#### संसारिणो मुक्ताश्च ॥१०॥

आत्मोपचितकर्मवशादात्मनो भवान्तरावाप्तिः संसारः ।१। 'आत्मनोपचितं कर्माष्टिविधं १५ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबन्धभेदभिन्नम्, तद्वशादात्मनो भवान्तरावाप्तिः संसार इति ।

उच्यते - द्विरात्मग्रहणं किमर्थम् ? 'आत्मैव कर्मणः कर्ता, तत्फलस्य च आत्मैव

भोक्ता' इत्येतस्य प्रदृशंनार्थम्।

'अन्ये तु 'त्रैगुण्यं' कर्तृ', परम् आत्मा भोक्ता' इति मन्यन्ते; तदयुक्तम्; अचेतनस्य पुण्य-पापविषयकर्तृ तानुपपत्तेर्घटादिवत् । परकृतफलभोगे '°चानिर्मोक्षप्रसङ्गः स्यात् ''कृतप्रणाश-रचेति । तस्माद्यः कर्ता स एव भोक्तेति युक्तम् ।

संसारः पञ्चिवधः द्रव्यतः क्षेत्रतः कालतो भावतो भवतश्चेति, स येषामस्ति ते संसारिणः । निरस्तद्रव्यभावबन्धा मुक्ताः ।२। बन्धो द्विविधो द्रव्यबन्धो भावबन्धरचेति । तत्र द्रव्यबन्धः कंर्मनोकर्मपरिणतः पुद्गलद्रव्यविषयः । <sup>१२</sup>तत्कृतः क्रोधादिपरिणामवशीकृतो भाव-बन्धः। स उभयोऽपि निरस्तो यैः ते मुक्ताः।

द्वन्द्वनिर्देशो लघुत्वादिति चेत्; नः अथन्तिरप्रतीतेः ।३। स्यान्मतम् -द्वन्द्वनिर्देशोऽत्र युक्तः । कुतः ? लघुत्वात्, द्वन्द्वे द्वि सति उक्तार्थत्वाच्चशब्दाप्रयोगे लाघवं भवति इति; तन्न; िकं कारणम् ? अर्थान्तरप्रतीतेः । संसारिणरेच मुक्तारचेति द्वन्द्वे सिति १ अल्पाच्तरत्वादभ्यहितत्वाच्च मुनतशब्दस्य पूर्वनिपाते सति मुक्तसंसारिण इति प्राप्नोति, तथा च सत्यर्थान्तरं प्रतीयेत-मुक्तः संसारो येन भावेन स मुक्तसंसारस्तद्वन्तः मुक्तसंसारिण इति। तथा सति मुक्ता-नामेवोपयोगित्वमुक्तं<sup>१</sup> स्यान्न संसारिणाम्, अतो वाक्यमेव क्रियते ।

१ निश्चायकत्वात् । २ -यसः श्र०, मू० । ३ -निमिति श्र०, मू० । ४ भेदेन । ५ -नैनोपलक्षिता छप- आ०, बै०, द०, मुर्ं। ६ आत्मोपीच- आ०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ वार्तिके । द सांख्याः ्स म्यार्गा ६ प्रधानम् । १० वानिर्मो- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ११ प्रकृतेः । १२ तःकृतको- मू०। १३ महपाक्षर्- मुरु १ १४ - योगत्त्रसुक्तं - ग्रा०, ब०, द०, सु०।

समुच्चयाभिव्यक्त्यर्थं चज्ञब्दोऽनर्थक इति चेत्ः नः उपयोगस्य गुणभावप्रदर्शनार्थ-त्वात् ॥४। स्यान्मतम् —चज्ञब्दोऽनर्थकः । कृतः? अर्थभेदात् समुच्चयसिद्धेः । भिन्ना हि संसारिणो मुक्ताश्च ततो विशेषणविशेष्यत्वानुपपत्तेः समुच्चयः सिद्धः यथा \* ''पृथिव्यापस्तेजोवायुः'' [ ] इतिः तन्नः कि कारणम् ? उपयोगस्य गुणभावप्रदर्शनार्थत्वात् । नायं चज्ञब्दः समुच्चये,

इति; तन्नः किकारणम् । उपयोगस्य गुणभावप्रदेशनाथत्वात् । नाय चशब्दः समुच्चय, क्व तर्हि । अन्वाचये । तत्र हचेकः प्रधानभूतः 'इतरो गुणभूतः यथा 'भैक्षं चर देवदत्तं चानय' इति प्रधानशिष्टं भैक्षचरणं देवदत्तानयनमप्रधानशिष्टम् । तथा संसारिणः प्राधान्येनोपयोगिनो मुक्ता गुणभावेनेत्येतस्य प्रदर्शनार्थः । कथं संसारिषु मुख्य उपयोगः कथं वा मुक्तेषु गौणः ?

परिणामान्तरसंक्रमाभावाद् ध्यानवत् ।५। यथा एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानिमिति छद्मस्थे ध्यानशब्दार्थो मुख्यश्चिन्ताविक्षेपवतः तन्निरोधोपपत्तः, तदभावात् केविलन्युपचरितः फलदर्श-नात्, तथा उपयोगशब्दार्थोऽपि संसारिषु मुख्यः परिणामान्तरसंक्रमात्, मुक्तेषु तदभावाद् गौणः कल्प्यते 'उपलब्धिसामान्यात् ।

संसारिग्रहणमादौ बहुविकल्पत्वात् तत्पूर्वकत्वात् स्वसंवेद्यत्वाच्च ।६। संसारिग्रहणमादौ कियते बहुविकल्पत्वात्, बहवो हि संसारिणां विकल्पा गत्यादयः । किञ्च, तत्पूर्वकत्वात् । संसारिपूर्वका हि मुक्ताः, न मुक्तपूर्वाः संसारिण इति । स्वसंवेद्यत्वाच्च । स्वसंवेद्या हि संसारिणो गत्यादिपरिणामानामनुभूतत्वात्, मुक्ताः पुनरत्यन्तपरोक्षाः, तदनुभवस्याप्राप्तत्वात् ।

तत्र य एते शुभाशुभकर्मफलानुभवनसंबन्धवशीकृतस्वभावा अप्रच्युतसंसरणाः पूर्वकृत-नामकर्मनिमित्तजनित<sup>द</sup>करणविशेषाः प्राणिनः ते खलु–

#### समनस्काऽमनस्काः ॥ ११ ॥

मनःसिन्नधानापेक्षया द्विविधाः संसारिणः ।१। मनो द्विविधम् – द्रव्यमनो भाव-मनश्चेति । तत्र पुद्गलविपाकिकर्मोदयापेक्षं द्रव्यमनः । वीर्यान्तरायनोइन्द्रियावरणक्षयोपशमा- २० पेक्षा आत्मनो विशुद्धिर्भावमनः । तेन मनसा सह वर्तन्त इति समनस्काः । न विद्यते मनो येषां ते अमनस्का इति द्विविधाः संसारिणो भवन्ति । अत्राह-

द्विविधजीवप्रकरणाद्यथासंख्यप्रसङ्गः ।२। द्विविधा हि जीवाः प्रकृताः संसारिणो मुक्ताश्च । तत्र संसारिणः समनस्काः मुक्ताश्चाऽमनस्का इति यथासंख्यं प्राप्नोति ।

इष्टिमिति चेत्; नः सर्वसंसारिणां समनस्कत्वप्रसङ्गात् ।३। स्यादेतत् –इष्टमेवेदं संसा- २४. रिणः समनस्का मुक्ताश्चामनस्का इतिः तन्नः कि कारणम् ? सर्वसंसारिणां समनस्कत्व- प्रसङ्गात् । एकद्वित्रचतुरिन्द्रियाणां पञ्चेन्द्रियेषु च केषाञ्चित् मनोविषयविशेषव्यवहारा- भावात् अमनस्कतेष्टा तद्व्याघातोऽतः स्यात् । अत्रोच्यते –

पृथग्योगप्रक्लृप्तेः संसारिसंप्रत्ययः ।४। यदिदं पृथग्योगकरणं तेन ज्ञायते संसारिणोऽत्र संबन्ध्यन्त इति । इतरथा हि एक एव योगः क्रियते—'संसारिणो मुक्ताश्च समनस्कामनस्काः' ३० इति ।

१ पृथिव्यप्तेजो- ग्रा०, ब०, द०, मु०। "पृथिव्यापस्तेजोवायुरिति तत्त्वानि तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविषयसञ्जाः।" -तत्त्वोप० पृ० १।२ कि तर्हि ग्रा०, ब०, द०, मु०। ३ प्रधानाप्रधान-विवक्षायामन्वाचयः। ४ इतरे गुणभूताः ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ४ -नार्थम् श्र०। ६ केवल-ज्ञान । ७ -त्वाच्च स्व- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ८ -जनितवि- ग्रा०, ब०, द०, मु०।

औपरिष्टसंसारिवचनप्रत्यासत्तेश्च ।५। औपरिष्टमस्ति संसारिवचनम्, तस्य प्रत्यास-त्तेरभिसंबन्धाच्च संसारिसंप्रत्ययो भवति । अत्राह—

तदिभसंबन्धे यथासंख्यप्रसङ्गः ।६। यदि तदिभसंबन्धः कियते 'तत्तत्र त्रसस्थावरप्रहण-मस्ति तेन यथासंख्यं प्राप्नोति 'समनस्कास्त्रसा अमनस्काः स्थावराः' इति ।

इण्टमेवेति चेत्; नः सर्वत्रसानां समनस्कत्वप्रसङ्गात् ।७। स्यादेतत् –इष्टमेवेदं त्रसाः समनस्काः स्थावरा अमनस्का इतिः तन्नः कि कारणम् ? सर्वत्रसानां समनस्कत्वप्रसङ्गात्, द्वित्रिचतुरिन्द्रियाणामसंज्ञिपञ्चेन्द्रियाणामपि समनस्कत्वं प्रसज्येत् । अनिष्टं चैतत् । अत्रोच्यते –

नानभिसंबन्धात् ।८। संसारिग्रहणमात्रमत्राभिसंबध्यते न त्रसस्थावरग्रहणम् । इच्छावशेन हि संबन्धो भवति ।

एकयोगाकरणात् ।९। यदि त्रसस्थावरग्रहणेनापि संबन्ध इष्टः स्यात् एक एव योगः कियेत—'समनस्कामनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः' इति । नत्वेवं कृतः । तेन ज्ञायते त्रसस्थावरग्रहणं न संबध्यत इति । अथवा, एकयोगाकरणात् मन्यामहे—अतीतस्य संसारिमुक्तग्रहणस्य वक्ष्यमाणस्य च त्रसस्थावरग्रहणस्य समनस्कामनस्कग्रहणेनाभिसंबन्धो न भवतीति ।

इतरथा अन्यतरत्र संसारिग्रहणे सतीष्टार्थत्वादुपरि संसारिग्रहणमनर्थकम् ।१०। इतरेण १४ प्रकारेणेतरथा। कथम् ? यदि संसारिमुक्तग्रहणेन त्रसस्थावरग्रहणेन चास्याभिसंबन्धःस्यात् एक एव योगः क्रियेत'—'संसारिमुक्ताः समनस्कामनस्कास्त्रसस्थावराव्च' इति । तथा सत्यन्यतरत्र संसारिग्रहणं कर्तव्यं स्यात् । क्वान्यतरत्र ? समनस्कामनस्कसूत्रस्यादावन्ते वा । एवं सतीष्टा-र्थस्य सिद्धत्वात् 'संसारिणः त्रसस्थावराः' इत्यत्र संसारिग्रहणमनर्थकं स्यात् ।

आदौ समनस्कग्रहणमभ्यहितत्वात् ।११। आदौ समनस्कग्रहणं क्रियते । कुतः ? अभ्यहि-२० तत्वात् । कथमभ्यहितत्वम् ? तत्र हि समग्राणि करणानीति ।

य एते स्वकृतकर्मफलापेक्षपरिपूर्णापरिपूर्णकरणग्रामाहितद्वैविध्यविशिष्टाः कार्मणशरी-रप्रणालिकापादितनियतावस्थाविशेषाः, ते खलु-

#### संसारिणस्त्रसस्थावराः ॥१२॥

अत्रांह-के त्रसाः, के स्थावरा इति ? उच्यन्ते-

२४ त्रसनामकर्मोदयापादितवृत्तयस्त्रसाः ।१। त्रसनामकर्मणो जीवविपाकिन उदयापादित-वृत्तिविशेषाः त्रसा इति व्यपदिश्यन्ते ।

त्रसेरुद्वेजनिकयस्य त्रसा इति चेत्; नः गर्भादिषु तदभावाद् अत्रसत्वप्रसङ्गात् ।२। स्यान्मतम्—त्रसेरुद्वेजनिकयस्य त्रस्यन्तीति त्रसा इति ? तन्नः किं कारणम् ? गर्भादिषु तदभावाद् अत्रसत्वप्रसङ्गात् । गर्भाण्डजमूच्छितसुषुष्तादीनां त्रसानां वाह्यभयनिमित्तोपनिपाते सित चलनाभावादत्रसत्वं स्यात् । कथं तहर्यस्य निष्पत्तिः 'त्रस्यन्तीति त्रसाः' इति ? व्युत्पत्ति-मात्रमेव नार्थः प्राधान्येनाश्रियते गोद्याब्द प्रवृत्तिवत् ।

स्थावरनामकर्मोदयोपजनितिवशेषाः स्थावराः ।३। स्थावरनामकर्मणो जीवविपाकिन उदयेनोपजनितिवशेषाः स्थावरा इत्याख्यायन्ते ।

१ -तत्र श्र०, मू०, ता०। २ क्रियते श्र०, मू०। ३ बाह्योभय- मु०, शु०। ४ -शब्दवृत्ति-

स्थानशीलाः स्थावरा इति चेत्; नः, वाय्वादीनामस्थावरत्वप्रसङ्गात् ।४। स्यादेतत्— तिष्ठन्तीत्येवं शीलाः स्थावरा इति ? तन्नः किं कारणम् ? वाय्वादीनामस्थावरत्वप्रसङ्गात् । वायुतेजोऽम्भसां हि देशान्तरप्राप्तिदर्शनादस्थावरत्वं स्यात् । कथं तहर्घस्य निष्पत्तिः—'स्थान-शीलाः स्थावराः' इति ? एवं रूढिविशेषबललाभातं क्वचिदेव वर्तते ।

इष्टमेवेति चेत्; नः समयार्थानवबोधात् ।५। अथ मतमेतत्—इष्टमेव वाय्वादीनामस्थाव-रत्विमिति; तन्नः किं कारणम् ? समयार्थानवबोधात् । एवं हि असमयोऽवस्थितः सत्प्ररूपणायां कायानुवादे \*"त्रसा नाम द्वोन्द्रियादारभ्य आ अयोगिकेविलनः " [षट्खं०] इति । तस्मान्न चलनाचलनापेक्षं त्रसस्थावरत्वं कर्मोदयापेक्षमेवेति स्थितम् ।

त्रसग्रहणमादौ अल्पाच्तरत्वादभ्यहितत्वाच्च ।६। त्रसग्रहणमादौ कियते । कुतः ? अल्पा-च्तरत्वाद् अभ्यहितत्वाच्च । सर्वोपयोगसंभवादभ्यहितत्वम् ।

सामान्यविशेषसंज्ञाहितभेदमात्रविज्ञाने सति विशेषेणाऽनिज्ञातानां त्रसस्थावराणां निज्ञाने कर्तव्ये एकेन्द्रियाणामतिबहुवक्तव्याभावाद् विभज्यानुपूर्वी स्थावरभेदप्रतिपत्त्यर्थमाह—

#### पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥१३॥

नामकर्मोदयानिमित्ताः पृथिव्यादयः संज्ञाः ।१। स्थावरनामकर्मभेदाः पृथिवीकायादयः सन्ति, 'तदुभयनिमित्ता' जीवेषु पृथिव्यादयः संज्ञा वेदितव्याः । 'प्रथनादिप्रकृतिनिष्पन्ना २० अपि रूढिवशात् प्रथनाद्यनपेक्षा वर्तन्ते ।

एषां 'पृथिव्यादीनामार्षे चार्जुविध्यमुक्तं प्रत्येकम् । तत्कथमिति चेत् ? उच्यते—पृथिवी पृथिवीकायः पृथिवीकायिकः पृथिवीजीव इत्यादि । तत्र अचेतना वैश्वसिकपरिणामिनवृ ता काठिन्यादिगुणात्मिका पृथिवी । अचेतनत्वादसत्यिप पृथिवीकायिकनामकमोदये प्रथनिकयो-पलक्षितैवेयम् । अथवा, पृथिवी सामान्यम् ; उत्तरत्रये संभवात् । कायः शरीरम्, पृथिवीकायिकजीवपरित्यक्तः पृथिवीकायः, मृतमनुष्यादिकायवत् । पृथिवी कायोऽस्यास्तीति पृथिवीकायिकः तत्कायसंबन्धवशीकृत आत्मा । समवाप्तपृथिवीकायिकनामकर्मोदयः कार्मण-काययोगस्थः, यो न तावत् पृथिवीं कायत्वेन गृह्णाति स पृथिवीजीवः । एवमापः, अप्कायः, अप्कायिकः, अप्जीवः । तेजः, तेजस्कायः, तेजस्कायिकः, तेजो जीवः । वायुर्वायुकायो वायुकायिको वायुजीवः । वनस्पतिर्वनस्पतिकायो वनस्पतिकायिको वनस्पतिजीव इति योज्यम् ।

सुखग्रहणहेतुत्वात् स्थूलमूर्तित्वादुपकारभूयस्त्वाच्चादौ पृथिवीग्रहणम् ।२। पृथिव्यां हि सत्यामपां कुम्भादिभिः अग्नेश्च शरावादिभिः वायोश्च चर्मघटादिभिः सुखेन ग्रहणं क्रियते ।

१ - लाभात् क्व- श्र०, मू० । २ वर्तन्ते ता०, श्र०, मु०, द०, श्रा०, ब०, मु० । ३ "तसकाइया बीइंदियप्पहुडि जाव श्रजोगिकेविल ति ।" - षट् खं०सं०सू० ४४ । ४ त्रसनाम श्र० । त्रसानां द्वी- श्रा०, ब०, द०, मु० । ५ बाह्याभ्यन्तर । ६ पृथुत्व घारणादि । ७ "उक्तञ्च-पुढवी पुढवीकायो पुढवीकाइय पुढविजीवो य । साहारणोपमुक्को सरीरगहिदो भवंतरिदो ।।" - स० सि० २।१३ । द श्रादिशब्देन श्रवादीनां चातुर्विध्यं योज्यम् । ६ स्वभावजात । १० - नामोदयः श्रा०, ब०, द०, मु०, मू०, ता० । ११ चतुर्णामपि पृथिवीशब्दवाच्यत्वेऽपि शुद्धपुद्गलपृथिवया जीवपरित्यक्तपृथवीकायस्य च नेह ग्रहणम्, तयोरचेतनत्वेन तत्कर्मो-द्यासंभवात् तत्कृतपृथिवीव्यपदेशासिद्धेः । तस्माज्जीवाधिकारात् पृथिवीं कायत्वेन गृहीतवतः पृथिवीका-ियकस्य विग्रहगत्यापन्नस्य च पृथिवीजोवस्य च ग्रहणम्, तयोरेव पृथिवीस्थावरनामकर्मोदयसंभवात् ।

स्थूलमूर्तिश्च पृथिवी विमानभवनप्रस्तारादिभावपरिणामात् । 'स्नानपानाद्युपकारादपां पाक-शोषप्रकाशनाद्युपकाराच्चाग्नेः स्वेदखेदापनोदाद्युपकाराच्च वायोभू यानुपकारः पृथिव्या अशना-च्छादनवसनादिभावो वनस्पतेः । अबादीनां यश्चोक्त उपकारः प्रतिनियत इति स सत्यां पृथिव्यां संभवति, इतरथा हि क्वावस्थितानां स उपकारः स्यात्, अतः पृथिव्या ग्रहणमादौ ४ कियते ।

तदनन्तरमपां वचनं भूमितेजसोर्विरोधादाधेयत्वाच्च ।३। तदनन्तरमपां वचनं कियते । कृतः ? भूमितेजसोर्विरोधादाधेयत्वाच्च । भूमेर्हि तेजो विरोधि विनाशकत्वात्, अतोऽिद्भि-व्यवधानं कियते । भूरपामाधारः आधेया आप इति च ।

ततस्तेजोग्रहणं तत्परियाकहेतुत्वात् ।४। पृथिव्या अपां च परिपाकहेतुस्तेजः, तदनन्तरं १० तस्य ग्रहणं कियते ।

तेजोऽनन्तरं वायुग्रहणं तदुपकारकत्वात् ।५। वायुहि <sup>३</sup>तिर्यक्ष्लवनकर्मा तेजसः प्रेरणेन उपकरोतीति तदनन्तरं गृहचते ।

अन्ते वनस्पतिग्रहणं सर्वेषां तत्प्रादुर्भावे निमित्तत्वादनन्तगुणत्वाच्च ।६। वनस्पति-प्रादुर्भावे हि पृथिव्यादयः सर्वे निमित्ततामुपन्नजन्ति । सर्वेषां तेषां वनस्पतिकायिका अनन्त-१५ गुणास्ततोऽन्ते वनस्पतिग्रहणं क्रियते । एते पञ्चिवधाः प्राणिनः स्थावराः ।

कति पुनरेषां प्राणाः ? चत्वारः-स्पर्शनेन्द्रियप्राणः कायवलप्राण उच्छ्वासनिश्वास-प्राण आयुःप्राणश्चेति ।

अथ के त्रसा इति ? अत्रोच्यते -

#### द्वीन्द्रियाद्यस्त्रसाः ॥१॥।

२० आदिशब्दस्यानेकार्थत्वे विवक्षातो व्यवस्था संप्रत्ययः ।१। अयमादिशब्दोऽनेकार्थः— व्यवस्थाप्रकारसामीप्यादिवचनत्वात्, तत्र विवक्षात इह व्यवस्थायां गृहचते । आगमे हि ते व्यवस्थिताद्वीन्द्रियस्त्रीन्द्रियश्चतुरिन्द्रियः पञ्चेन्द्रियश्चेति । कोऽस्य विग्रहः ? द्वे इन्द्रिये यस्य सोऽयं द्वीन्द्रियः स आदियेषां ते द्वीन्द्रियादय इति । यद्येवम्—

अन्यंपदार्थनिर्देशाद् द्वीन्द्रियाग्रहणम् ।२। अन्यपदार्थोऽत्रे प्राधान्येनाश्रितः । द्वीन्द्रियग्रहण-२४ मुपलक्षणम्, अतस्त्रसग्रहणे द्वीन्द्रियस्य ग्रहणं न प्राप्नोति यथा 'पर्वतादीनि क्षेत्राणि' इति न पर्वतः क्षेत्रग्रहणेन गृहचते ।

न वा तद्गुणसंविज्ञानात् ।३। न वैष दोषः; कि कारणम् ? तद्गुणसंविज्ञानात् । यथा शुक्लवाससमानयेति तद्गुण आनीयते तथेहापि द्वीन्द्रियस्वाप्यन्तर्भावो भवति ।

अवयवेन विग्रहे सित समुदायस्य वृत्त्यर्थत्वाद्वा ।४। अथवा \* "अवयवेन विग्रहः समुदायो ३० वृत्त्यर्थः" [पात० महा० २।२।२४] इति द्वीन्द्रियस्योपलक्षणस्यापि त्रसत्वेऽन्तर्भावः, यथा \* "सर्वादः सर्वनाम" [जैनेन्द्र० १।१।३५] इति । कथं तर्हि पर्वतादीनि क्षेत्राणीति पर्वतस्य बहिर्भावः ? पर्वतस्य क्षेत्रत्वसंभवाभावाद् व्युदासः । ते एते चतुर्विधाः प्राणिनस्त्रसाः ।

१ स्नपनाद्यु नता०, ग्रा०, ब०। स्नापनाद्यु मू०। स्थापनाद्यु द०। २ तत्पाक मू०। ३ तिर्यक्पचन मा०, द०, मु०। तिर्यक्पतन ब०। तिर्यक्पचन सा०। ४ इत्युच्यते श्र०। ५-स्थार्थपतिः भा० १।६ द्वीन्द्रियग्र – श्र०। ७ ग्रवयचेन विग्रहः समुदायः समासार्थः। -पात० महाभा०।

कति पुनरेषां प्राणाः? द्वीन्द्रियस्य तावत् षट्प्राणाः—स्पर्शनरसनेन्द्रियप्राणौ वाक्कायबल-प्राणौ उच्छ्वासनिश्वासप्राणः आयुःप्राणश्चेति । त्रीन्द्रियस्य सप्त—त एव प्राणाः घ्राणा-धिकाः । चतुरिन्द्रियस्याष्टौ—त एव चक्षुरिधकाः । पञ्चेन्द्रियस्य तिरश्चोऽसंज्ञिनो नव प्राणाः त एव श्रोत्राधिकाः । संज्ञिपञ्चेन्द्रियतिर्यक्षमनुष्यदेवनारकाणां दश प्राणा मनोबलाधिकास्त एव ।

आदिशब्देन निर्दिष्टानामिन्द्रियाणामिनज्ञातसंख्यानामियत्तावधारणार्थमाह-

#### पञ्चोन्द्रियाणि ॥१५॥

अथवा स्वां प्रक्रियाम् आचिख्यासवः केचित् पञ्च षडेकादशः चेन्द्रियाणि इत्यध्यवस्यन्ति तत्रानिष्टनिवृत्त्यर्थं नियमयन्नाह-पञ्चेन्द्रियाणि नाधिकानीति ।

**इन्द्रस्यात्मनो लिङ्गमिन्द्रियम् ।१।** उपभोक्तुरात्मनोऽनिवृत्तकर्मबन्धस्यापि परमेश्वरत्व-शक्तियोगाद् इन्द्र<sup>२</sup>च्यपदेशमर्हतः स्वयमर्थान् गृहीतुमसमर्थस्योपयोगोपकरणं लिङ्गमिन्द्रिय-मित्युच्यते ।

इन्द्रेण कर्मणा सृष्टिमिति वा ।२। अथवा स्वकृतकर्मविपाकवशादात्मा देवेन्द्रादिषु तिर्यगादिषु चेष्टानिष्टमनुभवतीति कर्मैव तत्रेन्द्रः, तेन सृष्टिमिन्द्रियमित्याख्यायते ।

तद्भेदाः स्पर्शनादयः पञ्च वक्ष्यमाणाः।

मनोऽपोन्द्रियमिति चेत्, नः अनवस्थानात्।३। स्यान्मतम्—मनोऽपोन्द्रियमित्युपसंख्येयम्, कर्ममलोमसस्यात्मनोऽसहायस्य स्वयमेवार्थचिन्तनं प्रत्यसिह्ष्णोर्बलाधानं भवति मनः कर्मकृतं चेति ? तन्नः किं कांरणम् ? अनवस्थानात्। यथा चक्षुरादीनि प्रतिनियतदेशावस्थानानि न तथा मन इत्यनिन्द्रियं तत्।

इन्द्रियपरिणामाच्च प्राक् तद्व्यापारात् ।४। चक्षुरादीनां रूपादिविषयोपयोगपरिणा-मात् प्राक् मनसो व्यापारः । कथम् १ शुक्लादिरूपं दिदृक्षुः प्रथमं मनसोपयोगं करोति 'एवंविधं रूपं पश्यामि रसमास्वादयामि' इति, ततस्तद्बलाधानीकृत्य चक्षुरादीनि विषयेषु व्याप्रियन्ते । ततश्चास्याऽनिन्द्रियत्वम् ।

कर्मेन्द्रियोपसंख्यानिमित्त चेत्, नः उपयोगप्रकरणात् ।५। स्यादेतत्—कर्मेन्द्रियाणि 'वागा-दीनि वचनादिकियानिमित्तानि सन्ति तेषामिहोपसंख्यानं कर्तव्यमिति ? तन्नः किं कारणम् ? उपयोगप्रकरणात् । उपयोगोऽत्र प्रकृतः, तदुपकरणानि इह इन्द्रियाणि गृहचन्ते, तेन कर्मेन्द्रिया-णामप्रसङ्गः ।

अनिन्द्रियत्वं वा तेषामनवस्थानात् ।६। न वागादीनामिन्द्रियत्वमस्ति, उपयोगसाधनेषु हीन्द्रियव्यपदेशो युक्तो न क्रियासाधनेषु । यदि च क्रियासाधनेष्वपि स्याद् अनवस्था प्रसज्येत, सर्वाणि हचङ्गोपाङ्गादीनि मूर्घादीनि क्रियासाधनानीति ।

'इष्टानिष्टविषयोपलब्धार्यानि भोक्तुरात्मनो यान्यम्नीन्द्रियाणि तेषामुक्तसामर्थ्य-विशेषादुप'निपतितभेदानां प्रत्येकं भेदप्रतिपत्त्यर्थमाह—

१ सांख्याः । २ इंदु परमैश्वर्ये इति घातोरर्थः शक्त्या संभवतीत्यर्थः । ३ म्रनियतवृत्तित्वात् । ४ वाक्पाणिपादपायपस्थानि कर्मेन्द्रियं पाय्वादि इत्यभिधानात् । पायुर्नाम मलद्वारम् गुदं त्वपानं पायुर्नाम, भगमेहनादिकम् उपस्थः । ५ इष्टानिष्टविषयेषु लब्धोऽर्थो यैस्तानि । ६ -पनियतभे- मु०।

#### द्विविधानि ॥१६॥

विधशब्दस्य प्रकारवाचिनो ग्रहणम् ।१। अयं विधशब्दः प्रकारवाची गृहचते, विथयुक्त-गतप्रकाराः समानार्था इति । द्वौ विधौ येषां तानि द्विविधानि द्विप्रकाराणीत्यर्थः । कौ च द्वौ प्रकारौ ? द्रव्येन्द्रियं भावेन्द्रियमिति ।

तत्र द्रव्येन्द्रियस्वरूपनिर्ज्ञानार्थमाह-

# ानिर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् ॥१७॥

निर्वर्त्यत इति निर्वृत्तिः ११। कर्मणा या निर्वर्त्यत निष्पाद्यते सा निर्वृत्ति रित्युपदिश्यते । सा द्वेषा बाह्याभ्यन्तरभेदात् । तत्र— विशुद्धात्मप्रदेशवृत्तिराभ्यन्तर। १३। उत्सेधाङगुलस्याऽसंख्येयभागप्रमितानां विशुद्धाना- १० मात्मप्रदेशानां प्रतिनियतचक्षुरादीन्द्रियसंस्थानमानावमानावस्थितानां वृत्तिराभ्यन्तरा निर्वृत्तिः ।

तत्र नामकर्मोदयापादितावस्थाविशेषः पुद्गलप्रचयो बाह्या ।४। तेष्वातमप्रदेशेष्विन्द्रय-व्यपदेशभाक् यः प्रतिनियतसंस्थानो नामकर्मोदयापादितावस्थाविशेषः पुद्गलप्रचयः स बाह्या

निर्वृत्तिः ।

१५

उपिक्रयतेऽनेनेत्युपकरणम् ।५। येन निवृत्तेरुपकारः क्रियते तदुपकरणम् ।
तद् द्विविधं पूर्ववत् ।६। तदुपकरणं द्विविधं पूर्ववत् बाहचाभ्यन्तरभेदात् । तत्राभ्यन्तरं शुक्लकृष्णमण्डलम्, बाहचमक्षिपत्रपक्ष्मद्वयादि । एवं शेषेष्वपीन्द्रियेषु ज्ञेयम् ।
भावेन्द्रियमुच्यते-

### लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् ॥१८॥

२० लिब्धिरिति कोऽयं शब्दः ? लाभो लिब्धः । यद्येवं रेषित्वादक प्राप्नोति ; \* "अनुबन्धकृत-मिनत्यम्" [ ] इति न भवति यथा \* "वर्णानुपलब्धौ चातदर्थगतेः" [पात० महा० प्रत्याहा० ५] इत्येवमादिषु । अथवा \* "स्त्रियां क्तिः, 'लभादिभ्यश्च' [श० च० २।३।८०,८१] इति क्तिभवति, इष्टाचाबादय इति । अथ कोऽस्यार्थः ?

इन्द्रियनिर्वृ तिहेतुः क्षयोपशमिवशेषो लिब्धः ।१। यत्सन्तिधानादात्मा द्रव्येन्द्रियनिर्वृ ति २५ प्रति व्याप्रियते स ज्ञानावरणक्षयोपशमिवशेषो लिब्धिरिति विज्ञायते ।

तिन्निमत्तः परिणामविशेष उपयोगः ।२। 'तदुक्तं न्निमित्तं प्रतीत्य उत्पद्यमान आत्मनः परिणाम उपयोग इत्युपदिश्यते । तदेतदुभयं 'भावेन्द्रियमिति ।

उपयोगस्य फलत्वादिन्द्रियव्यपदेशानुपपत्तिरिति चेत्ः नः कारणधर्मस्य कार्येऽनुवृत्तेः ।३। स्यान्मतम् = इन्द्रियफलमुपयोगः स कथमिव इन्द्रियव्यपदेशमापद्यत इति ? तन्नः किं कारणम्?

१ - त् तत्र वि- ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ विच्चिन्ति पूजि कथिकुम्बि चर्च्यन्तर्घेऽङ (शा० ४।४।८२) इति । डुलभष् लाभे इति षकारान्तत्वात् -सम्पा०। ३ वा तद- ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ४ लभादिभ्य- इचेति शाकटायनम् । रवादिभ्यश्च ता०, श्र०, मू०। १ कोऽर्थः । ६ चेतनात्मकत्वात् । तत्र भावेन्द्रियमेव मुख्यं प्रमाणं स्वार्थप्रमितौ साधकतमत्वात् द्रव्येन्द्रियस्य उपचारत एव प्रामाण्योपगमात् । ७ कार्ये च वृत्तेः मू०। कार्यानुवत्तेः ग्रा०, ब०, द०, मु०। द कथिमहेन्द्रिय- ग्रा०, ब०, द०, मु०।

y

२४

कारणधर्मस्य कार्येऽनुवृत्तेः । कार्यं हि लोके कारणमनुवर्तमानं दृष्टं यथा घटाकारपरिणतं विज्ञानं घट इति, तथेन्द्रियनिमित्त उपयोगोऽपि इन्द्रियमिति व्यपदिश्यते ।

शब्दार्थसंभवाच्च ।४। यः शब्दार्थः 'इन्द्रस्य लिङ्गमिन्द्रेण' सृष्टम्' इति वा स उपयोगे प्राधान्येन विद्यत इतीन्द्रियव्यपदेशो युक्तः ।

उक्तानां पञ्चानामिन्द्रियाणां संज्ञानुपूर्व्यविशेष प्रतिपादनार्थमाह--

### स्पर्शनरसनघाणचक्षुःश्रोत्राणि ॥१६॥

रेपर्शनादीनां करणसाधनत्वं पारतन्त्रयात् कर्तृ साधनत्वं च स्वातन्त्रयाद् बहुलवचनात् ।१। इमानि 'स्पर्शनादीनि करणसाधनानि । कुतः ? पारतन्त्रयात् । इन्द्रियाणां हि लोके पारतन्त्र्येण विवक्षा विद्यते, आत्मनः स्वातन्त्र्यविवक्षायां यथा 'अनेनाऽक्ष्णा सुष्ठु पश्यामि, अनेन कर्णेन सुष्ठु शृणोमि' इति । ततो वीर्यान्तरायप्रतिनियतेन्द्रियावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गना- १० मलाभावष्टम्भात् स्पर्शत्यनेनात्मेति स्पर्शनम्, रसयत्यनेनात्मेति रसनम्, जिघूत्यनेनात्मेति घृणम्, चष्टेरनेकार्थत्वा दर्शनार्थविवक्षायां चष्टेऽर्थान् पश्यत्यनेनात्मेति चक्षुः, शृणोत्यन्तात्मेति श्रोत्रम् । कर्तृ साधनत्वं च भवति स्वातन्त्र्यविवक्षायाम् । इन्द्रियाणां हि लोके स्वातन्त्र्येण विवक्षा, यथा 'इदं मेऽक्षि सुष्ठु पश्यित, अयं मे कर्णः सुष्ठु शृणोति' इति । ततः पूर्वोक्तहेतुसन्निधाने सित स्पृशत्यात्मैवेति स्पर्शनम् । कथम् ? कर्तिर युट् बहुलवचनात् । १४ रसयतीति रसनम्, जिघूतीति घृणणम्, चष्टे इति चक्षुः, शृणोतीति श्रोत्रमिति ।

अत्र 'इन्द्रियाणि' इति केषाञ्चित् पाठः । नासौ युक्तः । कुतः ?

अधिकृतत्वात् 'इन्द्रियाणि' इत्यवचनम् ।२। 'पञ्चेन्द्रियाणि' इत्यत इन्द्रियग्रहणमनुवर्तते तेनेह 'इन्द्रियाणि' इति वचनमनर्थंकम्।

स्पर्शनग्रहणमादौ शरीरव्यापित्वात् ।३। यतो वितत्य शरीरमवितष्ठते स्पर्शनमतोऽस्य २० ग्रहणमादौ क्रियते ।

वनस्पत्यन्तानामेकिमिति च स्पर्शनस्य तत्र व्यापारात् ।४। वक्ष्यते \* "वनस्पत्यन्ताना-मेकम्" [त० सू० २।२१] इति तत्र, स्पर्शनस्य ग्रहणार्थञ्चादौ वचनम् ।

सर्वसंसारिष्यलब्धेरेच ।५। सर्वेषु संसारिषु स्पर्शनमस्त्यतो नानाजीवापेक्षया.व्यापित्वा-च्चादौ ग्रहणं कियते ।

ततो रसनघाणचक्षुषां क्रमवचनम् उत्तरोत्तराल्पत्वात् ।६। ततः पश्चाद्रसनादीनां त्रयाणां क्रमवचनं क्रियते । कुतः ? उत्तरोत्तराल्पत्वात् । तद्यथा—सर्वतः स्तोकाश्चक्षुःप्रदेशाः, श्रोत्रेन्द्रि-यप्रदेशाः संख्येयगुणाः, घृाणेन्द्रिये विशेषाधिकाः, जिह्वायामसंख्येयगुणाः, स्पर्शनेऽनन्तगुणा इति ।

यद्येवं चक्षुबोऽन्ते ग्रहणं कर्तव्यं सर्वेभ्योऽल्पीयस्त्वात् ? सत्यम्, एवमेतत्। तथापि-

श्रोत्रस्यान्ते वचनं बहू पकारित्वात् ।७। यतः श्रोत्रबलाधानादुपदेशं श्रुत्वा हिताहितप्राप्ति- । परिहारार्थमाद्रियन्ते । अतः श्रोत्रं बहुपकारीति अन्ते गृहचते ।

रसनमिप वक्तृत्वृनेति चेत्ः नः अभ्युपगमात् ।७। स्यादेतत् – रसनमिप बहूपकारि । कथम्? वक्तृत्वेन । यतो रसनमभ्युदयिनःश्रेयसार्थोच्चारणाऽध्ययनादिषु प्रवणमतो रसनमेवान्ते

१ कर्मणा । २ स्पर्शादी – ता०, श्र०, मू०। ३ स्पर्शादा – मू०, श्र०। ४ – त्वात्तद्द – ग्रा०, ब०, द०, मू०। ४ –त्वात्तद्द – ग्रा०, ब०, मु०। ५ तेन पू – ग्रा०, ब०, मु०। ७ व्याप्य। द्र प्रमाण – ग्रा०, ब०, द०, मु०।

वाच्यमिति ? तन्नः किं कारणम् ? अभ्युपगमात् । 'अभ्युपगम्य श्रोत्रस्य वहूपकारित्वं रसनस्यापि बहूपकारित्वं वर्णयता भवता तदभ्युपगतिमिति अवसितोऽभिमतवादः । अनभ्युपगमे वा प्रसङ्गनिवृत्तिः 'रसनमपि बहूपकारि' इति । किञ्च,

**श्रोत्रप्रणालिकापादितोपदेशात्। १।** श्रोत्रप्रणालिकयोपदेशमुपश्रुत्य रसनं वक्तृत्वं प्रति

५ व्याप्रियते अतः श्रोत्रमेव बहुपकारि ।

सर्वज्ञे तदभाव इति चेत्; न; इन्द्रियाधिकारात् ।१०। स्यान्मतम्—न हि सर्वज्ञः श्रोत्रेन्द्रिय-बलाधानात् परत उपश्रुत्य वक्तृत्वमास्कन्दतीति किन्तु सकलज्ञानावरणसंक्षयाविभू तातीन्द्रिय-केवलज्ञानः रसनोपष्टम्भमात्रादेव वक्तृत्वेन परिणतः सकलान् 'श्रुतविषयानर्थानुपदिशति, अतो रसनमेव बहूपकारीति ? तन्नः किं कारणम् ? इन्द्रियाधिकारात् । इन्द्रियाधिकारोऽयम्, अतो 'येष्विन्द्रियकृतो हिताहितोपदेशः साकल्येनास्ति तान् प्रत्येतदुक्तं न सर्वज्ञं प्रतीति नास्ति दोषः ।

एकैकवृद्धिक्रमज्ञापनार्थं च स्पर्शनादिवचनम् ।११। अधिकृषिपिपोलिकाभूमरमनुष्यादीनामे-कैकवृद्धानि'' [त० सू० २।२३] इति वक्ष्यते, तत्र वृद्धिक्रमज्ञापनार्थं च स्पर्शनादीनामानुपूर्व्यं

वैदितव्यम्।

एषां च स्वतस्तद्वतश्चैकत्वपृथकत्वं प्रत्यनेकान्तः ।१२। एपां च स्पर्शनादीनामिन्द्रियाणां स्वतस्तद्वतश्चैकत्वपृथक्तवं प्रत्यनेकान्तो वेदितव्यः—स्यादेकत्वं स्यात् पृथक्तविमित्यादि । तद्यथा स्वतस्तावत्—ज्ञानावरणक्षयोपशमशक्तरभेदिविवक्षायां स्पर्शनादीनां स्यादेकत्वम्, समुदायव्यति-रेकाभावात् समुदायिनां समुदायस्यैकत्वादवयवानामप्येकत्विमिति वा स्यादेकत्वम् । प्रति-वियतक्षयोपशमलिब्धविशेषापेक्षया स्यान्नानात्वम्, अवयवभेदिविवक्षायां वा स्यान्नानात्वम् । इन्द्रियबुद्धचिभधानानुवृत्तिव्यावर्तनार्पणाभेदाद्वा स्यादेकत्वं स्यात् पृथक्तवं च । 'तद्वतोऽपि चैतन्यापित्त्यागेनोभयपिणामकारणापेक्षस्य इन्द्रियपर्यायात्मलाभे सित 'विष्टप्तायःपिण्डवत् तथापिरिणामात् तद्वचितरेकेणेन्द्रियस्यानुपिलब्धिरित स्यादिन्द्रियेन्द्रियवतोरेकत्वम् । इतरथा एकान्तान्यत्वे अनिन्द्रिय आत्मा स्यात् घटवत् । तथा अन्यतमेन्द्रियनिवृत्तौ तद्वतोऽवस्थानात् स्यान्नानात्वम्, पर्यायपर्यायभेदाच्च स्यान्नानात्वम् । 'संज्ञादिभेदाभेदिववक्षोपपत्तेश्च स्यादेकत्वं स्यान्नानात्वं वाऽवसेयम् । पूर्ववदुत्तरे च भङ्गा नेतव्याः।

तेषामिन्द्रियाणां विषयप्रदर्शनार्थमाह-

#### स्परीरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थाः ॥२०॥

स्पर्शादीनां कर्मभावसाधनत्वं द्रव्यपर्यायविवक्षोपपत्तेः । १। स्पर्शादीनां कर्मसाधनत्वं भाव-साधनत्वं च भवति । कुतः ? द्रव्यपर्यायविवक्षोपमत्तेः । यदा द्रव्यं प्राधान्येन विवक्षितं तदे-न्द्रियेण द्रव्यमेव सिन्नकृष्यते ततो न व्यतिरिक्ताः स्पर्शादयः केचन सन्तीति, एतस्यां विवक्षायां कर्मसाधनत्वं स्पर्शादीनामवसीयते—स्पृत्यत इति स्पर्शः, रस्यत इति रसः, गन्ध्यत इति गन्धः, वर्ण्यत इति वर्णः, शब्द्यत इति शब्दः । यदा तु पर्यायः प्राधान्येन विवक्षितस्तदा भेदोपपत्तेः औदासीन्यावस्थितभावकथनाद् भावसाधनत्वं स्पर्शादीनां युज्यते । ततः स्पर्शनं

१ रसनेनोच्चरितं शब्दम् । २ ग्रवसितो वादः ग्रा०, श्र०, ता०, मू० । ग्रवसितोऽभिमतो वा- ग्रा०, ब, द०, मु० । ३ श्रुतिवि- ग्रा०, ब०, द०, मु० । ४ जीवेषु । ५ ग्रात्मनः । ६ निसो ना सेवायां तपेः इति ग्रवसानिकयायां ष्टुत्वम् । ७- त्वेन इन्द्रि- श्र० । द संज्ञाभेदाभेदा- ग्रा०, ब०, द०, मु० । ६ पर्याणाम् ।

स्पर्शः, रसनं रसः, गन्धनं गन्धः, वर्णनं वर्णः, शब्दनं शब्द इति । यद्येवं सूक्ष्मेषु परमाण्वा-दिषु स्पर्शादिव्यवहारो न प्राप्नोति ? नैष दोषः; सूक्ष्मेष्विप ते स्पर्शादयः सन्ति तत्कार्येषु स्थूलेषु दर्शनादनुमीयमानाः, न हचत्यन्तमसतां प्रादुर्भावोऽस्तीति, किन्त्वन्द्रियग्रहणयोग्या न भवन्ति, अयोग्यत्वेऽपि तेषु स्पर्शादिव्यवहारो रूढिवशाद्भवति ।

तदर्था इति कोऽयं शब्दः ? तेषामर्थास्तदर्था इति । तेषां केषाम् ? इन्द्रियाणाम् । यद्येवं तदर्था इति वृत्तिनोंपपद्यते । कुतः ? असम-र्थत्वात् । समर्थायवयवानां हि वृत्त्या भवितव्यम् । न चात्र सामर्थ्यमस्ति । कुतः ? \* "सापेक्षम-समर्थं भवित" [पात० महाभा० २।१।१] इति । इन्द्रियाणि हचत्रापेक्ष्यन्ते ।

न वाः गमकत्वािक्तत्यसापेक्षेषु संबन्धिशब्दवत् ।३। न वैष दोषःः किं कारणम् ? गम-कत्वादत्र वृत्तिर्भवति । गमकत्वं च नित्यसापेक्षेषु । कथम् ? संबन्धिशब्दवत् । यथा संबन्धि-शब्देषु 'देवदत्तस्य गुरुकुलं देवदत्तस्य गुरुपुत्रः' इत्येवमादिषु वृत्तिर्भवति, गुरुशब्दो हि नित्यं शिष्यमपेक्षत इति, एविमहापि तच्छब्दः सामान्यवच'नोऽवश्यं विशेषाकाङक्षी सन् प्रकृता-नीन्द्रियाण्यपेक्षमाणोऽपि वृत्ति लभते ।

स्पर्शादीनामानुपूर्व्येण निर्देश इन्द्रियक्रमाभिसंबन्धार्थः ।४। 'स्पर्शश्च रसश्च गन्धश्च वर्णश्च शब्दश्च स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दाः' इत्यानुपूर्व्येण निर्देशः स्पर्शनादिभिरिन्द्रियैः कृमेणाभि- १५ संबन्धो यथा स्यात् इति । एते पुद्गलद्रव्यस्य गुणा अविशेषेण वेदितव्याः ।

अत्र केचिद्धि शेषेण एतान् कल्पयन्ति **\* "रूपरसगन्धस्पर्शवती पृथिवी। रूपरसस्पर्शवत्य** आपो द्रवाः स्निग्धाश्च । तेजो रूपस्पर्शवत् । वायुः स्पर्शवान्' [वैशे० सू० २।१।१–४] इति; तदयुक्तम्; रूपादिमान् वायुः स्पर्शवत्त्वाद् घटवत् । तेजोऽपि रसगन्धक्त्, रूपवत्त्वाद् गुडवत् । आपोऽपि गन्धवत्यः रसवत्त्वात् आम्फलवत् ।

किञ्च, अबादिषु गन्धादीनां साक्षादुपलब्घेश्च । पार्थिवपरमाणुसंयोगात्तदुपलब्धिरिति चेत्; नः विशेषहेत्वभावात् । नात्र विशेषहेतुरस्ति—पार्थिवपरमाणूनामेते गुणाः संसर्गात्त्व-न्यत्रो पलभ्यन्ते नत्वबादीनामिति । वयं तु ब्र्महे—तद्'गुणत्वात् तत्रोपलब्धिरिति । यदि हि संयोगादुपलब्धिः 'कल्प्यते रसाद्युपलब्धिरिप संयोगादेव कल्प्यताम् ।

नेच पृथिव्यादीनां जातिभेदोऽस्ति, पुद्गलजातिमजहतः परमाणुस्कन्धविशेषा निमित्त-वशाद्विश्वरूपतामापद्यन्त इति दर्शनात् । दृश्यते हि पृथिव्याः कारणवशाद् द्रवता, द्रवाणां चापौ करकाश्मभावेन घनभावो दृष्टः, 'पुनश्च द्रवभावः । तेजसोऽपि मषीभावः ।

वायोरिप अदृष्टा रूपादयः कथं गम्यन्त इति चेत् ? परमाणुषु तेषां रूपादीनां कथं गितः ? तत्कार्येषु दर्शनादनुमानिमिति चेत्। इहापि तत एव वेदितन्यम् ।

तेषां च स्वतस्तद्वतश्चैकत्वं पृथक्त्वं प्रत्यनेकान्तः ।५। तेषां च स्पर्शादीनां स्वतस्तद्वत- ३० श्चैकत्वपृथक्त्वं प्रत्यनेकान्तो वेदितव्यः—स्यादेकत्वं स्यात् पृथक्तविमत्यादि ।

१ -नो विशेषा- आ०, ब०, द०, मु०। २ -द्विशिष्य तान् आ०, ब०, द०, मु०। वेशे िकाः
-स०। ३ जलादिषु ४ वयं बूसहे तद्गुणः तत्रोपलब्धेरिति आ०, ब०, द०, मु०। तद्गुणत्वं
तत्रोपलब्धेरिति मू०, ता०। तद्गुणस्तत्रोपलब्धेरिति वा पाठः -अ० टि०। ५ कथ्यते आ०, ब०, द०,
मु०। ६ घनश्चद्र- आ०, मु०, द०। घनस्यचद्र- ब०। ७ वायावदृष्टाः मू०, ता०। वायोरिपवृष्टाः आ०, ब०, द०, मु०। द द्रव्यतः। ६ चक्षुरिन्द्रियमेकमिप यतः शुक्लकृष्णाद्यनेकरूपाणि जानात्यतो नानात्वोपलब्धः।

अत्रान्ये 'एकत्वं पृथक्तवं' चैकान्तेनाध्यवस्यन्तिः, तदयुक्तमः, कथम् ? यद्येकान्तेनैकत्वं स्यातः, स्पर्शनेन स्पर्शोपलब्धौ रसादीनामप्युपलब्धिः स्यात्। तद्वतोऽपि तेषामपृथक्तवे तदेव वा स्यातः, त एव वेति ? 'तदेव चेतः, लक्षणाभावाल्लक्ष्याभावः। अथ 'त एवः निरा- धारत्वात्तेषामप्यभावः। अथैकान्तेन पृथक्त्वमः, घटरूपोपलब्धौ 'पटादिरूपानुपलब्धिवत् स्पर्शोपलब्धौ रूपादीनामनुपलब्धेः 'स्पृष्टो घटोऽयम्' इति न ज्ञायेत स्पर्शाद्यनात्मकत्वात्। तस्य तद्वतोऽप्यत्यन्तपृथक्तवे उभयेषामभावः स्यात्। 'ग्रहणभेदात् स्पर्शादीनामन्यत्विमिति चेतः, नः ग्रहणाभेदेपि नानात्वोपलब्धोः। शुक्लकृष्णादिषु संख्यापरिमाणपृथक्तवसंयोगविभाग-परत्वापरत्वकर्मसत्तागुणत्वानां 'रूपिसमवायाच्चाक्षुषाणां नानात्वोपलब्धोः। स्पर्शा-रिवा लक्षणभेदान्नानात्वमिति चेतः, नः तदभेदेऽपि द्रव्यगुणकर्मणां नानात्वोपलब्धोः। स्पर्शा-रिवा व्यतिरेकेणानुपलब्धोरनानात्वमिति चेतः, नः प्रतिज्ञातिवरोधात्। यदि हचेवं स्यातः, महदादिपरिणतानां सत्त्वरजस्तमसां व्यतिरेकेणानुपलभ्यमानानामिपि प्रतिज्ञातमन्यत्वं हीयते। यदि हि तत्राप्यनन्यत्वमेव स्यातः, रिव्यक्ताव्यक्तलक्षणभेदकल्पनाऽनिधका स्यात्। तस्मात् स्यादेकत्वं स्यात्। तस्मात् स्यादेकत्वं स्यात्। तस्मात् स्यान्देकत्वं स्यात्। वस्मात् व्यान्वत्वयम् स्यान्वयक्तव्यम्। व्यायार्यक्तव्यं स्यात्। तस्मात् स्याद्वेकत्वं स्यात्। वस्यान्वत्वयम् स्यात्। तस्मात् स्यान्वेकत्वं स्यात्। वस्मात् स्यान्वयक्तव्यम् स्यार्णादेकत्वं पर्यायार्पणान्नानात्वमिति।

अत्राह-यन्मनोऽनवस्थानादिन्द्रियं न भवतीति प्रत्याख्यातं तत्किमुपयोगस्योपकारकम्, १५ उत नेति ? तदप्युपकार्येव; तेन विनेन्द्रियाणां विषयेषु स्वप्रयोजनवृत्त्यभावात् । किमस्यैषां सहकारित्वमात्रमेव प्रयोजनम्, उतान्यदपीति ? अत आह—

### श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥२१॥

श्रुतज्ञानविषयोऽर्थः श्रुतम्, स विषयोऽनिन्द्रियस्य । परिप्राप्तश्रुतज्ञानावरणक्षयोप-शमस्यात्मनः श्रुतार्थेऽनिन्द्रियालम्बनज्ञानप्रवृत्तेः । अथवा श्रुतज्ञानं श्रुतं तदनिन्द्रियस्यार्थः प्रयो-२० जनमिति यावत्, तत्पूर्वेकत्वात्तस्य इति । अयमनिन्द्रियस्येन्द्रियव्यापारनिर्मृ क्तोऽर्थः ।

श्रुतं श्रोत्रेन्द्रियस्य विषय इति चेत्; नः श्रोत्रेन्द्रियग्रहणे श्रुतस्य मितज्ञानव्यपदेशात् ।१। स्यान्मतम् – श्रुतमिनिन्द्रियस्य विषयः । कस्य तिह ? श्रोत्रेन्द्रियस्येतिः, तन्नः किं कारणम् ? श्रोत्रेन्द्रियग्रहणे श्रुतस्य मितज्ञानिमिति व्यपदेशात् । यदा हि श्रोत्रेण गृहचते तदा तन्मितज्ञान-मवग्रहादि व्याख्यातम्, तत उत्तरकालं यत्तत्पूर्वकं जीवादिपदार्थस्वरूपविषयं तत् श्रुत-२४ मिनिन्द्रियस्येत्यवसेयम् ।

उन्तानामिन्द्रियाणां प्रतिनियतविषयाणां स्वामित्वनिदेशे कर्तव्ये यतप्रथमं गृहीतं स्पर्शनं तस्य तावत्स्वामित्वावधारणार्थमाह्—

# - वनस्पत्यन्तानामेकम् ॥२२॥

अन्तशब्दस्याऽनेकार्थत्वे विवक्षातोऽवसानगितः । १। अयमन्तशब्दो ऽनेकार्थः । क्वचिद-३० वयवे, यथा वस्त्रान्तः वसनान्तः । क्वचित्सामीप्ये, यथोदकान्तं गतः—उदकसमीपे गत इति ।

१ श्रथ सांख्यमतमाशक्ष्मय ग्राचार्यः प्राह । २ वैशिषिकाः -सम्पा० । ३ द्रव्यमेव । ४ रूपादयः । ४ घटानुरूपानुप- ग्रा०, ब०, द०, मु० । ६ इन्द्रियभेदात् । ७ रूपसम- ग्रा०, ब०, द०, मु० । ६ स्वरूपम् । ६ प्रत्येकम् । पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालिदगात्ममनांसीति नव द्रव्याणि तत्रेदमिप द्रव्यम् इस्मिप द्रव्यमित लक्षणाभेदेऽपि पृथिव्यादि द्रव्यं प्रति नानात्वोपलिब्धः, एवं गुणादिष्विप योज्यम् । १० महदादि व्यक्तं कार्यमित्यर्थः, प्रधानञ्च ग्रव्यक्तं कारणमिति-सम्पा० । ११ -णात् श्रुतस्य मितज्ञान-

क्वचिदवसाने वर्तते, यथा संसारान्तं गतः—संसारावसानं गत इति । तत्रेह विवक्षातोऽवसान-गतिर्वेदितव्या । वनस्पत्यन्तानां वनस्पत्यवसानानामिति ।

सामोप्यवचने हि वायुत्रससंप्रत्ययप्रसङ्गः ।२। वनस्पत्यन्तानां वनस्पतिसमीपानामित्यर्थे गृहचमाणे वायुकायिकानां त्रसानां च संप्रत्ययः प्रसज्येत ।

अन्तराब्दस्य संबन्धिराब्दत्वादादिसंप्रत्ययः ।३। अयमन्तराब्दः संबन्धिराब्दत्वात् कांश्चित् पूर्वानपेक्ष्य वर्तते, ततोऽर्थादादिसंप्रत्ययो भवति । तस्मादयमर्थो गम्यते—पृथिव्यादीनां वनस्पत्यनतानामेकमिन्द्रियमिति । अत्राह—

अविशिष्टेकेन्द्रियप्रसङ्गोऽविशेषात् । ४। पृथिव्यादीनां वनस्पत्यन्तानां स्पर्शनादिषु अविशिष्टेमकमिन्द्रियं प्राप्नोति । कुतः ? अविशेषात् । न हि किश्चिद्विशेषोऽस्ति 'अनेनैवैकेन भवितव्यम्' इति । संख्यावाची हचयमेकशब्दः ।

न वा; प्राथम्यवचने स्पर्शनसंप्रत्ययात् ।५। न वैष दोषः । किं कारणम् ? प्राथम्य-वचने स्पर्शनसंप्रत्ययात् । अयमेकशब्दः प्राथम्यवचनः, सूत्रपाठे च प्राथम्यमाश्रितम्, ततः स्पर्शनस्य संप्रत्ययो भवति । अस्ति च लोके प्राथम्यवचनः, एको गोत्रे-प्रथमो गोत्र इति ।

तस्योत्पत्तिकारणमुच्यते—वीर्यान्तरायस्पर्शनेन्द्रियावरणक्षयोपशमे शेषेन्द्रियसर्वघाति-स्पर्धकोदये च शरीराङ्गोपाङ्गलाभोपष्टम्भे एकेन्द्रियजातिनामोदयवशवर्तितायां च सत्यां १५ स्पर्शनमेकिमिन्द्रियमाविर्भवति ।

इतरेषामिन्द्रियाणां स्वामित्वप्रदर्शनार्थमाह-

### कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि ॥२३॥

एकैकमिति वीप्सानिर्देशः ।१। एकैकमितिशब्दो वीप्सायां द्रष्टव्यः ।

बहुत्विनिर्देशः सर्वेन्द्रियापेक्षः ।२। सर्वाणीन्द्रियाण्यपेक्ष्य बहुत्विनिर्देशः कृतः । एकैकं २० वृद्धमेषां तानीमान्येकैकवृद्धानीति । तत्र किं पूर्वमुत्तरम्' इति सन्देहः ?

असन्दिग्धं 'स्पर्शनमेकैकेन वृद्धिमित्यादिविशेषणात्। ३। 'स्पर्शनम्' इत्यनुवर्तते, तदारभ्यै-कैकेन' वृद्धिमित्यादि विशेषणात् नास्ति सन्देहः । तत्कथम् ?

वाक्यान्तरोपप्लवात् ।४। अस्मान्तिबन्धनस्थानाद्वाक्यात् वाक्यान्तराण्युपप्लवन्ते । यथा- अक्षः इत्येतस्मात् अक्षो भक्ष्यताम्, अक्षो भज्यताम्, अक्षो दीव्यताम् इति इवाक्यान्तरोपप्लवः क्रियते, एविमहापि 'स्पर्शनं रसनवृद्धं क्रम्यादीनाम्, स्पर्शनरसने घ्राणवृद्धे पिपीलिकादीनाम्, स्पर्शनरसनघृाणानि चक्षुर्वृद्धानि भूमरादीनाम्, तानि श्रोत्रवृद्धानि मनुष्या-दीनाम् इति वाक्यान्तराण्युपप्लवन्ते ।

आदिशब्दः प्रकारे व्यवस्थायां वा । ५। अयमादिशब्दः प्रकारे व्यवस्थायां वा वेदितव्यः । यदागमो नापेक्षितस्तदा प्रकारे कृमिप्रकाराः कृम्यादय इति । यदा त्वागमोऽपेक्ष्यते तदा ३० व्यवस्थायाम्, आगमे हि ते 'व्यवस्थिता इति ।

तेषां निष्पत्तिः स्पर्शनोत्पत्त्या व्याख्याता उत्तरोत्तरसर्वधातिसपर्धकोदयेन।

१ - शब्दः का - श्रव, मूव, भाव। २ - षु चावि - ग्राव, बव, दव, मुव, ताव। रूव तान्येके - ग्राव, बव, दव, मुव, ताव। ४ स्पर्शनमेकेन श्रव, मूव। ४ - रभ्येकेन श्रव, मूव, ताव। ६ विभीतकः। ७ ग्रत्र चूते। हवा वेदितदयः ग्राव, बव, दव, मुव। ६ कृमिपिपीलिकादीनां कमेण वृद्धानि इत्यर्थः।

एवमेतेषु संसारिषु द्विभेदेषु इन्द्रियभेदात् पञ्चिविधेषु ये पञ्चेन्द्रियास्त द्भेदस्यानुक्तस्य प्रतिपत्त्यर्थमाह-

#### सैज्ञिनः समनस्काः ॥ २४ ॥

मनो व्याख्यातम्, सह तेन ये वर्तन्ते ते संज्ञिन । अत्र चोद्यते-

र समनस्कविशेषणमनर्थकं संज्ञिशब्देन गतत्वात्। १। संज्ञिन इत्यनेनैव विशेषणेन गतत्वात् 'समनस्काः' इति विशेषणमनर्थकम् । कथमिति चेत् ? उच्यते—

हिताहितप्राप्तिपरिहारयोगुंणदोषविचारणात्मिका संज्ञा।२। 'इदं हितमिदमहितम्, अस्य प्राप्तौ परिहारे चायं गुणोऽयं दोषः' इति च विचारणात्मिका संज्ञेत्युच्यते ।

**ब्रीहचादिपाठादिनि सिद्धेः'।३।** तस्मात् संज्ञाशब्दाद् ब्रीहचादिपाठादिनि सति 'संज्ञिनः' १० इति सिध्यति ।

न वा शब्दार्थव्यभिचारात् । ४। न वैष दोषः । कि कारणम् ? शब्दार्थव्यभिचारात् । संज्ञा शब्दार्थं हि व्यभिचरति । तत्र को दोषः ?

संज्ञा नाम इति चेत्; निवत्यभावः ।५। यदि संज्ञा किविनिमेत्युच्यते; सा सर्वेपां प्राणिनां प्रतिनियता अस्तीत्यसंज्ञिनामभावात् निवत्यभावः स्यात् ।

१५ संज्ञानं संज्ञा ज्ञानमिति चेत्; तुल्यः ।६। कः ? निवत्यभावः ? सर्वेषां प्राणिनां ज्ञाना-त्मकत्वात् ।

आहारादिसंज्ञेति चत्ः नः अनिष्टत्वात् ।७। स्यादेतत्—आहार-भय-मैथुन-परिग्रहिवपया संज्ञेति ? तन्नः किं कारणम् ? अनिष्टत्वात् । सर्वे हि संसारिण आहार-भय-मैथुन-परिग्रह-संज्ञासिन्नधानात् संर्ज्ञिनः स्युः । अनिष्टं चैतत् । तस्मात् समनस्का इति विशेषणमर्थवत् । 'एवं २० च कृत्वा गर्भाण्ड-मूर्च्छित-सुषुप्ताद्यवस्थासु हिताहितपरीक्षाभावेऽपि मनःसन्निधानात् संज्ञित्व-मपपन्नं भवति ।

यद्यस्य संसारिणो हिताहितप्राप्तिनिवृत्तिहेतुः परिस्पन्दो भनस्करणसन्निधाने सित भवति, अथाभिनवशरीरं प्रत्यागूर्णस्य विशीर्णपूर्वमूर्तेरात्मनो निर्मनस्कस्य यत्कर्म तत्कुतः इति ? अत्रोच्यते—

### विग्रहतौ कर्मयोगः॥ २५॥

अथवा, यदि 'संप्रधार्यं समनस्काः प्राणिनः कियाः प्रारभन्ते १ºभिन्नदेहस्याऽसित मनिस उपपादक्षेत्रं<sup>११</sup> प्रत्याभिमुख्येन या प्रवृत्तिविग्रहार्था सा कुतो भवति ? अत आह 'विग्रहगतौ कर्मयोगः' इति ।

विग्रहो देहस्तदर्था गर्तिविग्रहगितः ।१। औदारिकादिशरीरनामोदयात् तन्निर्वृत्तिसम-३० र्थान् विविधान्<sup>१२</sup> पुद्गलान् गृह्णाति, विगृहचते वासौ संसारिणेति विग्रहो देहः, विग्रहाय

१ - सिद्धिः स्रा॰, ब॰, द॰, मु॰, ता॰। २ - रात् संज्ञा - स्रा॰, ब॰, द॰, मु॰। ३ - शब्दार्थो हि मु॰, मू॰। ४ तथा सित। ४ - रूढित्विम - स्रा॰, ब॰, द॰, मु॰। ६ प्रयोजनान्तरमप्याह एविमित्यादिना। ७ मनःकारण मु॰। ६ व्यापारः। ६ विचार्य। १० शरीररहितस्य। ११ उत्पत्ति- क्षेत्रम्। १२ - न् गू- स्रा॰, ब॰, द॰, मु॰।

२४

गतिर्विग्रहगितः । नन् विकृतिप्रकृत्यभिसंबन्धे सित 'तादर्थ्ये वृत्तिः, इह विकृतिप्रकृत्यभि-संबन्धाभावाद् वृत्तिर्ने प्राप्नोतिः नैष दोषः, अश्वधासादिवद् वृत्तिर्वेदितव्या, तादर्थ्ये तु चतुथ्यी वाक्ये प्रदर्शते ।

विरुद्धो प्रहो विप्रहो व्याघात इति वा ।२। अथवा विरुद्धो प्रहो विप्रहो व्याघातः नोकर्मपुद्गलादाननिरोध इत्यर्थः । विग्रहोण गतिर्विग्रहगितः । आदाननिरोधेन गतिरित्यर्थः ।

कर्मेति सर्वशरीरप्ररोहणसमर्थं कार्मणम् ।३। सर्वाणि शरीराणि यतः 'प्ररोहन्ति तत् बीजभूतं कार्मणं शरीरं कर्मेत्यच्यते ।

योग आत्मप्रदेशपरिस्पन्दः ।४। कायादिवर्गणा निमित्त आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो योग इत्या-ख्यायते ।

कर्मनिमित्तो योगः कर्मयोगः । तस्यां विग्रहगतौ कार्मणशरीरकृतो योगो भवति 'यत्कृतं १० कर्मादानम्, 'यदुपपादिता चाऽमनस्कस्यापि विग्रहार्था गतिः ।

अथाकाशप्रदेशेषु परमाणुप्रतिष्ठासंबन्धेनोपचरितेष्वाधेया जीवपुद्गला देशान्तरप्राप्ति प्रत्यभिमुखा कि निराकृतप्रदेशकनां 'ब्रज्यामभिनिर्वर्तयन्ति, उताकान्तप्रदेशकमामिति विचारे सित तिन्नधरिणार्थमाह—

#### अनुश्रेणि गतिः ॥२६॥

आकाशप्रदेशपङ्कतः श्रेणः ।१। लोकमध्यादारभ्योर्ध्वमधस्तिर्यक्कमाकाशप्रेदशानां कमसन्निविष्टानां पङ्कतः श्रेणिरित्यच्यते ।

अनोरानुपूर्व्ये वृत्तिः ।२। अनुशब्दस्यानुपूर्व्ये वृत्तिर्भविति, श्रेणेरानुपूर्व्येण अनुश्रेणि इति । जीवाधिकारात् पुद्गलासंद्रत्यय इति चेत्; नः गितप्रहणात् ।३। स्यादेतत्—जीवाधिकारात् पुद्गलानामनुश्रेणिगितसप्रत्ययो न भवतीतिः; तन्नः किं कारणम् ? गितप्रहणात् । यदि हि जीवस्यैव गितिरहेष्टा स्याद् गत्यिधकारे पुनर्गतिग्रहणमनर्थकं स्यात्, ततो ज्ञायते सर्वेषां गितमतां गितर्गृह्वते ।

क्रियान्तरिनवृत्त्यर्थं गतिग्रहणिमिति चेत्, नः, अवस्थानाद्यसंभवात् ।४। स्यान्मतम् –गति-ग्रहणं क्रियान्तरिनवृत्त्यर्थं गतिरेव नान्या क्रियेति ? तन्नः; किं कारणम् ? अवस्थानाद्य-संभवात् । न विग्रहगतिमापन्नस्य जन्तोरवस्थानशयनासनादयः ११ क्रियाः संभवन्ति ।

उत्तरसूत्रे जीवग्रहणाच्च ।५। 'अविग्रहा जीवस्य' इत्युत्तरत्र जीवग्रहणाच्च मन्यामहे इहोभयगतिराश्चितेति ।

विश्रेणिगितदर्शनान्नियमायुक्तिरिति चेत्; नः, कालदेशनियमात् ।६। स्यादेतत् – विश्रेणि-गितरिपि दृश्यते चकादीनां ज्योतिषां च मे रेप्रदक्षिणगतीनां माण्डलिकवायूनां विद्याधराणां च मेर्वीदिप्रदक्षिणकाले, ततोऽनुश्रेणि गितरिति नियमो नोपपद्यते; तन्नः, किं कारणम् ? कालदेश-

१ कुण्डलाय हिर्ण्यमित्यादिवत् प्रकृतिः परिणामि द्रव्यम् । चतुर्थी प्रकृतिः स्वार्थादिभिरिति समासः— ता० दि० । २ ग्रश्वार्थो घासः इति । —थ्यं च — ग्रा०, व०, द०, मु०, ता० । ३ —तः पु — ग्रा०, व०, द०, मु०, मू० । ४ प्रारोह— श्र० । ५ ग्रकर्मकर्मनोकर्मजातिभदेषु वर्गणा । ६ पूर्वपातिनका-पेक्षया ग्रयमभिप्रायः । ७ उत्तरपातिनकापेक्षया । ६ गमनम् । ६ विग्रहगतावित्यत्र । १० —ते कि न्या०, व०, द०, मु० । ११ —स्थानशयनादयः ग्रा०, व०, द०, मु०, ता० ।

नियमात् । कालनियमस्तावज्जीवानां मरणकाले भवान्तरसंक्रमे, मुक्तानां चोर्ध्वगमनकाले अनुश्रेण्येव गितः । देशनियमोऽपि या ऊर्ध्वलोकादधोगितरधोलोकाच्चोर्ध्व गितिस्तर्यग्लोका - द्वा अधोगितरूध्वां वा [सा] अत्रानुश्रेण्येव । पुद्गलानामिप च या लोकान्तप्रापणी सा नियमा-दनुश्रेणिगितः । या त्वन्या सा भजनीया । ततो भ्रमणरेचनादिगितः सिद्धा ।

पूर्वभावप्रज्ञापकनयावभासितं व्यवहारमन्तर्नीय रूढिवशाद्वा विनिर्मु क्तकर्मवन्धनस्यापि

जीवत्वमवधृत्येदमुपादिक्षत्—

#### अविग्रहा जीवस्य ॥२७॥

विग्रहो व्याघातः कौटिल्यमित्यनर्थान्तरम्, स यस्यां न विद्यते असावविग्रहा गितः। कस्य ? जीवस्य । कीदृशस्य ? मुक्तस्य । कथं गम्यते मुक्तस्य ति ?

。 उत्तरत्र संसारिग्रहणादिह मुक्तगितः ।१। उत्तरसूत्रे संसारिग्रहणादिह मुक्तगितिविज्ञा-यते । किमर्थमिदमुच्यते ? ननु श्रेण्यन्तर संक्रमो विग्रहः तस्याभावः अनुश्रेणिः इत्यनेनैव सिद्धः "नार्थोऽनेन ? इदं प्रयोजनम् – पूर्वसूत्रे जीवपुद्गलानां क्वचिद्विश्रेणिरिप गितर्भवतीत्ये-तस्य ज्ञापनार्थम् । ननु तत्रैवोक्तं कालदेशनियमादनुश्रेणिर्भवित न सर्वत्रेति; नः अतस्तित्सिद्धेः।

यद्यसङ्गस्यात्मनोऽप्रतिवन्धेन गतिरालोकान्तादवधृतकाला प्रतिज्ञायते 'सदेहस्य पुनर्गतिः १५ किं प्रतिबन्धिन्युत मुक्तात्मवत्' इति परिप्रक्ने सतीदमुच्यते—

### विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुभ्यः॥ २८॥

कालपरिच्छेदार्भं प्राक् चतुभ्यं इति वचनम् ।१। समयो वक्ष्यते । चतुभ्यः समयेभ्यः प्राक् ्विग्रहवती गतिर्भवतीति कालपरिच्छेदार्थं प्राक् चतुभ्यं इत्युच्यते । ऊर्ध्वं कस्मान्नेति चेत् ? विग्रहिनिमत्ताभावात् । सर्वोत्कृष्टिविग्रहिनिमित्तिनिष्कुटक्षेत्रे उतिपत्सुः प्राणी निष्कुटक्षेत्रानु-पूर्व्यर्जु श्रेण्यभावात् इषुगत्यभावे निष्कुटक्षेत्रप्रापणिनिमित्तां 'विविग्रहां गतिमारभते नोर्ध्वं तथाविधोपपादक्षेत्राभावात्, तेनैव च कालेनोपपादक्षेत्रप्राप्तः षष्टिकाद्यात्मलाभवत् । यथा षष्टिकादीनां वीहीणां परिच्छिन्नकालाविधः परिपाको न न्यूनेन नाभ्यधिकेन, इह तथाज्तर- अभवेऽपि कालिनयमो वेदित्तव्यः ।

चशब्दः समुच्चयार्थः ।२। विग्रहवती च अविग्रहा चेति समुच्चयार्थः चशब्दः । उपपाद-२५ क्षेत्रं प्रति ऋज्वी गतिरविग्रहा, कुटिला विग्रहवती ।

आङ्ग्रहणं लघ्वर्थमिति चेत्; नः अभिविधिप्रसङ्गात् ।३। स्यादेतत्—आङ्ग्रहणं कर्तव्यं लघ्वर्थमितिः; तन्नः किं कारणम् ? अभिविधिप्रसङ्गात् । तेन चतुर्थसमयमभिव्याप्य विग्रहः भित्रवर्तत, स चानिष्टः ।

१ -पि चोर्ध्व - ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ -काच्चोधोगितिरूध्वंवानु - ग्रा०, ब०, द०, मु०। ३ ऋजुगितिरिति यावत्।४ -ते उ- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ४ -त्तरसंग्रहो वि- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ -णिगितिरित्य - ग्रा०, ब०, द०, मु०। ७ प्रयोजनम्। ६ सूत्रेण। ६ इति चेत्, ग्रस्मात् सूत्रात्। १० कृटिला। ११ लोकान्तकोणप्रदेशे इत्यर्थः। १२ गोमूत्रिकामित्यर्थः। १३ -भवेका - ग्रा०, ब०, द०, मु०। -त्तरभावेऽपिका - मू०, ता०। देहाद् देहान्तरस्वीकारमध्यसमये। १४ -र्थः च - ग्रा०, ब०, द०, मु०। १५ प्रवर्तते ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०।

30

उभयसंभवे व्याख्यानात् मर्यादासंप्रत्यय इति चेत्; नः प्रतिपत्तेगौरवात् ।४। स्यान्मतम्— मर्यादाभिविध्योराङ, तत्र व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिरिति मर्यादासंप्रत्यय इत्याङयपि सिति न दोष इति; तन्नः किं कारणम् ? प्रतिपत्तेगौ रवात् । एवं सित प्रतिपत्तेगौ रवं स्यात्, तस्मा-द्विस्पष्टार्थं प्राग्यहणं कियते ।

आसां चतसृणां गतीनामार्षोक्ताः संज्ञाः—इषुगितः, पाणिमुक्ता, लाङ्गिलिका, गोमूत्रिका चेति । तत्राविग्रहा प्राथमिकी, शेषा विग्रहवत्यः । इषुगितिरवेषुगितः । क उपमार्थः ? यथेषोर्गितरालक्ष्यदेशाद् ऋज्वी तथा संसारिणां सिद्धचतां च जीवानां ऋज्वी गितरैकसमियिकी । पाणिमुक्तेव पाणिमुक्ता । क उपमार्थः ? यथा पाणिना तिर्यक् प्रक्षिप्तस्य द्रव्यस्य गितरेक-विग्रहा तथा संसारिणामेकविग्रहा गितः पाणिमुक्ता द्वैसमियिकी । लाङ्गलमिव लाङ्गलिका । क उपमार्थः ? यथा लाणिमुक्ता द्वैतिग्रहा गितर्लाङ्गलिका । क उपमार्थः ? यथा लाङ्गलं द्विविग्रहा गितर्लाङ्गलिका । गोमूत्रिकेव गोमूत्रिका । क उपमार्थः ? यथा गोमूत्रिका बहुवका तथा त्रिविग्रहा गितर्गोमूत्रिका चातुःसमियिकी ।

यद्यमुष्या विग्रहवत्याः क्रियायाश्चातुःसमयिक्यवस्था <sup>ग</sup>निश्चीयते परित्यक्तव्याबाधा पुनर्गतिः कियत्काला भवतीति ? अत आह—

#### एकसमयाऽविग्रहा ॥२६॥

अधिकृतगितसामानाधिकरण्यात् स्त्रोलिङगिनिर्देशः ।१। गितरिधिकृता, तत्सामानाधिकर-ण्यादत्र स्त्रीलिङ्गिनिर्देशो द्रष्टव्यः । एकः समयोऽस्या एकसमया, न विद्यते विग्रहोऽस्या अवि-ग्रहोति । गितमतां हि जीवपुद्गलानामव्याघातेनैकसमियिकी गितरालोकान्तादपीति ।

आत्मनोऽिक्रयावत्त्वसिद्धेरयुक्तिमिति चेत्; नः िक्रयापिरणामहेतुसद्भावाल्लोष्टवत् ।२। स्यादेतत्—सर्वगतत्वािक्षिक्रयस्यात्मनः िक्रयावत्त्वं नास्ति, ततो गितकल्पनमयुक्तिमिति १ तन्नः; २० िकं कारणम् १ िक्रयापिरणामहेतुसद्भावात् । कथम् १ लोष्टवत् । यथा लोष्टः स्वयं िक्रयापिरणामित्वाद् बाह्चाभ्यन्तरकारणापेक्षो देशान्तरप्राप्तिसमर्था िक्रयामारभमाणो दृष्टः, तथा आत्मा कर्मवशाच्छरीरपरिणामानुविधायी तद्विधेयां िक्रयामास्कन्दित, तदभावे च प्रदीपिरिखावात् स्वाभाविकीिमिति नास्ति दोषः ।

सर्वगतत्वे तु संसाराभावः ।३। यदि च सर्वगत आत्मा स्यात् कियाभावात् संसाराभावः २५ स्यात् ।

बन्धसन्तिति प्रत्यनादौ कर्मोपचयवृत्तिसंबन्धेन चादिमित पञ्चिवधेऽपि द्रव्यक्षेत्रकाल-भवभावे संसारे मिथ्यादर्शनादिप्रत्ययसिन्नधाने च सत्युपयोगात्मकोऽयमात्मा सातत्येन कर्मा-ण्यादधानो विग्रहगतावप्याहारकः प्रसक्तस्तृतो नियमार्थमिदमुच्यते—

#### एकं द्वौ त्रीन्वाऽनाहारक: ॥३०॥

समयसंप्रत्ययः प्रत्यासत्तेः ।१। 'एकसमयाऽविग्रहा' इत्यत्र समयशब्द उक्तस्तेनेह प्रत्यासत्ते-रिभसंबन्धो वेदितव्यः -एकं समयं द्वौ समयौ त्रीन् समयान् इति । ननु च तत्र समयशब्द उप-सर्जनीभूतः कथिमहाभिसंबध्यते ? अन्यस्यासंभवात् सामर्थ्यात् संबन्धो द्रष्टव्यः ।

१ वकरहिता। २ - लिकी त्रै- ता०, ४०, मू०, द०। ३ निष्ठियते ४०, मू०। ४ - भावे मि-स्रा०, ब०, द०, मू०। ५ स्रन्यपदार्थंत्वातु।

| २।३१

वा शब्दो विकल्पार्थः । २। वाशब्दोऽत्र विकल्पार्थो ज्ञेयः । विकल्पश्च यथेच्छातिसर्गः, एकं वा द्वौ वा त्रीन्वेति ।

सप्तमीप्रसङ्ग इति चेत्; नः अत्यन्तसंयोगस्य विवक्षितत्वात् ।३। स्यादेतत्—आहरण-ि क्रियाया अधिकरणं काल इति सप्तमी प्राप्नोतीतिः; तन्नः किं कारणम् ? अत्यन्तसंयोगस्य ४ विवक्षितत्वात् । अत्यन्तसंयोगे हि तदपवादात् द्वितीया विधीयते ।

त्रयाणां शरीराणां षण्णां पर्याप्तीनां योग्यपुद्गलग्रहणमाहारः ।४। तैजसकार्मणशरीरे हि आसंसारान्तान्नित्यमुपचीयमानस्वयोग्यपुद्गलें अतः शेवाणां त्रयाणां शरीराणामौदारिक-वैक्रियिकाहारकाणामाहाराद्यभिलाषकारणानां षण्णां भ्याप्तीनां योग्यपुद्गलग्रहणमाहार इत्युच्यते ।

विग्रहगतावसंभवादाहारकशरीरिनवृतिः ।५। ऋद्विप्राप्तानामृषीणामाहारकशरीरमावि-

भवति इति विग्रहगतौ तस्यासंभवान्निवृत्तिः ।

शेषाहाराभावो व्याघातात् ।६। विग्रहगतौ शेषस्याहारस्याभावः । कृतः ? व्याघातात् । अष्टिविधकर्मपुद्गलसूक्ष्मपरिणतोपचितमूर्ति कार्मणशरीरवशात् प्रावृट्कालपरिणतजलधरनिर्गतसिललग्रहणसमर्थनिक्षिप्ततप्तायससायकवत् पूर्वदेहनिवृत्तिसमुद्धात दुःखोष्णत्वाद् व्रजश्न१५ प्याहारकः, वक्रगतिवशादेकं द्वौ त्रीन्वा समयाननाहारको भवति । तत्रैकसमयिक्यामिषुगतौ उक्तमाहारमनुभवन्नेव गच्छति । पाणिमुक्तायामेकविग्रहायां द्विसमयायां प्रथमे समयेऽनाहारकः । लाङ्गलिकायां द्विविग्रहायां त्रिसमयायां प्रथमद्वितीययोः समययोरनाहारकस्तृतीये आहारकः । गोमूत्रिकायां त्रिविग्रहायां चतुःसमयायां चतुर्थसमये आहारकः इतरेष्वनाहारकः ।

तस्य खलु संसारिणः शुभाशुभफलप्रदकार्मणशरीरानुगृहीतिक्रियाविशेषस्य अनुश्रेण्या-२० स्कन्दतः पूर्वोपात्तानुभवनं प्रति कर्मभिरापूर्यमाणस्य अविग्रहविग्रहवद्गमनद्वयाक्षिप्त'-देशान्तरस्य अभिनवमूर्त्यन्तरिनवृं तिप्रकारप्रतिपादनार्थमिदमाह—

### सम्मूच्छनगर्भोपपादा जन्म ॥३१॥

समन्ततो मूर्च्छनं सम्मूर्च्छनम् । १। त्रिषु लोकेषूर्ध्वमधस्तिर्यक् च देहस्य समन्ततो मूर्च्छनं सम्मूर्च्छनम्-अवयवप्रकल्पनम् ।

२५ शुक्रशोणितगरणाद् गर्भः ।२। यत्र शुक्रशोणितयोः १० स्त्रिया उदरमुपगतयोर्गरणं मिश्रणं भवति स गर्भः ।

<sup>२१</sup>मात्रोपयुक्ताहारात्मसात्करणाद्वा ।३। अथवा, <sup>११</sup>मात्रोपयुक्तस्याहारस्यात्मसात्कर-णाद् गरणाद् गर्भः ।

उपेत्य पद्यतेऽस्मिन्नित्युपपादः ।४। \* "हलः" [जैनेन्द्र ० २।३।१०२] इत्यधिकरणसाधनो ३० घडः। <sup>१९</sup>देवनारकोत्पत्तिस्थानविशेषस्य संज्ञेति । एते त्रयः संसारिणां जीवानां जन्मप्रकाराः ।

१ —थों ज्ञेयः वि — ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ —दा द्वि — ग्रा०, ब०, मु०, मू०। कालादनोव्यिष्तिविति सूत्रेण ग्रधिकरणं बाधित्वा द्वितीया। कर्मादानस्य नैरन्तर्यसद्भावात्, मासमधीते कोशं स्विपिति
इत्यादिवत्। ३ बसः। द्वितीयाद्विवचनान्तम् – सम्पा०। ४ ग्रतः कारणात् ते वर्जयित्वा । ५ ग्राहारशरीरेनिद्योच्छ्वासभाषामनसाम्। ६ कवलाद्याहारस्य। ७ —ित्तः का — श्र०। ६ दुःखोष्मत्वा — मु०।
६ स्वीकृत । १० —तयोगर — ग्रा०, ब०, द०, मु०। ११ मात्रोपभुक्ता — ग्र०, ब०, मु०। १२ सर्वेषां
जोवानामुपपादप्रसङ्गे रूढिशब्दोऽयं न तु व्युत्पत्तिक्रियापेक्षः इत्याह देवेत्यादि । ।

Ź٥

२५

सम्मूच्छंनग्रहणमादौ अतिस्थूलत्वात् ।५। सम्मूच्छंनजं हि शारीरमितस्थूलम्, अतोऽस्य ग्रहणमादौ कियते । ननु गर्भजशरीरमिप वैक्रियिकशरीरादितस्थूलं तयोः कस्यादौ वचनं न्याय्यमिति ? उच्यते—

अल्पकालजीवित्वात् 'सम्मूच्र्छनम् ।६। 'गर्भजौपपादिकजीवेभ्यः समूच्र्छनजाः प्राणिनोऽ-ल्पकालजीविनस्ततः सम्मूच्र्छनस्यादौ न्याय्यम् । किञ्च,

'तत्कार्यकारणप्रत्यक्षत्वात् ।७। गर्भोपपादजन्मनोः कार्यकारणे अप्रत्यक्षे, यत्पुनः सम्मूर्च्छन-जन्मनः कारणं मांसादि तत्कार्यः च शरीरं तदुभयं लोके प्रत्यक्षम्, ततश्चास्यादौ ग्रहणं क्रियते ।

तदनन्तरं गर्भग्रहणं कालप्रकर्षनिष्पत्तेः ।८। गर्भजन्म हि 'सम्मूच्छनजन्मनः कालप्रकर्षेण निष्पद्यते, ततस्तदनन्तरं तस्य ग्रहणं न्याय्यम् ।

उपपादग्रहणमन्ते दीर्घजीवित्वात् । ९। सम्मूच्छ्वनजेभ्यो गर्भजेभ्यक्चौपपादिका दीर्घ- १० जीविन इत्यन्ते ग्रहणं क्रियते । आह्म किं कृतोऽयं जन्मविकल्प इति ? उच्यते—

अध्यवसायविशेषात् कर्मभेदे तत्कृतो जन्मविकल्यः ।१०। अध्यवसायः परिणामः सो-ऽसंख्येयलोकविकल्यः, तद्भेदात्तत्कार्यकर्मबन्धविकल्पस्ततस्तत्कलं जन्मविकारो वेदितव्यः। कारणानुरूपं हि लोके दृश्यते कार्यम्। शुभाशुभलक्षणं च कर्म तद्रूपमेव जन्म प्रादुर्भावयति।

प्रकारभेदाज्जन्मभेद इति चेत्; नः तिद्वषयसामान्योपादानात् ।११। स्यादेतत्—प्रकारा बहवः तत्सामानाधिकरण्याज्जन्मनोऽपि बहुत्वं प्राप्नोति, यथा 'जीवादयः पदार्थाः' इतिः तत्रः, किं कारणम् ? तिद्विषयसामान्योपादानात् । तत्प्रकारिवषयमिहं सामान्यं "जन्म-शब्देनोपादीयते, तत एकत्वनिर्देशः, यथा जीवादयस्तत्त्वमिति ।

अथाधिकृतस्य संसारिविषयोप भोगोपलब्ध्यधिष्ठानप्रवणस्य जन्मनो योनिविकल्पो वक्तव्य इति ? अत आह—

# सचित्तशीतसंवृताः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः ॥३२॥

आत्मनः परिणामविशेषिश्चसम् ।१। आत्मनश्चैतन्य परिणामविशेषश्चित्तं तेन सह वर्तन्त इति सचित्ताः।

शीत इति स्पर्शविशेषः ।२। शीत इत्यनेन स्पर्शविशेषो गृहचते । शुक्लादिवदुभय<sup>१०</sup>वचन-त्वात्तद्युक्तं द्रव्यमप्याह ।

संवृतो दुरुपलक्षः।३। सम्यग्वृतः संवृत इति दुरुपलक्षः प्रदेश उच्यते ।

सेतराः सप्रतिपक्षाः।४। सह इतरैः सेतराः सप्रतिपक्षा इत्यर्थः । के पुनरितरे ? अचि-त्तोष्णविवृताः ।

मिश्रग्रहणमुभयात्मकसंग्रहार्थम् ।५। मिश्रग्रहणं कियते उभयात्मकसंग्रहार्थं सचित्ता-चित्तशीतोष्णसंवृतविवृता इति ।

चराब्दः प्रत्येकसमुच्चयार्थः ।६। मिश्रारचेति च शब्दः कियते प्रत्येकसमुच्चयार्थः । <sup>१९</sup>इतरथा हि पूर्वोक्तानामेव विशेषणं स्यात् । तेन सचित्त-शीत-संवृताः सेतरा यदा मिश्रास्तदा

१ महामत्स्यादेः । २ सम्मूच्छंनमिति नास्ति भा० १।३ गर्भोपपादि आ०, ब०, द०, मु०, ता० । ४ तत्कारणकार्यप्र अ०। ५ सकाशात् । ६ भेदः । ७ सम्मूच्छंनजन्मत्यादि । ८ -भोगल- आ०, ब०, द०, ता०, मु०। ६ चैतन्यस्यपरि आ०, ब०, द०, मु०। १० गुणगुणि। ११ अत्राचार्याभिप्रायानभिज्ञः कश्चित्तटस्य आह । १२ चशब्दाभावे ।

योनयो भवन्तीत्ययमर्थो 'लभ्यते । चशब्दे पुनः सचित्तादयः प्रत्येकं च योनयो भवन्ति मिश्राश्चेत्ययमर्थो लब्धः ।

न वा अन्तरेणापि तत्प्रतीतेः ।७। <sup>१</sup>न वैतत् प्रयोजनमस्ति । कुतः ? अन्तरेणापि तत्प्रतीतेः । अन्तरेणापि हि चशब्दं समुच्चयार्थः प्रतीयते यथा \*"पृथिव्यापस्तेजो वायुः"

१ [तत्त्वोप० पृ० १] इति । ननु चोक्तम्—इतरथा हि पूर्वोक्तानामेव विशेषणं स्यादितिः नैष
 दोषः विशेषणस्य समुच्चयस्य च संभवे समुच्चय इति व्याख्यायते ।

इतरयोनिभेदसमुच्चयार्थस्तु ।८। सूत्रेऽनुक्तानां योनिभेदानां समुच्चयार्थस्तर्हि चशब्दः। के पुनस्ते ? उत्तरत्र वक्ष्यन्ते ।

एकशो ग्रहणं क्रमिश्रप्रतिपत्त्यर्थम् ।९। एकैकः एकश इति वीप्सायां शस्, तस्य ग्रहणं १० क्रमिश्रप्रतिपत्त्यर्थम् । यथैवं विज्ञायेत सचित्तश्चाऽचित्तश्च शीतश्चोष्णश्च संवृतश्च विवृत-श्चेति । मैवं विज्ञायि सचित्तशीतश्चेत्यादि ।

तद्ग्रहणं प्रकृतापेक्षम् । १०। तद्ग्रहणं कियते प्रकृतापेक्षार्थम् । तेषां योनयस्तद्योनयः । केषाम् ? सम्मूच्छंनादीनामिति । यूयत इति योनिः ।

'सिचतादिद्वन्द्वे पुंबद्भावाभावो भिन्नार्थत्वात्।११। योनिशब्दोऽयं स्त्रीलिङ्गस्तदपेक्षाः १४ सिचतादयः शब्दाः स्त्रीलिङ्गाः, तेषां द्वन्द्वे पुंबद्भावो न प्राप्नोति-सिचत्ताश्च शीताश्च संवृताश्च सिचत्तशीतसंवृता इति। कुतः ? भिन्नार्थत्वात्। एकाश्चये हि पुंबद्भाव उक्तः ।

न वाः योनिशब्दस्योभयिलिङ्गत्वात् ।१२। न वैष दोषः । कि कारणम् ? उभयिलिङ्ग-त्वाद्योनिशब्दस्य । इह पुल्लिङ्गो वेदितव्यः ।

योनिजन्मनोरिवशेष इति चेत्; तः आधाराधेयभेदाद्विशेषोपपत्तेः।१३। स्यान्मतम् –योनि-२० जन्मनोरिवशेषः, यत् आत्मैव देवादिजन्मपर्यायादौपपादिक इत्युच्यते, सैव च योनिरितिः; तन्नः किं कारणम् ? आधाराधेयविशेषोपपत्तेः । आधारो हि यौनिराधेयं जन्म, यतः सिचत्ता-दियोन्यधिष्ठान आत्मा सम्मूच्छेनादिजन्मना शरीराहारेन्द्रियादियोग्यान् पुद्गलानादत्ते ।

सचित्तग्रहणमादौ चेतनात्मकत्वात् । १४। सचित्तग्रहणमादौ कियते । कुतः ? चेतनात्म-कत्वात् । चेतनात्मको लोके हचर्थः प्रधानम् ।

२५ तदनन्तरं शीताभिधानं तदाप्यायनहेतुत्वात् ।१५। तदनन्तरं शीताभिधानं कियते।
कुतः ? तदांप्यायनहेतुत्वात् । सचेतनस्य हचर्थस्य शीतमाप्यायनकारणं भवति ।

अन्ते संवृतग्रहणं गुप्तरूपत्वात् । १६। अन्ते संवृतग्रहणं क्रियते । कुतः ? गुप्तरूपत्वात् । गुप्तरूपं हि लोके कर्माग्राह्यं भवति ।

एक एव योनिरिति चेत्; नः प्रत्यात्मं सुखदुःखानुभवनहेतुसद्भावात् ।१७। स्यान्मतम्— ३० एक एव योनिरस्तु सर्वेषां जीवानामिति ? तन्नः, कि कारणम् ? प्रत्यात्मं सुखदुःखानु-भवनहेतुसद्भावात् । शुभाशुभपरिणामा हि प्रत्यात्मं भिन्नास्तज्जनितश्च कर्मबन्धो विचित्रः, अतस्तेन सुखदुःखानुभवनकारणं बहुविधमारभ्यते ।

१ लभ्येत ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰, ता॰। २ न चान्तरेणा— ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰। ३ नैतत्त्र— ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰। ४ विशेषणसमुच्चययोः समुच्चय एव बलीयानिति न्यायेन। ५ तिह भवतामभित्रायः कोऽयमिति पृष्टः सन्नाह। ६ ग्रत्राह तटस्यः। ७ मानिस्त्र्येकार्थयोः स्त्र्यन्यतोऽनूः (शाकटा॰ २।२।४१) इति।

तत्राऽचित्तयोनिका देवनारकाः ।१८। देवाश्च नारकाश्चाऽचित्तयोनिकाः । तेषां हि योनिरुपपादप्रदेशपूद्गलप्रचयोऽचित्तः ।

गर्भजा मिश्रयोनयः ।१९। गर्भजा ये जीवास्ते मिश्रयोनयो वेदितव्याः । तेषां हि मातु-रुदरे शुक्रशोणितमचित्तं तदात्मना चित्तवता मिश्रं<sup>१</sup>योनिः ।

होषास्त्रिविकल्पाः ।२०। शेषाः सम्मूच्र्छनजास्त्रिविकल्पा भवन्ति—केचित् सचित्तयो-नयः, अन्ये अचित्तयोनयः, अपरे मिश्रयोनय इति । तत्र सचित्तयोनयः साधारणशरीराः । कृतः ? परस्पराश्रयत्वात् । इतरे अचित्तयोनयो मिश्रयोनयश्च ।

शीतोष्णयोनयो देवनारकाः ।२१। देवा नारकाश्च शीतयोनयो भवन्ति उष्णयोनयश्च । तेषां हि उपपादस्थानानि कानिचिच्छीतानि कानिचिदुष्णानि इति ।

उष्णयोनिस्तेजस्कायिकः ।२२। अग्निकायिको जीव उष्णयोनिर्द्रष्टव्यः ।

इतरे त्रिप्रकाराः ।२३। इतरे जीवास्त्रिप्रकारयोनयो भवन्ति—केचिच्छीतयोनयः, अन्ये उष्णयोनयः, अपरे मिश्रयोनय इति ।

देवनारकैकेन्द्रियाः संवृतयोनयः ।२४। देवनारका एकेन्द्रियाश्च संवृतयोनयो भवन्ति । विकलेन्द्रिया<sup>र</sup> विवृतयोनयः ।२५। विकलेन्द्रिया जीवा विवृतयोनयो वेदितव्याः ।

मिश्रयोनयो गर्भजाः ।२६। गर्भजा जीवा मिश्रयोनयोऽवगन्तव्याः ।

तद्भेदाश्चराब्दसमुच्चिताः प्रत्यक्षज्ञानिदृष्टा इतरेषामागमगम्याश्चतुरशीतिशतसहस्र-संख्याः १२७। तेषां नवानां योनीनां भेदाः कर्मभेदजनितविविवतवृत्तयः प्रत्यक्षज्ञानिभिर्दिव्येन चक्षुषा दृष्टाः, इतरेषां छद्मस्थानामागमेन श्रुताख्येन गम्याश्चतुरशीतिशतसहस्रसंख्या आख्यायन्ते । तद्यथा—नित्यनिगोतानां सप्त शतसहस्राणि, अनित्यनिगोतानां च सप्त शत-सहस्राणि । के पुर्नानत्यनिगोताः, के चाऽनित्यनिगोताः ? त्रिष्विप कालेषु त्रसभावयोग्या ये न भवन्ति ते नित्यनिगोताः । त्रसभावमवाप्ता अवाप्स्यन्ति च ये ते अनित्यनिगोताः । पृथि-वयप्तेजोवायूनां सप्त सप्त शतसहस्राणि, वनस्यतिकायिकानां दश शतसहस्राणि, विकलेन्द्रियाणां षट् शतसहस्राणि, देवनारकपञ्चेन्द्रियतिरश्चां प्रत्येकं चत्वारि शतसहस्राणि, मनुष्याणां चतुर्देश शतसहस्राणि । तान्येतानि समुदितानि चतुरशीतिशतसहस्राणि आख्यायन्ते । उक्तं च—

\*"णिच्चिदरघादुसत्त य तरुदस वियलिंदिएसु छच्चेव।

सुरणिरयितिरियचं उरो चोद्दस मणुएसु सदसहस्सा ॥" [बारसअणु० ३५] इति । एवमेतस्मिन्नवयोनिभेदसंकटे 'त्रिविधे जन्मनि सर्वप्राणिभृतामनियमेन प्रसक्ते अवधारणार्थमाह—

जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः ॥३३॥

जालवत्प्राणिपरिवरणं जरायुः ।१० यज्जालवत् प्राणिपरिवरणं विततमांसशोणितं ३० तज्जरायुरित्युच्यते ।

शुक्रशोणितपरिवरणमुपात्तकाठिन्यं नलत्वक्सदृशं परिमण्डलमण्डम् ।२। यत्र खलु नलत्वक्सदृशमुपात्तकाठिन्यं शुक्रशोणितपरिवरणं परिमण्डलं तदण्डमित्याख्यायते ।

१ मिश्रं। शे- ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ -िन कानिचिदुष्णानि कानि- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ३ -या जीवा विवृतयोनयो वेदि- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ४ नित्येतरघातु सप्त च तरुदश विकले- न्द्रियेषु षट् चैव। सुरनारकतिर्यञ्चः चत्वारः चतुर्दश मनुष्येषु शतसहस्त्राणि॥ ५ सम्मूर्च्छनादिभेदेन। ६ -णं म- ग्रा०, ब०, मु०।

संपूर्णावयवः परिस्पन्दादिसामर्थ्योपलक्षितः पोतः ।३। किञ्चित् परिवरणमन्तरेण परि-पूर्णावयवो योनिनिर्णतमात्र एव परिस्पन्दादिसामर्थ्योपेतः पोत इत्युच्यते । जरायौ जाताः जरायुजाः, अण्डे जाता अण्डजाः, जरायुजाश्चाऽण्डजाश्च पोताश्च जरायुजाण्डजपोताः ।

पोतजा इत्ययुक्तम्; अर्थभेदाभावात् ।४। १के चित् पोतजा इति पठन्तिः, तदयुक्तम्;

भ कुतः ? अर्थभेदाभावात् । न हि पोते कश्चिदन्यो जातोऽस्ति ।

आत्मा पोतज इति चेत्; नः तत्परिगामात् ।५। स्यान्मतम् –आत्मा पोते जातः पोतज इत्यर्थभेदोऽस्तीति ? तन्नः किं कारणम् ? तत्परिणामात् । आत्मैव पोतपरिणामेन परिणतः पोत इत्युच्यते, न पृथगात्मनः पोतो नाम किञ्चदस्ति जरायुवत् । 'पोतोऽजनिष्ट पोतज इति चेत्; अर्थविशेषो नास्ति ।

**१०** जरायुजग्रहणमादावभ्यहितत्वात् ।६। जरायुजग्रहणमादौ कियते । कुतः ?अभ्यहितत्वात् । कथमभ्यहितत्वम् ?

कियारम्भशक्तियोगात् ।७। अण्डजपोतासाधारण्यो हि भाषाध्ययनादयः किया जरायु-जेषु दृश्यन्ते ।

केषाञ्चिन्महाप्रभावत्वात् ।८। तत्र हि जाताः केचन चक्रवरवासुदेवादयो महाप्रभावा १५ भवन्ति । किञ्च,

मार्गफलाभिसंबन्धात् । ९। सम्यर्ग्दशनादिमार्गफलेन सोक्षसुखेन वाभिसंबन्धो नान्येषा-मित्यभ्यहितत्वम् ।

तदनन्तरमण्डजग्रहणं पोतेभ्योऽभ्याहितत्वात् ।१०। तदनन्तरमण्डजग्रहणं कियते । कुतः? पोतेभ्योऽभ्याहितत्वात् । अण्डजेषु हि केषुचित् शुकसारिकादयोऽक्षरोच्चारणादिषु कियासु २० कुशला भवन्तीत्यभ्याहिताः पोतेभ्यः ।

उद्देशविन्नर्देश इति चेत्; नः गौरवप्रसङ्गात्।११। स्यान्मतम् – उद्देशविन्नर्देशेन भवित-व्यमिति संमूर्च्छनजानां प्राग्प्रहणं कर्तव्यमितिः तन्नः कि कारणम् ? गौरवप्रसङ्गात् । यदि हि संमूर्च्छनजिनर्देश आदौ कियते 'शास्त्रस्य गौरवं स्यात्— 'एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाणां पञ्चे-न्द्रियाणां तिरक्चां मनुष्याणां च केषाञ्चित्संमूर्च्छनिमिति, अतो गर्भजौपपादिकानुक्त्वा १४ 'शेषाणां स्मूर्च्छनम्' इति लघुनोपायेन निर्देक्ष्यामीत्युद्देशक्रमोऽतिकान्तः ।

'सिद्धे विधिरवयारणार्थः ।१२। जरायुजादीनां सामान्येन सिद्धे गर्भजन्मसंबन्धे पुन-विधिरारभ्यमाणो नियमार्थः, जरायुजाण्डजपोतानामेव गर्भ इति । अथ नियमार्थे अरम्भे सित जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ एवेति नियमः कस्मान्न भवति ? उत्तरत्र शेषाणामिति वचनात् ।

यद्यमीषां जरायुजाण्डजपोतानां गर्भोऽविध्रयते, अथोपपादः खलु केषां भवतीति ?

३० <sup>११</sup>अत आह—

१ "जराय्वण्डपोतजानां गर्भः (सू०) "पोतजानां शल्लकहस्तिश्वाविल्लापकशशशारिकानकुलसूषिकानां पिक्षणां च चर्मपक्षाणां जलूकावरुगुलीभारण्डपिक्षविरालादीनां गर्भो गर्भाज्जन्मेति' —त० भा०
२।३४। २ पोतेऽजिनि भा० १। ३ ग्रभ्युदयेन । ४ —नाभिस ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ५ सम्मूच्छ्रनगर्भोपपादा जन्मेति सूत्रोक्तोद्देशवत् । नाममात्रकथनमुद्देशः । ६ शास्त्रगी ग्रा०, ब० द०, मु० ।
७ तदेवृ विवृणोति सूत्रेणानेन भवितन्यमिति । ५ सूत्रकृता । ६ "सिद्धे विधिरारभ्यमाणोऽन्तरेणाप्येवकारं नियमार्थः ।" —पात० महा० २।२।२०, ६।३।६१। १० सम्मूच्छ्रंनगर्भोपपादा जन्मेत्यत्र शुक्रशो —
णितगरणाद् गर्भ इति व्युत्पत्तिमुखेनैव गर्भजन्मसम्बन्धलक्षणं सिद्धं किमनेन सूत्रेणेत्याशङ्कायां नियमसूत्र —
सिद्धिसत्याह । ११ इत्यस्मिन् सूत्रे ।

#### देवनारकाणामुपपादः ॥३४॥

देवादिगत्युदय एवास्य जन्मेति चेत्; नः शरीरिनर्वर्तकपुद्गलाभावात्।१। 'स्यादेतत्— मनुष्यस्तैर्यग्योनो वा छिन्नायुः कार्मणकाययोगस्थो देवादिगत्युदयाद् देवादिव्यपदेशभागिति कृत्वा तदेवास्य जन्मेति मतिमितिः तन्नः किं कारणम् ? शरीरिनर्वर्तकपुद्गलाभावात् । देवादिशरीरिनर्वृत्तौ हि देवादिजन्मेष्टम्, तस्यां चावस्थायामनाहारकत्वान्न देवादिशरीरिनि- ५ र्वृत्तिरिस्त तत उपपादो जन्म युक्तम्, तच्च देवनारकाणामिति ।

निर्विष्टजन्मभेदेभ्यो जरायुजाविभ्योऽन्येषां कि जन्म इति ? अत आह—

### शेषाणां सम्मूर्च्छनम् ॥३५॥

उभयत्र नियमः पूर्ववत् ।१। उभयोरिप योगयोः पूर्ववित्तयमो वेदितव्यः, देवनारकाणा-मेवोपपादः, शेषाणामेव संमूर्च्छनं नोक्तानामिति ।

कथं पुनर्ज्ञायते पूर्वत्र जन्मनियमो न जन्मवन्नियम इति ?

शेषग्रहणात् पूर्वत्र जन्मनियमः ।२। इह शेषग्रहणाज्ज्ञायते पूर्वत्र जन्मनियम इति । जरायुजाण्डजपोतानामेव गर्भो देवनारकाणामेवोपपाद इत्यवधारणे गर्भोपपादजन्मनी नियते, 'जरायुजादयो न नियतास्तेषां सम्मूच्छंनमिप प्राप्तमतः शेषग्रहणं क्रियते 'शेषाणामेव संमूच्छंनं नोक्तानाम्' इत्यवधारणार्थः । यदि हि जन्मवतां नियमः स्यात् जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ एव देवनारकाणामुपपाद एवेति गर्भोपपादयोरनवधारणात् यत्र सम्मूच्छंनं चान्यच्चास्ति तत्र सम्मूच्छंनमेवेति नियमाच्छेषग्रहणमनर्थकं स्यात् ।

आह-इदं सूत्रमनर्थंकम् । कथम् ? पूर्वयोर्योगयोरुभयतो नियमे सित जरायुजादीनां गर्भो-पपादयोरचाऽसित व्यभिचारे, रोषाणामेव सम्मूच्छंनमुत्सर्गोऽवितष्ठते इति । उच्यते-स एवो-भयतो नियमो 'दुर्लभः, यत्तस्यैकत्वात्, अतोऽन्यतरिनयम एवाश्रयितव्यः,तिस्मिश्च सित सूत्र-मिदमारब्धव्यम् ।

तेषां पुनः संसारिणां त्रिविधजन्मनामाहितबहुविकल्प'नवयोनिभेदानां शुभाशुभनाम-कर्मनिर्वेतितानि बन्धफलानुभवनाधिष्ठानानि शरीराणि कानीति ? अत आह—

### औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि ॥३६॥

शीर्यन्त इति शरीराणि ।१।

घटाद्यतिप्रसङ्ग इति चेत्; नः नामकर्मनिमित्तत्वाभावात् । २। यदि शीर्यन्त इति शरीराणि घटादीनामिप विशरणमस्तीति शरीरत्वमित्तप्रसज्येतः तन्नः किं कारणम् ? नामकर्मनिमित्त-त्वाभावात् । शरीरनामकर्मोदयाच्छरीरम्, न च घटादिषु सोऽस्तीति नास्त्यतिप्रसङ्गः ।

विग्रहाभाव इति चेत्; नः रूढिशब्देष्विप व्युत्पत्तौ क्रियाश्रयात्।३। स्यान्मतम् –यदि शरीरनामकर्मोदयाच्छरीरव्यपदेशः 'शीर्यन्त इति शरीराणि' इति विग्रहो नोपपद्यत इति; तन्नः, किं कारणम् ? रूढिशब्देष्विप व्युत्पत्तौ कियाश्रयात्। यथा 'गच्छतीति गौः' इति विगृह्यते, एवं 'शीर्यन्त इति शरीराणि' इति विग्रहो भवति।

१ स्यान्मतम् त्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। २ उपेत्य पद्यते उत्पद्यतेऽस्मिन् उपपाद इति । ३ जीवाः । ४ अनुक्तानाम् । ५ दुर्लक्ष्यः । ६ चतुरशीतिशतसहस्र ।

शरीरत्वादिति चेत्; नः तदभावात् ।४। स्यान्मतम् –शरीरत्वं नाम 'सामान्यविशेषोऽस्ति, तद्योगाच्छरीरं न नामकर्मोदयादितिः; तन्नः किं कारणम् ? तदभावात् । 'अतत्स्वभावेऽन-नवधारणप्रसङ्गोऽग्निवत्' इत्येवमादिना' अर्थान्तरभूतजातिसंवन्धकल्पना प्रतिविहितेति नास्ति शरीरत्वम् ।

उदारात् स्थूलवाचिनो भवे प्रयोजने वा ठञा ।५। उदारं स्थूलमिति यावत्, ततो भवे प्रयो-जने वा ठिञा औदारिकमिति भवति ।

विकियाप्रयोजनं वैकियिकम्।६। अष्टगुणैश्वर्ययोगादेकानेकाणुमहच्छरीरविविधकरणं विकिया, सा प्रयोजन्मस्येति वैकियिकम् ।

आह्रियते तदित्याहारकम् ।७। सूक्ष्मपदार्थनिज्ञीनार्थमसंयमपरिजिहीर्षया च प्रमत्तसंय-१० तेनाह्रियते निर्वर्त्यते तदित्याहारकम् ।

तेजोनिमित्तत्वात्तेजसम् ।७। यतेजोनिमित्तं तत्तैजसमिदम्, तेजसि भवं वा तैजस-मित्याख्यायते ।

कर्मणामिदं कर्मणां समूह इति वा कार्मणम् ।९। कर्मणामिदं कार्यं कर्मणां समूह इति वा कथञ्चिद्भेदविवक्षोपपत्तेः कार्मणमिति व्यपदिश्यते ।

१४ सर्वेषां कार्मणत्वप्रसङ्गा इति चेत्; नः प्रतिनियतौदारिकादिनिमित्तत्वात् ।१०। स्यान्मतम्-यदि कर्मणामिदं कर्मणां समूह इति वा कार्मणमित्युच्यते सर्वेषामित तत्तुल्यमित्यौदारिका-दीनामित कार्मणत्वप्रसङ्गा इतिः; तन्नः किं कारणम् ? प्रतिनियतौदारिकादिनिमित्तत्वात् । औदारिकशरीरनामादीनि हि प्रतिनियतानि कर्माणि सन्ति तदुदयभेदा-द्भेदो भवति ।

तत्कृतत्वेऽप्यन्यत्वदर्शनात् घटादिवत् ।११। यथा मृत्पिण्डकारणाविशेषेऽपि घटशरावादीनां २० संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदाद्भेदः तथा कर्मकृतत्वाविशेषेऽपि औदारिकादीनां संज्ञादिभेदाद्भेदोऽवसेयः।

तत्प्रणालिकया चाभिनिष्पत्तेः ।१२। कार्मणशरीरप्रणालिकया चौदारिकादीनामभिनि-ष्पत्तिः, अतः कार्यकारणभेदान्न सर्वेषां कार्मणत्वम् । किञ्च,

ैविस्नसोपचयेन व्यवस्थानात् विलन्नगुडरेणुश्लेषवत् ।१३। यथा वैस्सिकपरिणामात् ैिक्लन्ने गुडे रेणूनामुपिक्लिष्टानामवस्थानं तथा कार्मणेऽण्यौदारिकादीनां वैस्सिकोपचयेना-२४ वस्थानमिति नानात्वं सिद्धम् ।

कामणमसत् निमित्ताभावादिति चेत्ः नः निमित्तनिमित्तिभावात्तस्यैव प्रदीपवत् ।१४। स्यादेतत्—न कार्मणं नाम शरीरमस्ति । कुतः ? निमित्ताभावात् । यस्य च निमित्तं नास्ति तदसत् यथा खरविषाणमितिः; तन्नः किं कारणम् ? तस्यैव निमित्तनिमित्तिभावात् प्रदीपवत् । यथा प्रदीपात्मैवात्मप्रकाशनात् प्रकाश्यः प्रकाशकश्च तथा क्रार्मणमेवात्मनो निमित्तं निमित्ति चेति सिद्धम् ।

मिथ्यादर्शनादिनिमित्तत्वाच्च । १५। न कार्मणस्य निमित्तं नास्ति । किं तर्हि निमित्तम् ? मिथ्यादर्शनादि । ततोऽसिद्धमेतत्—'निमित्ताभावात्' इति ।

१ सामान्यं सिंद्वशेषः परसामान्यमित्यर्थः। २ पृ०५। ३ जीवादो णंतगुणा पिडपिरमाणुम्हि विस्ससी-वचया । जीवेण य समवेदा एक्केक्कं पिड समाणा हु ।। विस्प्रसा स्वभावेनेव आत्मपिरणामिनिरपेक्षतयैव उपचीयन्ते तत्कर्मनोकर्मपरमाणुस्निग्धरूक्षत्वगुणेन स्कन्धतां प्रतिषद्यन्ते । ४ विलन्नगु— ग्रा०, ब०, मु० । ५ कर्मण्यप्यी— ग्रा०, ब०, द०, मु० । ६ श्रत एव कर्मणां समूहः कार्मणम्, सर्वेषां तत्तुत्यमिति चोद्यं युक्तम् ।

इतरथा हचितमींक्षप्रसङ्गः ।१६। यदि कार्मणमनिमित्तमिति गृहचेत; अनिर्मोक्षः स्यात्, अहेतुकस्य विनाशहेतुत्वाभावात् ।

अशरीरं विशरणाभावादिति चेत्; नः उपचयापचयधर्मत्वात्।१७। स्यादेतत् —यथौदारि-कादि शीर्यत इति शरीरं न तथा कार्मणं शीर्यत इत्यशरीरत्वमस्यति; तन्नः किं कारणम् ? उपचयापचयधर्मत्वात् । निमित्तवशाद्धि कर्मायव्ययौ सततं स्त इति विशरणमस्त्येव ।

तद्ग्रहणमादाविति चेत्; नः तदनुमेयत्वात् ।१८। स्यादेतत्—कार्मणग्रहणमादौ कर्तव्यम् । कुतः ? तदिघष्ठानत्वादितरेषामिति ? तन्नः किं कारणम् ; तदनुमेयत्वात् । यथा घटादिका-र्योपलब्धेः परमाण्वनुमानं तथौदारिकादिकार्योपलब्धेः कार्मणानुमानम् \*"कार्यलिङ्गं हि कारणम्" [आप्तमी० क्लो० ६८] इति ।

तत एव कर्मणो मूर्तिमत्त्वं सिद्धम् । १९। यस्मात् मूर्तिमदस्य कार्यं तत एव कर्मणः कार-णस्य मूर्तिमत्त्वं सिद्धम् । न हचमूर्तेनात्मगुणेन निष्क्रियेणाऽदृष्टेन मूर्तिमतः क्रियावतो द्रव्य-स्यारम्भो युक्त इति ।

औदारिकग्रहणमादावितस्थूलत्वात् ।२०। अतिस्थूलमिदमौदारिकमिन्द्रियग्राहचत्वात्, ततोऽस्य ग्रहणमादौ कियते ।

उत्तरेषां क्रमः सूक्ष्मक्रमप्रतिवत्त्यर्थः ।२१। उत्तरेषां वैक्रियिकादीनां पाठकमः सूक्ष्मकम- १ प्रतिपत्त्यर्थो वेदितव्यः । वक्ष्यते हि 'परं परं सूक्ष्मम्' इति ।

यथौदारिकस्येन्द्रिये रुपलब्धिस्तथेतरेषां कस्मान्न भवतीति ? अत आह-

#### परं परं सूक्ष्मम् ॥३७॥

परशब्दस्यानेकार्थत्वे विवक्षातो व्यवस्थार्थगितः ।१। परशब्दोऽयम्भनेकार्थवचनः । क्वचिद्वचवस्थायां वर्तते—यथा पूर्वः पर इति । क्वचिद्वन्यार्थे वर्तते—यथा परपुत्रः परभार्येति अन्यपुत्रोऽन्यभार्येति गम्यते । क्वचित्प्राधान्ये वर्तते—यथा परमियं कन्या अस्मिन् कुटुम्बे प्रधानमिति
गम्यते । क्वचिदिष्टार्थे वर्तते—यथा परं धाम गत इष्टं धाम गत इत्यर्थः । तत्रेह विवक्षातो
व्यवस्थार्थो गृह्यते ।

पृथग्भूतानां शरीराणां सूक्ष्मगुणेन वीप्सा'निर्देशः ।२। संज्ञा-लक्षण-प्रयोजनादिभिः पृथग्भूतानां शरीराणां सूक्ष्मगुणेन वीप्सानिर्देश क्रियते 'परं परम्' इति ।

यदि परं परं सूक्ष्मं प्रदेशतोऽपि नूनं परं परं हीनमिति विपरीतप्रतिपत्तिनिवृत्त्यर्थमाह-

### प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक् तैजसात् ॥३८॥

प्रदेशाः परमाणवः ।१। प्रदिश्यन्ते, इति प्रदेशाः परमाणवः, ते हि घटादिष्ववयवत्वेन प्रदिश्यन्ते । 'प्रदिश्यन्ते एभिरिति वा प्रदेशाः, तैहि आकाशादीनां क्षेत्रादिविभागः प्रदिश्यते । प्रदेशेभ्यः प्रदेशतः \*"अपादानेऽहीयरुहोः" [जैनेन्द्र० ४।२।५०] इति तसिः । प्रदेशैर्वा प्रदेशतः तसि प्रकरणे \*"आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्" [जैनेद्र० वा० ४।२।४९] इति तसिः ।

संख्यानातीतोऽसंख्येयः ।२। संख्यानं गणनमतीतो यः सोऽसंख्येयः, असंख्येयो गुणोऽस्य तदिदमसंख्येयगुणम् ।

१ स्राकाशदिवत् । २ परमाण्वाद्यनु - ग्रा०, ब०, द०, मु० । ३ स्रविधितियमो स्यवस्था । ४ स्राप्तु-मिच्छा । व्याप्तुमिच्छा वीप्सा इत्यर्थः -सम्पा० । ५ तिरूप्यन्ते । ६ प्रदिश्यते श्र०, मू० ।

परं परमित्यनुवृत्तेः प्राक् तैजसादिति वचनम् ।३। 'परं परम्'इत्यनुवर्तते, तेन आकार्मणाद-संख्येयगुणत्वे प्राप्ते मर्यादानिर्णयार्थं प्राक् तैजसादित्युच्यते ।

प्रदेशत इति विशेषणमवगाह'क्षेत्रितवृत्त्यर्थम् ।४। प्रदेशतः परं परमसंख्येयगुणं नावगा-हक्षेत्रत इत्येतस्य प्रतिपत्त्यर्थं 'प्रदेशतः' इति विशेषणमुपादीयते । तेनैतदुक्तं भवति—औदा-प्र रिकाद्वैक्रियिकमसंख्येयगुणप्रदेशं वैक्रियिकादाहारकमसंख्येयगुणप्रदेशमिति । को गुणकारः ? पल्योपमस्यासंख्येयभागः ।

उत्तरोत्तरस्य महत्त्वप्रसङ्गा इति चेत्; नः प्रचयिवशेषादयःपिण्डतूलिनचयवत् ।५। स्यान्मतम्—यद्युत्तरोत्तरमसंख्येयगुणप्रदेशं परिमाणमहत्त्वेनापि भवितव्यमिति ? तन्नः किं कारणम् ? प्रचयविशेषादयःपिण्डतूलिनचयवत् । यथा अयःपिण्डस्य बहुप्रदेशत्वेऽपि अल्पपरि-१० माणत्वं तूलिनचयस्य चाल्पप्रदेशत्वेऽपि महापरिमाणत्वं प्रचयविशेषात्, तथा उत्तरस्य शरीर-स्यासंख्येयगुणप्रदेशत्वेऽपि अल्पपरिमाणत्वं बन्धविशेषाद्वेदितव्यम् ।

उक्तं प्राक् तैजसात् परं परमसंख्येयगुणमिति, अथोत्तरयोः कि समप्रदेशत्वमुतास्ति किचिद्विशेषः ? अस्तीत्याह-

# अनन्तराणे परे ॥३६॥

१५ प्रदेशत इत्यनुवर्तते । तेनैवमभिसम्बन्धः क्रियते आहारकात्तैजसं प्रदेशतोऽनन्तगुणं तैज-सात् कार्मणं प्रदेशतोऽनन्तगुणमिति । को गुणकारः ?अभव्यानामनन्तगुणः सिद्धानामनन्तभागः ।

अनन्तगुणत्वादुभयोस्तुल्यत्विमिति चेत्; नः अनन्तस्यानन्तिविकल्पत्वात् ।१। स्यादेतत्-अनन्तगुणत्वादुभयोस्तेजसकार्भणयोस्तुल्यत्विमितिः; तन्नः किं कारणम् ? अनन्तस्यानन्त-विकल्पत्वात् । अनन्तो ह्यनन्तिविकल्पः संख्येयस्य संख्येयविकल्पवत् ।

आहारकादुभयोरनन्तगुणत्विमिति चेत्; न; परं परिमत्यिभसंबन्धात्। २। स्यान्मतम् — आहारकादुभयोरनन्तगुणत्वमेव गम्यते न तैजसात् कार्मणस्यानन्तगुणत्वम्, अतस्तयोस्तुल्यप्रदेशत्वं प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम् ? परं परिमत्यिभसंबन्धात् परं परमनन्तगुणिमिति गम्यते।

परिसम् सत्यारातीयस्यापरत्वात् परापर इति निर्देशः ।३। परं कार्मणं तस्मिन् सित तैजसमपरं भवत्यतः परापरे इति निर्देशो न्याय्यः ।

२४ न वां; बुद्धिविषयव्यापारात् ।४। न वैष दोषः । किं कारणम् ? बुद्धिविषयव्यापारात् । न शब्दोच्चारणक्रमेण तैजसकार्मणयोः परव्यपदेशः । किं तिहं ? बुद्धचा तैजसकार्मणे तिर्यंग्व्यवस्थाप्य आहारकात् 'परे इति व्यपदेशः ।

व्यवहिते वा परशब्दप्रयोगात् ।५। अथवा व्यवहिते परशब्दप्रयोगो दृश्यते यथा परा पाटलिपुत्रात् मथुरेति, तथा आहारकात्तैजसस्य पस्त्वम् , तैजसेन व्यवहितस्यापि कार्मणस्य ३० परत्विमिति ।

बहुद्रव्योपचितत्वात्तदुपलिब्धप्रसङ्ग इति चेत्ः नः उक्तत्वात् ।६। स्यादेतत्—बहुद्रव्यो-पचितत्वात् तैजसकार्मणयोरुपलिब्धः प्राप्नोतीति ? तन्नः कि कार्णम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत्—प्रचयविशेषात् सूक्ष्मपरिणाम इति ।

१ तस्समयबद्धवरगणग्रोगाहो स्इग्नंगुलासंख । भागहिदींवदग्नंगुलमुवरुवीर तेण भजिदकमा । २ श्रवगाहक्षेत्रस्य । ३ -विकल्पात् भ्रा०, ब०, द०, मु० । ४ संबन्धत्वात् श्रा०, ब०, द०, मु० । ४ समानपङ्कत्या । ६ समुच्चयेन । ७ दर्शनमित्यर्थः । द कारणमुक्तमेतन् श्रा०, ब, द०, मु० ॥

तत्रैतत् स्यात्-शल्यकवन्मूर्तिमद्द्रव्योपचितत्वात् संसारिणो जीवस्याभिप्रेतगित-निरोधप्रसङ्ग इति; तन्न; किं कारणम् ? यस्मादुभे अप्येते-

#### अप्रतीघाते ॥४०॥

'प्रतीघातो मूर्त्यन्तरेण व्याघातः ।१। मूर्तिमतो मूर्त्यन्तरेण व्याघातः प्रतीघात इत्युच्यते।

ैतदभावः सूक्ष्मपरिणामादयःपिण्डे तेजोऽनुप्रवेशवत् ।२। यथा अयःपिण्डस्यान्तःसूक्ष्मप-रिणामात्तेजोऽनुप्रवेशो दृष्टस्तथा तैजसकार्मणयोरिप नास्ति वजूपटलादिषु व्याघात इत्य-

प्रतीघाते इत्युच्यते ।

वैकियिकाहारकयोरप्यप्रतीघात इति चेत्ः नः सर्वत्र विविक्षितत्वात् ।३। स्यान्मतम् वैकियिकाहारकयोरिप प्रतीघातो नास्ति सूक्ष्मपरिणामादेव, तत्र किमुच्यते तैजसकार्मणे १० एवाप्रतीघाते इति ? तन्नः किं कारणम् ? सर्वत्र विविक्षितत्वात् । आलोकान्तात् सर्वत्र तैजसकार्मणयोनिस्ति प्रतीघात इत्ययं विशेषो विविक्षितः, वैकियिकाहारकयोस्तु न तथा, अस्ति प्रतीघातः ।

आह किमेतावानेव विशेष आहोस्वित् किश्चदन्योऽप्यस्ति इति ? अत आह-

#### अनादिसम्बन्धे च ॥४१॥

अथवा, अनादित्वादात्मनः शरीरस्यादिमत्वाद्विकरणस्य आदिशरीरसम्बन्धः किं कृतः इति ? अत आह—अनादिसम्बन्धे चेति । चशब्दः किमर्थः ?

चशब्दो विकल्पार्थः ।१। चशब्दो विकल्पार्थो वेदितव्यः, अनादिसंबन्धे सादिसंबन्धे चेति । कथमिति चेत् ? उच्यते –

बन्धसन्तत्यपेक्षया अनादिः सम्बन्धः सादिश्च विशेषतो बीजवृक्षवत् ।२। यथा वृक्षो २० बीजादुत्पन्नः, तच्च बीजमपरस्माद् वृक्षात्, स चापरस्माद्बीजादिति कार्यकारणसंबन्धसामान्या-पेक्षया अनादिसंबन्धः, अस्माद बीजादयं वृक्षोऽस्माच्च वृक्षादिदं बीजिमिति विशेषापेक्षया सादिः। एवं तैजसकार्मणयोरिप पौनर्भविकिनिमित्तनैमित्तिकसन्तत्यपेक्षया अनादिसंबन्धः, विशेषापेक्षया सादिरिति ।

एकान्तेनादिमत्त्वे अभिनवशरीरसंबन्धाभावो निर्निमित्तत्वात् ।३। यस्यैकान्तेनादिमान् २५ शरीरसंबन्धः तस्य प्रागात्यन्तिकीं शुद्धिमादधतो जीवस्याभिनवशरीरसंबन्धो न स्यात् । कुतः ? निर्निमित्तत्वात् ।

मुक्तात्माभावप्रसङ्गश्च ।४। यद्येकान्तेन सादिसंबन्धः; प्यथा आदिशरीरमकस्मात् संबध्यते एवं मुक्तात्मनोऽप्याकस्मिकशरीरसंबन्धः स्यादिति मुक्तात्माभावप्रसङ्गः स्यात् ।

एकान्तेनानादित्वे चानिर्मोक्षप्रसङ्गाः ।५। अथैकान्तेनानादित्वं कल्प्यते ; एवमपि यस्या- ३० नादित्वं तस्यान्तोऽपि नास्तीत्याकाशवत् कार्यकारणसंबन्धाभावात्, ततश्चानिर्मोक्षः प्रसजित ।

१ प्रतिघा- ग्रा०, ब०, द०। २ श्र० प्रतौ नास्त्येतत् वार्तिकचिह्नाङ्गिकतम् -सम्पा०। ३ ततः सर्वत्राप्रतीघाते इति व्याख्येयम्, सोपस्काराणि सूत्राणीत्यभिधानात्। ४ तथानास्ति ग्रा०, ब०, द०, श्र०। ५ त्रसनाल एवावस्थानात्। ६ ग्रतीन्द्रियस्यात्मनः। ७ -स्माद् -श्र०। द यथा सादिश- ग्रा०, ब, द०, मु०। यथा शरीर- ग्रा०, मू०, ता०।

ननु चानादेरिप बीजवृक्षसन्तानस्याग्निसम्बन्धे सत्यन्तो दृष्टः; न; तस्यैकान्तेनाऽनादित्वा-भावात् । बीजवृक्षौ हि विशेषापेक्षया आदिमन्ताविति । तस्मात् साधूवतं केनचित्प्रकारेण अनादिः सबन्धः, केनचित्प्रकारेणादिमानिति ।

त एते तैजसकार्मणे किं कस्यचिदेव भवतः उताऽविशेषेणेति ? अत आह—

×

90

#### सर्वस्य ॥४२॥

सर्वशब्दो निरवशेषवाची ।१। निरवशेषस्य संसारिणो जीवस्य ते द्वे अपि शरीरे भवत इत्यर्थः।

संसरणधर्मसामान्यादेकवचनिर्देशः ।२। संसरणधर्मसामान्ययोगादेकवचननिर्देशः कियते । यदि हि कस्यचित् संसारिणस्ते न स्यातां संसारित्वमेवास्य न स्यात् ।

अविशेषाभिधानात्तैरौदारिकादिभिः सर्वस्य संसारिणो यौगपद्येन संबन्धप्रसङ्गे संभवि-शरीरप्रदर्शनार्थमिदमुच्यते—

# तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्येः ॥४३॥

तद्ग्रहणं प्रकृतशरीरद्वयप्रतिनिर्देशार्थम् । १। प्रकृते द्वे शरीरे तैजसकार्मणे, तत्प्रतिनि-देशार्थं तदित्युच्यते ।

आदिशब्देन 'व्यवस्थावाचिना शरीरविशेषणम् ।२। पूर्वसूत्रे व्यवस्थितानां शरीराणा-मानुपूर्व्यप्रतिपादनेन आदिशब्देन विशेषणं क्रियते, ते आदियेषां तानीमानि तदादीनीति ।

ृष्यक्त्वादेव तेषां भाज्यग्रहणमनथंकिमिति चेत्; नः एकस्य द्वित्रचतुःशरीरसंबन्ध-विभागोपपत्तेः ।३। स्यान्मतम् – भाज्यानि पृथक् कर्तव्यानीत्यर्थः, तान्यौदारिकादीनि परस्परत आत्मनश्च पृथग्भूतान्येव लक्षणभेदादतो भाज्यग्रहणमनर्थकिमितिः; तन्नः; किं कारणम् ? एकस्य द्वित्रचतुःशरीरसंबन्धविभागोपपत्तेः । कस्यचिदात्मनो द्वे तैजसकार्मणे, अपरस्य त्रीणि औदारिकतेजसकार्मणानि वैक्रियिकतेजसकार्मणानि वा, अन्यस्य चत्वारि औदारिकाऽऽहारक-तैजसकार्मणानीति विभागः कियते ।

युगप्दिति कालैकत्वे ।४। 'युगपत्' इत्ययं निपातः कालैकत्वे द्रष्टव्यः, एकस्मिन् काले। कालभेदे तु पञ्चापि भवन्त्येव<sup>३</sup>।

आङ्गिविध्यर्थः ।५। आङयमभिविध्यर्थो द्रष्टव्यः, तेन चत्वार्यपि कस्यचिद्भवन्ति । मर्यादायां सत्यां चत्वारि न स्युः । अथ पञ्च युगपत् कस्मान्न भवन्तीति ?

वैकियिकाहारकयोर्युगपदसंभवात् पञ्चाभावः ।६। यस्य संयतस्याहारकं न तस्य वैकि-यिकम्, यस्य देवस्य नारकस्य वा वैकियिकं न तस्याहारकमिति युगपत् पञ्चानामसंभवः । पुनरिप तेषां शरीराणां विशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

१ कम। २ श्रौदारिकं वैक्षियकमित्यादि, श्रथवा श्रात्मनः सकाशात्। ३ किश्चिद् देवो मनुष्यगितमवाध्य दीक्षामुपादाय प्रमत्तसंयतः सन् श्राहारकशरीरं निर्वर्त्तयित । तस्य देवचरस्य संयतस्य श्रपेक्षया पञ्चापि भवन्ति घृतघटवत्। प्रमत्तसंयतस्य श्राहारकवैक्षियकशरीरोदयत्वेऽपि तयोरेककाले प्रवृत्त्यभावात् एकतरत्यागेन युगपवौदारिकतैजसकार्मणाहारकाणि चत्वारि, वैक्षियकं वा श्रस्तित्वमाश्रित्य पञ्चापि भवन्ति । तदुवतम्-श्राहारयवेगुव्वियकिरियाण समं पमत्तविरदिम्म । जोगोवि एककाले एककेव य होदि णियमेण ।। इति । लिब्धित्रत्ययवैक्षियकापेक्षया योज्यम् ।

20

२५

#### निरुपभोगमन्त्यम् ॥ ४४॥

सूत्रक्रमापेक्षया अन्ते भवमन्त्यं कार्मणम्, निरुपभोगमिति वचनात् अर्थादापन्नमेतदित-राणि सोपभोगानीति ।

कर्मादानिर्जरासुखदुःखानुभवनहेतुत्वात् सोपभोगिमिति चेत्ः नः विविधितापरिज्ञा-नात् ।१। स्यान्मतम् – कार्मणकाययोगेन कर्मादत्ते निर्जरयित च, सुखदुःखं चानुभवित, ततः सोप-भोगमेव न निरुपभोगिमिति ? तन्नः किं कारणम् ? विविधितापरिज्ञानात् । विविधितमुप-भोगमपरिज्ञाय परेणेदं 'चोदितम् । कोऽसौ विविधित उपभोगः ?

इन्द्रियनिमित्तशब्दासुपलिब्धरुपभोगः ।२। इन्द्रियप्रगालिकया शब्दादीनामुपलिब्धरुप-भोग इत्युच्यते । विग्रहगतौ सत्यामपीन्द्रियोपलब्धौ द्रव्येन्द्रियनि वृत्त्यर्थाभावात् शब्दादिविष-वैयानुभवाभावान्त्रिरुपभोगं कार्मणमिति कथ्यते ।

ननु तैजसमि निरुपभोगं तत्र किमुच्यते निरुपभोगमन्त्यमिति ? अत आह— तैजसस्य योगनिमित्तत्वाभावादनिधकारः ।३। तैजसं शरीरं योगनिमित्तमि न भवति ततोऽस्योपभोगविचारेऽनिधकारः । ततो योगनिमित्तेषु शरीरेष्वन्त्यं निरुपभोगं सोपभोगानीत-राणीत्ययमर्थोऽत्र विवक्षितः ।

तत्राम्नातलक्षणेषु जन्मस्वमूनि शरीराणि प्रादुर्भावमापद्यमानानि किमविशेषेण १५ भवन्ति उत कश्चिदस्ति प्रतिविशेषः ? अस्तीत्याह—

# गर्भसम्मूच्छेनजमाद्यम् ॥४४॥

सूत्रक्रमापेक्षया आदौ भवमाद्यमौदारिकमित्यर्थः । यद् गर्भजं यच्च संमूच्छनजं तत्सर्व-मौदारिकं द्रष्टव्यम् ।

तदनन्तरं यन्निर्दिष्टं तत्कस्मिन् जन्मनीति ? अत आह—

औपपादिकं वैक्रियिकम् ॥४६॥

उपपादे भवमौपपादिकम्, 'अध्यात्मादित्वात् इकः । यदौपपादिकं तत्सर्वः वैक्रियिकं वेदितव्यम् ।

यद्यौपपादिकं वैक्रियिकमनौपपादिकस्य वैक्रियिकत्वाभाव इति ? अत आह-

#### लिब्धप्रत्ययं च ॥४७॥

वैक्रियिकमित्यभिसंबध्यते।

प्रत्ययशब्दस्यानेकार्थत्वे विवक्षातः कृरणगितः ।१। अयं प्रत्ययशब्दोऽनेकार्थः । ववचि-ज्ज्ञाने वर्तते, यथा अर्थाभिधानप्रत्यया इति । क्वचित्सत्यतायां वर्तते, प्रत्ययं कुरु सत्यं कुवि-त्यर्थः । क्वचित्कारणे वर्तते मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगाः प्रत्यया इति । तत्रेह विवक्षातः कारणपर्यायवाची वेदितव्यः ।

तपोविशेषिद्धप्राप्तिर्लिब्धः ।२। तपोविशेषाद् ऋद्विप्राप्तिर्लिब्धिरित्युच्यते । लिब्धः प्रत्ययो यस्य तल्लब्धिप्रत्ययम् । अथ लब्ध्युपपादयोः को विशेषः ?

१ चोद्यते श्र० मू० । २ निर्वृत्त्यभा- ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ३ -यानुभवनाभा- ग्रा०, ब०, मु० । ४ ''ग्रध्यात्मादेः ठिञाष्यते'' -पा०, स्०, वा०, ४।३।६०। निश्चयकादाचित्ककृतो<sup>१</sup> विशेषो लब्ध्युपपादयोः ।३। उपपादो हि निश्चयेन भवति जन्मनिमित्तत्वात्, लब्धिस्तु कादाचित्को<sup>९</sup> जातस्य सत उत्तरकालं तपोविशेषाद्यपेक्षत्वादिति, अयमनयोविशेष:।

सर्वशरीराणां विनाशित्वाद्वैिक्रियिकविशेषानुपप'ित्तिरित चेत्; नः विविक्षितापिरज्ञानात्।४।

१ स्यान्मतम्-विक्रिया विनाशः, सा च सर्वशरीराणां साधारणी मुहुर्मुहुरुपचयापचयधर्मत्वादुच्छेदाच्च', ततो न वैक्रियिके किश्चिद्वशेषोऽस्तीति ? तन्नः किं कारणम् ? विविक्षितापिरज्ञानात् । नात्र विक्रियेति विनाशो विवक्षितः । किं तिहं ? विविध्वकरणं विक्रिया । सा द्वेधाएकत्विविक्रया पृथक्तविक्रिया चेति । तत्रैकत्विविक्रया स्वशरीरादपृथग्भावेन सिह्च्याघृहंसकुररादिभावेन विक्रिया । पृथक्तविक्रिया स्वशरीरादन्यत्वेन प्रासादमण्डपादिविक्रिया । सा
उभयो च विद्यते भवनवासिच्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिनाम् । वैमानिकानाम् आसर्वार्थसिद्धेः
प्रशस्तरूपैकत्विविक्रियेव । नारकाणां त्रिशूलचक्रासिमुद्गरपरशु भिण्डिवालाद्यनेकायुधैकत्विवक्रिया न पृथक्तविक्रिया आ षष्ठचाः । सप्तम्यां महागोकीटकप्रमाणलोहितकुन्भुरूपैकत्विक्रिया,
नानेकप्रहरणविक्रिया, न च पृथक्तविक्रिया । तिरश्चां मयूरादीनां कुमारादिभावं प्रतिविशिष्टैकत्विक्रिया । पृथक्तविक्रिया । मनुष्याणां तपोविद्यादिप्राधान्यात् प्रतिविशिष्टैकत्व१४ पृथक्तविक्रिया ।

किमेतदेव लब्ध्यपेक्षमुतान्यदप्यस्ति इति ? अत आह—

### तैजसमापि ॥४८॥

ननु च वैक्रियिकानन्तरमाहारकं वक्तव्यम्, अकालप्राप्तं तैजसं किमर्थमिहोच्यते ? लिब्बप्रत्ययापेक्षार्थं तैजसग्रहणम् ।१। लिब्बप्रत्ययमित्यनुवर्तते, तदभिसमीक्ष्येह तैज-२० सग्रहणं कियते ।

वैकियिकानन्तरं यदुपिदष्टं तस्य स्वरूपिनधिरणार्थं स्वामिनिदर्शनार्थं चाह--

# शुभं विशुद्धमन्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव ॥४६॥

शुभकारणत्वाच्छुभव्यपदेशोऽन्नप्राणवत् ।।१।। यथा 'प्राणकारणेषु अन्नेषु प्राणव्यपदेशः 'अन्नं वै प्रांणाः' इति, तथा 'श्शुभकर्मण आहारककाययोगस्य कारणत्वादाहारकं शरीरं २५ शुभमित्युच्यते ।

विशुद्धकार्यत्वाद्विशुद्धाभिधानं कार्पासतन्तुवत् ।२। यथा कार्पासकार्येषु तन्तुषु कार्पास-व्यपदेशः कार्पासास्तन्तव इति । तथा विशुद्धस्य पुण्यकर्मणोऽशवलस्य निरवद्यस्य कार्यत्वाद्वि-शुद्धमित्याख्यायते ।

उभयतो व्याघाताभावादव्याघाति ।३। न हचाहारकशरीरेणान्यस्य व्याघातो नाप्यन्ये-३० नाहारकस्येत्युभयतो व्याघाताभावादव्याघातीति व्यपदिश्यते ।

चशब्दस्तत्प्रयोजनसमुच्चयार्थः ।४। तस्य प्रयोजनसमुच्चयार्थश्चशब्दः क्रियते । तद्यथा

१ -कादाचित्कीकृतो ग्रा॰, ब॰, मु॰। २ -चित्कीतिजा- ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰, ता॰।
३ -पपत्तेरिति श्र॰। ४ मरणकाले। ५ कल्पातीतानाम्। ६ -भिण्डिपाला- मू॰। ७ यो वृद्धो
मयूरः स कुमारत्वेन विकरोतीत्यादि योज्यम्। ५ प्रतिविशेषक- श्र॰। ६ बसः। ग्रन्नकारणेषु प्राणेषु
ग्रज्ञव्यप- ग्रा॰, ब॰, द॰, ज॰, ता॰, श्र॰, मू०। १० शुभव्यापारस्य।

X.

कदाचिल्लिब्धिविशेषसद्भावज्ञानार्थं कदाचित्सूक्ष्मपदार्थिनिर्धारणार्थं संयमपरिपालनार्थं च भरतैरावतेषु केवलिविरहे जातसंशयस्तिन्निर्णयार्थं महाविदेहेषु केवलिसकाशं जिगमिषुरौदारि-केण में महानसंयमो भवतीति 'विद्वानाहारकं निर्वर्तयति ।

आहारकमिति प्रागुक्तस्य प्रत्याम्नायः ।५। एवं प्रकारमाहारकमित्येतस्य प्रतिपादनार्थं पुनस्तस्य प्रत्याम्नायः कियते ।

प्रमत्तसंयतग्रहणं स्वामिविशेषप्रतिपत्यर्थम् ।६। यदा आहारकशरीरं निर्वर्तयितुमारभते तदा प्रमत्तो भवतीति प्रमत्तसंयतस्येत्यच्यते ।

इष्टतोऽवधारणार्थमेवकारोपादानम् ।७। यथैवं विज्ञायते (येत) 'प्रमत्तसंयतस्यैवाहारकं नान्यस्य' इति, मैवं विज्ञायि 'प्रमत्तसंयतस्याहार्कमेव' इति, माभूदौदारिकादिनिवृत्तिरिति ।

एषां शरीराणां परस्परतः संज्ञा-स्वालक्षण्य-स्वकारण-स्वामित्व-सामर्थ्य-प्रमाण-क्षेत्र-स्पर्शन-काला-ऽन्तर-संख्या-प्रदेश-भावा-ऽल्पबहुत्वादिभिविशेषोऽवसेयः ।८। उक्तानुक्तार्थ-संग्रहार्थमिदं वाक्यम् । तत्र संज्ञातोऽन्यत्वमौदारिकादीनां घटपटादिवत् ।

स्वालक्षण्यान्नानात्वम्—स्थौल्यलक्षणमौदारिकम्। विविधिद्धिगुणयुक्त विकरणलक्षणं वैक्रियिकम्। दुरिधगमसूक्ष्मपदार्थतत्त्विनिर्णयलक्षणमाहारकम्। शङ्क्षधवलप्रभालक्षणं तैजसम्। तद्द्विविधम्—निःसरणात्मकमितरच्च। औदारिकवैकियिकाहारकदेहाभ्यन्तरस्थं देहस्य दीप्ति- हेतुरिनःसरणात्मकम्। यतेष्प्रचारित्रस्यातिकुद्धस्य जीवप्रदेशसंयुक्तं बहिनिष्कम्य दाह्यं परि- वृत्याविष्ठमानं 'निष्पावहरितफलपरिपूर्णां स्थालीमग्निरिव पचिति, पक्तवा च निवर्तते, अथ चिरमवितष्ठते 'अग्निसाद् दाह्योऽर्थो भविति, तदेतिन्नःसरणात्मकम्। सर्वकर्मशरीरप्ररो हणलक्षणं कार्मणम्।

स्वकारणतोऽन्यत्वम्-औदारिकशरीरनामकारणमौदारिकम्, वैक्रियिकशरीरनामकारणं २० वैक्रियिकम्। आहारकशरीरनामकारणमाहारकम्, तैजसशरीरनामकारणं तैजसम्, कार्मण- शरीरनामकारणं कार्मणम्।

स्वामिभेदादन्यत्वम्-औदारिकं तिर्यं क्षमनुष्याणाम्, वैक्रियिकं देवनारकाणाम्, तेजो-वायुकायिकपञ्चेन्द्रियतिर्यं क्षमनुष्याणां च केषाञ्चित् ।

आह चोदकः—जीवस्थाने योगभङ्गे सप्तिविधकाययोगस्वामिप्ररूपणायाम् \* "औदा- २४ रिककाययोगः औदारिकिमिश्रकाययोगश्च तिर्यङ्गमनुष्याणाम्, वैक्रियिककाययोगो वैक्रियिक- मिश्रकाययोगश्च देवनारकाणाम्" [षट् खं०] उक्तः, इह तिर्यङ्ममनुष्याणामपीत्युच्यते ; तिदिदमार्षविरुद्धमिति ; अत्रोच्यते—न, अन्यत्रोपदेशात् । व्याख्याप्रज्ञप्तिदण्डकेषु शरीरभङ्गे-

१ जानन् । २ पुरुषेः । —युक्तविकरणं वै— ग्रा०, ब०, द, मु० । ३ —संपृक्तं ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ४ निष्पावहरितपरिपूर्णां ग्रा०, ब०, द० । निष्पावकहरितपरिपूर्णं मु० । निष्पावः ग्रवरे— (कर्नाटकप्रान्ते धान्यविशेषे रूढोऽयम्) । ५ भस्मीकृतवाह्यार्थः । ६ —हल— ग्रा०, ब०, द०, मु० । ७ "ग्रोरालियकायजोगो ग्रोरालियमिस्सकायजोगो तिरिक्खमणुस्ताणं । वेउव्वियकायजोगो वेउव्वियमिस्सकायजोगो देवणेरईयाणं ।" —षट्खं० सं० सू० ५७, ५८ । ८ तुलना— "वेउव्वियसरीरप्पयोगबंधे णं भंते, कितिविहे पन्तत्ते ? गोयमा, दुविहे पन्नते, तं जहा— एगिदियवेउव्वियसरीरप्पयोगबंधे य पंचिदिय—वेउव्वियसरीरप्पयोगबंधे य । (सू० ३४८) तत्र एगिदियवेउव्विए त्यावि वायुकायिकापेक्षमुक्तं पंचिदिए—त्यावि तु पञ्चेन्द्रियतिर्यङमनुष्यदेवनारकापेक्षमितिः विक्रयकरणलिब्धं वा प्रतीत्य, एतच्च वायुपञ्चेन्द्रिय—

वायोरौदारिक वैकियिक तैजसकार्मणानि चत्वारि शरीराण्युक्तानि 'मनुष्याणां पञ्च। एवमप्या-र्षयोस्तयोविरोधः; न विरोधः; आभिप्रायकत्वात्। जीवस्थाने सर्वदेवनारकाणां सर्वकालं वैकि-यिकदर्शनात् तद्योगविधिरित्यभिप्रायः, नैवं तिर्यक्षमनुष्याणां लब्धिप्रत्ययं वैकियिकं सर्वेषां सर्वकालमस्ति कादाचित्कत्वात्। व्याख्याप्रज्ञप्तिदण्डकेषु त्वस्तित्वमात्रमभिप्रेत्योक्तम्।

आहारकं प्रमत्तसंयतस्य । तैजसकार्मणे सर्वसंसारिणाम् ।

सामर्थ्यतोऽन्यत्वम्—औदारिकस्य सामर्थ्यं द्वेषा भवगुणप्रत्ययत्वात् । तिर्यक्षमनुष्याणां सिंहाष्टापदचक्रधरवासुदेवादीनांप्रकृष्टावकृष्टवीर्यदर्शनाद्भवप्रत्ययम्।प्रकृष्टतपोबलानामृषीणां यच्छरीरिवकरणसामर्थ्यं तद् गुणप्रत्ययम्। तपःसामर्थ्यं तिदिति चेत्; नः औदारिकशरीरादृते तपसः केवलस्य शरीरिवकरणसामर्थ्याभावात् । वैक्रियिकस्य सामर्थ्यं मेरुप्रचलनसकलम् हीमण्डलोद्वर्तनादि । आहारकस्य सामर्थ्यं मप्रतिहतवीर्यता । वैक्रियिकस्याप्यप्रतिहतसामर्थ्यं वज्जपटलादिष्वप्रतिघातदर्शनादिति चेत्; नः इन्द्रसामानिकादीनां प्रकर्षाप्रकर्षदर्शनात्, अनन्तवीर्ययितिना चेन्द्रवीर्यस्य प्रतिघातश्रुतेः सप्रतिघातसामर्थ्यं वैक्रियिकम् । सर्वाणि चाहारक-शरीराणि तुल्यवीर्यत्वादप्रतिहतत्वाच्च अप्रतिघातवीर्याणि । तैजसस्य सामर्थ्यं कोपप्रसादापेक्षं दाहानुग्रहरूपम् । कार्मणस्य सामर्थ्यं सर्वकर्मावकाशदानम ।

प्रमाणतोऽन्यत्वम्—सर्वजघन्येनाङ्गुलासंख्येयभागप्रमाणं स्क्ष्मिनिगोतौदारिकम्, उत्कर्षेण साधिकयोजनसहस्रप्रमाणं नन्दीश्वरवापीपद्मौदारिकम् । वैक्रियिकं मूलशरीरतो जघन्येनारितन्प्रमाणं सर्वार्थसिद्धिदेवस्य, उत्कर्षेण पञ्चधनुःशतप्रमाणं तमस्तमःप्रभायां नारकस्य । विक्रिययोत्कर्षेण जम्बूद्वीपप्रमाणं वैक्रियिकं शरीरं विकरोति देवः । आहारकमरित्तप्रमाणम् । तैजसकार्मणे जवन्येन यथोपात्तौदारिकशरीरप्रमाणे, उत्कर्षेण केविलसमुद्घाते सर्वलोकप्रमाणे ।

क्षेत्रतोऽन्यत्वम्-औदारिकवैक्रियिकाहारकाणि लोकस्यासंख्येयभागक्षेत्रे । तैजसकार्मणे लोकस्यासंख्येयभागे असंख्येयेषु वा भागेषु सर्वलोके वा प्रतरलोकपूरणयोः ।

स्पर्शनतोऽन्यत्वम्—औदारिकादानीम् एकजीवं प्रति वक्ष्यामः । औदारिकेण तिर्यिग्भः' सर्वलोकः स्पृष्टः । मनुष्यैः लोकस्यासंख्येयभागः । मूलवैक्षियिकशरीरेण लोकस्यासंख्येयभागा उत्तरवैक्षियिकशाऽष्टौ चतुर्दशभागा देशोनाः । कथम् ? सौधर्मदेवः स्वपरप्राधान्यादारणाच्युत-विहारात् षड्रज्जूर्गच्छिति । स्वप्राधान्यात् अध आवालुकपृथिव्या द्वे रज्जू इति । आहारकण लोकस्यासंख्येयभागं स्पृशित । तेजसकार्मणाभ्यां सर्वलोकम ।

कालतोऽन्यत्वम् – एकं जीवं प्रति वक्ष्यामः । मिश्रकं वर्जयित्वौदारिकस्य तिर्यक्षमनुष्याणां जघन्यनान्तर्मुहूर्तः, उत्कर्षेण त्रीणि पत्योपमान्यन्तर्मु हूर्तोनानि । स चान्तर्मु हूर्तोऽपर्याप्तकालः । वैक्षियकस्य देवान् प्रति मूलवैक्षियकदेहस्य जघन्येन दशवर्षसहस्राणि अपर्याप्तकालान्तर्मूहूर्तोनानि । उत्तरवैक्षियकस्य जघन्य उत्कृष्टश्चाऽन्तर्मु हूर्तः । तीर्थकरजन्मनन्दीश्वराहेदायतनादिपूजास् कथमिति चेत् ? पुनः पुनिवकरणात् सन्तत्यविच्छेदः । आहारकस्य कालो जघन्य उत्कृष्टश्चाऽन्तर्मु हूर्तः । तैजस्य सकार्मणयोः सन्तत्यादेशाद् अभव्यान् प्रत्यनादिरपर्यवसानः कालः, भव्याश्च कांश्चित् ये अनन्तेनापि कालेन न सेत्स्यन्ति । ये सेत्स्यन्ति तान् प्रत्यनादिः सपर्यवसानः । एकसमियकः निषेकं प्रति । तैजसस्य षट्षिटसागरोपमाणि । कार्मणस्य कर्मस्थितः सप्ततिसागरोपम-

१ - णां च एव ग्रा०, ब०, द०, मु० । २ जीवैं:।

'अन्तरतोऽन्यत्वम्—औदारिकादीनामेकजीवं प्रति वक्ष्यामि । मिश्रकं वर्जयित्वौदारिक-स्यान्तर्म् हूर्तोऽन्तरं जघन्यम् । कतरोऽन्तर्म् हूर्तः ? औदारिकमिश्रकालोऽन्तर्म् हूर्तः । कथम् ? इह चातुर्गतिकः तिर्यञ्जमनुष्येषूत्पन्नोऽन्तर्म् हूर्तमपर्याप्तको भूत्वा पर्याप्तकत्वं प्राप्याञ्न्तर्म् हूर्तं जीवित्वा मृतः, पुनस्तिर्यञ्जमनुष्ययोरन्यतरत्रोत्पन्नः अपर्याप्तिमान्तर्म् हूर्तिकीमनुभूय पर्याप्तको जातः, लब्धमौदारिकान्तरम् । उत्कर्षेण त्रयस्त्रित्वारारोपमाणि सातिरेकाणि । कथम् ? यो मनुष्यस्त्रयस्त्रिशत्वारसागरोपमायुष्केषु देवेषूत्पद्य स्थितिक्षये प्रच्युतः पुनर्मनुष्येषूत्पद्यते तस्य यो-अपर्याप्तिकालस्तेनाधिकानि त्रयस्त्रिशत्वारसागरोपमाणि ।

वैकियिकस्य जघन्यमन्तरमन्तर्मृ हूर्तः । कथम् ? मनुष्यस्तिर्यग्वा मृतः दशवर्षसहस्रा-युष्कदेवेषूत्पद्य च्युतः मनुष्येषु तिर्यक्षु चोत्पद्य अपर्याप्तकालमनुभूय पुनर्देवायुर्बद्ध्वा उत्पद्यते, लब्धमन्तरम् । वैकियिकस्योत्कर्षेणान्तरमनन्तकालः । कथम् ? देवत्वाच्च्युतोऽ- १० नन्तकालं तिर्यक्षमनुष्येष्विटित्वा देवो जातः, अपर्याप्तकालमनुभूय वैकियिकशरीरो दृष्टः, लब्धमन्तरम् ।

आहारकस्यान्तरं जघन्यमन्तर्मुं हूर्तः । प्रमत्तसंयत आहारकं निर्वत्यान्तर्मुं हूर्तमाहारकेण स्थितः 'कृताहारकशरीरकार्य उपसंहृत्य पुनर्लिब्धसिन्नधानादन्तर्मुं हूर्तमवस्थाय निर्वत्यतीति लब्धमन्तरम् । उत्कर्षणार्धपुद्गलपरिवर्तः अन्तर्महूर्तोनः । कथम् ? योऽनादि'मिथ्यादृष्टिः १५ दर्शनमोहमुपशम्योपशमसम्यक्त्वं संयमं च युगपत्प्रतिपन्न उपशमसम्यक्त्वाच्च्युतो वेदक-सम्यक्त्वनोत्पद्य अन्तर्मुहूर्तं स्थितः सन्नप्रमत्तसंयतस्थाने आहारकं बद्ध्वा ततः प्रमत्तसंयतो निर्वर्त्यं 'मृलशरीरं प्रविश्य मिथ्यात्वं गतः, सोऽर्धपुद्गलपरिवर्तः देशोनमिटित्वा मनुष्येषूत्पद्य पूर्वविधिना सम्यक्त्वमुत्पाद्याऽसंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयत्योरन्यतरत्र दर्शनमोहं क्षपियत्वा संयमं प्रतिपद्याप्रमत्त आहारकस्य बन्धकः प्रमत्तो निर्वर्त्यतिति लब्धमन्तरम् । अत्र' ये २० प्राथमिकाश्चत्वारोऽन्तर्मुहूर्तास्ते कतरे ? प्रथमो दर्शनमोहोपशमसम्यक्त्वसमानकालसंयमान्त-मुँहूर्तः । द्वितीयो वेदकसम्यक्त्वान्तर्मुहूर्तः । तृतीय आहारकबन्धान्तर्मूहूर्तः । चतुर्थं आहारकिनिर्वृत्त्यन्तर्मूहूर्तः । एते चत्वार आद्या अन्तर्मुहूर्ताः, उत्तरकालमाहारकशरीरनिर्वृत्त्यन्तर्मूहूर्तः पञ्चमः मूलशरीरं प्रविश्य प्रमत्ताप्रमत्ताभ्यां बहून् वाराननुभवतो बहुवोऽन्तर्मुहूर्ताः अतोऽधः-प्रवृत्तकरणिविश्वद्व्या विश्वद्वो विश्वान्तः । अपूर्वकरणानिवृत्तिसूक्ष्मसाम्परायक्षीणकषायसयोग्य- २५ योगिनामेकैकोऽन्तमुहूर्तः । इयता कालेन हीनोऽर्धपुद्गलपरिवर्तः ।

तैजसकार्मणयोनिस्त्यन्तरं सर्वसंसारिषु सर्वकालं सन्निधानात् ।

संख्यातोऽन्यत्वम्—औदारिकाण्यसंख्येया लोकाः । वैक्रियिकाण्यसंख्याताः श्रेणयो 'लोक-प्रतरस्यासंख्येयभागः । आहारकाण संख्येयानि चतुःपञ्चाशत् । तैजसकार्मणान्यनन्तानि अनन्तानन्तलोकाः ।

प्रदेशतोऽन्यत्वम्-औदारिकस्यानन्ताः प्रदेशाः अभव्यानामनन्तगुणाः सिद्धानामनन्त-भागाः । एवं शेवाणां चतुर्णामिष शरीराणाम्, अनन्तस्यानन्तविकल्पत्वात् ११उदुत्तरोत्तराण्य-

१ अन्तरेऽन्य – आ०, ब०, द०, मु०, ता० । २ बसः । ३ प्रकृता – आ०, ब०, द०, मु० । ४ मिथ्यादर्शन – आ०, ब०, द०, मु० । ५ आहारकशरीरम् । ६ अन्तरकाले । ७ – हूर्ताः क – अ०, मू० । ६ अणिरिप कतरेत्यत आह । ६ कोऽर्थः । १० परमाणवः । ११ प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक तैजसात् अनन्तगुणे परे इत्युक्तम् । कथमेषां समानत्विमत्याशङ्कायामाह ।

२४

30

धिकानि, आधिक्यपरिमाणं प्रागुक्तम्।

भावतोऽन्यत्वम्-औदारिकादिस्वशरीरनामोदयात् सर्वाण्यौदयिकभावानि ।

अल्पबहुत्वतोऽन्यत्वम्—सर्वतः स्तोकान्याहारकाणि, वैक्रियिकाण्यसंस्येयगुणानि । को गुणाकारः ? असंस्थाताः श्रेणयः, लोकप्रतरस्यासंस्थेयभागाः । तत औदारिकाणि असंस्थेय-गुणानि । को गुणकारः ? असंस्थेया लोकाः । तैजसकार्मणान्यनन्तगुणानि । को गुणकारः ? सिद्धानामनन्तगुणाः ।

आत्माधिश्रितकार्मणनिमित्तविजृम्भितानि शरीराणि विश्रतां संसारिणां चार्तुविध्यव-तामिन्द्रियसंबन्धं प्रति विकल्पभाजां प्रति प्राणिनः कि त्रिलिङ्गसन्निधानम् उत लिङ्गनियमः

कश्चिदस्तीति ? अत उत्तरं पठति-

#### नारकसम्मूर्चिछनो नपुंसकानि ॥५०॥

धर्मार्थकाममोक्षकार्यनरणान्नराः । १। घर्मार्थकाममोक्षलक्षणानि कार्याणि नृणन्ति । नयन्तीति नराः ।

नरान् कायन्तीति नरकाणि ।२। शीतोष्णासद्वेद्योदयापादितवेदनया नरान् भकायन्ति शब्दायन्त इति नरकाणि ।

नृणन्तीति वा ।३। अथवा पापकृतः प्राणिन आत्यन्तिकं दुःखं नृणन्ति नयन्तीति । अण्यादिकः कर्तर्यकः ।

नरकेषु भवा नारकाः । संमूर्च्छनं संमूर्च्छः, स एषामस्तीति संमूर्च्छनः । नारकाश्च संमूर्च्छिनश्च नारकसंमूर्ण्छिनः ।

नपुंसकवेदाशुभनामोदयान्नपुंसकाति ।४। चारित्रमोहिवकत्पनोकषायभेदस्य नपुंसक-२० वेदस्याशुभनाम्नश्चोदयान्न स्त्रियो न पुमांस इति नपुंसकानि भवन्ति । नारकसंमूच्छिनो नपुंसकान्येवेति नियमः । तत्र हि स्त्रीपुंसविषया मनोज्ञशब्दगन्धरूपरसस्पर्शसंबन्धनिमित्ता 'स्वत्पापि सुखमात्रा नास्ति ।

यद्येवमविध्रयते अर्थादापन्नमेतदुक्तेभ्योऽन्ये ये संसारिणः तेषां त्रिलिङ्गत्विमिति, यत्रात्य-न्तनपुं सक्तिङ्गस्याभावस्तत्प्रतिपादनार्थमाह—

#### न देवाः ॥ ४१॥

स्त्रीपुंसिवषयिनरितशयसुखानुभवनाद् देवेषु नपुंसकाभावः ।१। स्त्रैणं पौस्नं च यन्नि-रितशयं सुखं शुभगितनामोदयापेक्षं तदेवानुभवन्तीति न तेषु नपुंसकानि सन्ति । तच्चोपरि वक्ष्यते ।

अथेतरे कियल्लिङ्गा इति ? अत आह-

#### शेषास्त्रिवेदाः ॥५२॥

त्रयो वेदा येषां ते त्रिवेदाः । के पुनस्ते ? स्त्रीत्वं पुस्त्वं नपुंसकृत्वमिति । कथं तेषां सिद्धिः ?

१ एवमप्यनिधकानीति नाशङकनीयम्, गुणकारभागहारायोः प्रकर्षाप्रकर्षभावयोगादेवमुक्तम् । २ -भावाः ग्रा०, ब०, द०, मु० । ३ -स्येयलो- ता०, श्र० । ४ नृ नये ऋचादिः, तस्य प्वादित्वात् प्वांह्रस्व इति हस्वः । ५ के गै रै शब्दे ऐधादिकः । शब्दोदेः कृष्ण वा इति क्यङ्ग । ६ -म्राल्पापि ग्रा०, ब०, द०, मु० । नामकर्मचारित्रमोहनोकषायोदयाद्देदत्रयसिद्धिः ।१। नामकर्मणश्चारित्रमोहिविकल्पस्य नोकषायस्य चोदयाद्देदत्रयस्य सिद्धिभवित । वेद्यतः इति वेदो लिङ्गमित्यर्थः । तिल्लङ्गं द्विविधम्—द्रव्यलिङ्गं भाविलङ्गं चेति । नामकर्मोदयाद् योनिमेहनादि द्रव्यलिङ्गं भवित । नोक-षायोदयाद्भाविलङ्गम् । तत्र स्त्रीवेदोदयात् 'स्त्यायत्यस्यां गर्भ इति स्त्री । पुंवेदोदयात् सूते जनयत्यपत्यमिति पुमान् । नपुं सकवेदोदयात् तदुभयशिक्तिविकलं नपुं सकम् । रूढिशब्दाश्चेते । स्विष्णु च किया व्युत्पत्त्यर्थे व, यथा गच्छतीति गौरिति । इत्रत्था हि गर्भधारणादिकियाप्राधान्ये बालवृद्धानां तिर्यद्भमनुष्याणां देवानां कार्मणकाययोगस्थानां च तदभावात् स्त्रीत्वादिव्यप्-देशो न स्यात् । तत्र हि स्त्रीवेदो दारुविह्मवत्, पुंवेदस्तृणाग्निवत्, इष्टकाग्निवन्नपुं सकवेदः । ते एते त्रयोऽपि वेदाः शेषाणां गर्भजानां भवित्त ।

य इमे जन्मयोनिशरीरलिङ्गसंबन्धाहितविशेषाः प्राणिनो 'निर्दिश्यन्ते देवादयो विचि- १ त्रधर्माधर्मवशीकृताश्चतसृषु गतिषु शरीराणि धारयन्तः किं यथाकालसृपभुक्तायुषो मूर्त्यन्तराण्यास्कन्दन्ति उत अयथाकालमपीति ? अत उत्तरं पठति—

## औपपादिकचरमै।त्तमदेहाऽसंख्येयवर्षायुषोऽनपवत्त्रीयुषः ॥५३॥

औपपादिका उक्ताः ।१। उक्ता व्याख्याता औपपादिका देवनारका इति .

चरमशब्दस्यान्तवाचित्वात्तजनमित निर्वाणार्हग्रहणम् ।२। चरमशब्दोऽन्तपर्यायवाची । १५ चरमो देहो येषां त इमे चरमदेहा इति परीतसंसारास्तज्जनमित निर्वाणार्हा गृह्यन्ते ।

उत्तमशब्दस्योत्कृष्टवाचित्वाच्चकधरादिग्रहणम् ।३। अयमुत्तमशब्द उत्कृष्टवाची उत्तमो देहो येषा त इमे उत्तमदेहा इति चकधरादिग्रहणं वेदितव्यम् ।

उपमाप्रमाणगम्यायुषोऽसंख्येयवर्षायुषः ।४। अतीतसंख्यानमुपर्माप्रमाणेन पत्यादिना गम्यमायुर्येषां त इमेऽसंख्येयवर्षायुषस्तिर्यञ्जमनुष्या उत्तरकुर्वादिषु प्रसूताः ।

बाह्यप्रत्ययवशादायुषो हासोऽपवर्तः ।५। बाह्यस्योपघातनिमित्तस्य 'विषशस्त्रादेः सित सिन्निधाने हासोऽपवर्त इत्युच्यते । अपवर्त्यमायुये षां त इमे अपवर्त्यायुषः, नापवर्त्यायुषोऽनपवर्त्यायुषः । एते औपपादिकादय उक्ता अनपवर्त्यायुषाः, न हि तेषामायुषो बाह्यनिमित्तवशादपवर्ताऽस्ति ।

अन्त्यचक्रधरवासुदेवादीनामायुषोऽपवर्तदर्शनादव्याप्तिः ।६। उत्तमदेहाश्चक्रधरादयोऽन- २ पवर्त्यायुषः इत्येतल्लक्षणमव्यापि । कृतः ? अन्तस्य चक्रधरस्य ब्रह्मदत्तास्य वासुदेवस्य च कृष्णस्य अन्येषां च तादृशानां बाह्मनिमित्तवशादायुरपवर्तदर्शनात् ।

न वाः चरमशब्दस्योत्तमिवशेषणत्वात् ।७। न वैष दोषः । किं कारणम् ? चरमशब्द-स्योत्तमिवशेषणत्वात् । चरम उत्तामो देहो येषां ते चरमोत्तामदेहा इति ।

१ श्रनुभूयते । २ धर्नीभवति, स्त्यै संघाते । ३ -दो दारुश्रङ्गारवत् ता०। -दोऽङ्गारवत् श्रा०, व०, द०, मु०। श्रङ्गारविदित वा पाठः -श्र० टि०। ४ निरिद्यस्त इति वा पाठः -श्र० टि०। निरिद्यस्त श्रा०, व०, द०, मु०। ५ -ध्याणामु- ग्रा०, व०, द०, मु०, ता०। ६ उक्तञ्च- विषास्त्रघात-भीरवतक्षयसञ्जवनेशवेदनाः। श्राहारोच्छ्वासरोधाः स्युः श्रायुष्यच्छेदकारिण इति। विसवेयणरत्त-क्षयभयसत्यग्गहणसंकिलेसेहि। श्राहारस्सासाणं णिरोहदो छिद्ददे श्राञ् ॥

उत्तमग्रहणमेवेति चेत्ः तः तदिनवृत्तेः ।८। स्यादेतत् – उत्तामग्रहणमेवास्तु उत्तामदेहा इति ? तन्न ; कि कारणम् ? तदिनवृत्तेः, यो दोष उक्तोऽज्याित्तिरिति स तदवस्थ एव तेषामप्युत्तमदेहत्वात् ।

चरमग्रहणमेवेति चेत्; तः, तस्योत्तमत्वप्रतिपादनार्थत्वात् ।९। स्यान्मतम्—चरमग्रहण-मेवास्तु चरमदेहा इति, नार्थ उत्तामग्रहणेनेतिः; तन्नः किं कारणम् ? तस्योत्तामत्वप्रतिपाद-नार्थत्वात्। सि चरमो देहः सवे षामुत्ताम इत्यर्थः प्रतिपाद्यते। चरमदेहा इति वा केपाञ्चित् पाठः । एतेषां नियमेनायुरनपवर्त्यमितरेषामनियमः।

अप्राप्तकालस्य मरणानुपलब्धेरपवर्ताभाव इति चेत्; नः दृष्टत्वादाम्प्रफलादिवत् ।१०। यथा अवधारितपाककालात् प्राक् सोपायोपक्रमे सत्या म्रफलादीनां दृष्टः पाकस्तथा परिच्छि-१० न्तमरणकालात् प्रागुदीरणाप्रत्यय आयुषो भवत्यपवर्तः ।

आयुर्वेदसामर्थ्याच्व ।११। यथा अष्टाङ्गायुर्वेदविद्भिषक् प्रयोगे अतिनिपुणो यथाकाल-वाताद्युदयात् प्राक् वमनविरेचनादिना अनुदीर्णमेव क्लेष्मादि निराकरोति, अकालमृत्युव्यु-दासार्थं रसायनं चोपदिशति, अन्यथा रसायनोपदेशस्य वैयर्थ्यम् । न<sup>र</sup>चादोऽस्ति ? अत आयुर्वे -दसामर्थ्यादस्त्यकालमृत्युः ।

१५ **दुखःप्रतीकारार्थं इति चेत्**; न; उभयथा दर्शनात्। १२। स्यान्मतम् –दुः खप्रतीकारोऽर्थं आयुर्वेदस्येति ? तन्न; किं कारणम् ? उभयथा दर्शनात्। उत्पन्नानुत्पन्नवेदनयोहि विकित्सादर्शनात्।

कृतप्रणाशप्रसङ्ग इति चेत्; नः दत्वैव फलं निवृत्तेः ।१३। स्यान्मतम्—यद्यकालमृत्यु-रस्ति कृतप्रणाशः 'प्रसज्येत इतिः; तन्नः कि कारणम् ? दत्वैव फलं निवृत्तेः,नाकृतस्य कर्मणः फलमुपभुज्यते, न च कृतकर्मफलविनाशः, अनिर्मोक्षप्रसङ्गात्, दानादिकियारम्भाभा-वप्रसङ्गाच्च । किन्तु कृतं कर्म कर्त्रे फलं दत्वैव निवर्तते विततार्द्रपटशोषवत् अयथाकालनिर्वृत्तः' पाक इत्ययं विशेषः ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङकारे द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः।

१ "चरमदेहा इति वा पाठः" -स०, सि०,२।५३। तुलना- "ग्रौपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषासंख्येयवर्षयुषोऽनपवर्त्यायुषः। (सू०) श्रौपपातिकाः चरमदेहा उत्तमपुरुषाः"" -त० भा०, २।५२। २ ग्रनुदयप्राप्तानां कर्मणामभिषातेनोदय उदीरणम्। ३ न वादो-न्न्रा०, ब०, द०, मु०। ४ पुरुषयोः। ५ प्रसज्यते
स्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ६ -निवृत्तः श्र०, मू०। ७ -यः। स्रा०, ब०, द०, मु०, ता०।

# तृतीयोऽध्यायः

मोझमार्गे त्रिविधेऽधिकृते आदावृपदिष्टस्य सम्यग्दर्शनस्य विषयप्रदर्शनार्थे जीवादिपदार्थो-पदेशे कर्तव्ये जीवा निर्दिष्टाः । इदानीं तदिधिष्ठानव्याख्यानप्रसङ्गेन लोकविभागो वक्तव्यः । स पुनस्त्रिविधः—अधोलोकस्त्रियंग्लोक ऊर्ध्वलोकः । तत्र क्रमप्राप्तस्याऽधोलोकस्य वर्णनार्थ-मुच्यते । अथवा संवेगहेतुत्वात् ताः नारकीः शीतोष्णिनिमित्ताः सुतीव्रवेदनाः श्रुत्वाऽयं कथं संविग्नः स्यादिति प्रथममधोलोक उच्यते । अथवा, \*"भवप्रत्ययोऽविधर्वेवनारकाणाम्"[त० सू० १।२१] इत्येवमादिषु नारकाः श्रुताः, ततः पृच्छिति के ते नारका इति ? तत्प्रतिपाद-नार्थं तदिधकरणनिर्देशः क्रियते—

### रत्नशर्करावालुकापङ्कथूमतमोमहातमःप्रभाभूमयो घनाम्बुवाता-काशप्रतिष्ठाः सप्ताधोऽधः ॥१॥

रत्नादीनामितरेतरयोगे दृन्द्वः ।१। रत्नं च शर्करा च वालुका च पङ्कश्च धूमश्च १० तमश्च महातमश्च रत्नशर्करावालुकापङ्कथमतमोमहातमांसीति इतरेतरयोगे द्वन्द्वो द्रष्टव्यः।

प्रभाशब्दस्य प्रत्येकं परिसमाप्तिर्भुजिवत् ।२। यथा देवदत्तजिनदत्तगुरुदत्ता भोज्यन्ता-मिति प्रत्येकं भुजिः परिसमाप्यते, एवं प्रभाशब्दस्यापि प्रत्येकं परिसमाप्तिर्वेदितव्या— रत्नप्रभा शर्कराप्रभा वालुकाप्रभा पङ्कप्रभा धूमप्रभा तमःप्रभा महातमःप्रभा चेति ।

साहचर्यात्ताच्छ्रज्ञ्ञसिद्धिर्योद्ध्यत् ।३। यथा यद्ध्यसहचरितो देवदैत्तो यद्धिरित्युच्यते १५ तथा चित्र-वज्-वैद्धर्य-लोहिताक्षमसार-गल्व-गोमेद-प्रवाल-ज्योती-रसाञ्जनमूलकाङ्क-'स्फिटिक-चन्दन-बर्बक-बकुल-'शिलामयाख्यषोडशधापरिकलृष्तरत्नप्रभासहचरितःतात् रत्नप्रभा भूमिः । शर्कराप्रभासहचरिता शर्कराप्रभा । वालुकाप्रभासहचरिता वालुकाप्रभा । पङ्कप्रभासहचरिता पङ्कप्रभा । धूमप्रभासहचरिता धूमप्रभा । तमःप्रभासहचरिता तमःप्रभा । महातमःप्रभासहचरिता महातमःप्रभेति ।

तमःश्रभेति विरुद्धिमिति चेत्; नः स्वात्मप्रभोपपत्तेः ।४। स्यान्मतम्—तमोऽन्धकारः प्रभा प्रकाश इति विरुद्धावेतावर्थौ —यदि तमो न प्रभा, अथ प्रभा न तमः, तमःप्रभेत्यभि-धानमनुपपन्निमितिः; तन्नः किं कारणम् ? स्वात्मप्रभोपपत्तेः। न दीप्तिरूपैव प्रभा। किं तिहः ? द्रव्याणां स्वात्मैव भूजा प्रभा 'यत्सिन्धानात् मनुष्यादीनामयं संव्यवहारो भवति " स्निग्ध-कृष्णप्रभिमदं कृष्णप्रभमिदमिति, ततस्तमसोऽपि स्वात्मैव कृष्णा प्रभा अस्तीति नास्ति २५ विरोधः। 'बाह्यप्रकाशापेक्षा सेति चेत्; अविशेषप्रसङ्गः स्यात्।

१ स नार- ग्रा०, ब०, द०, मु०, मू०, ता०। २ ग्राविभू तावयवभेद इतरेतरः। ३ लोहित-क्षेत्र- भा० १। ३ -स्फाटिक ग्रा०, ता०, श्र०, मू०। ४ -शिलोमया- ता०, श्र०, मू०। ५ शुद्धा, ता० टि०। ६ ता० प्रतौ यत्सिन्धानात् इत्यादि भवतीत्यन्तो भागः वार्तिकचिह्नेन चिह्नितो वर्तते। ७ ग्रालकादि। ८ ग्रञ्जनादि। ६ -भिमिति ततस्तमः प्रभेति भेदे रुष्टि- ग्रा०, ब०, द०, मु०। १० सा कृष्ण-प्रभा बाह्यभूतसूर्यप्रकाशादिसन्निधानाद् दृश्यते। भवतु नाम का नो हानिः। तर्हि नारकाणां कथम् ? ब्योध्रोलूकादिवद् द्रष्टव्यम्।

अनादिपारिणामिकसंज्ञानिर्देशाद्वा इन्द्रगोपवत् ।५। यथा इन्द्रगोप इति कस्यचिज्जन्तोः संज्ञा अनादिः स्वाभाविकी । न ह्यसौ इन्द्रं गोपायतीति इन्द्रगोपः । एवं तमःप्रभादिसंज्ञा अपि अनादिपारिणामिक्यो वेदितव्याः ।

भेदे रूढिशब्दानामगमकत्वमवयवार्थाभावादिति चेत्; नः सूत्रस्य प्रतिपादनोपाय-प्र त्वात् ।६। स्यादेतत् – प्रद्येते अनैमित्तिका रूढिशब्दा भेदे गमकत्वमेषां नास्ति । कुतः ? अवयवार्थाभावादितिः; तन्नः किं कारणम् ? सूत्रस्य प्रतिपादनोपायत्वात् । तेषां संज्ञा-शब्दानां प्रतिगादनोपायभूतिमदम् । अस्मान्निवन्यने स्थानाच्छब्दान्तराण्युपप्लवन्ते यैरर्थाः संज्ञायन्ते ।

भूमिग्रहणमधिकरणविशेषप्रतिवस्वर्थम् । ७। यथा स्वर्गपटलानि भूमिमनाश्चित्या अवस्थि-१० तानि न तथा नारकावासाः । किं तर्हि ? भूमीराश्चित्य व्यवस्थिता इत्यधिकरणविशेषप्रति-पत्त्यर्थं भूमिग्रहणम् ।

चनाम्ब्वादिग्रहणं तदालम्बनिर्ज्ञानार्थम् ।८। तासां भूमीनामालम्बनिर्ज्ञानार्थं घनाम्ब्वादिग्रहणं कियते । 'धनमेवाम्बु घनाम्बु । घनाम्बु च वातश्चाकाशं च 'धनाम्बुवाताकाशानि, तानि प्रतिष्ठा आश्रयो यासां ता घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः । सर्वा एता भूमयः घनोदिधवल-१५ यप्रतिष्ठाः, घनोदिधवलयं घनवातवलयप्रतिष्ठम्, घनवातवलयं तनुवातवलयप्रतिष्ठम्, तनुवातवलयमाकाशप्रतिष्ठम्, आकाशमात्मप्रतिष्ठं तस्यैवाधाराधेयत्वात् । त्रीण्यप्येतानि वलयान्यन्वर्थसंज्ञानि प्रत्येकं विशतियोजनसहस्रवा हल्यानि । तत्र घनोदधयो मुद्गसन्निभाः, घनवाता गोमूत्रवर्णाः, अव्यक्तवर्णास्तनुवाताः ।

तत्र रत्नप्रभाया बाहल्यमेकं योजनशतसहस्रमशीतिश्च योजनसहस्राणि । तस्यास्त्रयो २० भागाः—खरपृथिवीभागः, पङ्कबहुलः, अब्बहुलश्चेति । तत्र चित्रादिषोडशधाप्रक्लृप्तरता- व्चितः खरपृथिवीभागः, षोडशयोजनसहस्र बहलः । पङ्कबहुलः चतुरशीतियोजनसहस्र बहलः । अब्बहुलोऽशीतियोजनसहस्र बहलः । तत्र खरपृथिवीभागस्योपर्यधश्चेकैकं योजनसहस्र परित्यज्य मध्यमभागेषु चतुर्दशसु योजनसहस्रेषु किन्नरिकम्पुरुषमहोरगगन्धर्वयक्ष- भूतिपशाचानां सप्तानां व्यन्तराणां नागिवद्युत्सुपणिनिवातस्तिनतोदधिद्वीपदिक्कुमाराणां नवानां भवनवासिनां चावासाः । पङ्कबहुलभागे असुरराक्षसानामावासाः । अब्बहुलभागे नरकाणि । शर्कराप्रभायां बाहल्यं द्वातिशद्योजनसहस्राणि । ततोऽधोऽधस्तनानि चतुर्भिश्च चतुर्भियोजनसहस्रोनानि बाहल्यानि वेदितव्यानि आषष्ठियाः । अप्तिस्याम् अष्टौ योजनसहस्राणि । सर्वासां तासामन्तराणि तिर्यक् चासंख्येया योजनकोटिकोटचः ।

सप्तग्रहणिमयत्तावधारणार्थम् ।९। यथा गम्येत सप्तैव नरकाधारा भूमयो नाष्टौ न<sup>११</sup> ३० षट् चेति संख्यान्तरिनवृत्त्यर्थम् । <sup>११</sup>सन्ति हि केचित्तन्त्रान्तरीयाः—\*''अनन्तेषु लोकधातुष्वनन्ताः

१ सूत्रम् । २ नियामकसूत्रात् । ३ उद्गच्छन्ति । ४ सान्द्रम् । ५ सर्वार्थसिद्धावेवं व्याख्यातम्— घनश्च घनो मन्दो महान् आयत इत्यर्थः । अम्बु च जलमुदकमित्त्यर्थः । वातशब्दोऽन्त्यदीपकः तत एवं सम्बन्धनीयः । घनो घनवातः । अम्बु अम्बुवातः । वातस्तनुवातः । महदपेक्षयः तनुरिति सामर्थ्यगम्यः । अन्यः पाठः । सिद्धान्तपाठस्तु घनाम्बु च वातौ चेति वातशब्दः सोपस्क्रियते वातस्तनुवात इति वेति । ६ —बाहुत्या— आ०, ब०, द०, मु०, ता० । ७ —बहुलः आ०, ब०, द०, मु०, ता० । ८ —कयोज— अ० । ६ —भाया बाहुत्यं आ०, ब०, द०, मु० । १० सप्तम्या अ— आ०, ब०, द०, ता०, मु० । ११ न नब चेति अ०, म०।

28

पृथिवीप्रस्ताराः" [ ] इत्यध्यवसिताः । कथं तेषां निवृत्तिः ? स्याद्वादनीतिनिरूपि-तकर्मेफ छद्वंबन्धादिषु 'युक्तिसद्भावात् आर्हतस्यागमस्य प्रामाण्यं न शेषाणां तदभावादिति ।

त्रतोयोऽध्यायः

अधोऽधोवचनं तिर्यक्प्रचयनिवृत्त्यर्थम् ।१०। यथा गम्येत अधोऽध एव सप्तापि भूमयो न तिर्यक्ष्रचयेनावस्थिता इति प्रतिपत्त्यर्थमधोऽधोग्रहणम् ।

सामीप्याभावाद् द्वित्वानुपपित्तिरिति चेत्; नः अन्तरस्याविवक्षितत्वात् ।११। स्यान्मतम्—प्रत्येकं भूमीनामन्तराण्यसंख्यातयोजनकोटीकोटिपरिमाणानि ततः सामीप्याभावाद् द्वित्वाभाव इतिः; तन्नः किं कारणम् ? अन्तरस्याविवक्षितत्वात् । कथमविवक्षा सतः ? सतोऽप्य-विवक्षा भवति यथा अलोमिका एडकाः अनुदरा कन्येति ।

तुल्यजातीयेनाव्यवधानं सामीप्यमिति वा ।१२। अथवा यदन्तरं तत्पूर्वोत्तरभागान्तः-पातित्वात् सामीप्यमिति तद्द्योतनार्थं द्वित्वम् ।

'पृथुतराः' इति केषाञ्चित् पाठः ।१३। केचिदत्र 'पृथुतराः' इति पठन्ति ।

अत्र तरिनर्देशः कुतः ? प्रकर्षाभावात् ।१४। द्वयोर्द्वयो विशिभसंबन्धे सित महत्त्व-विशेषप्रख्यापनार्थस्तर शब्दः । एवमपि रत्नप्रभायाः पृथुतराव्यपदेशो नास्ति प्रतियोग्य-भावात् । अपि च शर्कराप्रभादीनां प्रकर्षाभावः अधोऽधो हीनपरिमाणत्वात् । तस्मा-दधोऽधः पृथुतरा इति व्यपदेशो नोपपद्यते ।

स्यादेतत्—अधोलोकस्य वेत्रासंनसंस्थानस्याधोधः पृथुत्वप्रकर्षात् पृथुतरा इति व्यपदेश इति; तच्च न; भूमिभ्यो बहिस्तत्पृथुत्वम् । एवं ह्युक्तम्—\*"स्वयम्भूरमणसमुद्रान्तादव-लिम्बता रज्जुः सप्तम्याः भूमेरवसाने पूर्वादिदिग्विभागावगाहिकालमहाकालरौरवमहारौर-वान्ते पतितं" [ ] इति । अथापि कथिन्चत् स्यात् प्रकर्षः; तिर्यक् पृथुतरा इति वक्तव्यं स्यान्नाधोऽधः इति । अथापि कथिन्चदनेन विशेषणेनार्थः, एवं ग्राह्यः अधोऽधो वेदनाप्रकर्षयोगादायुषोऽतिशयाद्वा तिन्निमित्तस्य तद्वचपदेशदर्शनात्, तत्संबन्धाद्वा भूमयः पृथुतरा इति व्यपदिश्यन्ते । एवमपि रत्नप्रभायां पृथुतराव्यपदेशो नोपपद्यत एव ।

अत्राह-किं ता भूमयो नारकाणां सर्वत्रावासा आहोस्वित् क्वचित् क्वचिदिति ? तिन्नधरिणार्थमाह-

# तासु त्रिंशतपञ्चिवंशतिपञ्चदशदशत्रिपञ्चोनैकनरकशतसहस्राणि २४ पञ्च चैव यथाक्रमम् ॥२॥

तासु रत्नप्रभादिषु भूमिषु नरकाण्यनेन संख्यायन्ते ।

त्रिश्वदादोनां परस्पराभिसंबन्धे वृत्तिः ।१। त्रिशदादीनां पदानां परस्पराभिसंबन्धे सित वृत्तिर्वेदितव्या । पञ्चभिरूनं पञ्चोनं पञ्चोनं च तदेकं च तत्पञ्चोनैकम् । त्रिशच्च पञ्च-विशतिश्च पञ्चदशं च दशं च त्रीणि च पञ्चोनैकं च त्रिशत्पञ्चविशतिपञ्चदशदशित्र-

१-वियुक्ति द०, ग्रा०, व०, मु०। २ मेषाः -सम्पा०। ३ " स्तिषोऽधः पृथुतराः (सू०) सर्वाद्येताः प्रघोऽधः पृथुतराः छत्रत्रात्र स्त्रियाः " -त० भा० ३।१। ४ रत्नप्रभायाः शर्कराप्रभा प्रकर्षेत्यादि। ५ -वि सम्ब- श्र०। ६ द्वयोविभज्ये च तर्राविति। ७ रत्नप्रभायाः पूर्वः प्रतिनिधेरभा -- व बाहत्यानाम्। ६ प्राह्ममधो- ग्रा०, व०, द०, मु०, ता०।

पञ्चोनैकानि । शतानां सहस्राणि शतशहस्राणि नरकाणां शतसहस्राणि नरकशतसहस्राणि, त्रिंशत्पञ्चिवशितपञ्चदशदशिवपञ्चोनैकानि च तानि नरकशतसहस्राणि च तानि त्रिंशत्-पञ्चिवशितपञ्चदशिवपञ्चोनैकनरकशतसहस्राणि ।

यथाक्रमवचनं यथासंख्याभिसंबन्धार्थम् ।२। यो यः कमो यथाकमम्, तस्य वचनं रत्नप्रभादिभिः, त्रिंशता (दा) दीनां यथासंख्याभिसंबन्धो यथा स्यादिति । तद्यथा—रत्नप्रभायां त्रिंशन्नरकशतसहसूर्णाण । शर्कराप्रभायां पञ्चित्रशतसहसूर्णाण । वालुकाप्रभायां पञ्चदशनरकशतसहस्राणि । पङ्कप्रभायां दशनरकशतसहस्राणि । धूमप्रभायां त्रीणि नरकशतसहस्राणि । तमःप्रभायां पञ्चोनमेकं नरकशतसहस्रम् । महातमःप्रभायां पञ्च नरकाणि ।

तत्र रत्नप्रभायां अब्बहुलभागे उपर्यधश्चैकै'कं योजनसहस् वर्जयित्वा मध्ये नरकाणि भवन्ति । तानि त्रिधा वर्ण्यन्ते, इन्द्रक-श्रेणि-पुष्पप्रकीर्णकविभागेन । तत्र त्रयोदशनरक-प्रस्ताराः, त्रयोदशैव इन्द्रकनरकाणि सीमन्तक-निरय-रौरुक्-भ्रान्त-उद्भ्रान्त-सम्भ्रान्त-असं-भ्रान्त-विभ्रान्त-तप्त-तर्प्त-व्युत्त्रान्त-अवकान्त-विक्रान्तनामानि । शर्कराप्रभायामेकादश नरक-प्रस्ताराः एकादशैवेन्द्रकनरकाणि—स्तनक-संस्तनक-वनक-मनक-घाट-संघाट-जिह्न-उज्जिह्निकालोल-लोलुक-स्तनलोलुकाख्यानि । वालुकाप्रभायां नव नरकप्रस्तारा नवैवेन्द्रकनरकाणि-तप्त-त्रस्त-तपन-आतपन-निदाध-प्रज्विलित-उज्ज्विलित-संज्विलित-संप्रज्विलितसंज्ञकानि । पङ्क-प्रभायां सप्तनरकप्रस्ताराः सप्तैवेन्द्रकनरकाणि—आर-मार-तार-वर्चस्क-वैमनस्कै-खड-अख-डाख्यानि । धूमप्रभायां पञ्च नरकप्रस्ताराः—पञ्चैवेन्द्रकनरकाणि—तमो-भ्रम-भष-अन्ध-तिम्ह्राभिधानानि । तमःप्रभायां त्रयो नरकप्रस्ताराः—त्रीण्येवेन्द्रकनरकाणि हिम-वर्दल-लल्लकनामधेयानि । महातमःप्रभायामेको नरकप्रस्तारः, एकमेवेन्द्रकनरकमप्रतिष्ठानाख्यम् ।

तत्र 'सीमन्तकस्य चतसृषु दिक्षु चतस्रो नरकश्रेण्यो निर्गतास्तथा विदिक्ष्विप । तदन्तरेषु पुष्पप्रकीर्णकनरकाणि । तत्रैकैकस्यां दिङ्कनरकश्रेण्यामेकान्नपञ्चाशदेकान्नपञ्चाशन्नरकाणि । तथैकैकस्यां विदिङ्कनरकश्रेण्याम् अष्टचत्वारिशदष्टचत्वारिशन्नरकाणि । एवं निरयादिष्व-प्यकैकं परिहाप्य नेतव्यानि ।

तत्र प्रथमायां पृथिव्यां श्रेणीन्द्रकनरकाणां संख्या चतुश्चत्वारिशच्छतानि त्रयस्त्रिशानि । पुष्पप्रकीर्णकानामेकान्नित्रशच्छतसहस्राणि पञ्चनवितश्च सहस्राणि पञ्चशतानि सप्तषष्टयिकानि । एतावुभाविप राशी सिपण्डितौ त्रिंशन्नरकशतसहस्राणि । द्वितीयायां श्रेणीन्द्रकन्तरकसंख्या षड्विशितशतानि पञ्चनवत्युत्तराणि । पुष्पप्रकीर्णकानां संख्या चतुर्विशितिशतसहस्राणि सप्तनवितसहस्राणि त्रीणि शतानि पञ्च च । एतावुभाविप राशी सिपण्डितौ पञ्चिशितिनरकशतसहस्राणि । तृतीयायां श्रेणीन्द्रकनरकसंख्या चतुर्दशशतानि पञ्चाशीत्यिष्ठकानि । पुष्पप्रकीर्णकसंख्या चतुर्दशशतसहस्राणि अष्टानवितसहस्राणि पञ्चशतानि पञ्चदशाधिकानि । एतावुभाविप राशी सिपण्डितौ पञ्चदशनरकशतसहस्राणि । चतुर्थ्यां श्रेणीन्द्रकनरकसंख्या सप्ताधिकानि सप्तशतानि । पुष्पप्रकीर्णकसंख्या नवनरकशतसहस्राणि नवनवितश्च सहस्राणि द्वे शते त्रिनवत्युत्तरे । एतावुभाविप राशी संपिण्डितौ दशनरकशत-

१ -कं हि यो- श्र० । २ तत्र रत्नप्रभायां त्रयो -ग्रा०, ब०, मु० । ३ - खाटाखाटाख्या- ता०, ग्रा०, ब०, द० । -खटाखटाख्या- मू० । ४ सीमन्तनरकस्य ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता० ।

१५

सहस्राणि । पञ्चम्यां श्रेणीन्द्रकनरकसंख्या द्वे नरकशते पञ्चषष्टचिधके । पुष्पप्रकीर्णकसंख्या द्वे शतसहस्रे नवनवितश्च सहस्राणि सप्तशतानि पञ्चित्रंशानि च । एतावृभाविप राशी सिपिण्डतौ त्रीणि नरकशतसहस्राणि । पष्ठचां श्रेणीन्द्रकनरकसंख्या त्रिषष्टिनरकाणि । पुष्पप्रकीर्णकसंख्या नवनवितनरकसहस्राणि नवशतानि द्वात्रिशानि । एतावृभाविप राशी सिपिण्डतौ नवनवितसहस्राणि नवशतानि पञ्चनवत्युत्तराणि । सप्तम्यामिन्द्रकनरकमेक- भ्रमप्रतिष्ठानं नाम । श्रेणीनरकाणि चत्वारि । प्राच्यां दिशि कालं प्रतीच्यां महाकालम् अपाच्यां रौरवम् उदीच्यां महारौरवम् । विदिक्श्रेणीनरकाणि न सन्ति । तान्येतानि पञ्च ।

सर्वश्रेणीन्द्रकनरकसंख्या षण्णवितर्नरकशतानि त्रिपञ्चाशानि । सर्वपुष्पप्रकीर्णकसंख्या त्र्यशीतिर्नरकशतसहस्राणि नवित्तसहस्राधिकानि त्रीणि च शतानि सप्तचत्वारिशानि । एतावुभाविप राशी सिपण्डितौ चतुरशीतिः नरकशतसहस्राणि ।

तासु सप्तस्विप पृथिवीषु कानिचिन्नरकाणि संख्येयविस्ताराणि कानिचिदसंख्येय-विस्ताराणि । यानि संख्येयविस्ताराणि तानि संख्येययोजनशतसहस्रविस्ताराणि, यान्यसंख्येयविस्ताराणि तान्यसंख्येययोजनशतसहस्रविस्ताराणि। सर्वत्र च नरकाणां पञ्चमो भागः संख्येयविस्ताराणां चत्वारो भागा असंख्येयविस्ताराणाम् । बाहल्यमुच्यते—

कोशः प्रथमपृथिव्याम्, इतरास्वर्धाधिकाः क्रमेणैव। चत्वारः सप्तम्यां सर्वेन्द्रकनरकबाहल्यम्।। स्वेन्द्रकबाहल्यं स्वित्रभागपरिवर्धितं तच्छ्रेण्याः। श्रेणीन्द्रकबाहल्यसहितं ज्ञेयं प्रकीर्णकस्य।।

तान्येतानि नरकाणि उष्ट्रकाद्यशुभसंस्थानानि शोचनरोदनाकन्दनाद्यशुभनामानि वेदि-

अथ तेषु सीमन्तकादिषु नरकेषु पापकर्मवशात् प्रादुर्भवन्तः प्राणिनः किलक्षणा इति ? अत आह—

# नारका नित्याऽशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः ॥श।

लेश्यादिशब्दा उक्तार्थाः ।१। लेश्यादयः शब्दा उक्तार्था वेदितव्याः । लेश्या च परि-णामश्च देहश्च वेदना च विक्रिया च लेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः । लोके प्रतियोग्यन्तरा-पेक्षया प्रकर्षो दृष्टः, इह अशुभतरा इति किमपेक्ष्य प्रकर्षनिर्देशः ? उच्यते—

तिर्यंग्व्यपेक्षोऽतिशयनिर्देशः ।२। तिरश्चामप्यशुभा लेश्यादयो नारकाणां च । ततः प्रकर्षेण नारकाणामित्यशुभतराः ।

**ऊर्ध्वापेक्षो वाऽघोगतानाम् १३।** अथवा अर्ध्वनरकाशुभतरलेश्याद्यपेक्षया अधोगतानां प्रकर्षो द्रष्टव्यः ।

नित्यग्रहणाल्लेश्याद्यनिवृत्तिप्रसङ्ग इति चेत्; न; आभीक्ष्ण्यवचनत्वात् नित्यप्रहसित- ३० वत् ।४। स्यादेतत्—नित्यशब्दोऽयं कूटस्थेष्वविचलेषु भावेषु दृष्टः, यथा नित्या द्यौः नित्या पृथिवी नित्यमाकाशौँमति, तथा लेश्यादीनामपि व्ययोदयाभावान्नित्यत्वे सति नरकादप्रच्यवः

१ पंचमभागपमाणा निरयाणं हुंति संखिवत्थारा । सेसचउपंचभागा ग्रसंखिवत्थाराया णिरया ॥ इंदयसेढीबढं पडण्णयाणं कमेण वित्थारा । संखेजजमसंखेज्जं उभयं च य जोडणाण हवे ॥ इति । रूविहय-पुढिविसंखं तियचउसत्तेहि गुणिय छठभजिदे । कोसाणं बेहुलियं इंदियसेढीपइण्णाणं ॥ २ सित्रभा- मू० ।

स्यादिति ? तन्नः किं कारणम् ? आभीक्ष्ण्यवचनान्नित्यप्रहसितवत् । यथा नित्यप्रहसितो देवदत्त इत्युच्यते योऽभीक्ष्णं प्रहसित, न च तस्य प्रहसनानिवृत्तिः, कारणे सित भावात् । तथा अशुभकर्मोदयनिमित्तवशात् छेश्यादयोऽनारतं प्रादुर्भवन्तीति आभीक्ष्ण्यवचनो नित्यशब्दः प्रयुक्तः । नित्यमशुभतरा नित्याशुभतराः सुष्सुपेति वृत्तिर्मयूरव्यंसकादित्वाद्वा । नित्याशुभतराः ॥ छेश्यापरिणामदेहवेदनाविकिया येषां त इमे नित्याशुभतरछेश्यापरिणामदेहवेदनाविकियाः ।

तत्राशुभतरलेश्या इति-प्रथमाद्वितीययोः कापोतलेश्या । तृतीयायामुपरिष्टात् कापोती अधो नीला । चतुर्थ्यां नीला । पञ्चम्यामुपरि नीला अधः कृष्णा । पष्ठचां कृष्णा । सप्तम्यां परमकृष्णा । एतेषां नारकाणां स्वायुःप्रमाणावयृता द्रव्यलेश्या उक्ताः, भावलेश्यास्तु षडिप प्रत्येकमन्तर्म्हूर्तपरिवर्तिन्यः ।

अशुभतरपरिणामा इति-स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दपरिणामाः क्षेत्रविशेषनिमित्तवशादितदुःख-हेतवोऽशुभतराः ।

अशुभतरदेहा इति—तेषां शरीराण्यशुभनामप्रत्ययादशुभाङ्गोपाङ्गस्पर्शरसगन्धवर्ण-स्वराणि हुण्डसंस्थानानि' निर्ळू नाण्डजशरीराक्रतीनि कूरकरणवीभत्सप्रतिभयदर्शनानि । यथेह श्लेष्ममूत्रपुरीषमलरुधिरवसामेदःपूयवमनपूर्तिमांसकेशास्थिचर्माद्यशुभमौदारिकगतं ततोऽप्य-१५ तीवाशुभत्वं नारकाणां वैक्रियिकशरीरत्वेऽपि । तत्र रत्नप्रभायां नारकशरीरोत्सेधः सप्त धनूषि त्रयो हस्ताः पट् चाङगुलयः । अधोऽधो द्विगुणद्विगुण उत्सेधः ।

अंशुभतरवेदना इति—अभ्यन्तरासद्वेद्योदये सत्यनादिपारिणामिकशीतोष्णवाह्यनिमित्तजनिताः सुतीव्रवेदना भवन्ति नारकाणाम् । तद्यथा—निदाघे मध्याह्ने व्यभ्रे नभसि पटुतपनकिरणसन्तप्तिदगन्तराले दूरीकृतशीतवाते दवाग्निदाहो द्वाहिप्ग्षसमीरणे रूक्षदेशे सर्वतो
२० दीप्ताग्निशिखापरीतस्य तृष्णार्तस्य पित्तज्वरसंतापितशरीरस्य निष्प्रतीकारस्य यादृगुष्णजं
दुःखं ततोऽप्यनन्तगुणमुष्णनरकेषु दुःखं भवति । माघमासे हिमानीपतनव्याप्तशीतिदगन्तराले
नभसि प्रस्पन्दजलाप्लुतकर्दममहीतले रात्रौ शीतवातपातप्रस्फुरितगात्रकृतदन्तवीणस्य शीतजवराभिभूततनोर्निरग्न्याश्रयप्रावरणस्य यादृक् शीतसमुद्भवं दुःखं ततोऽप्यनन्तगुणं कष्टं शीतनरकेषु दुःखं भवति । अथवा हिमवन्मात्रस्ताम्रगिरिरुष्णनरकेषु यदि निक्षिप्येत क्षिप्रमेव हि
२४ द्रवीभवेत् । स एवं द्रवीभूतः शीतनरकेषु यदि निक्षिप्येत अक्षिनिमेषमात्र एव घनः स्यादित्येवमनुमीयमानं शीतोष्णं तत्र वेदितव्यम् ।

प्रथमाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीषुष्णवेदनान्येव नरकाणि । पञ्चम्यामुपरि उष्णवेदने द्वे नरकशतसहस्रे, अधः शीतवेदनानामेकं शतसहस्रम् षष्ठीसप्तम्योः शीतवेदनान्येव । सर्व-समुदायेन द्वचशीतिनरकशतसहस्राणि उष्णवेदनानि, द्वे नरकशतसहस्रे शीतवेदने ।

अशुभतरिविकिया इति—शुभं करिष्याम इत्यशुभतरर्मेव विकुर्वन्ति । दुःखाभिभूतमनसश्च दुःखप्रतीकारिचकीर्षया गरीयस एव दुःखहेतून् विकुर्वन्ति । त एते भावा अधोऽधोऽशुभतराः वेदितव्याः ।

किमेषां नारकाणां शीतोष्णजनितमेव दु:खमुतान्यथापि भवतीति ? अत आह-

परस्परोदीारतदुःखाः ॥॥॥

४ कथं परस्परोदीरितदुःखत्वम् ?

१ - निल्ना- ग्रा०, ब०, मु०। २ - द्वाहे प- अ०, ता०। ३ नरके शत- मू०, अ०।

ሂ

निर्दयत्वात् परस्परदर्शने सित कोपोत्पत्तः श्ववत् ।१। यथा श्वानः शाश्वितकाकारणाना-दिकालप्रवृत्तजातिकृतवैरापादितनिर्दयत्वात् परस्परभक्षणभेदनछेदना खुदीरितदुःखा भवन्ति, तथा नारका अपि भवप्रत्ययेनाविधज्ञानेन मिथ्यादर्शनोदयाद्विभङ्गव्यपदेशभाजा च दूरादेव दुःखहेतूनवगम्योत्पन्नदुःखाः प्रत्यासतौ परस्परालोकनाच्च प्रज्वलितकोपाग्नयः स्विवकृतासि-वासीपरशुभिण्डिवालादिभिः परस्परदेहतक्षणभेदनछेदनपीडनादिभिरुदीरितदुःखा भवन्ति ।

किमेतावानेव दुःखोत्पत्तिकारणप्रकार उतान्योऽपि किचदस्तीति ? अत आह-

# संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः ॥४॥

पूर्वभवसंक्लेशपरिणामोपात्ताशुभकर्मोदयात् सततं विलब्दाः संक्लिब्दाः ।१। पूर्वजन्मनि भावितेनाति तीव्रेण संक्लेशपरिणामेन यदुपार्जितं पापकर्मं तस्योदयात् सततमविरतं क्लिब्दाः संक्लिब्दाः ।

असुरनामकर्मोदयादसुराः ।२। देवगतिनामकर्मविकल्पस्यासुरत्वसंवर्तनस्य कर्मण उदया-दस्यन्ति परानित्यसुराः ।

संक्लिष्टिविशेषणमन्यासुरिनवृत्त्यर्थम् ।३। न सर्वेऽसुरा नारकाणां दुःखमुत्पादयन्ति । किं तर्हि ? अम्बाम्बरीषादय एव केचनेति प्रदर्शनार्थं संक्लिष्टिविशेषणम् ।

असुराणां गतिविषयनियमप्रवर्शनार्थः प्राक्चतुर्थ्या इति वचनम् ।४। तेषां संक्लिष्टा- १५ नामसुराणां वेदनोदीरणकारणानां तिसृषु पृथिवीषु गतिर्नातः परिमिति प्रदर्शनार्थः प्राक्चतुर्था इत्युच्यते ।

आडो ग्रहणं लघ्वर्थमिति चेत्; नः संदेहात् ।५। स्यान्मतम् –आङ्गत्र प्रयोक्तन्यः लघ्व-र्थम् । स एव मर्यादां गमयतीतिः; तन्नः किः; कारणम् ? संदेहात् । अभिविधाविप आङ्ग वर्तते मर्यादायामिष, ततः संदेहः स्यात्—'िकं सह चतुथ्यां उत ततः प्राग्' इति अतोऽसंदेहार्थं २० प्राग्वचनमेव युक्तम् ।

चशब्दः पूर्वहेतुसमुच्चयार्थः ।६। संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च पूर्वोक्तहेतूदीरितदुःखा-श्चेति समुच्चयार्थश्चशब्दः, इतरथा हि तिसृषु भूमिषु पूर्वोक्तहेत्वभावः प्रतीयेत् ।

अनन्तरत्वादुदीरितग्रहणानर्थक्यमिति चेत्; न; तस्य वृत्ती परार्थत्वात् ।७। स्यान्मतम् अनन्तरम्दीरितग्रहणमस्ति तेनैवात्राभिसंबन्धः कर्तव्यः, अनर्थकं पुनरुदीरितग्रहणमिति; तन्न; र्प्रकिं कारणम् ? तस्य वृत्तौ परार्थत्वात् । स हचुदीरितशब्दः वृत्तौ परार्थे "सन्नवस्थित इह संबद्धमशक्यः।

वाक्यवचनिमित चेत्; नः उदीरणंहेतुप्रकार प्रदर्शनार्थत्वात् ।८। स्यादेतत् –वाक्यमेव वक्तव्यं परस्परेणोदीरितदुः खाः संक्लिष्टासुरैश्च प्राक् चतुर्थ्या इति ? तन्नः किं कारणम् ? उदीरणहेतुप्रकार प्रदर्शनार्थत्वात् । पुनरुदीरितग्रहणेनोदीरणकारणप्रकाराः प्रदर्श्यन्ते । ३० तद्यथा-तप्तायोरसपायन-निष्टप्तायस्तम्भालिङ्गन-कूटशाल्मल्यारोहणावतरणा-ऽयोघनाभिघात-

१ -नाद्याहितदु- ब०, मु०। -नाद्युदितदु- द०, ता०, ग्रा०। २ -नातिसं- ग्रा०, ब०, द०, मु०। -नातितीत्रसं- ता०। ३ प्रतीयते ग्रा॰, ब०, द०, मु०, ता०। ४ संब्यव- ग्रा०, ब०, द०, मु०। सत् व्यव- ता०। ४ -रद- ग्रा॰, ब०, द०, मु०। ६ -रदर्श- ग्रा॰, ब०, द०, मु०, ता०।

वासीक्षुरतक्षण'-क्षरण-तप्ततैलावसेचना-ऽयःकुम्भीपाका-ऽम्वरीपभर्जन-यन्त्रपीलनैः शूलशला-काव्यधन-ककचपाटना-ऽङ्गार'धाम्निवाहन-सूचीशाड्वलावकपंणैः व्याद्यक्षंद्वीपिश्वश्रृगालवृक कोकमार्जारनकुलाखुसपंवायसगृश्रकङ्कोलूकश्येनादिखादनैः तप्तवालुकाविचरणा-ऽसिपत्रवन-'प्रवेशन-वैतरण्यवतारण-परस्पर'योधनादिभिश्च ते संक्लिण्टासुरा दुःखमुदीरयन्ति नार-काणाम् । किमर्थं त एवं कुर्वन्तीति चेत् ? पापकर्माभिरतत्वात्, यथा गोमहिपमेषवराहकुक्कुट-वर्तिकालावकान् भल्लांश्च युद्धचमानान् परस्परं व्नतश्च दृष्ट्वा रागद्वेपमोहाभिभूतानाम् अकुशलानुबन्धपुण्यानां नराणां प्रीतिरुत्पद्यते,तथा तेषामसुराणां नारकांस्तथा कारयतामन्योन्यं च व्नतः पश्यतां परा प्रीतिरुत्पद्यते । तेषां सत्यपि देवत्वे मायानिदानमिध्यादर्शनशल्यतीव-कषायोपहतस्य अनालोचितभावदोषस्य अप्रत्यवमर्शस्य अकुशलानुबन्धस्य पुण्यस्य 'कर्मणस्तप-१० सश्च 'सावद्यदोषानुक्षिणस्तत्फलं यत् सत्स्विप अनेकेषु प्रीतिहेतुषु अशुभा एव प्रीतिहेतव इति । एवं छेदभेदादिभिः शक्लीकृतमूर्तीनामिष तेषां न मरणमकाले विद्यते । कुतः ? \* "औषपादिका अनपवत्र्यायुषः " [ ] इति वचनात् । तेषां हि जघन्यमध्यमोत्कृष्टभेद-भिन्नं यावदायुरवबद्धं तावद्यथाकालमेव विपच्यते नोदीरण प्रत्ययवशादपवर्त्यते ।

यद्येवं तदेव तावदुच्यतां नारकाणां कियदायुरिति ? अत आह—

# तेष्वेकत्रिसप्तद्शसप्तद्शहाविंशतित्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा

#### सत्त्वानां परा स्थिति: ॥६॥

सागरोपमेति कोऽयं शब्दः ? सागर उपमा यस्याः सेयं सागरोपमा । क उपमार्थः ? सागरस्योपमात्वं द्रव्यभूयस्त्वात् । १। यथा सागरो जलसमूहेन भूयसा युक्तस्तथा आयुः-कर्मापि भवधारणकारणपुद्गलद्रव्यसमूहेन महता योगात् सागरेणोपमीयते ।

२० एकादीनां कृतद्वन्द्वानां सागरोपमाविशेषणत्वम् ।२। एकादयः शब्दाः कृतद्वन्द्वाः सागरोपमाशब्दस्य विशेषणत्वेन १० नियुज्यन्ते । एका च तिस्रश्च सप्त च दश च सप्तदश च द्वाविश-तिश्च त्रयस्त्रिशच्च एकित्रसप्तदशसप्तदशद्वाविशतित्रयस्त्रिशतस्ता एव सागरोपमाः एकित्र-सप्तदशद्वाविशतित्रयस्त्रिशतसागरोपमाः । कथमेकशब्दस्य पुंबद्भावः ? नन् भिन्ना-धिकरणत्वान्न प्राप्नोतिः; नायं पुंबद्भावः, ''औत्तरपिदकं ह्रस्वत्वम्, यथा ''एकिक्षीरिमिति । अथवा सागर उपमा यस्य तत्सागरोपममायुः, एकं च त्रीणि च सप्त च सप्तदश च द्वाविश-तिश्च त्रयस्त्रिशच्च एकित्रसप्तदशसप्तदशद्वाविशतित्रयस्त्रिशत्वाच्याः सैक-त्रिसप्तदशद्वाविशतित्रयस्त्रिश्वाविशतित्रयस्त्रिश्वावश्वाविशतित्रयस्त्रिशः स्त्रीलिङ्किनिर्देशः ।

रत्नप्रभादिभिरानुपूर्व्येण संबन्धो यथाक्रमानुवृत्तेः ।३। 'यथाक्रमम्' इत्यनुवर्तते । ततो रत्नप्रभादिभिरेकादीनामानुपूर्व्येण संबन्धो वेदितव्यः । रत्नप्रभायामेकसागरोपमा स्थितिः,

१ -क्षारतप्त- आ०, ब०, द०, मु०, मू०। २ -रधानी वा- ब०, मु०। -रदान्नीवा- मू०। -रदानीवा- अ०, द०। -रधानीगारादीनीवा- आ०। -रादीनीवा- भा०। "अङ्गारदहनवाहन" त० भा०। ३ -प्रवेशवैतरण्यवतरण- अ०। ४ -रचोदना- आ०, ब०, द०, मु०। -रघोवना- मू०। ५ -लापकान् आ०, ब०, द०, मु०। -लापाकान् मू०। ६ व्यापारस्य। ७ भावदोषा- आ०, ब०, द०, मु०। द 'औपपादिकचरमोत्तमदेहासंख्येयवर्षायुषोऽनपवर्त्यायुष्ठः' -त०, सू० २।४३। ६ -रणाप्रत्य- आ०, ब०, मु०। १० नियुञ्जन्ते अ०। ११ उत्तरपदि- आ०, ब०, द०, अ०, मु०, मू०। 'म्यक्षोरादिषु' इति सूत्रेण। १२ एकस्याः क्षोरम्- ता० टि०।

शर्कराप्रभायां त्रिसागरोपमा स्थितिः, वालुकाप्रभायां सप्तसागरोपमा स्थितिः, पङ्कप्रभायां दशसागरोपमा स्थितिः, धूमप्रभायां सप्तदशसागरोपमा स्थितिः, तमःप्रभायां द्वाविंशतिसाग-रोपमा स्थितिः, महातमःप्रभायां त्रयस्त्रिशत्सागरोपमा स्थितिरिति ।

नरकप्रसङ्गः 'तेषु' इति वचनादिति चेत्; नः रत्नप्रभाद्युपलक्षितत्वात् ।४। स्यान्म-तम्- १ तेषु' इतिवचनान्नरकाभिसंबन्धः प्राप्नोति । ततः किम् ? रत्नप्रभायां त्रयोदशेन्द्रकनरक-संज्ञानि तत्रारादेव सीमन्तकादिष्विनद्रकनरकेषु स्थितिरियं परिसमाप्येत, नेष्यते च, तस्मात्ते-ष्विति वचनमयुक्तमितिः; तन्नः किं कारणम् ? रत्नप्रभाद्युपलक्षितत्वात् । यानि रत्नप्रभाद्यधिकरणत्वेनोपलक्षितानि त्रिंशच्छतसहस्राद्यवधृतपरिमाणानि तेष्वेकसागरोपमादिका स्थितिरिति नास्ति दोषः ।

साहचर्याद्वा ताच्छब्द्यसिद्धिः ।५। अथवा नरकसहचरिता भूमयोऽपि नरकाणीत्युच्यन्ते । १० अतस्तेषु रत्नप्रभादिषु नरकेषु प्रादुर्भवतां सत्त्वानामेकसागरोपमादिका स्थितिरित्यभिसंबन्धः, एवं च कृत्वा तेष्विति वचनमर्थवत्, इतरथा हि व्यवधानाद् भूमिभिरनभिसंबन्धः स्यात् ।

नरकस्थितिप्रसङ्ग इति चेत्; न; सत्त्वानामिति वचनात् ।६। स्यादेतत्—यदि पृथिव्यु-पलक्षितनरकाभिसंबन्ध इष्टः, ननु नरकाणामेवैकसागरोपमादिस्थितिसंबन्धः प्राप्नोति न नारकाणामिति; तन्न; किं कारणम् ? सत्त्वानामिति वचनात् तेषु नरकेषु सत्त्वानामियं स्थितिर्नं नरकाणामिति ।

परोत्कृष्टेति पर्यायौ ।७। परा उत्कृष्टेति पर्यायशब्दाविमौ तेन नारकाणाम्कता स्थि-तिरुत्कृष्टा। रत्नप्रभादिषु प्रतिप्रस्तारं जघन्यापि स्थितिरुच्यते-सीमन्तकेन्द्रके तच्छे णिषु चाष्टास्विप नारकाणां जघन्या स्थितिर्दशवर्षसहस्राणि उत्कृष्टा नवतिवर्षसहस्राणि, अजघन्यो-त्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । निरयेन्द्रके तच्छ्रेणिषु चाष्टास्विप नारकाणाः जघन्या नवित्विर्ष-सहस्राणि, 'दशवर्षशतसहस्राणि 'इति क्वापि पाठः'। उत्कृष्टा नवतिर्वर्षशतसहस्राणि, अजघ-न्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । रोरुकेन्द्रके तच्छे णिषु चाष्टास्विप नारकाणां जघन्या एका पूर्वकोटी, उत्कृष्टेनासंख्याताः पूर्वकोटचः, अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । भ्रान्तेन्द्रके तच्छ्रेणिषु चाष्टास्विप नारकाणां जघन्या असंख्याताः पूर्वकोटचः, उत्कर्षेण सागरोपमस्यैको दशभागः, अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । उद्भ्रान्तेन्द्रके तच्छ्रेणिषु चाष्टास्वृपि नार-काणां जघन्या सागरोपमस्यैको दशभागः, उत्कृष्टा सागरोपमस्य द्वौ दश भागौ, अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । संभ्रान्तेन्द्रके तच्छ्रेणिषु चाष्टास्विप नारकाणां जघन्या सागरोपमस्य द्वौ दशभागौ उत्कर्षेण सागरोपमस्य त्रयो दशभागाः, अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा असं-भ्रान्तेन्द्रके तच्छ्रेणिषु चाष्टास्विप नारकाणां जघन्या सागरोपमस्य त्रयो दशभागाः, उत्कृष्टा सागरोपमस्य चत्वारो दशभागाः, अजैघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । विश्वान्तेन्द्रके तच्छ्रेणिषु 🛛 🛊 🕻 चाष्टास्विप नारकाणां जघन्या सागरोपमस्य चत्वारो दशभागाः उत्कृष्टा सागरोपमस्य पञ्च दशभागाः, अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । तप्तेन्द्रके तच्छ्रेणिषु चाष्टास्विप नारकाणां जवन्या सागरोपमस्य प्रच दशभागाः, उत्कृष्टा सागरोपमस्य षड् दशभागाः, अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । त्रस्तेन्द्रके तच्छ्रेणिषु चाष्टास्विप नारकाणां जघन्या सागरोपमस्य षड् दशभागाः, उत्कृष्टा सागरोपमस्य सप्त दशभागाः, अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । ३५

१ बिलानाम्। २ तेष्वेकत्रिसाग- ब०, द०, मु०।

व्युत्कान्तेन्द्रके तच्छे णिषु चाष्टास्विप नारकाणां जघन्या सागरोपमस्य सप्त दशभागाः उत्कृष्टा सागरोपमस्याष्टौ दशभागाः अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । अवकान्तेन्द्रके तच्छे णिषु चाष्टास्विप नारकाणां जघन्या सागरोपमस्याष्टौ दशभागाः, उत्कृष्टा सागरोपमस्य नव दशभागाः अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । विकान्तेन्द्रके तच्छे णिषु चाष्टास्विप नारकाणां जघन्या सागरोपमस्य नव दशभागाः, उत्कृष्टा सागरोपमा, अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा ।

शर्कराप्रभादिषु प्रतिप्रस्तारमुत्कृष्टा स्थितिः करणक्रमेण वेदितव्या । कथमिति चेत् ? उच्यते–

"उपरिस्थितेर्विशेषः स्वप्रतरिवभाजितेष्टसंगुणितः ।

उपरिपृथिवीस्थितियुतः स्वेष्ट-प्रतरस्थितिर्महती ॥१॥" [ ] उपर्युत्कृष्टाऽघो जघन्या सर्वत्र समयाधिका अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा ।

अथैतेषां नारकाणामुत्पादिवरहकालः कियानिति ? अत्रोच्यते—सर्वामु पृथिवीषु जघन्य एकसमयः, उत्कृष्टाश्चतुर्विशितमुहूर्ताः, सप्तरात्रिदिवानि, पक्षः, मासः, द्वौ मासौ, चत्वारो मासाः, षण्मासा इति रत्नप्रभादिषु क्रमेण ज्ञेयाः ।

१५ अथोत्पादः क्व केषामिति ? अत्रोच्यते-प्रथमायामसंज्ञिन उत्पद्यन्ते । प्रथमाद्वितीययोः सरीसृपाः । तिसृषु पक्षिणः । चतसृषूरगाः । पञ्चसु सिहाः । पट्सु स्त्रियः । सप्तसु मत्स्य-मनुष्याः । न च देवा नारका वा नरकेषु उत्पद्यन्ते ।

प्रथमायामुत्पद्यमाना नारका मिथ्यात्वेनाधिगताः केचिन्मिथ्यात्वेन निर्यान्ति, मिथ्यात्वेनाधिगताः केचित् सासादनसम्यक्त्वेन निर्यान्ति । मिथ्यात्वेनाधिगताः केचित्सम्यक्त्वेन निर्यान्ति । केचित्सम्यक्त्वेनाधिगताः सम्यक्त्वेनैव निर्यान्ति क्षायिकसम्यग्दृष्टचिपेक्षया । द्वितीयादिषु पञ्चसु नारका मिथ्यात्वेनाधिगताः केचिन्मिथ्यात्वेन निर्यान्ति, मिथ्यात्वेनाधिगताः केचित् सासादनसम्यक्त्वेन निर्यान्ति, मिथ्यात्वे प्रविष्टाः केचित् सम्यक्त्वेन निर्यान्ति । सप्तम्यां नारका मिथ्यात्वेनाधिगता मिथ्यात्वेनैव निर्यान्ति । षड्भ्य उपरिपृथिवीभ्यो नारकाः मिथ्यात्वसासादनसम्यक्तवाभ्यामुर्द्वातिता दे तिर्यक्षमनुष्यगती आयान्ति । तिर्यक्षवायाताः पञ्चेन्द्रियगभ्जसंज्ञिपर्याप्तकसंख्येयवर्षायुःषूत्पद्यन्ते नेतरेषु । मनुष्येष्वायाता गर्भजपर्याप्तकषु संख्येयवर्षायुःषूत्पद्यन्ते नेतरेषु । नारकाः सम्यक्ष्यियवर्षायुःषूत्वद्यन्ते नेतरेषु । नारकाः सम्यक्ष्ययवर्षायुःषूत्वदन्ते नेतरेषु । सप्तम्यां नारका मिथ्यादृष्टयो नरकभ्य उद्वित्ता एकामेव संख्येयवर्षायुःषूत्पद्यन्ते नेतरेषु । सप्तम्यां नारका मिथ्यादृष्टयो नरकभ्य उद्वित्ता एकामेव तिर्यग्नितमायान्ति, तिर्यक्षवायाताः पञ्चेन्द्रयगर्भजपर्यान्तकसंख्येयवर्षायुःषूत्पद्यन्ते नेतरेषु ।

तत्र चोत्पन्ताः सर्वे मितश्रुताविधसम्यक्त्वसम्यङ्गिध्यात्वसंयमास्यमान् नोत्पादयन्ति।
षष्ठयाः उद्घतिता नारकास्तिर्यङ्गमनुष्येषु जाता केचिन्मितश्रुताविधसम्यक्त्वसम्यङ्गिध्यात्वं
संयमासंयमान् षडुत्पादयन्ति न सर्वे नाप्यतोऽन्यत् । पञ्चम्या उद्घतितास्तिर्यक्षूत्पन्ताः केचित्
षडुत्पादयन्ति न सर्वे नाप्यतोऽन्यत्, मनुष्येषूत्पन्नाः केचिन्मितश्रुताविधमनःपर्ययसम्यक्त्वसम्यङमिध्यात्वसंयमासंयमसंयमानुत्पादयन्ति न सर्वे नाप्यतोऽन्यत् । चतुध्या उद्घतितास्तिर्यक्षूत्पन्नाः
केचिन्मत्यादीन् ष डुत्पादयन्ति न सर्वे नाप्यतोऽन्यत्, मनुष्येषूत्पन्नाः केचिन्मितश्रुताविधमनःपर्यय-

१ तथा चोक्तम् - ग्रमणसिरसविवहंगमफिणिसहत्थीणमच्छमणुत्राणं । पढमादिसु उप्पत्ती ग्रडवा-रादो दु दोण्णिवारो ति।। २ –ताः केचित्तिर्यंडमनष्यगितमाया - ग्रा०, द०, द०, मु० ता० । ३ न निर्यान्ति ।

ሂ

केवलसम्यक्तवसम्यक्षमिथ्यात्वसंयमासंयमसंयमानुत्पादयन्ति, न च बलदेववासुदेवचकधरतीर्थ-करत्वान्युत्पादयन्ति, केचित् कर्माष्टकान्तकराः सिद्धचन्ति । उपरि तिसृभ्य उद्वर्तितास्तिर्यक्षु जाताः केचित् षडुत्पादयन्ति, मनुष्येषूत्पन्नाः केचित् मतिश्रुताविधमनःपर्ययकेवलसम्यक्त्वसम्यक्ष्मिथ्यात्वसंयमासंयमसंयमानुत्पादयन्ति न च बलदेववासुदेवचकथरत्वान्युत्पादयन्ति केचित्ती-र्थकरत्वमुत्पादयन्ति, अपरे कर्माष्टकान्तकराः सिध्यन्ति ।

उक्तः सप्तावनिविस्तीर्णोऽधोलोकः ।

इदानीं तिर्यग्लोकोऽवसरप्राप्तो व्याख्येयः । तत्रैतत्स्यात्—िकमत्र व्याख्येयम् ? द्वीपसमु-द्वाधिष्ठातृधरणीधरवनक्षेत्रान्तरपरिमाणादि । यद्येवं तदवितष्ठताम्, इदमेव तावद्वचािकयतां कृतः पुनरियं तिर्यग्लोकसंज्ञा प्रवृत्तेति ? उच्यते—यतोऽसंख्येयाः स्वयंभूरमणपर्यन्तास्तिर्यक्प्र-चयिवशेषेणावस्थिता द्वीपसमुद्रास्ततः तिर्यग्लोक इति । यद्येवं के पुनस्तिर्यगवस्थिता इति ? १० अत आह—

## जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः॥०॥

आह-कृतः पुनरियं जम्बूद्वीपसंज्ञेति ? उच्यते-

प्रतिविशिष्टजम्बूवृक्षासाधारणाधिकरणत्वाज्जम्बूद्धीपः ।१। अयं हि द्वीपः प्रतिविशिष्टस्य जम्बूवृक्षस्य सपिरवारस्यासाधारणाधिकरणत्वं बिभित्त नान्ये धातकीखण्डादयो द्वीपास्ततो- १५ उस्य तत्साहचर्यात् जम्बूद्वीप इति संज्ञा अनादिकालप्रवृत्ता । तद्यथा—उत्तरकुरुमध्ये जगती पञ्चयोजनशतायामविष्कम्भा तित्रगुणसातिरेकपिरक्षेपा ततः प्रदेशहान्या बहिःपरिहीयमाणा मध्ये द्वादशयोजनबाह्त्या, अन्ते कोशद्वयबाह्त्या सा चैकया पद्मवरवेदिकया जाम्बूनदमय्या परिक्षिप्ता । तस्या बहुदेशमध्यभागे नानारत्नमयमेकं पीठमष्टयोजनायामं चतुर्योजनविष्कम्भं तावदुच्छायं द्वादशिक्षः प्रवादविकाभिः परिक्षिप्तम् । तासां च पद्मवरवेदिकानां प्रत्येकं २० चत्वारि तोरणानि श्वेतानि वरकनकस्तूपिकानि, तस्योपिर मणि मयमुपपीठं योजनायामिव-ष्कम्भं कोशद्वयोच्छायम् । तन्मध्ये जम्बूवृक्षः सुदर्शनाख्यो योजनद्वयोच्छ्रतस्कन्धः षड्योजनो-त्सेधविटपः, मध्ये षड्योजनविष्कम्भपरिमण्डलः अष्टयोजनायामः तदर्धमुच्छ्रितानां जम्बूना-मष्टशतेन परिवृतः पुरवरविताक्षान्तः, तद्योगाज्जम्बूद्वीपः ।

लवणरसाम्बुयोगाल्लवणोदः ।२। लवणरसेनाम्बुना योगात् समुद्रो लवणोद इति संज्ञा-यते । उदक्शब्दस्य पूर्वपद<sup>®</sup>भूतस्य उत्तरपदभूतस्य च संज्ञायामुदभावोऽन्वाख्यातः ।

जम्बूद्वीपश्च लवणोदश्च जम्बूद्वीपलवणोदौ तावादी येषां ते जम्बूद्वीपलवणोदादयः । द्वीपाश्च समुद्राश्च द्वीपसमुद्रा यथासंख्यमभिसंबन्धः । जम्बूद्वीपादयो द्वीपा लवणोदादयः समुद्रा इति । कि नामानस्ते ? शुभनामानः । यानि लोके शुभानि नामानि तान्येषां नामानि तद्यथा— जम्बूद्वीपो लवणोदः, धातकीखण्डः कालोदः, पुष्करवरः पुष्करोदः, वारुणीवरः वारुणोदः, क्षीर-वरः क्षीरोदः, घृतवरः चृतोदः, इक्षुवरः इक्षुदः, नन्दीश्वरवरः नन्दीश्वरोद इत्येवमादयोऽसंख्येया

१ -बाहुल्या ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ रुक्मं कार्तस्वरं जाम्बूनदमच्टापदोऽस्त्रियाम् -ता० टि०। ३ मुखे। ४ पद्मवेदि- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ५ -मयमपरं पीठं ता०, १४०, मू०। ६ सुरविन-ग्रा०, ब०, द०, मु०। ७ उदिधिरिति। द्वीपसमुद्राः स्वयम्भूरमणद्वीपस्वयम्भूरमणोदपर्यन्ताः । कियदसंख्येयाः ? अर्थतृतीयसागरो-पमसमय'संख्याः ।

अमीषां विष्कम्भसन्निवेशसंस्थानविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह-

## हिर्द्धिविष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः ॥५॥

प्र द्विद्विरिति वीप्साभ्या'वृत्तिवचनं विष्कम्भिद्वगुणत्वव्याप्त्यर्थम् ।१। आद्यस्य द्वीपस्य यो विष्कम्भस्तद्द्विगुणो जलधिस्तद्द्विगुणविष्कम्भो द्वितीयो द्वीपः तद्द्विगुणविष्कम्भो द्वितीयो जलधिरिति द्वैगुण्यव्याप्त्यर्थं द्विद्विरुच्यते । द्विद्विविष्कम्भो येषां ते द्विद्विविष्कम्भाः ।

ननु च वृत्त्या अभ्यावृत्तिरुच्यते द्विदंश द्विदशा इति, वीप्सा च ववचिदुच्यते सप्तपर्ण इति, तद्वदिह वीप्साऽभ्यावृत्त्योर्वृत्त्योक्तवात् द्वित्वस्य सुचश्चाप्रयोगः प्राप्नोति ? नैप दोपः; यत्र १० भाम्यते न तत्र प्रयुज्यते, इह तु द्विविष्कम्भा इत्युक्ते तदर्थागतेर्द्विद्विरित्युच्यते ।

अनिष्टिविनिवेशव्यावृत्त्यर्थं पूर्वपूर्वपरिक्षेपिवचनम् ।२। ग्रामनगरादिवदिनिवेशो मा विज्ञायीति 'पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणः' इत्युच्यते । तेनोत्तरोत्तरानन्तर्यसिद्धिभेवति । पूर्वं पूर्वं परिक्षिपन्तीत्येवंशीलाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणः, अत्राप्यगमकत्वाद् द्वित्वम् ।

चतुरस्रादिनिवृत्त्यर्थं वलयाकृतिवचनम् ।३। आकृतिस्संस्थानम्, वलयस्येवाकृतिर्येषां ते १५ वलयाकृतयः । एतेन चतुरस्रादिसंस्थानान्तरिनवृत्तिः कृता भवति । ततो मिथ्यावादिप्रणीतसं-स्थानान्तरप्रतिकल्पना न तत्त्वम् ।

अत्राह जम्बूद्वीपस्य प्रदेशसंस्थानविष्कम्भा वक्तव्याः, तन्मूल्यत्वादितरविष्कम्भादिवि-ज्ञानस्येति ? अत आह्-

## तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजनशतसहस्रविष्कभ्भो जम्बृद्वीपः ॥॥

२० तच्छब्दः पूर्वद्वीपसमुद्रिनिर्देशार्थः ।१। पूर्वोक्तानामसंख्येयानां द्वीपसमुद्राणां निर्देशार्थस्त-च्छब्दो द्रष्टव्यः । तेषां मध्ये तन्मध्ये नाभिरिव नाभिः । मेरुर्नाभिर्यस्य स भवति मेरुनाभिः, वृत्त आदित्यमण्डलोपमानः । शतानां सहस्रं शतसहस्रं योजनानां शतसहस्रं योजनशतसहस्रम् [योजनशतसहस्रं] विष्कम्भो यस्य सोऽयं योजनशतसहस्रविष्कम्भः ।

तस्य परिक्षेपः त्रीणि शतसहस्राणि षोडशसहस्राणि द्वे शते सप्तविशतिश्च योजनानाम्, त्रिश्च त्रीणि गव्यूतानि, शतं धनुषामष्टाविशत्युत्तरम्, त्रयोदशाङगुलयः अधीङगुलं सातिरेकम्।

तस्य समन्तात् परिक्षेप्त्री जगत्येका अर्धयोजनावगाहा अष्टयोजनोत्सेधा मूलमध्यान्तेषु द्वादशाष्टचतुर्योजनिवष्कमभा वज्रमयमूला वैडूर्यमयान्तेष सर्वरत्निर्मितमध्या गवाक्षघण्टामुक्ता-हेममणिकिकिणोकपद्मरत्नकनकरत्नसर्वरत्नजालैर्नवभिरुपर्यु परिस्थितैः प्रत्येकमर्धयोजनोच्छायैः पञ्चधनुश्शतविष्कमभजगतीसमायामैरलङ्कता । तस्याः पूर्वदक्षिणापरोत्तरासु चतसृषु दिक्षु विजयवैजयन्तजयन्तापराजितसंज्ञानि चत्वारि महाद्वाराणि । यथाक्रमं न्नानि चतुर्योजनविष्क-मभाण्यष्टयोजनोत्सेधानि विष्कमभसमप्रवेशानि । तत्र विजयवैजयन्तयोरन्तरमेकान्नाशीति-सहस्राणि द्विपञ्चाशद्योजनान्यर्थयोजनं योजनचतुर्भागः अर्धगव्यतं गव्यूतचतुर्भागः द्वात्रिशच्च

१ -समयसंख्येषाः श्र०। २ वारार्थं। ३ सुजादेरप्रयोगेऽपि ज्ञायते।

धनू षि तिस्रोऽङ्गगुलयः अङ्गगुलचतुर्भागोऽधिङ्गगुलचतुर्भागश्च सातिरेकः । एवमितरेषामप्यन्त-राणां प्रमाणं वेदितव्यम् ।

तत्र जम्बूद्वीपे षड्भिः कुलपर्वतैर्विभक्तानि सप्त क्षेत्राणि। कानि तानीति ? अत आह-

## भरतेहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि ॥१०॥

भरत इति संज्ञा कुतः ?

भरतक्षत्रिययोगाद्वर्षो भरतः ।१। विजयार्धस्य दक्षिणतो जलधेरुत्तरतः गङ्गासिन्ध्वो<sup>र</sup>-र्बेहुमध्यदेशभागे विनीता नाम नगरी द्वादशयोजनायामा, नवयोजनविस्तारा । तस्यामुत्पन्नः सर्वराजलक्षणसंपन्नो भरतो नामाद्यश्चकधरः षट्खण्डाधिपतिः । अवसर्पिण्या<sup>र</sup> राज्यविभाग-काले तेनादौ भुक्तत्वात्, तद्योगाद्भरत इत्याख्यायते वर्षः ।

अनादिसंज्ञासंबन्धाद्वा ।२। अथवा, जगतोऽनादित्वादहेतुका अनादिसंबन्धपारिणामिकी १० भरतसंज्ञा। अथ क्व भरत इति ? अत्रोच्यते—

हिमवत्समुद्रत्रयमध्ये भरतः ।३। हिमवतोऽद्रेस्त्रयाणां समुद्राणां पूर्वदक्षिणाऽपराणां मध्ये भरतो वेदितव्यः । स पुनर्गङ्गासिन्धूभ्यां विजयार्धेन च षड्भागसंविभक्तः ।

कोऽसौ विजयाधीं नाम?

पञ्चाराद्योजनविस्तारस्तदर्थोत्सेधः सन्नोशषड्योजनावगाहो रजताद्विवजयार्थोऽन्व-र्थः ।४। चक्रभृद्विजयार्धकरत्वाद्विजयार्ध इति गुणतः कृताभिधानो रजताद्विः तस्य पञ्चाशद्योज-नानि विस्तारः पञ्चिविश्वतियोजनान्युत्सेधः सक्रोशानि षड्योजनान्यवगाहः पूर्वापरकोटिभ्या-मसौ पूर्वापरजलधी रपृशति । तस्य पूर्वापरपार्श्वबाह् चत्वारि योजनशतानि अष्टाशीत्यधिकानि षोड्श चैकान्नविंशतिर्भागाः योजनस्यार्धभागश्च सातिरेकः। विजयार्धोत्तरपार्श्वज्या दश-योजनसहस्राणि सप्त च शतानि विशतियोजनानां द्वादश चैकान्नविशतिभागा योजनस्य कि-व्चिद्विशेषोनाः। अस्याः ज्यायाः धनुषः पृष्ठं दशयोजनानां सहस्राणि 'सप्त च शतानि त्रिचत्वा-रिशानि पञ्चदश चैकान्नविंशतिभागा योजनस्य सिवशेषाः । विजयार्धदक्षिणपार्श्वज्या नवसहस्राणि सप्तशतान्यष्टचत्वारिशानि योजनानां द्वादशभागाः किञ्चिद्विशेषाधिकाः। अस्याः ज्यायाः धनुषः पृष्ठं नवसहस्राणि सप्तशतानि षट्षष्टचुत्तराणि योजनानामेकश्च भागः सविशेषः । तस्योभयोः पार्श्वयोरर्धयोजनविष्कम्भौ पर्वतसमानायामावर्धयोजनोच्छाय-पञ्चधनुःशतविष्कम्भवनसमायामाभ्यां ववचित्ववचित्कनकस्तूपिकाभ्यामलङकृतबहुतोरणोपे-तपद्मवरवेदिकाभ्यां प्रत्येकं परिक्षिप्तौ सर्वर्तुंजफलकुसुमतरुवरमण्डितौ वनषण्डौ। तस्य द्वे गुहे तमिस्रखण्डप्रपातसंज्ञे पञ्चाशद्योजनोदग्दक्षि णायामे प्राक्प्रत्यक्द्वादशयोजनविष्कम्भे, अष्टयोजनोत्सेधोत्तरदक्षिणद्वारद्वये, सक्नोशषड्योजनविष्कम्भक्रोशबाहुल्याष्टयोजनोच्छाय-वज्मयकपाटे । यकाभ्यां चक्रवर्ती उत्तरभरतविजयार्धं याति । यतश्च गङ्गासिन्ध् निर्गते । तत्र चाभ्यन्तरे विजयार्धप्रभवे प्रत्येकं द्विनद्यौ गङ्गासिन्ध् अनुप्रविष्टे, उन्मग्नजला निमग्न-जला चान्वर्थसंज्ञे । तृणादेः पतितस्य द्रव्यस्याहत्योपरितलप्रक्षेपणात् उन्मग्नजला । तथा तृणादेः पतितस्याधस्तैलप्रक्षेपणात् निमग्नजला ।

१ -त्थ्वोर्मध्य- श्र०। २ -ण्यां रा- श्र०। ३ -लिंघ स्पू- ग्रा०, ब०, द०, मु०। -लिनिधी स्पू- ता०। ४ सप्तश्च- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ -णायते न्रा- ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ४ -टे यास्यां ग्रा०, ब०, द०, मु०। -पाटास्यां च- ता०।

तस्यैवाद्रेभ् मितलाद्दशयोजनान्युत्प्लुत्योभयोः पार्श्वयोः दशयोजनविस्तारे पर्वतसमा-यामे द्वे विद्याधरश्रेण्यौ भवतः । तत्र दक्षिणश्रेण्यां रथनूपुरचक्रवालादीनि पञ्चाशद्विद्याधर-नगराणि । उत्तरश्रेण्यां गगनबल्लभादीनि षष्टिविद्याधरनगराणि । तन्निवासिनो विद्याधरा भरतवत् षट्कर्मजीविनः केवलं प्रज्ञप्त्यादिविद्याधरणमात्रादेव विशिष्टाः । ततो दशयोजना-👱 न्यत्प्लत्योभयोः पार्श्वयोर्दशयोजनविस्तारे पर्वतसमायामे द्वे व्यन्तरश्रेण्यौ भवतः। तत्र शकलोकपालानां सोमयमवरुणवैश्रवणानाम् आभियोग्यव्यन्तरदेवानां निवासा भवन्ति । ततः पञ्चयोजनान्यत्प्लत्य शिखरतलं भवति दशयोजनविष्कमभं पर्वतसमायामम् । तत्र प्राच्यां दिशि षडयोजनकोशाधिकोच्छायविष्कमभं सिद्धायतनकृटं पद्मवरवेदिकापरिवृतम्। तस्यो-पर्युदग्दक्षिणायामं प्राक्प्रत्यग्विस्तारं क्रोशायाम-क्रोशार्धविष्कम्भ-देशोनक्रोशोच्छ्रायं पद्मवर-१० वेदिकापरिवृतम् 'अर्हदायतनं पूर्वोत्तरदक्षिणद्वारम् अर्हदायतनवर्णनोपेतम् । तस्य पश्चाद्द-क्षिणार्धभरतकूट-खण्डकप्रपातकूट-माणिकभद्रकूट-विजयार्धकूट-पूर्णभद्रकूट-तिमस्गुहाकूट-उत्त-रार्धभरतकूट-वैश्रवणकूटनामान्यष्टौ कुटानि सिद्धायतनकृटसमोच्छायविष्कम्भायामानि । तेषा-मुपरि दक्षिणार्थभरतदेव-वृत्तमाल्यदेव-माणिभद्रदेव-विजयार्धगिरिकुमारदेव-पूर्णभद्रदेव-कृत-मालदेव-उत्तरार्धभरतदेव-वैश्रवणदेवानां यथाक्रमं प्रासादाः सिद्धायतनसमायामविष्कम्भो-१५ च्छायाः । सोऽयं विजयार्घपर्वतो नवभिः कटैर्मुकुटैरिवोद्गतैर्गिरिराजत्वं प्राप्त इवाभाति । अथ हैमवत इति कथं संज्ञा ?

हिमवतोऽदूरभवः सोऽस्मिन्नस्तीति वा हैमवतः ।५। हिमवान्नाम पर्वतः तस्यादूरभवः सोऽस्मिन्नस्तीति वाऽणि सित हैमवतो वर्षः । क्व पुनरसौ ?

क्षुद्रहिमवन्महाहिमवतोर्मध्ये ।६। क्षुद्रहिमवन्तमुत्तरेण दक्षिणेन महाहिमवन्तं पूर्वापर-२० समुद्रयोर्मध्ये हेमवतः।

तन्मध्ये शब्दवान् वृत्तवेदाढ्यः ।७। तस्य हैमवतस्य मध्ये शब्दवान्नाम पटहाकारः वृत्तत्वाद् वृत्तवेदाढ्य इत्यन्वर्थसंज्ञः योजनसहस्रोच्छ्रायः अर्धतृतीययोजनशतावगाह उपिर मूले च योजनसहस्रायामविष्कम्भस्तित्रगुणसातिरेकपिरक्षेपः पर्वतः, अर्धयोजनविष्कम्भाद्रि-पिरक्षेपायामयुक्तया पूर्वादिदिग्विभागविनिवेशिचतुस्तोरणविभक्तया पद्मवरवेदिकयाऽल-२५ अकृतः । तृत्तलमध्ये सकोशद्वयद्विषष्टियोजनोत्सेधः सक्रोशैकित्रशद्योजनिवष्कम्भः स्वातिदेव-विहारः । अथ कथं हरिवर्षसंज्ञा ?

हरिवर्णमनुष्ययोगाद्धरिवर्षः ।८। हरिः सिहस्तस्य शुक्लरूपपरिणामित्वात् तद्वर्णमनुष्या-द्युषितत्वाद्धरिवर्षं इत्याख्यायते । क्व पुनरसौ ?

निषधमहाहिमवतोरन्तराले ।९। निषधस्य दक्षिणतो महाहिमवत उत्तरतः पूर्वापर-३० समुद्रयोरन्तराले हरिवर्षः ।

तन्मध्ये विकृतवान् वृत्तवेदाढ्यः ।१०। तस्य हरिवर्षस्य मध्ये विकृतवान्नाम वृत्त-वेदाढ्यः शब्दवद्वृत्तवेदाढ्येन तुल्यवर्णनः। तस्योपर्यरुणदेवविहारः। अथ कथं विदेहसंज्ञा?

विदेहयोगाज्जनपदे विदेहव्यपदेशः ।११। विगतदेहाः विदेहाः । क्रे पुनस्ते ? येषां देहो नास्ति, कर्मबन्धसन्तानोच्छेदात्'। ये वा सत्यपि देहे विगतशरीरसंस्कारास्ते विदेहाः। तद्यो-

१ वक्ष्यमाणम् । २ हिमवतो द्वितीया चैनेनानं चेरिति द्वितीया ? ३ निवासः । ४ –म वेदा– द०, २४०, मू० । ५ –नोच्छित्तये वा ऋा०, ब०, द०, मु० ।

गाज्जनपदे विदेहव्यपदेशः । तत्र हि मुनयो देहोच्छेदार्थं यतमाना विदेहत्वमास्कन्दन्ति । ननु च भरतैरावतयोरिप विदेहाः सन्ति ? सत्यम्, सन्ति कदाचिन्न तु सर्वकालम्, तत्र तु सततं धर्मोच्छेदाभावाद्विदेहाः सन्तीति प्रकर्षापेक्षो विदेहव्यपदेशः । क्व पुनरसौ ?

निषधनीलवतोरन्तराले तत्सिन्नवेशः ।१२। निषधस्योत्तरात् <sup>१</sup>नीलवतो दक्षिणात् पूर्वा-परसमुद्रयोरन्तरे तस्य विदेहस्य सन्निवेशो द्रष्टन्यः ।

स चतुर्विधः पूर्विविदेहािदिभेदात् ।१३। स विदेहरचतुर्विधः । कुतः ? पूर्विविदेहािदिभेदात् । पूर्विविदेहः, अपरिविदेहः, उत्तरकुरवः, देवकुरवरचेति । कुतः पुनः पूर्विविदेहािदिव्यपदेशः ? मेरोः प्राक् क्षेत्रं पूर्विविदेहः, उत्तरक्षेत्रमुदक्कुरवः, अपरक्षेत्रमपरिविदेहः दक्षिणक्षेत्रं देवकुरव इति ।

नैष युक्तो व्यपदेश:-पूर्वविदेहे हि सविता नीलादुदेति, निषधेऽस्तमुपैति । तत्र प्राङ १० नीलः प्रत्यङ निषधः अपाक् समुद्रः, मेरुरुदक्। अपरिवदेहे तु निषधे उदयः नीलेऽस्तमय इति । तत्र प्राङ्क निषधः, प्रत्यङ नीलः, अपाक् समुद्रः, उदङ मेरः । उदक्कुरुषु गन्धमादना-दुदयो माल्यवतोऽस्तमयः । तत्र गन्धमादनः प्राक्, माल्यवान् प्रत्यक्, नीलः अपाक्, मेरुः उदक् । देवकुरुषु सौमनसादुदयः विद्युत्प्रभेऽस्तमयः तत्र सौमनसः प्राक्, विद्युत्प्रभः प्रत्यक्, निषधोऽपाक् मेरुरुदगिति ? सत्यमेवमेतत्; यदि तत्रत्यो दिग्विभाग आश्रियेत । इह भरत-क्षेत्रदिग्विभागमाश्रित्य मेरोः पूर्वादिव्यपदेशो युक्तः । तत्र विदेहमध्यभागे मेरः । तस्मादप-रोत्तरदिशि गन्ध<sup>4</sup>मालिविजयसमीपदेवारण्यात्प्राक् गन्धमादनास्यो वक्षारपर्वतः उदक्दिक्ष-णा यतः प्राक्षत्यक्विस्तीर्णः दक्षिणोत्तरकोटिभ्यां मेरुनीलाद्विस्पर्शी द्वाभ्यामर्थयोजनिवष्क-म्भपर्वतसमायामाभ्यां वनषण्डाभ्यामलङ्कृतः मूलमध्याग्रेषु सुवर्णमयः नीलाद्विपर्यन्ते चतुर्यो-जनशतोच्छ्तः, योजनशतावगाहः प्रदेशवृद्धचा वर्धमानः मेरुपर्यन्ते पञ्चयोजनशतोत्सेधः २० पञ्चिवशतियोजनशतावगाहः, पञ्चयोजनशतिवष्कम्भः, ततः प्रदेशहान्या हीयमानः नीला-न्तेऽर्धत्तीययोजनशतविष्कम्भः। त्रिंशत्सहस्राणि द्वे च नवोत्तरे शते योजनानां षट्चैकान्न-विशंतिभागाः सातिरेका आयामः। तस्योपरि मेरुपर्यन्ते 'पञ्चिवशतियोजनशतोच्छायम्लवि-ष्कम्भसिद्धायतनकृटम् । तस्योत्तरतः ऋमेण व्यवस्थितानि षट् कूटानि-गन्धमादन-उदवकुरु-गन्धमालि-स्फटिक-लोहिताक्ष-आनन्दकूटनामानि । तत्र सिद्धायतनकूटे जिनायतनम् । स्फटिक- २४ क्टस्योपरि प्रासादे भोगंधरी देवी पत्योपमस्थितिका। लोहिताक्षक्टस्योपरि प्रासादे पत्योपमस्थितिका दिक्कुमारी भोगवती वसति । शेषेषु चतुर्षु कूटेषु कूटसमनामानो देवा वसन्ति । मेरोरुदक् प्राच्यां दिशि नीलादपाच्यां कच्छविजयात् प्रतीच्यां माल्यवान् वक्षार-पर्वतः । मूलमध्याग्रेषु वैद्धर्यमयः विष्कम्भायामोच्छायावगाहसंस्थानैर्गन्धमादनेन समः। तस्योपरि मेर्रपर्यन्ते सिद्धायतनकूटं यथोक्तपरिमाणम् । तस्योपर्यहंदायतनम् । तस्योत्तरतो ३० यथाक्रमं माल्यवत्-उदक्कुरु-कच्छ-विजय-सागर-रजत-पूर्णभद्र-सीता-हरिमहाकूटानि नव भव-न्ति । सागरकूटे सुभागा<sup>र</sup> दिक्कुमारी, रजतकूटे भोगमालिनी दिक्कुमारी वसति । शेषेषु

१ नीलस्य द- श्र०। २ -रं क्षे- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ३ -न्धमालिनीविषयसमी- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ४ -णायामः ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ५ समीपे। ६ ग्रधिक। ७ भोगावती- आ०, ब०, मु०। भोगावसित द०। ५ स्वकूटता- मु०। ६ विषयात् ग्रा०, ब०, द०, मु०। १० सुभगा ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०।

सप्तमु कूटेषु कूटसमनामानो देवा वसन्ति । मेरोरुदक् गन्धमादनात्प्राक्, नीलादपाक्, माल्यवतः प्रत्यक्, उदक्कुरवः प्राक् प्रत्यगायताः, उदगपाग्विस्तीर्णा यमकाद्विद्वयपञ्चसरोव-रकाञ्चनगिरिशतोपशोभिताः । एकादश सहस्राणि अप्टो शतानि द्वाचत्वारिशानि योजनानां द्वौ चैकान्नविशतिभागौ उदक्कुरुविष्कम्भः । नीलसमीपे त्रिपञ्चाशद्योजनसहस्राणि ज्यापष्टि-सहस्राणि चत्वारि शतानि अष्टादशानि योजनानां द्वादश चैकान्नविशतिभागाः साधिका धनुः ।

तत्र सीतायाः प्राग्दिग्भागे जम्बूवृक्षो वर्णितः । तस्योत्तरस्यां दिशि शाखायामर्हदायतनं क्रोशायामार्धकोशविष्कम्भदेशोनकोशोनकोशोत्सेथम्। प्राच्यां दिशि शाखायां तत्त्त्य-प्रासादः, तत्र जम्बूद्वीपाधिपतिव्यन्तरेश्वरोऽना'वृतनामा वसति । दक्षिणस्यां दिशि शाखायां १० प्रतीच्यां च प्रासादयोः शयनीयानि रमणीयानि । ततः पूर्वोत्तरोत्तरापरोत्तरास दिक्ष्वना वृतदेवसामानिकानां चत्वारि जम्बुसहस्राणि। दक्षिणपूर्वस्यां दिशि अभ्यन्तरपरि-षद्देवानां द्वात्रिशत्सहस्राणि । दक्षिणस्यां मध्यमपरिषद्देवानां चत्वारिशत्सहस्राणि । दक्षिणापरस्यां दिशि बाह्यपरिषद्देवानामष्टचत्वारिशत्सहस्राणि । प्रतीच्यामनीकमहत्तराणां सप्तानां सप्तजम्ब्वः, चतसणामग्रमहिषीणां सपरिवाराणां जम्ब्वः चतस्रः । पूर्वदक्षिणा-१५ परोत्तरासु षोडशसहस्रात्मरक्षदेवानां च षोडशसहस्राणि । एते सुदर्शनजम्बृवृक्षस्य परिवार-भूताः पूर्वोक्ताष्ट्यतेन सह समुदिताः एकं शतसहस्रं चत्वारिशत्सहस्राणि शतं चैकान्नवि-शम् । त एते सर्व एव जम्बुवृक्षाः पद्मत्ररवेदिकापरिवृताः सर्वरत्नकाञ्चनपरिणामाः मुक्तामणिहेमघण्टाजालमाल्यदामध्वजपताकाछ श्राधिच्छत्रविभिषताः । सूदर्शनाख्योऽसौ जम्बुवृक्षः पद्मवरवेदिकापरिक्षिप्तैस्त्रिभिर्वनषण्डैः परिक्षिप्तः । प्राथमिकवनषण्डे चतसषु २० दिक्षु कोशायामकोशार्धविष्कम्भदेशोनकोशोत्सेधानि चत्वारि भवनानि । विदिक्षु चतस्रः पुष्करिण्यो भ्दशयोजनावगाहाः पञ्चाशद्योजनायामाः तदर्घविष्कम्भाः चतुष्कोणा आयत-चतुरस्राः शुचिसुरभिसल्लिलपूर्णाः । तेषां भवनानां पुष्करिणीनां चाष्टासु दिक्षु श्वेतान्यर्जुन-सुवर्णनिर्वृत्तानि प्रत्येकमष्टौ कूटानि। तेषामुपरि प्रत्येकं कोशायामकोशार्धविष्कम्भदेशोन-क्रोशोच्छायाः चत्वारः प्रासादाः ।

नीलाद् दक्षिणस्यां दिश्येकं योजनसहस्रं तिर्यगतीत्य सीतामहानद्या उभयोः पार्श्वयोः पञ्चयोजनशतान्तरौ सप्रणिधी द्वौ यमकाद्री योजनसहस्रोच्छ्रायौ अर्धतृतीययोजनशतावगाहौ मूलमध्याग्रेषु योजनैकसहस्राधाष्ट्र मयोजनशतपञ्चयोजनशतविष्कम्भौ । तयोरुपरि योजनिद्धषष्ट्यर्धयोजनोच्छ्रायौ सक्रोशेकित्रंशद्योजनविष्कम्भौ तावत्प्रवेशौ प्रासादौ । तत्र यमकनामानौ देवौ वसतः । प्राच्यां दिशि द्वे अर्हदायतने यमकाभ्यामवाक्पञ्चयोजनशतानि तिर्यगतीत्य सीतामहानद्यां योजनसहस्रोदगपागायतः पञ्चयोजनशतप्राक्प्रत्यिग्वष्कम्भः दशयोजनावगाहः नीलो नाम महाह्रदो भवति । ह्रदमध्ये जलस्योपर्यर्धयोजनोच्छ्रायाणि दशयोजनावगाहः नीलो नाम पद्यह्रदेजपद्यवण्नोपत्रानि । तत्र नीलसंशो नागेन्द्रकुमारो वसति । तस्य पद्मानि जम्बूवृक्षसमसंख्यानि ।

१ -नावृतना- ता०, श्र०। -नावृतो ना- मू०। २ ऐशानोत्तरवायव्येषु मिलित्वा।
३ -नावृतदेव- श्र०। ४ -त्रादि त्रयभू- श्रा०, ब०, द०, मु०। ५ दशदशयो- ग्रा०, ब०, द०, मु०
ता०। ६ ७५०। ७ -नद्याः यो- ग्रा०, ब०, द०, मु०।

नीलह्रदात्प्रागद्दरे दश काञ्चनाद्रयः 'सप्रणिधयो योजनशतोत्सेधाः पञ्चिवशित-योजनावगाहाः मूलमध्याग्रेषु शतपञ्चसप्तितपञ्चाशद्योजनिवष्कमभाः काञ्चनपरिणामाः । तेषामुपि सकोशैकित्रशद्योजनोत्सेधाः 'सिद्वकोशपञ्चदशयोजनिवष्कमभाः प्रासादाः काञ्चन-संज्ञदेवानामावासाः । तादृशा एव प्रत्यक्-दशकाञ्चनाद्रयः । नीलह्रदादपाक् पञ्चयोजनशतानि तिर्यगतीत्योत्तरकुरुह्रदो भवति उत्तरकुरुसंज्ञनागेन्द्रकुमारावासः । नीलह्रदतुल्यवर्णनः, प्राक्-प्रत्यक् च दशदशकाञ्चनाद्रयः । उदक्कुरुह्रदादपाक् पञ्चयोजनशतान्यतीत्य चन्द्रह्रदः, चन्द्रनागेन्द्रकुमारावासः । पूर्ववत्काञ्चनाद्रयश्च । चन्द्रह्रदादपाक् पञ्चयोजनशतानि तिर्यगतीत्यैरावतह्रदो भवति ऐरावतनागेन्द्रकुमारावासः । पूर्ववत्काञ्चनाद्रयश्च । ऐरावत-ह्रदादपाक् पञ्चयोजनशतानि तिर्यगतीत्य माल्यवान्नाम ह्रदो भवति माल्यवान्नामनागेन्द्र-कुमारावासः । पूर्ववत् काञ्चनाद्रयश्च । काञ्चनाद्रिशते पूर्वदिग्विनवेशि जिनायतनशतम् । १०

मेरोरपाक् प्राच्यां दिशि मंगलावद्विजयात् प्रत्यक् निषधादुदक् सौमनसो नाम वक्षारिगिरिः सर्वस्फिटिकपरिणामः, गन्धमादनेन विष्कम्भायामोच्छायावगाहसंस्थानैस्तुल्यः । तस्योपिर मेरपर्यन्ते सिद्धायतनक्टमह्दायतनालङकृतं पूर्वोक्तपरिमाणम् । तस्य दक्षिणतो यथाकमं सौमनस-देवकुरु-मङ्गलावत्-पूर्वविदेह-कनक- काञ्चनकविष्ठ-उज्ज्वलकूटान्यष्टौ गन्धमादनकूटसमानानि तत्र कनककूटस्योपिर प्रासादे सुवत्सा दिक्कुमारी, काञ्चनकूट- १५ स्योपिर प्रासादे वत्सिमत्रा दिक्कुमारी, शेषेषु स्वकूटनामानो देवाः मेरोरपाक् प्रतीच्यां दिशि निषधादुदक् पद्मवद्विजयात् प्राक् विद्युत्प्रभो नाम वक्षारिगिरिस्तपनीयपरिणामो गन्ध-मादनसमवर्णनः । तस्योपिर मेरपर्यन्ते सिद्धायतनकूटमह्दायतनालङकृतम् । तस्य दक्षिणतो यथाकमं विद्युत्प्रभ-देवकुरु-पद्मवद्विजय-अपरिवदेह-स्वस्तिक-शतज्वाल-सीतोदा-हरिनामान्यष्टौ कूटानि गन्धमादनकूटसमानि । तत्र पद्मवद्विजयकूटस्योपिर प्रासादे वारिषेणा नाम दिक्कुमारी, २० स्वस्तिककूटस्योपिर प्रासादे बला नाम दिक्कुमारी, शेषेषु स्वकूटनामानो देवाः ।

मेरोरपाक् सौमनसात्प्रत्यक् निषधादुदक् विद्युत्प्रभात्प्राक् देवकुरवः। तेषां ज्याधनुरिषुगणना उत्तरकुरुगणनया व्याख्याता। मेरोर्दक्षिणापरस्यां दिशि निषधादुदक् सीतोदायाः
प्रत्यक् विद्युत्प्रभात्प्राक् मध्ये सुप्रभा नाम शाल्मिलः सुदर्शनया जम्ब्वा व्याख्यातवर्णना। तस्या
उत्तरशाखायामर्हदायतनम्। पूर्वदक्षिणापरासु शाखासु प्रासादेषु गरुत्मान् वेणुदेवो वसित।
तस्य परिवारः सर्वोऽनावृत् देवपरिवारेण तुल्यः। निषधादुदगेकयोजनसहस्रं तिर्यगतीत्य
सीतोदायाः महानद्या उभयोः पार्श्वयोश्चित्रकूटविचित्रकूटौ गिरी यमकपर्वताभ्यां तुल्यवर्णनौ।
निषध-देवकुरु-सूर्य- सुरेश-विद्युत्प्रभह्रदाख्याः पञ्चह्रदाः उत्तरकुरुषु ह्रदैर्व्याख्यातवर्णनाः।
काञ्चनगिरिशतं च तद्वदेव शेयम्।

सीतया महानद्या पूर्वविदेहो द्विधा विभक्तः उत्तरो दक्षिणश्चेति । तत्रोत्तरो भाग- ३० श्चतुर्भिर्वक्षारपर्वतैस्तिसृभिर्विभङ्गनदीभिश्च विभक्तोऽष्टधा भिन्नः अष्टाभिश्च क्ष्यरैरुप-भोग्यः । तत्र चित्रक्टः पद्मकूटो निलनकूटः एकशिलश्चेति वक्षाराः, तेषामन्तरेषु ग्राहावती- ह्रदावती-पङ्कावती चेति विभङ्गनद्यः । तत्र चत्वारोऽपि वक्षारका दक्षिणोत्तरकोटिभ्यां

१ समानपङक्तयः। २ सकोश- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ३ पूर्ववत् कांचनाद्रिशते पूर्वदिङ्गि-ग्रा०, ब०, द०, मु०। ४ कांचनिविशिष्टो- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ४ -समानानि ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ६ -नादृतदेव- श्र०, ता०। ७ -सुलस वि- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ८ -भिश्च चक्र-मू०, ग्रा० ब०।

सीतानीलस्पृशो नीलान्ते चतुर्योजनशतोत्सेधाः योजनशतावगाहाः प्रदेशवृद्धचा वर्धमानाः शीतानद्यन्ते पञ्चयोजनश्रतित्सेधाः पञ्चिविद्यतियोजनशतावगाहाः अश्वस्कन्धाकाराः सर्वत्र पञ्चयोजनशतिविष्कम्भाः । षोडशसहस्राणि पञ्चशतानि द्वानवत्यिधकानि योजनानां द्वौ चैकान्नविद्यतिभागौ तेषामायामः । तत्र चित्रक्टस्योपिर चत्वािर कूटािन—सिद्धायतन-पद्म-महाकच्छित्वयक्टािक्याक्टािस्थानाि । पद्मकूटस्योपिर चत्वािर कूटािन सिद्धायतन-पद्म-महाकच्छित्वयकूटािभधानाि । निलन्तकूटस्योपिर चत्वािर कूटािन सिद्धायतन-निलन्नि। निलन्ति। सिद्धायतन-पिलन्नि। सिद्धायतन-पिलन्। सिद्धायतन-पिलन्। सिद्धायतन-पिलन्। सिद्धायतन्। सिद्धायतन-पिक्शल्यः पुष्कलः पुष्कलः वत् कूटनामाि । सर्वाण्यवैतािन हिमवदिक्टतुल्यपिरमाणािन, तद्गताहिद्धायतनप्रासादतुल्यवर्णनिजनायतनप्रासादािन, सर्वत्र भीतान्ते सिद्धायतनकूटाि । इतरेषु कूटसमनामानो देवाः । तिस्रोऽपि विभङ्गनद्यः स्वतुल्यनामकुण्डेभ्यो विशतियोजन-शतिवष्कम्भायामभ्यो वरवज्तलेभ्यः सुवृत्तेभ्यः स्वतुल्यनामदेवीिनवासालङकुतदशयोजन-द्विग्वयूतोच्छायोजनिवष्कम्भायामद्वीपोपेतेभ्यः नीलाद्विनितम्बनिविश्वभयो निर्गताः । प्रभवे द्विक्रोशाधिकद्वादशयोजनविष्कम्भा गव्यूतावगाहाः, मुखे पञ्चिविरात्योजनशतिवष्कम्भा दशगव्यूतावगाहाः, प्रत्येकमष्टाविश्वित्वित्विसहस्परिवृताः सीतां प्रविशन्ति ।

एतैर्विभक्ता अष्टौ जनपदाः कच्छ-सुकच्छ-महाकच्छ-कच्छकावत्-आवर्तलाङ्गलावर्त-पूष्कल-पूष्कलावर्ताख्याः । तेषां मध्ये राजधान्यः-क्षेमा क्षेमपुरी अरिष्टा अरिष्टपुरी खङ्गा मञ्जूषा औषधिः पौण्डरीकिणी चेति नगर्यः। तत्र सीताया उदक् नीलादपाक् चित्रकूटा-त्प्रत्यक् माल्यवत्समीपदेवारण्यात्प्राक् कच्छविषयः, वित्रकृटसमायामः द्वे सहस्रे द्वे च शते त्रयोदशयोजनानां केनचिद्विशेषेणोने, प्राक्प्रत्यग्विस्तीर्णः । तस्य बहुदेशमध्यभागे विजया-२० र्धनामा रजतगिरिः भरतविजयार्धतुल्योच्छायावगाहविष्कम्भः कच्छविषयविस्तारसमायामः। तत्रोभयोर्विद्याधरश्रेण्योः, प्रत्येकं पञ्चपञ्चाशन्नगराणि । व्यन्तरश्रेण्योः ऐशानस्य देवराजस्य लोकपालानां सोमयमवरुणवैश्रवणानामाभियोग्यदेवनगराणि । प्राच्यसिद्धायतनादिकूटनवके च दक्षिणार्धकच्छोत्तरार्धकच्छकूटे वाच्ये । विजयार्धादुदक् नीलादपाक् 'सिद्धकूटाद् वृषभाद्रेश्च प्राक् चित्रकटात् प्रत्यक् त्रिषष्टियोजनविष्कम्भायामं तत्त्रिगुणसातिरेकपरिक्षेपं दशयोजना-२५ वगाहं वरवज्तलं गङ्गाकुण्डम् । अस्य बहुमध्यदेश भावी द्वीपोऽष्टयोजनविष्कम्भायामो दशयोजनद्विगव्यूतोच्छायः पद्मवरवेदिकाचतुस्तोरणालङ्कृतः सुवृत्तो गङ्गादेवीनिवासः। ततो दक्षिणतोरणाद्विनिःसृता अपाङ्ममुखी भरतक्षेत्रगङ्गातुल्यविष्कम्भावगाहा विषयसमायामा विजयार्धखण्डप्रपातगुहातोरणनिर्गता चतुर्दशनदीसहस्रपरिवारा गङ्गा महानदी सीतां प्रविशति । विजयार्थादुदङ नीलादपाक् वृषभाद्रेः प्रत्यङ माल्यवत्समीपदेवारण्यात्प्राक् ३० सिन्धुकुण्डं गङ्गाकुण्डतुल्यवर्णनं सिन्ध्देवीनिवासालङकृतम्। ततो विनिःसृता गङ्गातुल्या विजयार्धतिमस्रगुहान्तरान्निर्गता चतुर्दशनदीसहस्रपरिवारा सिन्धूर्महानदी सीतां प्रविशति। तत्र सीताया उदक् विजयार्घादपाक् गङ्गासिध्वोर्बहुमध्यदेशभाविनी क्षेमा नाम राजधानी। एविमतरे सप्तापि जनपदाः ऋमेण पूर्वदेशनिवेशिनो नेतव्याः ।

१ →शतिविष्कम्भाः प०- भा०१। २ -लावर्तक - ग्रा०, ब०, मु०।३ सीतावर्तसि - ग्रा०, ब०, व०, मु०। सीतार्त्तसि - मू०। ४ - नि तेषु ग्रा०, ब०, द०, द०, मु०। ५ सिन्धूकू - ता०, मु०।६ -वेशभवोद्धी - ग्रा०, ब,० द०, मु०।

लवणसमुद्रवेदिकायाः प्रत्यक् पुष्कलावत्याः प्राक् सीताया उदक् नीलादपाक् देवारण्यं नाम वनम्। तस्य द्वे सहस्रे नव च शतानि द्वाविशतियोजनानां सीतामुखे विष्कम्भः। षोडश-सहस्राणि पञ्चशतानि द्वानवत्यिधकानि योजनानां द्वौ चैंकान्नविशतिभागौ आयामः। सीताया अपाक् निषधादुदक् वत्सविषयात् प्राक् लवणसमुद्रवेदिकायाः प्रत्यक् पूर्ववद् देवारण्यम्।

सोताया दक्षिणतः पूर्वविदेहरचतुभिवक्षारपर्वतैस्तिसृभिश्च विभक्षगनदीभिविभवतोऽष्टधा भिन्नः अष्टाभिश्चऋषरैष्ठपभोग्यः । तत्र त्रिक्तूटो वैश्रवणकूटः अञ्जनः आत्माञ्जनश्चेति विभागः । तेषामन्तरेषु तप्तजला मत्तजला जन्मत्तजला चेति तिस्रो विभक्षगनद्यः । एतै-विभवता अष्टौ जनपदाः—वत्सा-सुवत्सा-महावत्सा-'वत्सवत्-रम्य-रम्यक - रमणीय - मङ्गला-वत्याख्याः । तेषां मध्ये राजधान्यः— सुसीमा-कुण्डला-अपराजिता-'प्रभाकरी-अङ्कावती-पद्मावती-शुभा-रत्नसञ्चयावती नगर्यः । तेषु जनपदेषु द्वे द्वे नद्यौ रक्तारक्तोदासंज्ञे । एकैको विजयार्धः । तेषां सर्वेषां विष्कम्भायामादिवर्णना पूर्ववद्वेदितव्या । वक्षारपर्वतेषु प्रत्येकं चत्वारि कूटानि सिद्धायतन-स्वनाम-पूर्वापरदेशनामानि । सीताया उत्तरतटे दक्षिण-तटे च प्रतिजनपदं त्रीणि त्रीणि तीर्थानि मागध-वरदान-प्रभाससंज्ञानि । तानि समुदितानि अष्टचत्वारिशत्तीर्थानि पूर्वविदेहे ।

सीतोदया महानद्या अपरिवदेहो द्विधा विभक्तो दक्षिण उत्तरक्चेति । तत्र दक्षिणो भागश्चतुर्भिर्वक्षारपर्वतैस्तिसृभिश्च विभक्षगनदीभिविभक्तोऽष्टधा भिन्नः, अष्टाभिश्चकधरै-रुपभोग्यः । तत्र 'शब्दावत्-विकृतावत्-आशीविष-सुखावहसंज्ञाश्चरत्वारो वक्षाराद्रयः । तेषामन्तरेषु 'क्षीरोदा-सीतोदा-स्रोतोऽन्तर्वाहिनी चेति तिस्रो विभक्षगनद्यः । एतैर्विभक्ता अष्टौ जनपदाः—पद्म-सुपद्म-महापद्म-'पद्मवत्-शङ्ख-निलन-कुमुद-सरिदाख्याः । तेषां मध्ये राजधान्यः—अश्वपुरी सिंहपुरी महापुरी विजयपुरी अरजा विरजा अशोका वीतशोका चेति नगर्यः । तेषु जनपदेषु द्वे द्वे नद्यौ रक्तारक्तोदासंज्ञे । एकैको विजयार्धश्च । तेषां सर्वेषां विष्कम्भायामादिवर्णना पूर्ववद्वेदितव्या । वक्षारपर्वतेषु प्रत्येकं चत्वारि कूटानि सिद्धायतन-स्वनामपूर्वापरदेशनामानि । देवारण्ये द्वे अपि पूर्ववद्वेदितव्ये।

उत्तरो विभागश्चतुर्भिर्वक्षारपर्वतैस्तिसृभिर्विभङ्गनदीभिश्च विभक्तोऽष्टधा भिन्नः, अष्टाभिश्चत्रधरैष्पभोग्यः । तत्र चन्द्र-सूर्य-नाग-देवसंज्ञाश्चत्वारो वक्षारपर्वताः । तेषा- २४ मन्तरेषु गम्भीरमालिनी फेनमालिनी ऊमिमालिनी चेति तिस्रो विभङ्गनद्यः । एतैर्विभक्ता अष्टौ जनपदाः—वप्र-सुवप्र-महावप्र-वप्रावत्-वल्गु-सुवल्गु-गन्धिल् गन्धिमालिसंज्ञाः । तेषां मध्ये राजधान्यः—विजया वैजयन्ती जयन्ती अपराजिता चक्रपुरी खड्गपुरी अयोध्या अवध्या चेति नगर्यः । तेषु जनपदेषु गङ्गासिन्धूसंज्ञे द्वे नद्यौ । एकैको विजयार्धश्च । तेषां सर्वेषां विष्कमभायामादिवर्णना पूर्ववद्वेदितव्या । वक्षारपर्वतेषु प्रत्येकं चत्वारि कूटानि सिद्धायतन- ३० स्वनामपूर्वागरदेशनामानि । सीतोदाया अपि तीर्थानि सीताया इवाष्टचत्वारिशत् ।

विदेहस्य मध्ये मेरुर्नवनवितयोजनसहस्रोत्सेधः । धरणीतले सहस्रावगाहः । दशसहस्राणि नवितरुच योजनानां दश्च चैकादशभागा अधस्तलेऽस्य विस्तारः । एकित्रशत्सहस्राणि नव-शतान्येकादश च योजनानि किञ्चिन्न्यूनानि अधस्तलेऽस्य परिधिः । दशसहस्राणि योज-

१ -वत्सवतीर- म्रा०, मु०। २ प्रभङ्करी ता०। ३ शब्दवत् मा०, ब०, मु०। ४ क्षारीदा म०, ता०। ५ पद्मावत् म्रा०, ब०, मु०। ६ -गन्धिग्रन्धि ता०।

नानां भूतलेऽस्य विष्कम्भः । एकत्रिंशत्सहस्राणि पट्शतानि त्रयोविशानि 'योजनानि किञ्चिन्यूनानि तत्रास्य परिधिः । स चतुर्वनः त्रिकाण्डः त्रिश्रेणिः । चत्वारि वनानि भद्रसालवनं नन्दनं सौमनसं पाण्डुकवनं चेति । भूमितले भद्रसालवनं पूर्वापरिदशोद्वीविशति-योजनसहस्राण्यायतम्, दक्षिणोत्तरिदशोर्धत्तीययोजनशतान्यायतम्, एकया अर्थयोजनोच्छा-यपञ्चशतधनुविष्कम्भवनसमायामया बहुतोरणविभक्तया पद्मवरवेदिकया परिवृतम् ।

मेरोश्चतसृषु दिक्षु भद्रसालवने पद्मोत्तर-नील-स्वस्तिक-अञ्जन-कृमुद-पलाश-अवतंस-रोचन-संज्ञान्यण्टौ कूटानि । एकैकस्यां दिशि द्वे द्वे कूटे भवतः । तत्र मेरोः प्रागुदक्कूले सीतायाः पद्मोत्तरकूटम् । मेरोः प्राक् अपाक्कूले सीतायाः नीलकूटम् । मेरोरपाक् सीतोदाया प्राक्कूले स्वस्तिक कूटम् । मेरोरपाक् सीतोदाया प्रत्यक्कूले अञ्जनकूटम् । मेरोः प्रत्यक् सीतोदाया दक्षिणकूले कुमुदकूटम् । मेरोः प्रत्यक् सीतोदाया उत्तरकूले पलाशकूटम् । मेरोश्दक् सीतायाः प्रत्यक्कूले अवतंसकूटम् । मेरोश्दक् सीतायाः प्राक्कूले रोचनकूटम् । तान्येतानि सर्वाणि कूटानि पञ्चित्रयोजनावगाहनानि योजनशतोच्छायाणि योजनशतम्लिवस्ताराणि पञ्चसप्तियोजनमध्यविष्कम्भाणि पञ्चाशद्योजनाग्रविस्ताराणि पद्य-वरवेदिकापरिवृतानि । तेषामुपरि मध्यदेशभाजः सक्रोशैकित्रशद्योजनोत्सेधाः पञ्चदशयोजन-

१५ द्विगव्यूतायामिविष्कम्भा अष्टौ प्रासादाः । तेषु स्वकूटनामानः सोमयमवरुणवैश्ववणानां लोकपालानामाभियोग्या अनेकैरावतरूपविकरणसमर्थाः दिग्गजेन्द्रा देवा वसन्ति । तत्र पद्मोत्तरनीलस्वस्तिकाञ्जनकूटेषु शक्तलोकपालानां भौमिवहाराः । कुमुदपलाशावतंसरोचनकूटेषु ऐशानलोकपालानां भौमिवहाराः । मेरोः प्राक् सीताया दक्षिणकूले भद्रसालवने अर्हदायतनम् । मेरोरपाक् सीतोदायाः प्राक्कूले अर्हदायतनम् । मेरोः प्रत्यक्

२० सीतोदाया उदक्कूले अर्हदायतनम् । मेरोरुदक् सीतायाः प्रत्यक्कूले अर्हदायतनम् । चत्वा-र्यप्येतानि पञ्चसप्तितयोजनोच्छायाणि योजनशतोदक्दक्षिणायामानि, प्राक् प्रत्यक् पञ्चाशद्योजनिविष्कम्भाणि, षोडशयोजनोच्छायतदर्धविष्कम्भतावत्प्रवेशप्रागुदग्दक्षिणद्वाराणि

पञ्चाराद्याजनाविष्कम्माणि, षाडरायाजनाच्छ्रायतप्रवाविष्कम्मतापरप्रवर्शतापुरप्राचानद्वाराजन नानामणिकाञ्चनरजतपरिणामानि सहस्रजिह्वेनापि वर्णयितुमशक्यानि । यानि सहस्राक्षः सहस्रमक्ष्णां विस्तीर्यं विलोकमानोऽपि सततं न तृष्तिमुपयाति । तेषां पुरस्ताद्योजन-

२४ शतायामतदर्धविष्कम्भसातिरेकषोडशयोजनोच्छ्राया मुखमण्डपाः । तेषां पुरस्ताद्योजन-शतायामतदर्धविष्कम्भसातिरेकषोडशयोजनोच्छ्रायाः प्रेक्षागृहाः । तेषां पुरस्ताच्चतुःषष्टि-योजनायामविष्कम्भास्तित्त्रगुणसातिरेकपरिषयः स्तूपाः । तेषां पुरस्ताच्चैत्यवृक्षपीठानि

षोडशयोजनायामानि तदर्धविष्कम्भाणि तावदुत्सेधानि प्रत्येकं चतुस्तोरणविभक्तानां पद्मवरवेदिकानां चतुर्विंशत्या परिवृतानि । तेषां मध्ये सिद्धार्थनामकाः चैत्यवृक्षाः सिद्धार्थन

३० तीर्थंकरप्रतिकृतिपवित्रीकृताः षोडशयोजनोच्छ्राय-चतुर्योजनोत्सेध-योजनविष्कम्भस्कन्धा द्वाद-शयोजनोच्छ्रायतावद्बाहल्यविटपाः । तेभ्यः प्राक् नानामणिरत्नमयपीठनिवेशिनः षोडश-योजनोच्छ्रायगव्यूतविष्कम्भायाममहेन्द्रध्वजाः । ततः प्राङ्ग नन्दाख्याः पुष्करिण्यः योजन-

शतायामतदर्भविष्कम्भदशयोजनावगाहाः। अर्हदायतनमध्यदेशनिवेशिनः षोडशयोजनाया-मतदर्भविष्कम्भोच्छाया रत्नमया देवच्छन्दाः। तत्र पञ्चधतुःशतोत्सेर्धाः कनकमयदेहास्त-

३५ पनीयहस्तपादतलतालुजिह्ना लोहिताक्षमणिपरिक्षिप्ताङकस्फटिकमणिनयना अरिष्टमणिमय-

१ - नि कि - ता०, अ०, मू०। २ - कं कू - अ०, मू०।

नयनतारका रजतमयदन्तपङ्कतयः विद्वमच्छायाधरपुटा अञ्जनमूलमणिमयाक्षपक्षमभूलता नीलमणिविरचितासिताञ्चिकशाः प्रगृहीतसितविमलवरचामराग्रहस्तोभयपार्श्वस्थविवध-मणिकनकविधृताभरणालङकृतयक्षनागिमथुनाः सुिक्लिष्टाष्टसहस्रलक्षणव्यञ्जनाङ्गिकता वैद्ययदण्डमणिहेममुक्ताजालालङकृतरत्नशलाका शतकाञ्चनतुम्बिबम्बरजतच्छदछ्'त्राधि-च्छत्रा भव्यजनस्तवनवन्दनपूजनाद्यह् अहंत्प्रतिमा अनाद्यनिधना अष्टशतसंख्या विशिष्ट-गणविणतगुणा अष्टशतकलशभृङगाराद्युपकरणपरिवारा वर्णनातीतविभवा मूर्ता इव जिनधमी विराजन्ते।

ततो भूमितलात् पञ्चयोजनशतान्युत्प्लुत्य पञ्चयोजनशतविष्कमभं मेरसमाया-ममण्डलं पद्मवरवेदिकापरिक्षिप्तं वृत्तवलयपरिधि नन्दनवनम् । तत्र बाह्मगिरिविष्कम्भः नवसहस्राणि नव च शतानि चतुःपञ्चाशानि योजनानां षट् चैकादशभागाः । तत्परिधिरे- 🤫 कत्रिशत्सहसाणि चत्वारि शतानि एकान्नाशीत्यधिकानि सातिरेकाणि योजनानाम्। <sup>र</sup>अभ्यन्तर्रिगरिविष्कम्भोऽष्टौ सहसाणि नवशतानि चतुःपञ्चाशानि योजनानां षट्चैकादश भागाः । तत्परिधिर रेष्टाविशतिसहस्राणि त्रीणि शतानि षोडशानि योजनानामष्टौ चैका-दशभागाः। चतसृषु दिक्षु चतस्रो गुहा:-प्राच्यां दिशि मणिगुहा, अपाच्यां गन्धर्वगृहा, प्रतीच्यां चारणगुहा, उदीच्यां चन्द्रगुहा। ता एतास्त्रिशद्योजनविष्कम्भायामाः साधिक-नवतियोजनपरिधयः पञ्चाशद्योजनावगाहाः। तासु यथासख्यं सोमयमवरुण'कुबेराणां विहाराः । मेरोः पूर्वोत्तरदिशि नन्दनवने बलभद्रकूटं योजनसहस्रोच्छ्रायं मूलमध्याग्रेषु योजनसहसूर्धाष्टम योजनशतपञ्चयोजनशतविस्तारम् । तत्त्रिगुणसातिरेका व तस्योपरि मन्दराधिपतेरावासाः । मेरोश्चतसृषु दिक्षु द्वे द्वे कूटे-प्राच्यां दिशि तावन्नन्दन-मन्दिरे । अपाच्यां निषधहैमवते । प्रतीच्यां रजतरुचके । उदीच्यां सागरचित्रवजे । अष्टावप्येतानि कूटानि पञ्चयोजनशतोच्छ्रायानि मूलमध्याग्रेषु पञ्चशतपञ्चसप्तत्यधिक-शतत्रयार्धतृतीयशतयोजनविष्कम्भाणि । तेषाम्परि द्विषष्टियोजनद्विगव्य्तोच्छायाः सक्रो-शैकत्रिशद्योजनविष्कम्भास्तावत्प्रवेशा एवाष्टौ प्रासादाः। तेषु मेघङकरी-मेघवती-सुमेघा-मेघमालिनी-तोयन्धरा-विचित्रा-पुष्करमाला-अनिन्दितासंज्ञा अष्टौ दिक्कुमार्यः यथाकमं परिवसन्ति । मेरोर्देक्षिणपूर्वस्यां दिशि उत्पलगुल्मा-निलना-उत्पला-उत्पलोज्वलाख्याश्चतस्रो वाप्यः । दक्षिणापरस्यां भृङगा-भृङगिनभा-कज्जला-कज्जलप्रभावचतस्ः अपरोत्तरस्यां दिशि श्रीकान्ता-श्रीचन्द्रा-श्रीनिलया-श्रीमहिताश्चतस्रो वाप्यः। उत्तरपूर्वस्यां दिशि पद्मा-पद्मगुल्मा-कुमुदा-कुमुदप्रभाश्चतस्रो वाप्यः। ताः सर्वाः पञ्चाशद्योजनायामतदर्ध-विष्कम्भदशयोजनावगाहाः चतुष्कोणा आयतचतुरस्राः । तासां मध्ये प्रत्येकमेकैकः प्रासादः द्विषष्टियोजनार्षयोजनोत्सेधः सगैव्यतैकृत्रिशद्योजनविष्कम्भस्तावतप्रवेशः। तत्र दक्षिणस्यां दिशि विदिशोः प्रासादाः शक्रस्य भौमविहाराः । उत्तरस्यां दिशि विदिशोरैशानस्य भौम-विहाराः। मेरोश्चतसृषु दिक्षु नन्दनवने चत्वारि जिनायतनानि षट्त्रिशद्योजनोत्सेधानि पञ्चा-शद्योजनायामतदर्धविष्कम्भाणि तावत्प्रवेशानि अष्टयोजनोच्छायतदर्धविष्कम्भायाम प्रागुद-गपाग्द्वाराणि अर्हदायैतनवर्णनोपेतानि ।

१ - विकच्छन्ना ग्रा०, ब०, मु०। २ उभयपादर्वमिलितसहस्त्रयोजनन्यून । ३ -रष्टिवि- श्र०। ४ -णखचराणां ग्रा०,ब०,मु०। -णखेचराणां द०। ५ -ष्टयो- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ -रेकपरि- म०, श्र०, मू। -मत्राद्धार ब०, द०। ७ -मत्राद्धाराणि प्रागुवगपाद्धाराणीत्यिप पाठः ग्र- मु०।

नन्दनात् समात् भूमिभागाद् द्विषिटियोजनसहस्राणि पञ्चशतान्युत्प्लुत्य वृत्तवलयपिरिधि-पञ्चयोजनशतविष्कमभं पद्मवरवेदिकापरिक्षिप्तं सौमनसवनम् । तत्र वाह्यगिरिविष्कमभद्द्य-त्वारि सहस्राणि द्वे शते द्वासप्तितिश्च योजनानामण्टौ चैकादशभागाः । तत्परिधिस्त्रयोदश-सहस्राणि पञ्चशतान्येकादशानि योजनानां पट्चैकादशभागाः । अभ्यन्तरगिरिविष्कमभस्त्रीणि सहस्राणि द्वे शते द्वासप्तितयोजनानामण्टौ चैकादशभागाः । तत्परिधिदंशसहस्राणि त्रीणि शतान्येकान्नपञ्चाशानि योजनानां त्रयश्चैकादशभागाः किञ्चिद्वशियोनाः । वलभद्रकूटिद-क्षुमारीकूटाष्टकहीनं सौमनसम् । षोडशात्र वाप्यः—नन्दनवापीसदशायामविष्कमभावगःहाः । तन्मध्यदेशे भवनानि पञ्चाशद्योजनायामतदर्धविस्तारषट्त्रिशद्योजनोच्छायाणि । चतुर्दिशं चत्वार्यहेदायतनानि अष्टयोजनोच्छित्रतदर्धविस्तारतावत्प्रवेशप्रागुदगपाग्द्वाराणि जिनायतन-१० वर्णनोपेतानि ।

सौमनसात्समाद् भूभागात् षर्ट्तिशत्सहस्राण्यारुह्य योजनानि वृत्तवलयपरिधि पाण्डुकवनं चतुर्नवत्युत्तरचतुःशतविष्कम्भं पद्मवरवेदिकापरिवृतं चूलिकां परीत्य स्थितम् । 'शिखरं मेरो-रेकयोजनसहस्विष्कम्भम् । तत्परिधिस्त्रीणि सहस्राणि द्विषष्टचिधकं शतं योजनानां साधिकम् ।

पाण्ड कवनबहुमध्यदेशभाविनी चत्वारिशद्योजनोच्छाया मूलमध्याग्रेषु द्वादशाष्टचतुर्यो-१५ जनविष्कम्भा सुवृत्ता चूलिका । तस्याः प्राच्यां दिशि पाण्डुकशिला उदक्दक्षिणायामा प्राक्-प्रत्यग्विस्तारा । अपाच्यां पाण्डुकम्बलिशा प्राक्प्रत्यगायामा उदग्दक्षिणविस्तारा । प्रतीच्यां रक्तकम्बलशिला उदगपागायता प्राक्पत्यक्विस्तीर्णा । उदीच्यां 'अतिरक्तकम्बलशिला प्राक्षप्रत्यगायता उदगपाग्विस्तीर्णा । तत्रार्जुनसुवर्णमयी पाण्डुकशिला । रजतपरिणामा पा-ण्ड कम्बलशिला। विद्रुमवर्णा रक्तकम्बलशिला। जाम्बनदसुवर्णमयी 'अतिरवतकम्बलशिला। २० ता एताक्चतस्रोऽपि पञ्चयोजनक्षतायामतदर्धविष्कम्भाक्चतुर्योजनबाहल्या अर्धचन्द्रसंस्थाना अर्घयोजनोत्सेधपञ्चधनुःशतविष्कम्भशिलासमायामैकपद्मवरवेदिकापरिवृताः स्तृपिकालङकृतचतुस्तोरणद्वारविराजिताः । तासामुपरि बहुमध्यदेशभावीनि पञ्चधनुःशतो-त्सेधायामतदर्धविष्कम्भाणि प्राङ्ममुखानि सिंहासनानि । पौरस्त्ये सिंहासने पूर्वविदेहजान् अपाच्ये भरतजान् प्रतीच्ये अपरविदेहजान् उदीच्ये ऐरावतजांस्तीर्थकरान् चतुर्णिकायदेवा-धियाः सपरिवाराः महत्या विभूत्या क्षीरोदवारिपरिपूर्णाष्टसहस् कनककरुशैरभिषिञ्चन्ति । अत्रापि षोडशपुष्करिण्यः पूर्ववद्वेदितव्याः । चूलिकायाश्चतसृषु महादिक्षु सक्रोशत्रयस्त्रिशद्यो-जनायामानि द्विगव्यूताधिकषोडशयोजनिवष्कम्भाणि पञ्चिवशितयोजनोच्छायाणि योजनो-त्सेघतदर्धविष्कम्भतावत्प्रवेश पागुदगपाग्दाराणि चत्वार्यर्हदायतनानि अर्हदायतनवर्णनो-पेतानि ।

भद्रसालवनभाविनि भूतले लोहिताक्षकल्पः परिक्षेपः । तत ऊर्ध्वमर्धसप्तदशयोजनसह-स्राण्यारुह्य द्वितीयः पद्मवर्णः । ततोऽप्यर्धसप्तदशयोजनसहस्राण्यारुह्य तृतीयस्तपनीयवर्णः । ततोऽप्यर्धसप्तदशयोजनसहस्राण्यारुह्य चतुर्थो वैड्रयंवर्णः । ततोऽप्यर्धसप्तदशयोजनसहस्राण्यारुह्य

१ -समभू- म्रा०, ब०, द०, मु०। २ दण्डाकारस्य । ३ म्रत्रापि समरुद्धेणोन्छ्रितः ११०००, धृतः ऋमहानिरुत्सेषः २४०००, मिलित्वा ३६००० । ४ शेखरं मेरोः म्रा०, ब०, द०, मु०। ५ तस्यां म्रा०, ब०, द०, मु०। ६ म्रतिरिक्त- म्रा०, ब०, द०, मु०। ७ -प्रागपागुदगृद्वाराणि म्रा०, ब०, द०, मु०, ता०।

२४

पञ्चमो वज्जप्रभः । ततोऽप्यर्धसप्तदशयोजनसहस्राण्यारुह्य षष्ठो हरितालवर्णः । ततोऽप्यर्ध-सप्तदशयोजनसहस्राण्यारुह्य जाम्बूनदसुवर्णवर्णो भवति । अधोभूम्यवगाही योजनसहस्रायामः प्रदेशः पृथिव्युपलवालुकाशर्कराचतुर्विधपरिणामः । उपरि वैडूर्यपरिणामः प्रथमः काण्डः सर्व-रत्नमयः । द्वितीयः काण्डः जाम्बूनदमयः । तृतीयः काण्डश्चूलिका वैडूर्यमयी । मेरुरयं त्रयाणां लोकानां मानदण्डः । अस्याधस्तलादधोलोकः । चूलिकामूलादूर्ध्वमूर्ध्वलोकः । व्मध्यप्रमाणः भू तिर्यग्विस्तीर्णस्तिर्यग्लोकः । एवं च कृत्वा अन्वर्थनिवचनं क्रियते 'लोकत्रयं मिनातीति मेरुः'इति ।

तस्य भूमितलादारभ्य आशिखरादैकादशिकी प्रदेशहानिः। एकादशसु प्रेदशेषु एकप्रदेशो हीयते। एकादशसु गन्यूतेषु एकगन्यूतं हीयते। एकादशसु योजनेषु एकयोजनं हीयते। एवं सर्वत्राशिखराद् भूमितलस्याधः ऐकादिशकी प्रदेशवृद्धः—एकादशसु प्रदेशेषु एकः प्रदेशो वर्धते। एकादशसु गन्यूतेषु एकं गन्यूतं वर्धते। एकादशसु योजनेषु एकं योजनं वर्धते। एवं सर्वत्र १० आअधस्तलात्। अथ कथं रम्यकसंज्ञा?

रमणीयदेशयोगाद्रम्यकाभियानम् ।१४। यस्माद्रमणीयैर्देशैः सरित्पर्वतकाननादिभियुक्तः, तस्मादसौ रम्यक इत्यभिधीयते । अन्यत्रापि रम्यकदेशयोगः समान इति चेत्; न; रूढिविशेषबललाभाद् गोशब्दवृत्तिवत् । अत एव संज्ञायां को विहितः । क्व पुनरसौ ?

नीलरुक्मिणोरन्तराले तत्सिन्नवेशः ।१५। नीलादुदक् रुक्मिणोऽपाक् पूर्वापरसमुद्रयो- १५ रन्तराले तस्य रम्यकस्य सिन्नवेशो द्रष्टव्यः ।

तन्मध्ये गन्धवान्वृत्तवेदाढ्यः ।१६। तस्य रम्यकस्य मध्ये गन्धवान्नाम वृत्तवेदाढ्यः शब्दवद्वृत्तवेदाढ्येन तुल्यवर्णनः । तस्योपरि प्रासादे पद्मदेवो वसित । अथ कथं हैरण्यवतसंज्ञा ?

हिरण्यवतोऽदूरभवत्वाद्धैरण्यवतव्यपदेशः ।१७। हिरण्यवान् रुक्मिनामा पर्वतस्तस्याऽदूर-भवत्वाद्धैरण्यवतव्यपदेशः । क्व पुनरसौ ?

रुविमशिखरिणोरन्तराले तद्विस्तारः ।१८। रुविमण उदक् शिखरिणोऽपाक् पूर्वापरसमु-द्वयोरन्तराले तस्य हैरण्यवतस्य विस्तारो वेदितव्यः ।

तन्मध्ये माल्यवान् वृत्तवेदाढचः ।१९। तस्य हैरण्यवतस्य मध्ये माल्यवान्नाम वृत्तवेदाढचः शब्दवद्वृत्तवेदाढचेन तुल्यवर्णनः । तस्योपिर प्रासादे प्रभासदेवो वसित । अथ कथमैरावतसंज्ञा ?

**एरावतक्षत्रिययोगादैरावताभिधानम् ।२०।** रक्तारक्तोदयोः बहुमध्यदेशभाविनी अयोध्या नाम नगरी । तस्यामुत्पन्न ऐरावतो नाम राजा तत्परिपालितत्वाज्जनपदस्यैरावताभिधानम् । क्व पुनरसौ ?

शिखरिसमुद्रत्रयान्तरे तदुपन्यासः ।२१। शिखरिणो गिरेस्त्रयाणां पूर्वापरोत्त रसमुद्राणां मध्ये तस्यैरावतस्य उपन्यासो वेदितव्यः ।\*

तन्मध्ये पूर्वविद्वजयार्थः ।२२। तस्यैरावतस्य मध्ये विजयार्थो रजतगिरिः पूर्वविद्वेदि- ३० तव्यः । यैविभक्तानि सप्तक्षेत्राणि व्याख्यातानि ।

के पुनस्ते 'कथं बा व्यवस्थिता इति ? अत आह--

१ —मो नीलवर्णः त— आ॰, ब॰ द॰, मु॰। २ मध्यमप्र— आ॰, ब॰, द॰ मु॰। ३ एकादशप्रदेशबृद्धिः भा॰ २। ४ —शब्दवत् अ०, मू०। ४ —त्तराणां समु— आ०, ब०, द० मु०। ६ कथं ब्य⊸ आ०, ब०, द०, मु०।

# तिद्वेभाजिनः पूर्वोपरायता हिमवन्महाहिमविश्वषधनीलरुविमशिखरिणो वर्षधरपर्वताः ॥११॥

तानि विभजन्तीत्येवं शीला तद्विभाजिनः पूर्वापराभ्यामायताः पूर्वापरायताः पूर्वापर-कोटिभ्यां लवणजलिधस्पर्शिन इत्यर्थः। तद्विभाजित्वादेव तेषां वर्षधरव्यपदेशोऽसंकरेण भरतादिवर्षाणां धारणात्। कथं हिमवानिति संज्ञा ?

हिमाभिसंबन्धाद्धिमवद्व्यपदेशः । १। हिममस्यास्तीति हिमवानिति व्यपदेशः । अन्यत्रापि तत्सम्बन्ध इति चेत् ? रूढिविशेषबळलाभात्तत्रैव वृत्तिः । क्वासौ हिमवानिति ? उच्यते—

भरतहैमवतयोः सीमिन स्थितः ।२। भरतस्य हैमवतस्य च सीमिन व्यवस्थितः क्षद्र-हिमवान् वेदितव्यः । कथं पुनरस्य 'क्षुद्रहिमवत्त्वम् ? महाहिमवदपेक्षया । सूत्रेऽनुक्तं कथं गम्यते इति चेत् ? महाहिमवत्प्रयोगादेव । सति हि क्षुद्रे महत्त्वमित्यर्थात् क्षुद्रत्वं गम्यते । स पञ्चिवशितयोजनावगाहः योजनशतोच्छायः योजनसहसं द्विपञ्चाशद्योजनानां द्वादशै-कान्नविशतिभागाः तस्य विष्कम्भः । तस्योत्तरपाद्वे ज्या चतुर्विशतिसहस्राणि नवशतानि द्वात्रिशानि योजनानामेकश्चैकान्नविशतिभागो देशोनः। अस्या ज्याया धनुः पञ्चिविशति-सहस्राणि देे शते त्रिशच्चत्वारश्चैकान्नविशतिभागाः साधिकाः । तस्य पूर्वापरपार्श्वबाह १५ प्रत्येकं पञ्चसहसाणि त्रीणि शतानि पञ्चाशद्योजनानि पञ्चदश चैकान्नविंशतिभागाः <sup>³</sup>साधिकोऽर्घभागश्च । तस्योपरि 'प्राच्यां दिशि सिद्धायतनकृटं पञ्चयोजनशतोच्छायमल-विष्कम्भं पञ्चसप्तत्यधिकशतत्रयमध्यविष्कम्भम् अर्धत्तीयशताग्रविष्कम्भम् । तत्त्रिगण-सातिरेकपरिधिः । तस्योपरि षट्त्रिंशद्योजनोच्छ्रायं पञ्चाशद्योजनोद्गदक्षिणायामं विंशतियोजनप्राक्प्रत्यग्विस्तारं तावत्प्रवेशमष्टयोजनोत्सेधतदर्धविष्कम्भं तावत्प्रवेशोदग्-दक्षिणपूर्वद्वारमर्हदायतनम् । द्वारत्रये सातिरेकाष्टयोजनोच्छायपञ्चाशद्योजनायामतदर्घ-विष्कम्भास्त्रयो मुखमण्डपाः । सातिरेकाष्टयोजनोच्छ्रायपञ्चाशद्योजनायामविष्कम्भाणि त्रीणि प्रेक्षागृहाणि । पौरस्त्यप्रेक्षागृहात् प्राक् स्तूपादयः पूर्वोक्ताः । चैत्यालयाभ्यन्तरवर्णना पूर्व-वद्वेदितव्या। तेषां सर्वेषामेव परिक्षेप्त्री चतुस्तोरणद्वारविभक्ता पद्मवरवेदिका। ततः प्रतीच्यां दिशि दशकूटानि-हिमवद्भरतेलागङ्गा-श्री-रोहितास्या-सिधु-सुरा-हैमवत-वैश्रवण-क्टाभियानानि यथाकमं वेदितव्यानि सिद्धायतनक्टतुल्यानि । तेषामुपरि प्रासादा दशैव सकोशद्वयद्विषष्टियोजनोत्सेधाः सकोशैकित्रशद्योजनिविष्कम्भास्तावत्प्रवेशाः। तेषु स्वकूट-नामानो देवा देव्यश्च वसन्ति । हिमवद्भरतहैमवतवैश्रवणकूटेषु देवाः, इतरेषु देव्यः ।

अथ कथं महाहिमवत्संज्ञा ?

महाहिमवित चोक्तम् ।३। किमुक्तम् ? हिमाभिसंबन्धाद्धिमवदिभिधानम्, महांश्चासौ हिमवांश्च महाहिमवानिति, असत्यिप हिमे हिमवदाल्या इन्द्रगोपवत् । क्व पुनरसौ ?

हैमवतहरिवर्षयोविभागकरः ।४। हैमवतादुदक् हरिवर्षादपाक् तयोविभागकरो महाहि-मवान् वेदितव्यः । स द्वियोजनशतोच्छायः पञ्चाशद्योजनावगाहः, चत्वारि योजनसहस्राणि द्वे च शते दशोत्तरे दश चैकान्नविशतिभागाः तस्य विष्कम्भः । पूर्वापरपार्श्वबाहू प्रत्येकं नव-

<sup>.</sup> १ भुदत्वम् ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰। २ द्विशतिंत्र→ श्रे॰। ३ साधिकार्धमा→ ग्रा॰, ब॰, द०, मु॰। ४ प्राचीदिशि ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰। ५ —गृहकाणि ग्रा॰, ब॰, द०, मु॰, मू॰, ता॰।

२०

योजनसहस्गणि द्वे च शते षट्सप्तत्यिषके योजनानां नव चैकान्नविशितिभागाः अर्धभागश्च साधिकः । तस्योत्तरपार्श्वे ज्या त्रिपञ्चाशद्योजनसहस्राणि नव च शतानि एकत्रिशानि षट्चैकान्नविशितभागाः साधिकाः । तस्याः ज्याया धनुः सप्तपञ्चाशद्योजनसहस्राणि द्वे शते त्रिनवत्युत्तरे दश चैकान्नविशितभागाः साधिकाः । तस्योपर्यष्टौ कूटानि सिद्धायतन-महाहिमवत्-हैमवत-रोहित्-हरि-हरिकान्ता-हरिवर्ष-वैडूर्यकूटाभिधानानि क्षुद्रहिमवत्कूटतुल्य-प्रमाणानि । तेषामुपरि जिनायतनप्रासादास्तत्तुल्या एव । प्रासादेषु स्वकूटनामानो देवा देव्यश्च वसन्ति । अथ कथं निषधसंज्ञा ?

निषीधन्ति तस्मिन्निति निषधः ।५। यस्मिन् देवा देव्यश्च क्रीडार्थं निषीधन्ति स निषधः, पृषोदरादिपाठात् सिद्धः । अन्यत्रापि तत्तुल्यकारणत्वात्तत्प्रसङ्गः इति चेत् ? न; रूढिविशेषबललाभात् । क्व पुनरसौ ?

हरिविदेहयोर्मर्यादाहेतुः ।६। हरिवर्षादुदक् विदेहादपाक् तयोर्मर्यादाहेतुर्निषध इत्या-ख्यायते । स चतुर्योजनशतोत्सेधः, योजनशतावगाहः, षोडशयोजनसहस्राण्यष्टौ च शतानिर द्वाचत्वारिशानि द्वौ चैकान्नविशतिभागौ तस्य विष्कम्भः । पूर्वापरपार्श्वबाहू प्रत्येकं विशति-योजनसहस्राणि पञ्चषष्टयधिकमेकं च शतं द्वौ चैकान्नविशतिभागौ अर्धभागश्च साधिकः । उत्तरपार्श्वज्या चतुर्नवितसहस्राणि षट्पञ्चाशमेकं च योजनशतं द्वौ चैकान्नविशतिभागौ साधिकौ । तस्या धनुरेकं योजनशतसहस्रं चतुर्विशतिसहस्राणि त्रीणि च शतानि षट्चत्वा-रिशानि नव चैकान्नविशतिभागाः साधिकाः । तस्योपरि नवकूटानि—सिद्धायतन-निषध-हरिवर्ष-पूर्वविदेह-हरिधृत-सीतोदा-अपरविदेह-रुचकनामानि, क्षुद्रहिमवत्कूटतुल्यप्रमाणानि । तेषामुपरि जिनायतनप्रासादास्तत्तुल्याः । प्रासादेषु स्वकूटनामानो देवा देव्यश्च वसन्ति । अथ कथं नीलसंज्ञा ?

नीलवर्णयोगान्नीलव्यपदेशः ।७। नीलेन वर्णेन योगात् पर्वतो नील इति व्यपदिश्यते । संज्ञा भ्वाऽस्य वासुदेवस्य कृष्णव्यपदेशवत् । क्व पुनरसौ ?

विदेहरम्यकविनिवेश विभागी ।८। स नीलाल्यः पर्वतः विदेहस्य रम्यकस्य च विनिवेशं विभाजते । स निषधेन व्याल्यातप्रमाणः । तस्योपिर नवकूटानि-सिद्धायतन-नील-पूर्वविदेह-सीता-कीर्ति- नरकान्ता-अपरविदेह-रम्यक-आदर्शककूटसंज्ञानि, क्षुल्लकिहमवत्कूटतुल्यप्रमा- २५ णानि । तेषामुपिर जिनायतनप्रासादाः तत्तुल्याः । प्रासादेषु स्वकूटनामानो देवा देव्यश्च वसन्ति । अथ कथं रुक्मिसंज्ञा ?

रुवमसन्द्रावाद्ववमीत्यभिधानम् । ९। रुवममस्यास्तीति रुवमीत्यभिधानम् । अन्यत्रापि तत्संभवाद् रूढिवशाद्विशेषे वृत्तिः, करिवत् । क्व पुनरसौ ?

रम्यकहैरण्यवतिववेककरः ।१०। रम्यकस्य हैरण्यवतस्य च विवेकं करोत्यसौ । स महाहिमवता तुल्यप्रमाणः । तस्योपरि अष्टौ कूटानि-सिद्धायतन-एक्मि-रम्यक नारी-बुद्धिरूप्यकूल-हैरण्यवत-मणि-काञ्चनकूटाख्यानि क्षुद्रहिमवत्कूटतुल्यप्रमाणानि । तेषामुपरि
जिनायतनप्रासादास्तत्तुल्याः । प्रासादेषु स्वकूटनामानो देवा देव्यश्च वसन्ति ।

अथ कथं शिखरिसंज्ञा ?

१ —ित च- श्र०। २ —तोपि नी- श्र०। ३ वास्य ग्रा०, द०, मु०। ४ –शभा श्र०। ५ नारीका— ग्रा०, व०, द०, मु०।६ —रम्यकनरकान्ताबु- ग्रा०, व०, द०, मु०, मू०।

शिखरसद्भावाच्छिखरोति संज्ञा ।११। शिखराणि कूटान्यस्य सन्तीति शिखरीति संज्ञायते । अन्यत्रापि तत्सद्भावे रूढिवशाद्विशेषे वृत्तिः शिखण्डिवत् । व्य पूनरसौ ?

हैरण्यवतरावतसेतुबन्धः स गिरिः ।१२। हैरण्यवतस्यैरावतस्य च सेतुबन्ध इव स गिरिरवस्थितः क्षुद्रहिमवत्तृत्यप्रमाणः । तस्योपर्येकादश-कूटानि सिद्धायतन-शिखरि-हैरण्य-प्र वत-रसदेवी-रक्तावतीश्लक्ष्णकूला-लक्ष्मी-'गन्धदेवी-ऐरावत-मणि-काञ्चनकूटनामानि क्षुद्रहि-मवत्तुत्यप्रमाणानि । तेषामुपरि जिनायतनप्रासादास्तत्तुत्याः । प्रासादेषु स्वकूटनामानो देवा देव्यश्च वसन्ति ।

तेषां वर्णविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह-

# हेमार्जुनतपनीयवैडूर्यरजतहेममयाः ॥१२॥

१० त एते हिमवदादयः पर्वता हेमादिमया वेदितव्याः । भयट् प्रत्येकं परिसमाप्यते । यथाऋमं हिमवदादयः संबध्यन्ते । हेममयो हिमवान् चीनपट्टवर्णः । अर्जुनसयो महाहिमवान् शुक्लः । तपनीयमयो निषधः तरुणादित्यवर्णः । वैडूर्यमयो नीलः मयूरग्रीवाभः । रजतमयो रुक्मी शुक्लः । हेममयः शिखरी चीनपट्टवर्णं इति । षडपि चैते अद्रयः प्रत्येकं उभयपार्श्वगतार्धयोजन-विष्कमभाद्रिसमायामाभ्यां बहुतोरणविभक्तैकपद्मवरवेदिकापरिवृतवनषण्डाभ्यामुपेताः ।

पुनरपि तद्विशेषणार्थमेवाह-

#### मणिविचित्रपादवी उपरि मूले च तुल्याविस्ताराः ॥१३॥

नानावर्णप्रभावादिगुणोपेतैर्मणिभिर्विविधचित्राणि विचित्राणि, मणिविचित्राणि पार्श्वानि येषां त इमे मणिविचित्रपार्श्वाः ।

अतिष्टसंस्थानिवृत्त्यर्थमुपर्यादिवचनम् ।१। अनिष्टसंस्थान<sup>२</sup>स्य निवृत्त्यर्थमुपर्यादिवचनं २० क्रियते । चशब्दो मध्यसमुच्चयार्थः । <sup>३</sup>य एषां मूलविस्तारः स उपरि मध्ये च तुल्यः । तेषां मध्ये लब्धास्पदा ह्रदा उच्यन्ते—

## पद्ममहापद्मातागिञ्झकसारमहापुण्डरीकपुण्डरीका हदास्तेषामुपरि ॥१४॥

**'पर्मादिभिः सहचरणार्ध्रदेषु पर्मादिन्यपदेशः ।१।** पद्मं महापद्मं तिगिञ्छं केसरि महापुण्डरीकं पुण्डरीकमिति पद्मनामानि तैः सहचरणात् ह्रदेषु पद्मादिसंज्ञावृत्तिर्भवति । तेषां हिमवदादीनामुपरि यथाकमं ते ह्रदा वेदितव्याः ।

तत्राद्यस्य संस्थानविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह-

#### प्रथमो योजनसहस्रायामस्तद्र्घविष्कम्मो हदः ॥१४॥

प्राक् प्रत्यक् योजनसहस्रायामः उदगपाक् पञ्चयोजनशत्विस्तारः वज्रमयतलः विविधमणिकनकरजतविचित्रतटः श्वेतवरकनकस्तूपिकालङकृतचतुस्तोरणविभक्तार्धयोजनो-

१—क्ष्मीसुवर्णग— भा०२। २ मयः प्र— श्रा०, ब०, द०, मु०। २—तिन- श्रा०, ब०, द०, मु०। ३ —यो येषां श्रा०, ब०, मु०। ४ एतद्वातिकं नास्ति श्र०।

२०

त्सेधपञ्चधनुःशतिविष्कम्भह्नदसमायामैकपद्मवरवेदिकापरिवृतः चतुर्दिःगतचतुर्वनषण्डमण्डितः विमलस्फिटिकमणिस्वच्छगम्भीराक्षयवारिः विविधजलजकुसुमपरिभ्राजितः शरिद प्रसन्नचन्द्र-ताराराजिविराजितपर्यन्तपरीतिविचित्रपयोधरपटलः, विपर्यस्तो नभोभाग इव विभाति पद्मनामा ह्रदः। तस्यैवावगाहप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते—

#### दशयोजनावगाहः ॥१६॥

अवगाहोऽधःप्रवेशो निम्नता । दशयोजनान्यवगाहोऽस्य दशयोजनावगाहः।

#### तन्मध्ये योजनं पुष्करम् ॥१७॥

योजनप्रमाणं 'योजनम् 'कोशायामपत्रत्वात्, कोशद्वयविष्कम्भर्काणिकत्वाच्च योजना-यामविष्कम्भम्। जलतलात् कोशद्वयोच्छ्रायनालं तावद्बहलपत्रप्रचयं वज्मयमूलमरिष्टमणिकन्दं रजतमिणमृणालं वैद्यंसुप्रतिष्ठनालम्। तस्य बाह्यपत्रं तपनीयं परिष्कृतम्, जाम्बूनदाभ्यन्तरदलं तपनीयकेसरं नानामिणविचित्रसुवर्णकर्णिकं पुष्करमवगन्तव्यं तदधोत्सेधैरष्टदशतसंख्यैः पद्यैः परिवृतम्। तस्मात् पूर्वोत्तरोत्तरापरोत्तरासु तिसृषु दिक्षु श्रियः सामानिकदेवानां चत्वारि पद्मसहस्राणि। दक्षिणपूर्वस्यां दिश्यभ्यन्तरपरिषद्देवानां द्वात्रिशत्पद्मसहस्राणि। दक्षिणस्यां मध्यमपरिषद्देवानां चत्वारिशत्पद्मसहस्राणि। दक्षिणापरस्यां बाह्यपरिषद्देवानामष्टचत्वा-रिशत्पद्मसहस्राणि। अपरस्यां सप्तानामनीकमहत्तराणां सप्तपद्मानि। चतसृषु महादिक्षु आत्मरक्षदेवानां षोडशपद्मसहस्राणि। तान्येतानि सर्वाणि परिवारपद्मानि तदर्घोत्सेधानि एकं शतसहस्रं चत्वारिशत्सहस्राणि शतं च पञ्चदशम्।

इतरेषां ह्रदानां पुष्कराणां चायामादिज्ञापनार्थमाह-

## तद्दिगुणहिगुणां हदाः पुष्कराणि च ॥१८॥

स च तच्च ते, तयोर्द्विगुणा द्विगुणास्तद्द्विगुणद्विगुणाः ।

द्वि भुणद्विगुणा इति द्वित्वं व्याप्त्यर्थम् । १। द्विगुणद्विगुणा इति द्वित्वम् , उच्यते । किमर्थम् ? व्याप्त्यर्थम् । द्विगुणत्वेनोत्तरेषां व्याप्त्यर्थया स्यादिति । केन द्विगुणाः ? आया-मादिना । पद्मह्रदस्य द्विगुणायामनिष्कमभावगाहो महापद्मह्रदः । महापद्मह्रदस्य द्विगुणायाम-विष्कमभावगाहस्तिगिञ्छह्रदः । पुष्कराणि च । किम् ? द्विगुणानि द्विगुणानि इत्यभिसम्बध्यते ।

दित्वात्तयोर्बहुवचनाभाव इति चेत्; नः विवक्षितापरिज्ञानात् ।२। स्यादेतत्—तयोर्ह-दयोः पुष्करयोश्च दित्वाद् बहुवचनं नोपपद्यैते इतिः तन्नः किं कारणम् ? विवक्षितापरि-ज्ञानात् । आद्यन्ताभ्यां पद्मपुण्डरीकह्रदाभ्यां तुल्यप्रमाणाभ्यामन्ये हृदा दक्षिणत उत्तरतश्च द्वैगुण्येन निर्दिष्टा इति विवक्षितोऽत्रायमर्थः । अतो बहुवचनमपपद्यते । कथं पुनस्तच्छब्दे पूर्वनिर्दिष्टापेक्षे सत्यिनिर्दिष्टार्थो गृह्यते ?

१ प्रमाणयोजनपरिमाणसम्बन्धात् श्रभेदेन पुष्करमि योजनशब्देनोच्यते इत्यर्थः। २ कथं तत्पद्म-योजनपरिमाणं कथ्यते इत्याशङकायामुपपत्तिमाह । ३ -परिष्टप्तं भा० २। ४ पञ्चाशत् ग्रा०, ब०, मु० । ५ -गुणाद्विगुणाः श्र०, मू० । ६ -प्तिः कथं स्या- ता०, श्र०, मू० ।

बहुवचननिर्देशात्तद्ग्रहणम् ।३। वहुवचननिर्देशात्तस्य ग्रहणं विज्ञायते । बहुवचननिर्देशात्

केसर्यादयः कथन्न गृह्यन्ते ?

व्याख्यानतो वक्ष्यमाणसंबन्धाच्चानिष्टिनवृत्तिः ।४। अव्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनं हि सन्देहादलक्षणम्" [पात० महा० प्रत्या० सू० ६] इत्यनिष्टस्य निवृत्तिभंवति । अथवा वक्ष्यत एतत्—अवत् सिणतुल्याः" [त० सू० ३।२६] इति तदिभसंबन्धाच्चेष्टसंप्रत्ययः कर्तव्यः । तद्यथा—महाहिमवत उपि बहुमध्यदेशभावी महापद्माह्रदः, द्वियोजनसहस्रायामस्त-दर्धविष्कमभो विशितियोजनावगाहः । तन्मध्ये जलतलाद् द्विकोशोच्छायं योजनबहलपत्रप्रचयं द्विकोशायामपत्रत्वाद् योजनायामकिणकत्वाच्च द्वियोजनिवष्कमभं पुष्करम् । तत्परिवारपद्मसंख्या पूर्वोक्तैव । निषधस्योपि बहुमध्यदेशभाक् तिगिञ्छह्रदः चतुर्योजनसहस्रायामस्तदर्धविष्कमभः, चत्वारिशद्योजनावगाहः । तन्मध्ये जलतलाद् द्विकोशोद्गमं द्वियोजनसहस्रायामस्तदर्धविष्कमभः, चत्वारिशद्योजनावगाहः । तन्मध्ये जलतलाद् द्विकोशोद्गमं द्वियोजनवहलपत्रप्रचयं योजनायामपत्रत्वाद् द्वियोजनायतकिणकत्वाच्चतुर्योजनायामविष्कमभं पुष्करम् । तत्परिवारपद्मसंख्या पूर्वोक्तैव । नीलस्योपि बहुमध्यदेशभावी केसिरह्रदः तिगिञ्छह्रदतुल्यः पद्मानि च तत्तुल्यप्रमाणानि । शिखरिण उपरि बहुमध्यदेशभावी पुण्डरीको ह्रदः महापद्मह्रदतुल्यः, पद्मानि च तद्गतपद्मप्रमाणानि । शिखरिण उपरि बहुमध्यदेशभावी पुण्डरीको ह्रदः पद्मह्रदतुल्यः, पुष्कराणि च रतद्गतपद्मप्रमाणानि ।

अत्र चोद्यते—तच्छब्दस्य यदि द्विगुणशब्देन वृत्तिः क्रियते द्वित्वं संघातस्य प्राप्नोति । अथ कृतद्वित्वेन तच्छब्दस्य वृत्तिः क्रियते समुदायस्याऽसुबन्तत्वाद् वृत्तिनं प्राप्नोति । वीप्सायां द्वित्वे सित वाक्यमेवावितष्ठत इति ? नैष दोषः; तदित्ययं निपातः अपादानार्थे वर्तते ।

तद् द्विगुणा द्विगुणा ततो द्विगुणा द्विगुणा इत्यर्थः ।

त्तिवासिनीनां देवीनां संज्ञाजीवितपरिवारप्रतिपादनार्थमाह-

# तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहीधृतिकीर्तिबुद्धिलक्ष्म्यः पल्योपमास्थतयः ससामानिकपारिषत्काः ॥१६॥

तेषु पुष्करे कर्णिकामध्यमैकदेशविनिवेशिनः शरिद्धमलपूर्णचन्द्रद्युतिहराः कोशायाम-क्रोशार्धविष्कम्भदेशोनकोशोत्सेधाः प्रासादाः तेषु निवसन्तीत्येवं शीला देव्यस्तित्रवासिन्यः। ध्यादीनामितरेतरयोगे द्वन्द्वः।१।श्रीश्च ह्रीश्च धृतिश्च कीर्तिश्च बुद्धिश्च लक्ष्मीश्च श्रीह्रीधृतिकीर्तिबुद्धिलक्ष्म्य इतीतरेतरयोगलक्षणो द्वन्द्वः। तेषु पद्मादिषु हृदेषु यथाक्रमं देव्यः श्र्यादयो वसन्ति।

स्थितिविशेषितर्ज्ञानार्थं पत्योपमवचनम् ।२। देवीसामान्यस्थितौ विशेषितर्ज्ञानार्थं पत्योपमस्थितय इत्युच्यते । पत्योपमा स्थितिरासां ताः पत्योपमस्थितय इति ।

परिवारिनर्ज्ञानार्थं सामानिकपरिषत्कवचनम् ।३। परिवारप्रतिपत्त्यर्थं सामानिकपरि-षद्ग्रहणं क्रियते । समाने स्थाने भवाः सामानिकाः \* "समानस्य तदादेश्च" [जैनेन्द्रवा० ३।३।३५] इति ठञा्। सामानिकाश्च परिषदश्च सामानिकपरिषदः । अर्भ्याहितत्वात् सामानिक-षदस्य पूर्वनिपातः । सह सामानिकपरिषद्भिर्वतन्ते इति ससामानिकपरिषत्काः । तेषां पद्मानि

१ चतत्तुत्यप्रमा- ग्रा॰, ब॰ द० मु॰ । २ तर्हिनुणाः तद्दिनुणा इति । ३ तयोद्विनुणा इति ।

'पूर्वनिर्विष्टानि तन्मध्यवितषु प्रासादेषु ते वसन्ति।

यकाभिः सरिद्भिस्तान क्षेत्राणि विभक्तानि ता उच्यन्ते--

## गङ्गासिन्धूरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्तासीतासीतोदानारीनरकान्तासुवर्ण-कूलारूप्यकूलारक्तारकोदाः सरितस्तन्मध्यगाः ॥२०॥

गङ्गादीनामितरेतरयोगे द्वन्द्वः । उदकस्य उदभाव उक्तः । सरितो न वाप्यः । ताः किमनन्तरा उत समीपा इति ? अत आह–तन्मध्यगा इति । तेषां क्षेत्राणां मध्ये मध्येन वा गच्छन्तीति तन्मध्यगाः ।

एकत्र सर्वासां प्रसङ्गनिवृत्त्यर्थं दिग्विशेषप्रतिपत्त्यथं चाह-

## द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः ॥२१॥

द्वयोर्द्वयोरेकक्षेत्रं विषयः इत्यभिसंबन्धादेकत्र सर्वासां प्रसङ्गिनवृत्तिः ।१। विकल्प्यो १० हि वाक्यशेषः । वाक्यं वक्तर्यधीनं (वक्तर्थीनम्) हीति इच्छातो वाक्यशेषप्रक्लृतेः, द्वयोर्द्वे-योरेकक्षेत्रं विषय इत्यभिसंबन्धात् सर्वासां सरिताम् एकस्मिन् क्षेत्रे प्रसङ्गो निर्वाततो भवति ।

पूर्वाः पूर्वगा इतिवचनं दिग्विशेषप्रतिपत्त्यर्थम् ।२। तत्र पूर्वा याः सरितस्ताः पूर्वगाः । पूर्वसमुद्रं गच्छन्तीति पूर्वगाः । किमपेक्षं पूर्वत्वम् ? सूत्रनिर्देशापेक्षम् । यद्येवं गङ्गा- सिन्ध्वादयः सप्त पूर्वगा इति प्राप्तम् ? नैष दोषः; द्वयोर्द्वयोरित्यभिसंबन्धाद् द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः १५ पूर्वगा वेदितव्याः । ननु च द्वयोर्द्वयोरिति ग्रहणमन्यार्थमुक्तम् ? \*"अन्यार्थमिप प्रकृतमन्यार्थं भवति" [पात० महा० १।१।२२] ।

इतरासां दिग्विभागप्रतिपत्त्यर्थमाह---

#### शेषास्त्वपरगाः ॥२२॥

द्वयोर्द्वयोरविशष्टा यास्ता अपरगा प्रत्येतव्या अपरं समुद्धं गच्छन्तीत्यपरगाः।
तत्र पद्महृद्वप्रभवा पूर्वतोरणद्वारिनर्गता गङ्गा ।१। क्षुल्लकिष्ट्रमवत उपिर पद्महृदो विण्तश्चतुस्तोरणद्वारमण्डितः। तत्र पूर्वतोरणद्वारेण निर्गता पञ्चयोजनशतानि प्राङ्ममुखी गत्वा गङ्गाकूटं स्रोतसा आस्फाल्य पञ्चयोजनशतानि त्रयोविशानि षट्चैकान्नविश्तिभागान् अपाङ्ममुखी गत्वा स्थूलमुक्तावलीव साधिकयोजनशतप्रमाणधाराप्रपाता सन्नोशषड्योजनिवस्तारा योजनार्धबाहुल्या षष्टियोजनायामिविष्कम्भे दशयोजनावगाहे वज्मयतले श्रीदेवीगृहप्रमाणप्रास्तादमण्डितमध्ये सिद्धकोशदशयोजनोच्छ्रायाष्ट्योजनायामिविष्कम्भद्वीपालङकुतान्तरे कुण्डे पितता । दक्षिणतोरणद्वारेण विनिःसृता अर्धगच्यूतावगाहा सक्रोशषड्योजनिवस्तारा क्रमेण वर्धमाना भुजङगकुटिलगामिनी खण्डकप्रपातगृहामुखेन विजयार्धं व्यतीत्य दक्षिणमुखा दक्षिणार्धभरतमध्यं प्राप्य प्राङ्ममुखी सती मुखे सक्रोशयोजनावगाहा सार्धद्विषिटयोजनिवस्तारा लवणोदिधं मागधतीर्थेन प्राविशत् ।

अपरतोरणद्वारादिनिर्गता सिन्धः ।२। पाश्चात्यतोरणद्वारादिनिगता पञ्चयोजनशतं गत्वा सिन्धूकूटं वीचीबाहू पगूहेनास्फाल्य गङ्गावित्सन्धूकुण्डे पितता तिमस्गृहामुखागतेन विज-

१ -ित निर्दि - ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ -वर्णरूप्यकूला ग्रा, ब०, ब०, द०, मु०, मू० ता०। ३ किमन्तरा ग्रा०, ग्रा०, द०, मु०, ता०। ४ -रेकंकक्षेत्रं ग्रा०, ता०। ४ च यद्द्वयोर्द्वयो- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ वेदितव्याः ग्रा०, ब०, द०, ता०, मु०। ७ म्रालिङ्गनेन ।

यार्घं व्यतीत्य प्रभासतीर्थेनापरसमुद्रं प्राविक्षत्। तत्र गङ्गाकुण्डद्वीपप्रासादे गङ्गादेवी वसित। सिन्धूकुण्डद्वीपप्रासादे सिन्धूदेवी वसित। हिमवत उपिर किञ्चित्प्राक् प्रत्यक् चातीत्य गङ्गा-सिन्ध्वोर्मध्ये द्वे पद्माकारे कूटे वैड र्यपरिणामनाले जलस्योपिर कोशमुच्छिते कोशद्वयायामिव-ष्कम्भे लोहिताक्षमणिमयार्धगव्यूतायतपत्रे तपनीयकेसरे अर्कमणिनिर्वृत्तगव्यूतायतक्णिके। तयोः क्णिकयोर्मध्ये रत्नमयमेकैकं कूटम्। तत्र चैकैकः प्रासादः। प्राच्यकूटप्रासादे पत्योपमिस्थ-तिका वला नाम देवी वसित। प्रतीच्यप्रासादकूटे पत्योपमिस्थितिका लवणा नाम देवी वसित।

उदीच्यतोरणद्वारिनर्गता रोहितास्या ।३। पद्मह्रदस्यैव उदीच्यतोरणद्वारिनर्गता द्वे योज-नशते षट्सप्तत्युत्तरे षट्चैकान्नविशतिभागान् हिमवत उपिर उदङमुखी गत्वा गङ्गानुल्यायाम-धाराप्रपाता अर्धत्रयोदशयोजनिवस्तारा योजनबाहल्या विशितियोजनशतायामिविष्कम्भे विश-१० तियोजनावगाहे वज्तले श्रीदेवीगृहप्रमाणप्रासादमिष्डतमध्ये सिद्धकोशदशयोजनोच्छ्रायषोडश-योजनायामिविष्कम्भद्वीपालङकुतान्तरे कुण्डे पितता । ततः कुण्डाद्दीच्यतोरणद्वारेण निर्गता उदङमुखी शब्दवद्वृत्तवेदाढचं प्रदक्षिणीकृत्यार्धयोजनेनाप्राप्ता प्रत्यङमुखी सती प्रभवे कोशा-वगाहाऽर्धत्रयोदशयोजनिवष्कम्भा मुखेऽर्धतृतीययोजनावगाहा पञ्चिवशितयोजनशतिवष्कम्भा रोहितास्या अपरलवणोदिधं प्राविशत् । रोहितास्याकुण्डप्रासादे रोहितास्या देवी वसित ।

महापद्मह्रदप्रभवाऽपाच्यतोरण द्वारितर्गता रोहित्। ४। महाहिमवत उपरि महापद्मह्र-दादपाच्यतोरणद्वारेण निर्गता षोडशयोजनशतानि पञ्चोत्तराणि पञ्चेकान्नविशतिभागान् अपागागम्य पतितेत्यादि रोहितास्यया तुल्यम् । अयं तु विशेषः—साधिकद्वियोजनशतायाम-धारा । रोहित्कुण्डप्रासादनिवासिनी रोहित् देवी । सा रोहिन्महानदी पूर्वार्णवं प्राविशत् ।

उदीच्यतोरणद्वारिनर्गता हरिकान्ता ।५। तत एव महापद्म ह्रदादुदीच्यतोरणद्वारेण निर्गता हरिकान्ता नाम महानदी रोहिदिवाद्रितले गत्वा उदङ्ममुखी साधिकद्वियोजनशतधाराप्रपाता द्वियोजनबाहल्या पञ्चिवशतियोजनिवस्तारा श्रीदेवीगृहतुल्यप्रासादमण्डितमध्ये सिद्धिकोश'दश्योजनोच्छायद्वात्रिशद्योजनायामिविष्कम्भद्वीपालङ्कृतान्तरे चत्वारिशद्योजनावगाहे चत्वारिशद्विशतयोजनायामिविष्कम्भे वज्तले कुण्डे पतिता । ततः कुण्डादुदीच्यतोरणद्वारेण निर्गता 'प्रभवेऽर्धयोजनावगाहा पञ्चिवशतियोजनिवष्कम्भा विकृतवद्वृत्तवेदाढ्यमर्धयोजनेनाप्राप्य प्रदक्षिणीकृत्य प्रत्यङ्ममुखी सती मुखे पञ्चयोजनावगाहा अर्धतृतीययोजनशतिवष्कम्भा पाञ्चात्याऽर्णवं प्राविक्षत् । हरिकान्ताकुण्डप्रासादे हरिकान्तादेवी वसति ।

तिगिञ्छह्रदप्रभवा दक्षिणद्वारिनर्गता हरित् ।६। निषधस्योपिर तिगिञ्छह्रदाद् दक्षिणतोरणद्वारेण विनिःसृता हरिन्महानदी सप्तसहसृाणि चत्वारि शतान्येकविशानि योजनानामेकं
चैकान्नविशितिभागमद्रितले प्राङ्ममुखी गत्वा पिततेत्यादि सर्वे हरिकान्तातुल्यम् । अयं तु
विशेषः साधिकचतुर्योजनशतायामधारा । हरिकुण्डफ्रासादिनवासिनी हरिदेवी । सा प्राच्यमुदिधं प्राविक्षत् ।

उदीच्यतोरणद्वारिविनिर्गता सीतोदा ।७। तत एव तिगिञ्छह्नदादुदीच्यतोरणद्वारेण हरिदिवाद्रितले गत्वोदङमुखी साधिकचतुर्योजनशतधाराप्रपाता चतुर्योजनबाहल्या पञ्चाशद्यो-

१ बला- श्रव । २ -द्वारेण नि- ग्राव, बव, दव, मुव । ३ -मध्यसद्वि- ताव, श्रव, मूव । ४ -कोशयोज- मुव, मूताव, श्रव, दव, जव, बव ग्राव । १ प्रवाहे ग्रव, बव, दव, मुव । ६ -तलं ग-ग्राव, बव, दव, मुव ।

y

१०

30

३४

जनविस्तारा श्रीदेवीगृहप्रमाणप्रासादमण्डितमध्ये सिंद्धकोशदशयोजनोच्छ्रायचतुष्पिष्टियोजनाया-मिवष्कमभद्वीपालङकृतान्तरे साशीतिचतुर्योजनशतायामिवष्कमभे अशोतियोजनावगाहे वज्तले कुण्डे पितता । ततः कुण्डादुदीच्यतोरणद्वारेण निर्गता देवकुरुषु चित्रविचित्रकूटमध्येनोद-ङमुखी गत्वा अर्थयोजनेनाऽप्राप्ता मेरुं प्रदक्षिणीकृत्य विद्युत्प्रभं विदार्य अपरिवदेहमध्यगामिनी, प्रभवे योजनावगाहा पञ्चाशद्योजनिवस्तारा मुखे दशयोजनावगाहा पञ्चयोजनशतविस्तारा सीतोदा नाम महानदी पाश्चात्यसमुद्रं प्राविक्षत् । सीतोदाकुण्डप्रासादिनवासिनी सीतोदा देवी ।

केसरिह्न दप्रभवाऽपाच्यद्वारितर्गता सीता ।८। नीलस्योपरि केसरिह्नदादपाच्यतोरणद्वारेण निर्गता सीता महानदीत्यादि सर्व सीतोदातुल्यम् । अयं तु विशेषः सीताकुण्डप्रासादे सीतादेवी वसति । सा माल्यवन्तं विदार्य पूर्वविदेहमध्यगामिनी प्राच्यसमुद्रं प्राविक्षदिति ।

उदोच्यतोरणद्वारिनर्गता नरकान्ता । ९। तत एव केसिरिह्नदादुदीच्यतोरणद्वारेण निर्गता नरकान्ता महानदीत्यादि सर्व हरिता व्याख्यातम् । अयं तु विशेषः नरकान्ताकुण्डप्रासादे नरकान्ता देवी वसति । गन्धवद्वृत्तवेदाढचं प्रदक्षिणीकृत्य पाश्चात्यसमुद्रं प्राविक्षदिति ।

महापुण्डरीक हदप्रभवा दिन्नण तो रणद्वारिनर्गता नारो । १०। रुक्मिण उपरि महापुण्डरीक-हदाद् दक्षिणतो रणद्वारेण निर्गता नारी महानदीत्यादि सर्वं हरि (नर) कान्तया व्याख्यातम् । अयं तु विशेषः नारीकुण्डप्रासादे नारीदेवी वसित । गन्धवद्वृत्तवेदाढचं प्रदक्षिणीकृत्य पूर्वो-दिधं प्राविशदिति ।

उदीच्यद्वारिनर्गता रूप्यकूला ।११। तस्मादेव महापुण्डरीकह्नदादुदीच्यतोरणद्वारेण निर्गता रूप्यकूला महानदीत्यादि सर्वं तु रोहिता व्याख्यातम् । अयं तु विशेषः रूप्यकूलाकुण्ड-प्रासादे रूप्यकूला देवी वसति । माल्यवद्वृत्तवेदाढचं प्रदक्षिणीकृत्य प्रतीच्यसमुद्रं प्राविक्षदिति ।

पुण्डरोक हदप्रभवापाच्यतोरणद्वारिनर्गता सुवर्णकूला ।१२। शिखरिण उपिर पुण्डरीक-हृदाद् दक्षिणतोरणद्वारेण निर्गता सुवर्णकूला महानदीत्यादि सर्वं रोहितास्यया व्याख्यातम् । अयं तु विशेषः सुवर्णकूलाकुण्डप्रासादे सुवर्णकूला देवी वसित । माल्यवद्वृत्तवेदाढचं प्रदक्षिणी-कृत्य प्राच्यमर्णवं प्राविक्षदिति ।

पूर्वतोरणद्वारितर्गता रक्ता । १३। तस्मादेव पुण्डरीक ह्रदात् पूर्वतोरणद्वारेण विनिर्गता रक्ता महानदीत्यादि सर्वं गङ्गया व्याख्यातम्। अयं तु विशेषः रक्ताकुण्डप्रासादे रक्तादेवी वसति ।

प्रतीच्यद्वारिनर्गता रक्तोदा ।१४। तस्मादेव पुण्डरीकह्नदात् प्रतीच्यतोरणद्वारेण विनिर्गता रक्तोदा महानदीत्यादि सर्वं सिन्ध्वा विणितम् । अयं तु विशेषः रक्तोदाकुण्डप्रासादे रक्तोदा देवी वसति ।

गङ्गासिन्धूरक्तारक्तोदाः भुजङ्गकुटिलगतयः अन्यत्र गिरितलधाराप्रपाताभ्याम्, शेषा ऋजुगतयः अन्यत्र मेरुनाभिगिरिप्रदेशेभ्यः । चतुर्दशाप्येता अर्धयोजनिवष्कम्भनदीसमायामाभ्या-मुभयपार्श्वगताभ्यां प्रत्येकमर्धयोजनोत्सेधपञ्चधनुः शतविष्कम्भवनसमायामपद्मवरवेदिका-द्वयपरिवृताभ्यां वनष्ण्डाभ्यामलङ्कृताः ।

तासां परिवारप्रतिपादनार्थमाह-

२४

## चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृता गङ्गासिन्ध्वादयो नद्यः ॥२३॥

गङ्गासिन्ध्वाद्यग्रहणं प्रकरणादिति चेत्; नः अनन्तरग्रहणप्रसङ्गात् ।१। स्यान्मतम्— गङ्गासिन्ध्वादिग्रहणमनर्थकम् । कुतः ? प्रकरणात् । प्रकृता हि ता इति ; तन्न ; किं कारणम् ? अनन्तरग्रहणप्रसङ्गात् । "अनन्तरस्य विधिवां भवित प्रतिषेधो वा" [पात० महा० १।२।४७] ४ इति अपरगानामेव ग्रहणं स्यात् ।

गङ्गादिग्रहणमिति चेत्; नः पूर्वगाग्रहणप्रसङ्गात्।२। अथ मतम्—गङ्गादिग्रहणमे-वास्तु अनन्तरिनवृत्त्यर्थमितिः; तच्च नः; कस्मात् ? पूर्वगाग्रहणप्रसङ्गात्। गङ्गादयो हि पूर्वगा इति।

नदीग्रहणात् सिद्धिरिति चेत्; नः द्विगुणाभिसंबन्धार्थत्वात् ।३। स्यादेतत्—नद्यः १० प्रकृतास्ततो नदीग्रहणमन्तरेणापि नदीसं प्रत्यये सिद्धे तद्ग्रहणं सर्वेनदी संप्रत्ययार्थं भविष्यति नार्थो गङ्गासिन्ध्वादिग्रहणेनेति ? तन्नः किं कारणम् ? द्विगुणाभिसंबन्धार्थत्वात् । द्विगुणा द्विगुणा इत्यस्याभिसंबन्ध इह कथं स्यादिति गङ्गासिन्ध्वादिग्रहणं कियते । किं गतमेतदनेन आहोस्विच्छब्दाधिक्या दर्थाधिक्यं गतमिति ? आह । कथम् ? द्विगुणानुवृत्तौ गङ्गाचतुर्दशनदीसहस्रपरिवृता तद्द्विगुणनदीसहस्रपरिवारा सिन्धूरिति प्रसदते तन्निवृत्त्यर्थं गङ्गासिन्धूग्रहणमिति । तत्र गङ्गासिन्ध्वौ प्रत्येकं चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृते । ततो द्विगुणा द्विगुणाः परिवारनद्यो वेदितव्या आसीतोदायाः, ततः परतोऽर्धहीनाः ।

उक्तो जम्बूद्वीपविष्कम्भाम्भोनिधि ह्रदसरित्पर्वतवर्षनिवेशकमः । इदिमदानीं प्रिकिन्यतां किममूनि क्षेत्राणि तुल्यविस्ताराण्युत विस्तारविशेषोऽस्तीति ? अत आह—

#### भरतः <sup>'ष</sup>ड्विंशपञ्चयोजनशतिक्तारः षट्चैकान्नविंशाति-भागा योजनस्य ॥२॥॥

षडिधका विशतिः षड्विशतिः षड्विशतिरिधका येषु तानि षड्विशानि पञ्चयोजन-शतानि विस्तारोऽस्य षड्विशपञ्चयोजनशतिवस्तारो भरतः। किमेतावानेव? नेत्याह— षट्चैकान्निविशतिभागा योजनस्य, विस्तारोऽस्येत्यभिसंबध्यते।

इतरेषां विष्कम्भविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह-

# तद्द्रिगुणाद्वेगुणविस्तारा वर्षेघरवर्षा विदेहान्ताः ॥२५॥

ततो द्विगुणो द्विगुणो विस्तारो येषां त इमे तद्द्विगुणद्विगुणविस्ताराः ।

वर्षधरशब्दस्य पूर्वनिपात आनुपूर्व्यप्रतिपत्त्यर्थः ।१। वर्षधरशब्दस्य पूर्वनिपातः कियते
आनुपूर्व्यप्रतिपत्तिर्यथा स्यादिति । इतरथा हि वर्षधराश्च वर्षाश्चेति द्वन्द्वे वर्षशब्दस्य
पूर्वनिपातः प्रसज्येत अल्पाच्तरत्वात् । न च लक्षणमस्ति आनुपूर्व्यप्रतिपत्त्यर्थः पूर्वप्रयोगः
कर्तव्य इति ? सत्यं नास्ति कण्ठोक्तम्, ज्ञापकात्तु भवति \*'लक्षणहेत्वोः कियायाः'
[जैनेन्द्र ० २।२।१०४] इति ।

१ -प्रत्ययसिद्धेस्त - मु०। २ प्रतिपत्त्यर्थं आ०, ब०, मु०। ३ ज्ञातम्। ४ सूत्रमनर्थकमिति। ४ प्रसिक्तः त - आ०, ब०, ता०, मु०। ६ तथा सित। ७ षड्विज्ञतिप - आ०, ब०, ता०, मु०। ६ एवंविषम्। ६ इत्यत्र हेतुशब्दस्य पूर्वनिपातो न्याय्यः तं विहाय आनुपूर्व्यप्रतिपत्त्यर्थं लक्षणशब्दस्यकृतवान्। ततो ज्ञायते आनुपूर्व्यप्रतिपत्त्यर्थः पूर्वप्रयोगः कर्त्तंव्य इति लक्षणमस्तीति।

१५

विदेहान्तवचनं मर्यादार्थम् ।२। विदेहः अन्तो येषां त इमे विदेहान्ता इति मर्यादा कियते । इतरथा हि नीलादयोऽपि द्विगुणद्विगुणविस्ताराः प्रसज्येरन् । तथाहि—हिमवतो विष्कम्भो द्विपञ्चाशमेकं योजनसहस्रं द्वादश चैकान्नविशतिभागाः । हैमवतस्य द्वियोजनसहस्रं पञ्चोत्तारशतं पञ्च चैकान्नविशतिभागाः । महाहिमवतश्चत्वारि योजनसहस्राणि दशाधिके द्वे शते दश चैकान्नविशतिभागाः । हरिवर्षस्याष्टौ योजनसहस्राणि चत्वारि प्रश्तानि एकश्चैकान्नविशतिभागः । निषधस्य षोडशयोजनसहस्राणि अष्टौ शतानि द्विचत्वारिशानि द्वौ चैकान्नविशतिभागौ । विदेहस्य त्रयस्त्रिशद्योजनसहस्राणि षट्शतानि चतुरशीत्यिधकानि चत्वारश्चैकान्नविशतिभागोः ।

यद्येवं भरतादीनां विदेहान्तानां विस्तारक्रम उक्तः, अथोत्तारेषां कथमिति ? अत आह—

#### उत्तरा दक्षिणतुल्याः ॥२६॥

उत्तरा ऐरावतादयः नीलान्ता भरतादिभिर्दक्षिणैस्तुल्याः द्रष्टव्याः, अतीतस्य सर्वस्यायं विशेषो द्रष्टव्यः ।

अत्राह-उक्तेषु भरतादिषु क्षेत्रेषु मनुष्याणां किं तुल्योऽनुभवादिः आहोस्वित्कश्चिदस्ति प्रतिविशेष इति ? अत आह-

# भरतरावतयोर्वृद्धिहासौ षट्समयाम्यामुत्सिपण्यवसिपणिभ्याम् ॥२७॥

इमौ वृद्धिह्नासौ कस्य ? भरतैरावतयोः । ननु ते क्षेत्रे व्यवस्थितावधिके कथं तयोर्वृद्धिह्नासौ ? अत उत्तरं पठित—

तात्स्थ्यात्ताच्छब्द्यसिद्धिर्भरतैरावतयोर्वृद्धिहासयोगः । १। इह लोके तात्स्थ्यात्ताच्छब्द्यं भवति, यथा'गिरिस्थेषु वनस्पतिषु दह्यमानेषु गिरिदाह इत्युच्यते, तथा भरतैरावतस्थेषु २० मनुष्येषु वृद्धिह्नासावापद्यमानेषु भरतैरावतयोर्वृद्धिह्नासावुच्येते ।

अधिकरणनिर्देशो वा ।२। अथवा भरतैरावतयोरित्यधिकरणनिर्देशोऽयम्, स चाधेय-माकाङक्षतीति भरते ऐरावते च मनुष्याणां वृद्धिह्नासौ वेदितव्यौ। किं कृतौ पुनस्तौ ?

अनुभवायुःप्रमाणादिकृतौ वृद्धिहासौ।३। अनुभवः उपभोगपरिभोगसम्पत्, आयु-जीवितपरिमाणम्, प्रमाणं शरीरोत्सेध इत्येवमादिकृतौ मनुष्याणां वृद्धिहासौ प्रत्येतव्यौ। िकं हेतुकौ पुनस्तौ ? कालहेतुकौ। स च कालो द्विविध:—उत्सर्पिणी अवसर्पिणी चेति। तद्भेदाः षट् प्रत्येकम्। अन्वर्थसंज्ञेष चैते।

अनुभवादिभिरवसर्पणशीला अवसर्पिणी ।४। अनुभवादिभिः पूर्वोक्तैरवसर्पणशीला हानि-स्वाभाविका अवसर्पिणीसमा ।

तिद्वपरीतोत्सिपणी ।५। तिद्वपरीतैरेवोत्सर्पणशीला वृद्धिस्वाभाविकोत्सिपणीत्युच्यते । ३० तत्रावसिपणी षड्विधा—सुषमसुषमा सुषमा सुषमदुःषमा दुःषमसुषमा दुःषमा अतिदुःषमा चेति । उत्सर्पिण्यपि अतिदुःषमाद्या सुषमसुषमान्ता षड्विधैव भवति । अवसर्पिण्याः परिमाणं दश सागरोपमकोटीकोट्यः, उत्सर्पिण्यपि तावत्येव । सोभयी कल्प इत्याख्यायते ।

१ गिरिस्थितेषु स्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। २ कालकृतावित्यर्थः। ३ —संज्ञोच्यते स्रा०, ब०, द०, मु०।

तत्र सुषमसुषमा चतस्रः सागरोपमकोटीकोटचः । तदादौ मनुष्या उत्तरकुरुमनुष्यतुल्याः । ततः कणेण हानौ सत्यां सुषमा भवित तिस्रः सागरोपमकोटीकोटचः । तदादौ मनुष्या हिरवर्षमनुष्यसमाः । ततः क्रमेण हानौ सुषमदुःपमा भवित द्वे सागरोपमकोटीकोटचौ तदादौ मनुष्या हैमवतमनुष्यसमाना भविन्त । ततः क्रमेण हानौ सत्यां दुःषमसुषमा भवित एकसागरोपमकोटीकोटी द्विचत्वारिशद्वर्षसहस्रोना । तदादौ मनुष्या विदेहजनतुल्या भवित्त । ततः क्रमेण हानौ सत्यां दुःषमा भवित एकविशतिवर्षसहस्राणि । ततः क्रमेण हानौ सत्यां अतिदुःषमा भवित एकविशतिवर्षसहस्राणि । एवमुत्सिपण्यिप विपरीतक्रमा वेदितव्या ।

अथेतरासु भूमिषु काऽवस्थितिः ? अत आह—

#### ताभ्यामपरा भूमयोऽवास्थिताः ॥२८॥

१० ताभ्यां भरतैरावताभ्यामपरा भूमय अवस्थिता भवन्ति । न हि तत्रोत्सर्पिण्यव-सर्पिण्यौ स्तः।

किं तासु मिभूषु मनुष्यास्तुल्यायुष आहोस्वित् कश्चिदस्ति प्रतिविशेष इति ? अस्तीत्याह-

# एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवर्षकदैवकुरवकाः ॥२६॥

हैमवतादिभ्यो भवार्थे वुञा मनुष्यप्रतिपत्त्यर्थः । १। हैमवते भवा इत्येवमादिना विग्रहेण १५ वुञ्चि कृते हैमवतकादिसिद्धिर्भवति । स किमर्थः ? मनुष्यप्रतिपत्त्यर्थः । तत्र भवा मनुष्याः प्रतिपद्येरित्रिति ।

एकादीनां हैमवतकादिभिर्यथासंख्यं संबन्धः ।२। हैमवतकादयस्त्रय एकादयस्त्रयः तत्र यथासंख्यं संबन्धो भवित । एकपल्योपमस्थितयो हैमवतकाः । द्विपल्योपमस्थितयो हारिवर्षकाः । त्रिपल्योपमस्थितयो दैवकुरवका इति । तत्र पञ्चसु हैमवतेषु सुषमदुःषमा सदा अवस्थिता । तत्र मनुष्या एकपल्योपमायुषो द्विधनुःसहस्रोच्छ्रिताश्चतुर्थभक्ताहारा नीलोत्पलवर्णाः । पञ्चसु हरिवर्षेषु सुषमा सदा अवस्थिता, तत्र मनुष्या द्विपल्योपमस्थितयः चतुश्चापसहस्रोत्सेधाः षष्ठभक्ताहाराः शङ्खवर्णाः । पञ्चसु देवकुरुषु सुषमसुषमा सदा अवस्थिता, तत्र मनुष्यास्त्रिपल्योपमायुषः षड्धनुःसहस्रोत्सेघा अष्टमभक्ताहारा कनकवर्णाः । अथोत्तरेषु काऽवंस्थेति ? अत आह—

#### तथोत्तराः ॥३०॥

यथा दक्षिणाः तथोत्तरा वेदितव्याः । हैरण्यवतका हैमवतकैस्तुल्याः । राम्यका हारिवर्षकैस्तुल्याः । दैवकुरवकैरौत्तरकुरवका व्याख्याताः ।

अथ विदेहब्ववस्थितेषु का स्थितिकिया ? अत उच्यते-

#### विदेहेषु संख्येयकालाः ॥३१॥

३० सर्वेषु विदेहेषु संख्येयकालाः मनुष्याः । तत्र कालः सुषमदुःषमान्तोपमः सदा अवस्थितः । मनुष्याद्य पञ्चधनुःशतोत्सेधा नित्याहाराः उत्कर्षेण' एक'पूर्वकोटिस्थितिका जघन्येनान्त-मुंहूर्तायुषः ।

१ – तो सत्यां सु– मु०। २ कुतः। ३ – स्थितिरित्यत म्रा०, ब०, द०, मु०। ४ तदुच्य- श्र०। ५ – ण पूर्व- म्रा०, ब०, द०, मु०। ६ पुव्वस्स दु परिमाणं सर्दोरं खलु कोडिसदसहस्साइं। छप्पण्णं च सहस्सा बोधव्वा वासकोडोणं॥ इति- ७०५६००००००००।

X

# भरतस्य विष्कम्मो जम्बूद्वीपस्य नवतिशतभागः ॥३२॥

किमर्थमिदमुच्यते ननु पुरस्ताद्भरतस्य विष्कम्भो व्याख्यातः ?

पुनर्भरतिविष्कम्भवचनं प्रकारान्तरप्रतिपत्त्यर्थम् ।१। पुनर्भरतिविष्कम्भ उच्यते प्रकारा-न्तरेण प्रतिपत्तिः कथं स्यादिति । भरतिविष्कम्भप्रमाणैः खण्डैः छिद्यमानो जम्बूद्वीपः नवत्यु-त्तरेण खण्डशतेन परिच्छिद्यत इत्यर्थः ।

उत्तराभिसम्बन्धार्थं वा।२। अथवा, उत्तरत्र वक्ष्यते—\*"द्विर्धात'को खण्डे। पुष्करार्थे च" [त॰ सृ॰ ३।३३-३४] इति, तदभिसंबन्धार्थं पूनर्वचनं क्रियते।

तलमूलयोदंशयोजनसहस्रविस्तारो लवणोदः ।३। समे भूमितले द्वियोजनशतसहस्रवि-ष्कम्भ इत्युक्तं पुरस्तात् । तस्य गोतीर्थवदुभयतोऽधः कमेण हान्या मूले दशयोजनसहस्र-विस्तारः तावद्विष्कम्भजलतलः योजनसहस्रावगाहः समाद् भूमितलादूर्ध्वं षोडशयोजनसह-स्रजलोत्सेथः यवराशिरिवोच्छितजलः मृदङ्गसंस्थानो लवणोदो वेदितव्यः ।

तन्मध्ये दिक्षु महापातालानि योजनशतसहस्रावगाहानि ।४। तस्य लवणोदस्य मध्ये चतमृष् दिक्षु रत्नवेदिकायाः पञ्चनवितयोजनसहस्राणि तिर्यगतीत्य क्षितिविवराणि वज्-मयतलपार्श्वानि, 'अलिञ्जरसंस्थानानि प्रत्येकमेकयोजनशतसहस्रावगाहानि तावन्मध्यविष्क-म्माणि तलमूलयोईशयोजनसहस्रविस्ताराणि महापातालानि वेदितव्यानि चत्वारि—पाताल- १५ बडवामुख-यूपकेसर-कलम्बुकसंज्ञानि । तत्र प्राच्यां दिशि पातालम्, प्रतीच्यां बडवामुखम्, उदीच्यां यूपकेसरम्, अपाच्यां कलम्बुकम् । 'तेषामेकैकिस्त्रभागस्त्रयस्त्रिशत्तरसहस्राणि योजनानां त्रीणि शतानि त्रयस्त्रिशानि योजनित्रभागस्च साधिकः । तेषामधस्त्रिभागे वात्रस्तिष्ठित । मध्यित्रभागे वायुतोये । उपरित्रिभागे तोयम् । रत्नप्रभाखरपृथ्वीभागसन्निवेशिभवनालयवात-कुमारतद्विनिताकीडाजिनताऽनिलसंक्षोभकृतपातालोन्मीलनिमीलनहेतुकौ वायुतोयनिष्कम- २० प्रवेशौ भवतः । तत्कृता दशयोजनसहस्रविस्तारमुखजलस्योपरि पञ्चाशद्योजनावधृता जल-वृद्धः । तत उभयत आरत्नवेदिकायाः सर्वत्र द्विगव्यूतप्रमाणा जलवृद्धः । पातालोन्मीलन-वेगोपशमेन हानिः । पातालानां चतुर्णामप्यन्तराणि प्रत्येकं द्वे शतसहस्रे सप्तविशतिसहस्राणि सप्तितिशतं च योजनानां त्रीणि च गव्यूतानि साधिकानि ।

विदिक्षु क्षुद्रपातानि दशयोजनसहस्रावगाहानि ।५। तन्मध्ये चतसृषु विदिक्षु चत्वारि २४ क्षुद्रपातालानि दशयोजनसहस्रावगाहानि तावन्मध्यविष्कम्भाणि मुखमूलयोयोजनसहस्रविस्ता-राणि वेदितव्यानि । तेषामेकैकस्त्रिभागस्त्रीणि सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयस्त्रिशानि योजनानां योजनित्रभागश्च साधिकः । अधस्त्रिभागे वातः, मध्यत्रिभागे वायुतोये, उपरि

तदन्तरेषु क्षुद्रपातालानां योजनसहश्चावगाहानां सहस्रम् ।६। तेषां दिग्विदिग्विभागानां ३० पातालानाम् अन्तरेष्वष्टास्विप योजनसहस्रावगाहानां तावन्मध्यविष्कमभाणां मुखमूलयोस्त-दर्भविस्ताराणां क्षुद्रपातालानां सहस्रं प्रत्येतव्यम् । तेषां त्रिभागाः पूर्ववद्वेदितव्याः । तत्रैकैक-स्मिन्नन्तरे क्षुद्रपातालानां मुक्तावलीवदवस्थितानां शतं पञ्चिवशमन्यान्यिप पातालानि सन्ति । अन्तरालेषु सप्तसहस्राण्यष्टौ शतान्यशीतिश्च पातालसमुदायः ।

१-कीषण्डे ता०, श्र०, मू०। २ -दः ऋ - द०, श्र०, ता०। वः ऋ - मू०। ३ उपरितलः। ४ ग्रंजनसं-ग्रा०, ब०, द०, मु०। 'मणिकोऽलिञ्जरः' इति हैमः, मणिसंस्थानानि इति यावत् - सम्पा०। ५ तेषामेकस्त्रि - ता०, श्र०, मु०।

दिक्षु वेलन्धरनागाधिपितनगराणि चत्वारि ।७। रत्नवेदिकायास्तिर्यंग्द्वाचत्वारिशद्यो-जनसहस्राणि गत्वा चतसृषु दिक्षु द्वाचत्वारिशद्योजनसहस्रायामविष्कम्भाणि चत्वारि वेलन्ध-रनागाधिपितनगराणि भवन्ति । तेषु वेलन्धरनागाधिपतयः पत्योपमायुषो दशकार्मु कोत्सेधाः प्रत्येकं चतसृभिरग्रमहिषीभिः परिवृता वेलन्धरनागाश्च निवसन्ति । तत्र द्वाचत्वारिशन्नाग-सहस्राणि लवणोदाभ्यन्तरवेलां धारयन्ति । द्वासप्तितिर्गमहस्राणि 'बाह्यवेलां धारयन्ति । अष्टाविशतिर्गमसहस्राणि अग्रोदकं धारयन्ति । तान्येतानि समुदितान्येकं शतसहस्रं द्वाचत्वारि-शच्च सहस्राणि ।

द्वादशयोजनसहस्रायामिविष्कम्भो गौतमद्वीपश्च ।८। रत्नवेदिकायास्तिर्यंग्द्वादशयोजनसहस्राणि गत्वा द्वादशयोजनसहस्रायामिविष्कम्भो गौतमस्य समुद्राधिपतेर्द्वीपश्च तत्र भवति।
रत्नवेदिकायास्तिर्यंक्पञ्चनवित्रप्रदेशेषु गतेषु 'एकः प्रदेशावगाहः, पञ्चनवित्रस्तेषु गतेष्वेकहस्तावगाहः, पञ्चनवित्रयोजनेषु गतेष्वेकयोजनावगाहः, पञ्चनवित्रयोजनशतेषु गतेष्वेकयोजनसहस्रावगाहः। लवणोदस्यान्ते यथा वेला तथा बहिरिष, विजयादीनि द्वाराणि चात्र। लवणोदस्येव वेला नान्योदधीनां तत्रैव च पातालानि नान्यत्र। सर्वे च लवणोदादयः स्वयम्भूरमणपर्यन्ता एकयोजनसहस्राथ्य वगाहाः। द्वीपोदिधिपर्यन्ते चोभे वेदिके। या द्वीपान्ते ता द्वीपानां याः समुद्रान्ते ताः समुद्राणाम्। लवणोद उच्छितसलिलः, शेषाः 'प्रस्तारजलाः। भिन्नरसाश्चत्वारः, त्रय उदकरसाः, शेषा इक्षुरसाः सागरः। लवणोदो लवणरसजलः। वारुण्वते वारुणीरसजलः। क्षीरोदः क्षीररसजलः। घृतोदो घृतरसजलः। कालोदपुष्करोदस्वयम्भूरमणोदा उदकरसाः। लवणोदकालोदस्वयम्भूरमणोदा मत्स्यकूर्मादिजलचरावासाः नेतरे। लवणोदे नदीमुखे नवयोजन-

योऽयं वर्षवर्षधरह्नदपुष्करादीनां संख्याविष्कम्भादिविधिरुक्तो जम्बूद्वीपे, तद्द्विगुणो धातकीषण्ड इति प्रतिपादियतुमिच्छन्नाह-

२० शरीरा मत्स्याः, सागराभ्यन्तरेऽष्टादशयोजनशरीराः । कालोदे नदीमुखेऽष्टादशयोजन-शरीरा मत्स्याः, सागराभ्यन्तरे षट्त्रिंशद्योजनशरीराः । स्वयमभूरमणोदे नदीमुखे पञ्चशत-

योजनशरीरा मत्स्याः, सागराभ्यन्तरे एकयोजनसहस्रशरीरा मत्स्याः।

#### दिर्घातकीषण्डे ।।३३।।

द्रव्याभ्या वृत्तौ सुजभाव इति चेत्; नः कियाध्याहाराद् द्विस्तावानिति यथा ।१। स्यान्मतम्—भरतादीनि द्रव्याणि अत्राभ्यावर्तन्ते न तु किया 'तस्मान्नास्ति सुजिति ? तन्नः; किं कारणम् ? कियाध्याहारात् । यथा 'द्विस्तावानयं प्रासाद इति 'मीयते' इत्येवमाद्यध्याहिन्यमाणिकयापेक्षया सुजुत्पत्तिः, एविमहापि धातकीषण्डं भरतादयो 'द्विःसंख्यायन्ते' इत्येवं सामर्थ्यप्रापितिकयापेक्षया सुज्वेदितव्यः । तच्च संख्यानं द्विधा—स्वरूपभेदेन विष्कम्भादिभेदेन च । तत्र स्वरूपसंख्यानं द्वौ भरतौ द्वौ हिमवन्तावित्येवमादि । विष्कम्भादिसंख्यानं जम्बूद्वीपे हिमवदादीनां वर्षधराणां यो विष्कम्भः तद्द्विगुणो धातकीषण्डे हिमवदादीनामिति ।

१ बाह्यां वेलां ग्रां०, ब०, द०, मु०, ता०, १२ एकप्रदेशा— ग्रां०, ब० मु०। ३ वेला कालिवशेषः स्यात् वेला सिन्धुजलोच्छितः। ४ प्रसारजलाः ग्रां०, ब०, द०, मु०। ५ वारुणोदः ता०, १०, मु०। ६—लिण्डे ग्रां०, ब०, द०, मु०। ७ पौनःपुन्यम्— ता० टि०। द ततो न सु— ता०, ग्रां०, ब०, द०, मु०। ६ द्वौ वारौ तावान्।

अथ धातकीषण्डे भरतस्य को विष्कम्भः ? उच्यते-

षट्षिटशतानि चतुर्दशानि योजनानां धातकीषण्डभरताभ्यन्तरिवष्कम्भः एकाप्तिंन-शच्च भागशतम् ।२। षट्सहस्राणि षट्शतानि चतुर्दशोत्तराणि योजनानां योजनस्य द्वादश-द्विशतभागाः एकाप्तित्रशच्च भागशतं धातकीषण्डभरताभ्यन्तरिवष्कम्भः ।

सैकाशीतिपञ्चशताधिकद्वादशसहस्राणि मध्यविष्कम्भः षट्त्रिशच्च भागाः ।३। द्वादश-सहस्राणि योजनानां पञ्चशतान्येकाशीत्युत्तराणि षट्त्रिशच्च भागा धातकीषण्डभरतमध्य-विष्कम्भः ।

सप्तचत्वारिशत्पञ्चशताष्टादशसहसूाणि बाह्यविष्कम्भः पञ्चपञ्चाशञ्च भागश-तम् ।४। अष्टादशसहस्राणि योजनानां पञ्चशतानि सप्तचत्वारिशानि पञ्चपञ्चाशञ्च भागशतं बाह्यभरतिविष्कम्भः।

वर्षाद्वर्षश्चतुर्गुणिवस्तार आ विदेहात् ।५। वर्षाद्वर्षश्चतुर्गुणिवस्तार आ विदेहाद् द्रष्टव्यः । भरताच्चतुर्गुणिवष्कमभो हैमवतः । हैमवताच्चतुर्गुणिवष्कमभो हिरवर्षः । हरिवर्षाच्चतुर्गुणिवष्कमभो विदेह इति । तथा च भरततुल्यविस्तार ऐरावतः । ऐरावताच्चतुर्गुणिवस्तारो हैरण्यवतः । हैरण्यवताच्चतुर्गुणिवस्तारो रम्यकः । धातकीषण्डवलयविष्कमभश्चत्वारि योजनशतसहस्गणि । तत्परिधिरेकचत्वारिशद्योजनशतसहस्गणि दशसहस्गणि नव योजनशतानि विशेषोनैकषष्टचुत्तराणि एकं शतसहस् अष्टसप्तितसहस्गणि अष्टौ शतानि च द्वाचत्वारिशानि योजनानि धातकीषण्डे वर्षथररुद्धक्षेत्रम् । तत्परिधिमपनीयाविशष्टं द्वादशद्विशतभागहृतं लब्धम्, भरतविष्कमभ उक्तः ।

वर्षाणां वर्षधराणां सरितां वृत्तवेदाढ्यानां ह्रदानामन्येषां च तान्येव नामानि । वर्षधरा हिमवदादयः उक्तोत्सेधावगाहा द्विगुणविस्ताराः । चत्वारोऽपि वृत्तवेदाढ्या उक्तोच्छा- २ यावगाहसमा द्वियोजनसहस् विस्ताराः । यमकाद्री च व्याख्यातोत्सेधावगाहौ द्वियोजनसहस्- मूलविस्तारौ पञ्चदशयोजनशतमध्यविष्कम्भौ उपर्येकयोजनसहस् विस्तारौ । काञ्चनाद्रयश्च व्याख्यातोच्छायावगाहा द्विगुणविस्ताराः । ह्वदाश्च पद्मादयः षडपि द्विगुणायामविष्कम्भाव- गाहाः । द्वीपाः पद्मानि च द्विगुणायामविष्कम्भावगाहानि ।

भरतैरावतिभाजिनाविष्वाकारिगरी ।६। उदगपाक् भरतैरावतयोर्विभागहेतू कालो- दलवणोदस्पर्शिनौ योजनशतावगाहौ चतुर्योजनशतोत्सेधौ अध उपरि चैकयोजनसहस्विस्तारौ काञ्चनपरिणामौ इष्वाकारिगरी भवतः ।

तत्र धातकीषण्डे द्वौ मेरू पूर्वापरौ योजनसहसावगाहौ पञ्चनवितयोजनशतमूल-विष्कम्भौ धरणीतले चतुर्नवितयोजनशतिवृद्तारौ चतुरशीितयोजनसहस्रोत्सेघौ योजनसहस्-विस्तारतलौ पूर्वोक्तप्रमाण्येचूिलकौ । समाद् भूमितलात् पञ्चयोजनशतान्युत्प्लुत्य नन्दनवनं ३० भवति पञ्चयोजनशतिवस्तारम् । पञ्चपञ्चाशद्योजनशताधिकपञ्चाशद्योजनसहस्राणि

१ म्रष्टपञ्चाशदिधक्वचतुःशतोपेतानि षड्विशतियोजनसहस्राणि द्वादशाधिकशतद्वयीयं द्वानवितभागा योजनस्य हैमवतोऽभ्यन्तरविष्कम्भः । चतुर्विशत्यिधकशतत्रयोपेतानि पञ्चाशद्योजनसहस्राणि द्वादशा-धिकशतद्वयीयं चतुश्चत्वारिशदिधकं भागशतं च योजनस्य मध्यविष्कम्भः । नवत्यधिकशतोपेतानि चतुःसप्तितयोजनसहस्राणि द्वादशाधिकशतद्वयीयं षण्णवत्यिधकं भागशतं च हैमवतो बाह्यविष्कम्भः । २ —वावगाहादीनि म्रा०, ब०, द०, मु० । ३ —भूतिलकौ म्रा०, ब०, द०, मु० ।

तत उत्प्लुत्य सौमनसं नाम वनं पञ्चशतयोजनविष्कम्भं भवति । ततोऽप्टाविशतियोजन-सहस्राण्युत्प्लुत्य<sup>र</sup> पाण्डुकवनं भवति । तयोर्दशसु प्रदेशेष्वेकप्रदेशवृद्धिः ।

जम्बूद्वीपे यत्र जम्बूवृक्षः तत्र धातकीषण्डे धातकीवृक्षः । परिवाराश्च पूर्वोक्तवर्णनाः । तिन्नवासी द्वीपाधिपतिस्तत एव द्वीपस्य धातकीषण्ड इति नाम वेदितव्यम् । तत्र चकारान्तर- संस्थाना वर्षा वर्षयराश्च चकाराकारा उभयजलिधस्पर्शिनः । तत्परिक्षेपिकालोदसमुद्रः टङ्कच्छिन्नतीर्थः अष्टयोजनशतसहस्वलयविष्कम्भ एकनवितशतसहस्गणि सप्तितिश्च सहस्गणि साधिकपञ्चोत्तराणि षट्शतानि योजनानां तत्परिधिः ।

कालोदपरिक्षेपिपुष्करद्वीपः षोडशयोजनशतसहस्रवलयविष्कम्भः । तत्र द्वीपाम्भोनिधि-द्विगुणपरिक्लृष्तिवत् धातकोषण्डवर्षादिद्विगुणविधि प्रसङ्गे विशेषावधारणार्थमाह——

#### पुष्कराधें च ॥३॥

चशब्दः किमर्थः ?

संख्याभ्यावृत्त्यनुवर्तनार्थश्वशब्दः ।१। द्विरित्येतस्याः संख्याभ्यावृत्तेरनुवर्त्तनार्थश्वशब्दः कियते, पुष्करार्धे च द्विभरतादयः संख्यायन्त इति । किं जम्बूद्वीपभरतादिसंख्या द्विरावर्त्यतं इत्यभिसंबध्यते आहोस्वित् धातकीषण्डभरतादिश्लंख्येति ? 'जम्बूद्वीपभरतादिसंख्येव संबध्यते । अनन्तरा कस्मान्नाभिसंबध्यत 'इति ? इच्छातो विशेषसम्बन्ध इति । अतश्चैतदेवं भ्धातकीषण्डे हिमवदादीनामिप विष्कम्भः, पुष्करार्धे च हिमवदादीनां द्विगुण इष्यत इति । नामानि च तान्येव वेदित्यानि । अथ भरतस्य को विष्कम्भः ?

एकान्नाशीत्युत्तरपञ्चशताधिकैकचर्त्वारिशद्योजनसहस्राणि भरताभ्यन्तरिवष्कम्भः सित्र-सप्तिभागशतं च ।२। एकचत्वारिशत्सहस्राणि पञ्चशतान्येकान्नाशीत्युत्तराणि योजनानां त्रिसप्तत्युत्तरभागशतं च भरताभ्यन्तरिवष्कमभो वेदितव्यः ।

द्वादशपञ्चशतोत्तरत्रिपञ्चाशद्योजनसहस्राणि मध्यविष्कम्भो नवनवत्यधिकं च भाग-शतम् ।३। त्रिपञ्चाशत्सहस्राणि योजनानां पञ्चशतानि द्वादशानि नवनवत्यधिकं च भागशतं मध्यभरतविष्कम्भः ।

द्वाचत्वारि<mark>शच्चतुःशतोत्तरपञ्चषष्टिसहस्राणि बाहचविष्कम्भस्त्रयोदश च भागाः।४।</mark> ५ पञ्चषष्टिसहस्राणि योजनानां चत्वारि शतानि द्वाचत्वारिशानि त्रयोदशभागाः बाह्य-भरतविष्कम्भः।

वर्षाद्वर्षश्चतुर्गु णिवस्तार आ विदेहात् ।५। वर्षात् वर्षः चतुर्गुणिवस्तार आविदेहात् द्रष्ट-व्यः। भरताच्चतुर्गुणिविष्कम्भो हैमवतः, हैमवताच्चतुर्गुणिविष्कम्भो हिरवर्षः, हिरवर्षाच्चतुर्गुणिविष्कम्भो विदेह इति। तथा भरततुल्यविस्तार ऐरावतः, ऐरावताच्चतुर्गुणिविस्तारो हैरण्यवतः, हैरण्यवताच्चतुर्गुणिवस्तारो रम्यक इति। एककोटिद्वाचत्वारिशच्छतसहस्राणि त्रिशत्सहस्राणि दे च शते योजनानां सिवशे था चैकान्नपञ्चाशत् पुष्करार्धान्तःपरिधिः। त्रीणि शतसहस्राणि

१ -त्पत्य श्र०, मू०। २ -विधित्रमाणवि- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ३ -दिकसं- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ४ चेत्। ५ यथा धातकीषण्डे जम्बूद्वीपमरतादयो द्विगुणसंख्या व्याख्याताः तथा पुष्कराधे च जम्बूद्वीपस्यैव भरतादयो द्विगुणसंख्या व्याख्यायन्ते न धातकीषण्डस्येत्यर्थः। ६ द्वे शते ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ -षं चै- ग्रा०, ब०, द०, मु०।

पञ्चपञ्चाशत्सहस्राणि षट्शतानि चतुरशीतिश्च योजनानि पुष्करार्धे पर्वतरुद्धक्षे'त्रम्, परिधेरपनीयाऽविशष्टं द्वादशद्विशतभागहृतलब्धं भरतिवष्कभभ उक्तः । वर्षधरिवजयार्धवृत्त-वेदाढचादयः जम्बृद्वीपवर्णनायां विहितोत्सेधावगाहाः धातकीषण्डविहितद्विगुणविस्ताराः पुष्करार्धे च वेदितव्याः । इष्वाकारौ मन्दरौ च तावत्परिमाणावेव । यत्र जम्बूवृक्षस्तत्र पुष्करं सपरिवारं वेदितव्यम् । तिन्नवासी द्वीपाधिपितः, तत प्व तस्य दीपस्य नाम रूढं पुष्करद्वीप इति । अथ कथं पुष्करार्धसंज्ञा ?

मानुषोत्तरशैलेन विभक्तार्धत्वात् पुष्करार्धसंज्ञा ।६। पुष्करद्वीपस्य बहुमध्यदेशभावी वलय-वृत्तो मानुषोत्तर'नामशैलः तेन विभक्तार्धत्वात् पुष्करार्धसंज्ञा वेदितव्या । सप्तदशयोजनशता-न्येकविशान्यस्योच्छायः । चत्वारि योजनशतानि त्रिशानि सक्रोशान्यवगाहः द्वाविशं योजनसहस्रं मूलविस्तारः। सप्तयोजनशतानि त्रयोविशानि मध्यविस्तारः। चतुर्विशानि चत्वारियोजनशता-न्युपरि विस्तारः । सोऽयमभ्यन्तरमुखनिषण्णसिंहाकृतिरर्धयवराश्युपमानः मानुषोत्तराद्रिः । तस्योपरि चतसृषु दिक्षु पञ्चाशद्योजनायामतदर्धविस्तारसार्धयोजनसप्तत्रिशद्योजनोत्से-धानि अष्टयोजनोत्सेधतदर्धविष्कम्भतावत्प्रवेशद्वाराणि अर्हदायतनवर्णनोपेतानि चत्वार्यर्हदा-यतनानि प्रागादिषु दिक्षु प्रदक्षिणा वृतानि । वैडूर्य-अश्मगर्भ-सौगन्धिक-रुचक-लोहिताक्ष-अञ्ज-नक'-अञ्जनमूल-कनक-रजत-स्फटिक-अङ्क-प्रवाल-वज्-तपनीयकृटसंज्ञानि चतुर्दशकुटानि पञ्चयोजनशतोच्छ्रायाणि पञ्चयोजनशतमूलविष्कम्भाणि पञ्चसप्तत्युत्तरत्रियोजनशतमध्यवि-ष्कम्भाणि अर्धतृतीययोजनशतोपरिविष्कम्भाणि । तत्र चतसृषु दिक्षु त्रीणि त्रीणि कूटानि पूर्वोत्तरस्यां दिश्येकं कूटं पूर्वदक्षिणस्यां दिश्येकम् । तेषु यशस्वदादयः पत्योपमस्थितयः सुपर्णकु-माराणां राजानो निवसन्ति । प्राच्यां दिशि वैड ूर्ये यशस्वान्, अश्मगर्भे यशष्कान्तः, सौगन्धिके यशोधरः । अपाच्यां रुचके नन्दनः, लोहिताक्षे नन्दोत्तरः, अञ्जनकेऽशनिघोषः । प्रतीच्यामञ्ज-नमूले सिद्धार्थः, कनके क्रमणः, रजते मानुषः। उदीच्यां स्फटिके सुदर्शनः, अङ्केऽमोघः, प्रवाले सुप्रबुद्धः । पूर्वोत्तरस्यां वज्रे हन्मान् । पूर्वदक्षिणस्यां तपनीये स्वातिः । चतसृषु विदिक्षु पुनरिमानि चत्वारि कूटानि रत्न-सर्वरत्न-वैलम्ब-प्रभञ्जननामानि पूर्वकूटपरिमाणानि । निषधाद्रिस्पृष्टभागे पूर्वदक्षिणस्यां रत्ने पन्नगेन्द्रो वेणुदेवः । नीलाद्रिस्पृष्टभागे पूर्वोत्तरस्यां सर्वरत्ने सुपर्णेन्द्रो वेणुतालिः। निषधाद्विस्पृष्टभागेऽपरदक्षिणस्यां वैलम्बकूटे वातेन्द्रो वैलम्बः। २४ नीलाद्रिस्पृष्टभागेऽपरोत्तरस्यां प्रभञ्जनकूटे वातेन्द्रः प्रभञ्जनो निवसति ।

अत्राह-किमर्थं जम्बूद्वीपधराधरादिसंख्या द्विरावृत्ता पुष्करार्धे कथ्यते, न पुनः कृत्स्न एव पुष्करद्वीपे इति ? अत्रोच्यते—

## प्राङ्मानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥३४॥

यस्मात् प्राङ्ममानुषोत्तरान्मनुष्या न बहिः, ततो न बहिः पूर्वीक्तक्षेत्रविभागोऽस्ति । ३० अथवा, उक्तमिन्द्रियविकल्पाधिकारे **क्ष"कृमिपिपीलिकाभृमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानिः"**[त०सू०२।२३] इति ; तत्र न ज्ञायते क्व मनुष्या इति ? अतस्तदिधकरणविशेष-

१-द्वक्षेत्रमपनी- ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ -हाः विहि- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ३ एवास्य द्वी-ग्रा०, ब०, द०, मु०। ४ -रको नाम- मू०, श्र०। ४ -णावृतानि मू०, श्र०। ६ -नकाञ्चनमूल-ता०, श्र०, मू०।

प्रतिपत्त्यर्थमुच्यते—जम्बूद्वीपादारभ्य प्राङ्क मानुषोत्तरात् मनुष्या न बहिरिति । व्याख्यातो मानुषोत्तराद्रिः । नास्मादुत्तरं कदाचिदपि विद्याधराः ऋद्विप्राप्ता अपि मानुषा गच्छन्ति अन्यत्रोपपादसमुद्घाताभ्याम्, ततोऽस्याऽन्वर्थसंज्ञा ।

एवं द्विगुणद्विगुणवलयविष्कम्भेषु द्वीपसमुद्रेषु गतेष्वष्टमो नन्दीस्वरो द्वीपः। तस्य वलय-५ विष्कम्भः कोटिशतं त्रिषष्टिकोटचः चतुरशीतिश्च योजनशतसहसूरणि । तत्परिधिः द्वे कोटि-सहस्रे द्विसप्ततिकोटयः त्रयस्त्रिशच्छतसहस्राणि चतुःपञ्चाशत्सहस्राण्येकशतं नवतियोजनानि गव्यूतं च साधिकम् । तद्बहुमध्यदेशभाविनश्चतसृषु दिक्षु चत्वारोऽञ्जनगिरयः योजन-सहस्रावगाहारचतुरशीतियोजनसहस्रोत्सेधाः मूलमध्याग्रेषूत्सेधसमायामविष्कम्भाः काराः । तेषां चतसृषु दिक्षु तिर्यगेकं योजनशतसहस्रमतीत्य १० वाप्यो भवन्ति । तत्र पौरस्त्याञ्जनगिरेः नन्दा-नन्दवती-नन्दोत्तरा-नन्दिघोषासंज्ञा योजन-योजनशतसहस्रायामविष्कम्भाश्चतुष्कोणा मत्स्यकच्छपादिजलचरविरहिताः पद्मोत्पलादिजलरुहकुसुमसञ्छादितस्फटिकमणिस्वच्छगम्भीरनीराः । प्राच्यां दिशि नन्दा शकस्य, अपाच्यां नन्दावती ऐशानस्य, प्रतीच्यां नन्दोत्तरा चमरस्य, उदीच्यां नन्दिघोषा वैरोचनस्य । दाक्षिणात्याञ्जनगिरेविजया वैजयन्ती जयन्ती अपराजिता चेति चतस्रो १५ वाप्यः पूर्वोक्तप्रमाणवर्णनाः शक्रलोकपालानाम् । प्राच्यां दिशि विजया वरुणस्य, अपाच्यां वैजयन्ती यमस्य, प्रतीच्यां जयन्ती सोमस्य, उदीच्यामपराजिता वैश्रवणस्य । पाश्चात्याञ्जन-गिरेरशोका सुप्रबुद्धा कुमुदा पुण्डरीकिणी चेति चतस्रो वाप्यः पूर्वीक्तप्रमाणवर्णनाः । पूर्वस्यां दिज्ञि अशोका वेणुदेवस्य, दक्षिणस्यां ैसुप्रबुद्धा वेणुता<sup>३</sup>लेः, अपरस्यां वरुणस्य, उत्तरस्यां पुण्डरीकिणी भूतानन्दस्य । उदीच्याञ्जनगिरेः प्रभङ्करा सुमना आनन्दा सुदर्शना चेति चतस्रो वाप्यः पूर्वोक्तप्रमावर्णना ऐशानलोकपालानाम् । प्राच्यां दिशि प्रभङ्करा वरुणस्य, अपाच्यां सुमना यमस्य, प्रतीच्याम् आनन्दा सोमस्य, उदीच्यां सुदर्शना वैश्रवणस्य । षोडशानामप्यासामभ्यन्तरान्तराणि पञ्चषष्टिसहसाणि योजनानां पञ्चशतानि पञ्चचत्वारिशानि । मध्यान्तराणि एकं शतसहस्रं योजनानां चत्वारिशत्सहस्राणि 'थट् च शतानि द्वियोजनोत्तराणि । बाह्यान्तराणि द्वे शतसहस्रे योजनानां त्रयोविशतिसहस्राणि २५ षट् च शतान्येकषष्टयुत्तराणि। षोडशानामपि तासां मध्येषु सहस्रावगाहा मूलमध्याग्रेषु दशयोजनसंहस्रायामविष्कम्भाः तावदुत्सेधाः पटहाकाराः जाम्बूनदमयाः, अर्जुनसुवर्णशिखर-त्वाद् दिधमुखा इति फुत्वा अन्वर्थसंज्ञाः षोडश नगवराः । परितस्ता वापीः चत्वारि वनानि प्रत्येकमशोक-सप्तपर्ण-चम्पक-चूतनामानि वापीसमायामानि तदर्धविष्कम्भाणि ।

पूर्वेणाऽशोकवनं दक्षिणतः सप्तपर्णवनमाहुः।

अपरेण चम्पकवनमुत्तरतश्चूतवृक्षवनम् ॥१॥

एतद्वापीकोणसमीपस्थाः प्रत्येकं चत्वारो नगा रितकराख्या अर्धतृतीययोजनशता-वगाहा एकयोजनसहस्रोत्सेधा मूलमध्याग्रेषु तावदायामविष्कम्भाः पटहाकाराः काञ्चन-मणिपरिणामाः। सर्वे ते समुदितारचतुःषष्टिः। तत्र ये अभ्यन्तरकोणस्था द्वात्रिंशन्नगा देवानामान्नोडनस्थानैरलङकृताः। ये बाह्यकोणस्थाः द्वात्रिंशद्रतिकरा अञ्जनाद्वयो दिधमुखाश्च

६ -हाः चतुरशीतियोजनसहस्रावगाहाः भा० २ । २-सुप्रसिद्धा ग्रा०, दि० । ३ -तालस्य ग्रा०, द०, द०, मु० । ४ -च्यां नन्दा श्र० । ५ षट्शतानि ग्रा०, व०, द०, मु० । ६ कृत्वान्वर्थ-ग्रा०, द०, द०, मु०, ता० ।

तेषां द्विपञ्चाशदुपरि बहुमध्यदेशभावीनि प्राङ्ममुखानि योजनशतायामतदर्धविष्कम्भाणि पञ्चसप्तितयोजनोत्सेधानि अष्टयोजनोत्सेधतदर्धविस्तारतावत्प्रवेशपूर्वोत्तरदक्षिणद्वाराणि द्विपञ्चाशदर्हदायतनानि अर्हदायतनवर्णनोपेतानि चातुर्मासिकमहामहिमार्हाणि। पूर्वोक्तचतुः- षिष्टवनषण्डबहुमध्यदेशभाविनो द्विषष्टियोजनोत्सेधा एकत्रिशद्योजनायामविष्कम्भा अष्ट- योजनोत्सेधतदर्धविस्तारद्वाराश्चतुःषष्टिरेव प्रासादाः। एतेष्वशोकवनावतंसकादयः' पल्यो- ५ पमायुषः दशकार्मुकोत्सेधाः 'स्वभवननामानो देवा 'निवसन्ति।

एवं द्विगुणवलयिवष्कम्भेषु द्वीपसमुद्रेषु गतेष्वेकादशमः कुण्डलवरद्वीपः । तद् बहुमध्य-देशभाविवलयाकारः संपूर्णयवराश्युपमानः कुण्डलनगः योजनसहस्रावगाहः द्विच्तवारिशचो-जनसहस्रोत्सेधः 'द्वाविशदशसहस्र्योजनमूलविस्तारः त्रयोविशसप्तसहस्र्योजनमध्यविस्तारः चतुविशचतुर्योजनसहस्राग्रविस्तारः । तस्योपिर पूर्वादिदिग्वभावीनि वज्-वज्रप्रभ-कनक-कनकप्रभ - रजत-रजतप्रभ-सुप्रभ-महाप्रभ-अङ्क-अङ्कप्रभ-मणि - मणिप्रभ-स्फटिक-स्फटिकप्रभ-हिमवत्-महेन्द्रकूटसंज्ञानि षोडश कूटानि मानुषोत्तरकूटतुल्यप्रमाणानि एकैकस्यां दिशि चत्वार्यवसेयानि । पूर्वस्यां दिशि वज् त्रिशिराः, वज्रप्रभे पञ्चिशराः, कनके महाशिराः, कनकप्रभे महाभुजः । अपाच्यां रजते पद्यः, रजतप्रभे पद्योत्तरः, सुप्रभे महापद्यः, महाप्रभे वासुिकः । अपरस्यामङ्के स्थिरहृदयः, अङ्कप्रभे महाहृदयः, मणिकूटे श्रीवृक्षः, मणिप्रभे स्वस्तिकः । उदीच्यां स्फटिके सुन्दरः, स्फटिकप्रभे विशालाक्षः, हिमवति पाण्डुरः, महेन्द्रे पाण्डुकः । एते त्रिशिरःप्रभृतयः पाण्डुकान्ताः षोडशापि नागेन्द्राः पल्योप-मायुषः । पूर्वापरयोदिशोः कुण्डलनगे एकयोजनसहस्रोत्सेष्ठे तावन्मूलविष्कम्भे अर्घाष्टमशतनमध्यविष्कम्भे पञ्चशताग्रविष्कम्भे कुण्डलवरद्वीपाधिपतेरावासौ द्वे कूटे । तस्यैवोपरि 'पूर्वादिषु दिक्षु चत्वार्यर्हदायतनानि अञ्जनाद्विजनायतनतुल्यप्रमाणानि ।

कुण्डलवरद्वीपिद्वगुणवलयिष्कम्भः कुण्डलवरोदः, तद्द्वगुणवलयिष्कम्भः शङ्खवरद्वीपः, तद्द्वगुणवलयिष्कम्भः शङ्खवरोदः तद्द्वगुणवलयिष्कम्भः रुचकवरद्वीपः।
तद्वहुमध्यदेशभावी वलयाकार रुचकवरनगः एकयोजनसहस्रावगाहरचतुरशीतियोजनसहस्रोतसेषः, मूलमध्याग्रेषु द्विचत्वारिशद्योजनसहस्रविस्तारः। तस्योपिर पूर्वादिषु दिक्षु चत्वारि
कूटानि नन्द्यावर्तं स्विस्तिक-श्रीवृक्ष-वर्धमानसंग्नानि पञ्चयोजनशतोत्सेधानि मूल्पमध्याग्रेषु
योजनसहस्रायामविष्कम्भाणि। प्राच्यां दिशि नन्द्यावर्ते पद्योत्तरः, अपाच्यां स्विस्तिके
सुहस्ती, प्रतीच्यां श्रीवृक्षे नीलः, उदीच्यां वर्धमानेऽञ्जनिगिरः। त एते पद्योत्तरादयः
चत्वारो दिग्गजेन्द्राः पत्योपमायुषः। तस्यैवोपिर पूर्वस्यां दिशि वैद्युर्थ-काञ्चन-कनकअरिष्ट-दिक्स्वस्तिक-नन्दन-अञ्जन-अञ्जनमूलकनामान्यष्टौ कूटानि पूर्वोक्तकूटतुल्यप्रमाणानि। वैद्ये विजया, काञ्चने वैजयन्ती, कनके जयन्ती, अरिष्टेऽपराजिता, दिक्स्वस्तिके
नन्दा, नन्दने नन्दोत्तरा, अञ्जने आनन्दा, अञ्जनमूलके नान्दी वर्धना। एता दिक्कुमार्यः
तीर्थकरजन्मकाले इहाऽऽगत्याऽर्हन्मातृसमीपे भृङ्गारान् गृहीत्वाऽविष्ठन्ते। दिक्षणस्याममोघसुप्रबुद्ध-मन्दिर-विमल-रूचक-रुचक-रुचको त्तर-चन्द्र-सुप्रतिष्ठसंज्ञान्यष्टौ कूटानि पूर्वोक्तकूटतुल्य-

१ सप्तपर्णवनावतंसकेत्यादि योज्यम् । २ स्वस्ववना- म्रा०, ब०, द०, मु०। ३ वसन्ति श्र०। ४ द्वात्रिशत् भा० २ । ५ पूर्वादिदिक्षु म्रा०, ब०, द०, मु०। ६ -र्तक स्व- म्रा०, द०, मु०, श्र०, मू०। ७ -वर्षमाना श्र०, ता०। ६ -तमच- श्र०, म०।

प्रमाणानि । अमोघे सुस्थिता, सुप्रबुद्धे सुप्रणिधिः, मन्दिरे सुप्रबुद्धा, विमले यशोधरा, रुचके लक्ष्मीमती, रुचकोत्तरे कीर्त्तिमती, चन्द्रे वसुन्धरा, सुप्रतिष्ठे चित्रा। एता दिक्कुमार्यः इहाऽऽगत्याऽर्हन्मात्समीपे आदर्शधारिण्योऽवतिष्ठन्ते । अपरस्यां लोहिताक्ष-जगत्क्सम-पद्म-निलन-कुमुद-सौमनस-यशोभद्राख्यान्यष्टौ कूटानि पूर्वोक्तकूटतुल्यप्रमाणानि । लोहिताक्षे ४ इलादेवी, जगत्कुसुमे सुरादेवी, पद्मे पृथिवी, निलने पद्मावती, कुमुदे कानना, सौमनसे रनविमका, यशसि यशस्विनी, भद्रक्टे भद्रा। एता दिक्कुमार्य इहांssगत्याऽर्हन्मातृसमीपे छत्राणि धारयन्त्यो गायन्त्य आसते । उदीच्यां स्फटिक-अङ्क-अञ्जन-काञ्चन-रजत-कुण्डल-रुचिर-सुदर्शनसंज्ञान्यष्टौ कूटानि पूर्वोक्तकूटतुल्यप्रमाणानि । स्फटिकेऽलंभूषा, अङ्के मिश्रकेशी, अञ्जन पुण्डरीकिणी, काञ्चने वारुणी, रजत आशा, कुण्डले ह्री, रेहचिरे श्री:, सुदर्शने घृतिरिति । एता दिक्कुमार्यः प्रगृहीतचामरा अर्हन्मातृः सेवन्ते । पूर्वादिषु दिक्षु पुनरपराणि चत्वारि कूटानि-विमल-नित्यालोक-स्वयंप्रभ-नित्योद्योतसंज्ञानि । पूर्वस्यां दिशि विमले चित्रा, दक्षिणस्यां नित्यालोके कनकचित्रा, अपरस्यां स्वयंप्रभे त्रिशिराः, उत्तरस्यां नित्योद्योते सूत्रमणिः । एता 'विद्युत्कुमार्यः इहाऽऽगत्य जिनमातृसमीपे भास्करवदुद्योतं कुर्वन्त्य आसते । विदिक्षु चत्वारि कूटानि वैडूर्य-रुचक-मणिप्रभ-रुचकोत्तमनामानि । पूर्वोत्तरस्यां वैडूर्ये १५ रुचका, पूर्वदक्षिणस्यां रुचके रुचकाभा, अपरदक्षिणस्यां मणिप्रभे रुचकान्ता, अपरोत्तरस्यां रुचकोत्तमे रुचकप्रभा एता दिक्कुमारीमहत्तरिकाः। विदिक्षु पुनरपराणि चत्वारि कटानि रत्न-रत्नप्रभ-सर्वरत्न-रत्नोच्चयास्यानि । पूर्वोत्तरस्यां रत्ने विजया, पूर्वदक्षिणस्यां रत्नप्रभे वैजयन्ती, अपरदक्षिणस्यां सर्वरत्ने जयन्ती, अपरोत्तरस्यां रत्नोच्चये अपराजिता। एता भविदिक्कुमारीमहत्तरिकाः । एता अष्टाविप महत्तरिका इह आगत्य तीर्थकराणां जातकर्माणि क्वंन्ति । तान्येतानि 'विदिक्कुमारीणां महत्तरिकाणां च कूटानि द्वादशाप्येकयोजनसहस्रो-त्सेधानि मूलमध्याग्रेषु एकसहस्राऽर्धाऽष्टमशतपञ्चशतविस्ताराणि । रुचकनगस्योपरि चतसुषु दिक्षु चत्वार्यहेदायतनानि प्राङमुखान्यञ्जनाद्विजिनालयतुल्यप्रमाणानि। एवं द्विगुणद्विगुण-वलयविष्कम्भा असंख्येया दीपसमुद्रा वेदितव्याः।

यो मानुषोत्ताराद्रिरुक्तः तस्मात्प्राग्भवन्तः गतिनामापेक्षाभिधानाः पूर्वोदिता द्विविधाः २५ कथमिति चेत् ? उच्यते –

## आर्या म्लेच्छाश्च ॥३६॥

आर्या द्विविधा ऋदिप्राप्तेतरिवकल्पात्। १। गुणैर्गुणविद्भवी अर्यन्ते सेव्यन्ते इत्यायीः। ते द्विविधाः ऋदिप्राप्तायीः, अनृद्विप्राप्तायीःचेति । •

अनृद्धिप्राप्तार्याः पञ्चित्रियाः क्षेत्रजातिकर्मचारित्रदर्शनभेदात् ।२। ये अनृद्धिप्राप्तार्यास्ते ३० पञ्चित्रिया भवन्ति—क्षेत्रार्याः जात्यार्याः कर्मायाः चारित्रार्याः दर्शनार्याश्चेति । तत्र क्षेत्रार्याः काशीकोशलादिषु जाताः । इक्ष्वाकुज्ञातिभोजादिषु कुलेषु जाता जात्यार्याः । कर्मार्यास्त्रेधा—सावद्यकर्मार्या अल्पसावद्यकर्मार्या असावद्यकर्मार्याश्चेति । सावद्यकर्मार्याः

१ - से विनका - भा०२। २ - केशा आ०, ब०, द०, मु०। ३ रुचके आ०, ब० द०, मू०, ता०, अ०। ४ दिक्कुमार्यः अ०। ५ विद्युत्कुमारिमह - आ०, ब०, द०, मु०, मू०। ६ विद्युत्कुमा - आ०, ब०, द०, मु० मू०।

षोढा-असि-मषी-कृषि-विद्या-शिल्प-विणिक्कमभेदात् । असिधनुरादिप्रहरणप्रयोगकुशला असि-कर्मार्याः । द्रव्यायव्ययादिलेखननिपुणा मधीकर्मार्याः । 'हलक् लिदन्तालकादिकृष्युपकरण-विधानविदः कृषीबलाः कृषिकर्मायाः। आलेख्यगणितादिद्विसप्ततिकलावदाता विद्या-कर्मार्याः 'चतुःषष्टिग्णसम्पन्नाश्च । रजकनापिताऽयस्कारकुलालसुवर्णकारादयः कर्मार्याः । चन्दनादिगन्धवतादिरसशाल्यादिधान्यकार्पासाद्याच्छादनमुक्तादिनानाद्रव्यसंग्रह- ५ कारिणो बहुविधा विणक्कर्मार्याः । षडप्येते अविरितप्रवणत्वात् सावद्यकर्मार्याः, अल्पसावद्य-'कर्मार्याः श्रावकाः श्राविकाइच विरत्यविरतिपरिणतत्वात्, असावद्यकर्मार्याः संयताः, कर्मक्षयार्थो-द्यतिवरितपरिणतत्वात् । चारित्रार्या द्वेधा 'अधिगतचारित्रार्याः 'अनिधगमचारित्रार्याश्चेति । तद्भेदः अनुपदेशोपदेशापेक्ष भेदकृतः । चारित्रमोहस्योपशमात् क्षयाच्च बाह्योपदेशानपेक्षा आत्मप्रसादादेव चारित्रपरिणामास्कन्दिन उपशान्तकषायाः क्षीणकषायाश्चा अधिगतचारि- १० त्रार्याः । अन्तरचारित्रमोहक्षयोपरामसद्भावे सति बाह्योपदेशनिमित्तविरतिपरिणामा 'अन-धिगमचारित्रार्याः । दर्शनार्या दशधा-आज्ञामार्गोपदेशसूत्रबीजसंक्षेपविस्तारार्थावगाढपरमा-वगाढरु चिभेदात् । तत्र भगवदर्हत्सर्वज्ञप्रणीताज्ञामात्रनिमित्तश्रद्धाना आज्ञारुचयः । निःसङ्ग-मोक्षमार्गश्रवणमात्रजनितरुचयो मार्गरुचयः । तीर्थकरबलदेवादिशुभचरितोपदेशहेतुकश्रद्धाना प्रव्रज्यामर्यादाप्ररूपणाचारसूत्रश्रवणमात्रसमुद्भूतसम्यग्दर्शनाः सूत्ररुचयः । १५ बीजपदग्रहणपूर्वकसूक्ष्मार्थतत्त्वार्थश्रद्धाना बीजरुचयः। जीवादिपदार्थ<sup>१०</sup>समाससंबोधनसम्द-भृतश्रद्धानाः संक्षेपरुचयः । अङ्गपूर्वविषयजीवाद्यर्थविस्तारप्रमाणनयादिनिरूपणोपलब्ध-श्रद्धाना विस्ताररुचयः । वचनविस्तारविरहितार्थग्रहणजनितप्रसादा अर्थरुचयः । आचारादि-द्वादशाङ्गाऽभिनिविष्टश्रद्धाना अवगाढरुचयः। परमाविधकेवलज्ञानदर्शनप्रकाशितजीवाद्य-" र्थविषयात्मप्रसादाः परमावगाढरुचयः।

ऋद्विप्राप्तार्या अष्टविधाः-बुद्धि-क्रिया-विक्रिया-तपः-बल-औषध-रस-क्षेत्रभेदात् ।३। ऋद्धिप्राप्तार्या अष्टिविधा भवन्ति बुद्धचादिविकल्पात् । तत्र बुद्धिरवगमो ज्ञानं तद्विषया अष्टादश-विधाः ऋद्धयः-केवलज्ञानमविधज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं बीजबुद्धिः कोष्ठबुद्धिः पदानुसारित्वं संभिन्न-श्रोतृत्वं दूरादास्वादनदर्शनस्पर्शनघाणश्रवणसमर्थता दशपूर्वित्वं चतुर्दशपूर्वित्वं अष्टाङ्गमहा-निमित्तज्ञता प्रज्ञाश्रवणत्वं प्रत्येकबुद्धता वादित्वं चेति । तत्र केवलाअऽविधमनःपर्यया व्या- २५ ख्याताः । सुकृष्टसुमथीकृते क्षेत्रे सारवति कालादिसहायापेक्षं बीजमेकमुप्तं यथा अनेकबीज-कोटिप्रदं भवति तथा 'रेनोइन्द्रियश्रुतावरणवीयन्तिरायक्षयोपशमप्रकर्षे सति एकबीजपद-ग्रहणादनेकपदार्थप्रतिपत्तिर्बीजबुद्धिः । कोष्ठागारिकस्थापितानामसंकीर्णानामविनष्टानां भू-यसां धान्यबीजानां यथा कोष्ठेऽवस्थानं तथा परोपदेशादवधारितानाम् अर्थग्रन्थबीजानां भू-यसामन्यतिकीर्णानां बुद्धाववस्थानं कोष्ठ्रबुद्धिः। पदानुसारित्वं त्रेधा-अनुस्रोतः प्रतिस्रोतः ३० उभयथा चेति । एकपदस्यार्थं परत उपश्रुत्यादौ अन्ते च मध्ये वा शेषग्रन्थार्थावधारणं

३।३६ ]

१ हलकुलीदन्ताल- मू०। हलकुलिशदन्ता- ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ कुशलाः। ३ चतुर्णाश्च द०। चतुर्वणिश्च ग्रा०, ब०, मु०,।४ कर्मार्याश्च श्रावका रतिविरतिए- मु०, ग्रा०, ब०। ५ ग्रभिगत-चा- ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०, म०। ६ ग्रनिभगतचा- ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ -पेक्षाभे-थ्र०। द -इचाभिगत- ग्रा०, ब०, द०, मु० ता०। ६ ग्रनभिगतचा- ग्रा०, ब, द०, मु०, ता०। १० -समानस- द०। -सामान्यसं- ग्रा०, व०, मु०। ११ -विषयप्रसा- ग्रा०, व, द०, मु०। -विषयार्थप्र- ता । १२ नोइन्द्रियावरणश्रुतावरण- ग्रा०, ब०, मु०।

पदानुसारित्वम् । द्वादशयोजनायामे नवयोजनिवस्तारे चऋधरस्कन्धावारे गजवाजिखरोष्ट्र-मनुष्यादीनाम् अक्षरानक्षररूपाणां नानाविधशब्दानां युगपदुत्पन्नानां तपोविशेषबललाभापा-दितसर्वजीवप्रदेशश्रोत्रेन्द्रियपरिणामात् सर्वेषामेककालग्रहणं संभिन्नश्रोतृत्वम् । तपःशक्ति-विशेषाविभावितासाधारणरसनेन्द्रियश्रुतावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामलाभापेक्षस्य अवधृतनवयोजनक्षेत्राद् बहिर्बहुयोजनिवप्रकृष्टक्षेत्रादायातस्य रसस्याऽऽस्वादनसामर्थ्यम् । एवं शेषेष्विप इन्द्रियविषयेषु अवधृतक्षेत्राद् बहिर्बहुयोजनप्रकृष्टदेशादायातेषु ग्रहणसामर्थ्यं योज्यम् । महारोहिण्यादिभिस्त्रिरागंताभिः प्रत्येकमात्मीयरूपसामर्थ्याविष्करणकथनकुशला-भिर्वेगवतीभिर्विद्यादेवताभिरविचलितचारित्रस्य दशपूर्वदुस्तरसमुद्रोत्तरणं दशपूर्वित्वम् । संपूर्णश्रुतकेवलिता चुतुर्दशपूर्वित्वम् ।

अष्टौ महानिमित्तानि अन्तरिक्ष-भौम-अङ्ग-स्वर-व्यञ्जन-लक्षण-छिन्न-स्वप्ननामानि । तत्र रविशशिग्रहनक्षत्रभगणोदयास्तमयादिभिरतीतानागतफलप्रविभागप्रदर्शनमन्तरिक्षम् । भुवो घनशुधिरस्निग्धरूक्षादिविभावनेन पूर्वीदिदिक्सूत्रनिवासेन वा वृद्धिहानिजय-पराजयादिविज्ञानं भूमेरन्तर्निहितसुवर्णरजतादिसंसूचनं च भौमम्। दर्शनस्पर्शनादिभिस्त्रिकालभाविसुखदुः खादिविभावन मञ्जम् । अक्षरानक्षरशुभाशुभशब्दश्रवणे-नेष्टानिष्टफलाविर्भावनं महानिमित्तं स्वरम् । शिरोमुखग्रीवादिषु तिलकमशकलक्ष्मं व्रणा-दिवीक्षणेन त्रिकालहिताहितवेदनं व्यञ्जनम्। श्रीवृक्षस्वस्तिकभृङ्गारकलशादिलक्षणवीक्ष-णात् त्रैकालिकस्थानमानैश्वर्यादिविशेषज्ञानं लक्षणम् । वस्त्रशस्त्रछत्रोपानदासनशयनादिषु देवमानुषराक्षसादिविभागैः शस्त्रकण्टकम्षिकादिकृतछेदनदर्शनात् कालत्रयविषयलाभालाभ-मुखदुः खादिसूचनं छिन्नम् । वातिपत्तरलेष्मदोषोदयरिहतस्य पश्चिमरात्रिभागे चन्द्रसूर्यधरा-द्विसमुद्रमुखप्रवेशनसकलमहीमण्डलोपगूहनादिशुभघृततैलाक्तात्मीयदेहखरकरभारूढापाग्दिग्ग-मनाच्यु मस्वप्नदर्शनात् आगामिजीवितमरणसुखदुः खाद्याविभीवकः स्वप्नः । एतेषु महानि-मित्तेषु कौशलमष्टाङ्गमहानिमित्तज्ञता । अतिसूक्ष्मार्थतत्त्वविचारगहने एव विषयेऽनुयुक्ते अनधीतद्वादशाङ्गचतुर्दशपूर्वस्य प्रकृष्टश्रुतावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमावि-भू ताऽसाधारणप्रज्ञाशक्तिलाभान्निःसंशयं निरूपणं 'प्रज्ञाश्रवणत्वम् । परोपदेशमन्तरेण स्वश-२५ क्तिविशेषादेव नानसंयमविधाननिपुणत्वं प्रत्येकबुद्धता । शकादिष्विप प्रतिबन्धिषु सत्स्व-प्रतिहततया निरुत्तराभिधानं पररन्ध्रापेक्षणं च वादित्वम् ।

कियाविषया ऋद्धिद्विविधा—चारणत्वमाकाशगामित्वं चेति । तत्र चारणा अनेकविधाः जलजङ्गातन्तुपुष्पपत्रश्रेण्यग्निशिखाद्यालम्बनगमनाः । जलमुपादाय वाप्यादिष्वप्कायान् जीवान विराधयन्तः भूमाविव पादोद्धारिनक्षेपकुशला जलचारणाः । भृव उपर्याकाशे चतुर-३० ङगुलप्रमाणे जङ्गोत्क्षेपनिक्षेपशीध्रकरणपटवो बहुयोजनैशताशुगमनप्रवणा जङ्गाचारणाः । एवमितरे च वेदितव्याः । पर्यङ्कावस्थानिषण्णा वा कायोत्सर्गशरीरा वा पादोद्धारिनक्षेपण-विधिमन्तरेण आकाशगमनकुशला आकाशगामिनः ।

विकियागोचरा ऋद्धिरनेकविधा–अणिमा महिमा लिघमा गरिमा प्राप्तिः प्राकाम्यमी-शित्वं विशत्वमप्रतिघातोऽन्तर्धानं कामरूपित्वमित्येवमादिः । तत्राणै्शरीरविकरणमणिमा, १ –िदिभिस्त्रिभिराग– ग्रा॰, ब॰, मु॰, श्र॰। २ –नाङ्गम् श्र॰, मू॰। ३ –क्ष्मब्रह्मणादि–

भाव, बव, दव, मुव। सामुद्रिकलक्षण। ४ पृष्टे। ५ प्रज्ञाश्रमण- श्राव, बव, दव, मुव, श्रव। ६ -ज्ञान-संयमविधाननि- आव, बव, दव, मुव, ताव। ७ -नविरोध- ताव, श्रव। विसि छिद्रमपि प्रविश्याऽऽसित्वा तत्र च चक्रवर्तिपरिवारिवभूति सृजेत् । मेरोरिप महत्तर-शरीरिवकरणं महिमा । वायोरिप लघुतरशरीरता लिघमा । वजादिप गुरु'तरदेहता गरिमा । भूमौ स्थित्वाऽङ्गगुल्यग्रेण मेरुशिखरिदवाकरादिस्पर्शनसामर्थ्यं प्राप्तिः । अप्सु भूमाविव गमनं भूमौ जल इवोन्मज्जनिमज्जनकरणं प्राकाम्यम् । त्रैलोक्यस्य प्रभुता ईशित्वम् । सर्वजीव-वशीकरणलिब्धवंशित्वम् । अद्रिमध्ये वियतीव भगनागमनमप्रतीघातः । अदृश्यरूपशक्ति- भू ताऽन्तर्धानम् । युगपदनेकाकाररूपविकरणशक्तिः कामरूपित्विमिति ।

तपोऽतिशर्याद्धः सप्तिविधा—उग्र-दीप्त-तप्त-महा-घोर-तपो-वीरपराक्रम-घोरब्रह्मचर्यभेदात्। चतुर्थपष्ठाष्टमदशमद्वाद'शपक्षमासाद्यनशनयोगेष्वन्यतमयोगमारभ्य आमरणादिनवर्तका उग्र-तपसः। महोपवासकरणेऽपि प्रवर्धमानकायवाङ्मानसबलाः विगन्धरिहतवदनाः पद्मोत्पलादि-सुरिभिनिश्वासा अप्रच्युतमहादीप्तिशरीरा दीप्ततपसः। तप्तायसकटाहपिततजलकणवदाशु- १० शुष्कालपाहारतया मलरुधिरादिभावपरिणामिवरिहताभ्यवहाराः तप्ततपसः। सिहनिष्कोिडता-दिमहोपवासानुष्ठानपरायणायतयो महातपसः। वातपित्तश्लेष्मसिन्नपातसमुद्भूतज्वरकांसश्वा-साक्षिशूलकुष्ठप्रमेहादिविविधरोगसन्तापितदेहा अपि अप्रच्युताऽनशनकायक्लेशादितपसो भीम-श्मशानाद्विमस्तकगुहादरीकन्दरशून्यग्रामादिषु प्रदुष्टयक्षराक्षसिपशाच प्रनृत्तवेतालरूपविकारेषु परुषशिवाश्तानुपरतिसहव्याद्वादिव्यालमृगभीषणस्वनघोरचौरादिप्रचिरतेष्विभरिचतावासाश्च १४ घोरतपसः। त एव गृहीततपोयोगवर्षनपरा घोरपराक्रमाः। चिरोषिताऽस्खलितब्रह्मचर्यवासाः प्रकृष्टचारित्रमोहनीयक्षयोपशमात् प्रणष्टदुःस्वप्ना घोरब्रह्मचारिणः।

बलालम्बना ऋद्धिस्त्रिविधा—'मनोवाक्कायभेदात् । तत्र मनःश्रुतावरणवीर्यान्तराय-क्षयोपशमप्रकर्षे सत्यन्तर्मूहूर्ते सकलश्रुतार्थिचन्तनेऽवदाता मनोबिलनः । मनोजिह्वाश्रुतावरण-वीर्यान्तरायक्षयोपशमातिशये सत्यन्तर्मूहूर्ते सकलश्रुतोच्चारणसमर्थाः सततम्च्चैरुच्चारणे २० सत्यिप श्रमविरिहता अहीनकण्ठाश्च वाग्बिलनः । वीर्यान्तरायक्षयोपशमाविभू ताऽसाधारण-कायबल्तवात् मासिकचातुर्मासिकसांवत्सरिकादिप्रतिमायोगधारणेऽपि श्रमक्लमविरिहताः कायबल्निः ।

औषधद्धिरष्टिविधा—असाध्यानामप्यामयानां सर्वेषां विनिवृत्तिहेतुरामर्शक्ष्वेलजल्लमल-विट्सवौ षिधप्राप्तास्याविषदृष्टचिविषविकल्पात् । आमर्शः संस्पर्शः, यदीयहस्तपादाद्यामर्श २५ औषधिप्राप्तो यैस्ते आमर्शौ षिधप्राप्ताः । क्ष्वेलो निष्ठीवनमौषिधर्येषां ते क्ष्वेलौषिषप्राप्ताः । स्वेदालम्बनो रजोनिचयो जल्लः, स औषधिप्राप्तो येषां ते जल्लौषिषप्राप्ताः । कर्णदन्त-नासाक्षिसमुद्भवं मलं औषिप्राप्तं येषां ते मलौषिप्राप्ताः । विडुच्चार औषिधर्येषां ते विडौषिप्राप्ताः । अङ्गप्रत्यङ्गन्खदन्तकेशादिरवयवः तत्संस्पर्शी वाय्वादिस्सर्व औषधि-प्राप्तो येषां ते सवौ षिधप्राप्ताः । उप्रविषसंपृक्तोऽप्याहारो येषामास्यगतो निर्विषीभवित ३० यदीय।स्यिनर्गतवचःश्रवणाद्वा महाविषपरीता अपि निर्विषीभवन्ति ते आस्याविषाः । येषामालोकनमात्रादेवातितीवविषद्विता अपि सन्तः विगतविषा भवन्ति ते दृष्टचिवषाः ।

रसिद्धप्राप्तार्याः षड्विधाः-आस्यविषा दृष्टिविषाः क्षीरास्रविणः मध्वास्रविणः सिपरास्र-विणः अमृतास्रविणश्चेति । प्रकृष्टतपोबला यतयो यं ब्रुवते स्रियस्वेति स तत्क्षण एव महाविष-

१ -तरशरीरता आ०, ब०, द०, मु०। २ -गमनमप्र- अ०, मू०। ३ -दशमय- अ०। ४ -चप्रवृत्तवे- आ०, ब०, द०, मू०, ता०। ५ -स्त्रिया आ०, ब०, द०, मु०, ता०।

परीतो म्रियते, ते आस्यविषाः । उत्कृष्टतपसो यतयः ऋद्धा यमीक्षन्ते स तदैवोग्नविषपरीतो म्रियते ते दृष्टिविषाः । विरसमप्यशनं येषां पाणिपुटनिक्षिप्तं क्षीररसगुणपरिणामि जायते, येषां वा वचनानि क्षीरवत्क्षीणानां सन्तर्पकाणि भवन्ति ते क्षीरास्रविणः । येषां पाणिपुटपतित आहारो नीरसोऽपि मधुरसवीर्यपरिणामो भवति, येषां वचांसि श्रोतृणां दुर्खादितानामपि मधुगुणं पुष्णन्ति ते मध्वास्रविणः । येषां पाणिपात्रगतमन्नं रूक्षमपि सर्पीरसवीर्यविपाकानाप्नोति, सर्पिरिव वा येषां भाषितानि प्राणिनां संतर्पकाणि भवन्ति ते सर्पिरास्रविणः । येषां पाणिपुटप्राप्तं भोजनं यत्किञ्चदमृततामास्कन्दित, येषां वा व्याहृतानि प्राणिनाम् अमृतवदनुग्राह्नकाणि भवन्ति तेऽमतास्रविणः ।

क्षेत्रिद्धिप्राप्तार्या द्वेषा-अक्षीणमहानसा अक्षीणमहालयाश्चेति । लाभान्तरायक्षयोपशमप्र-१० कर्षप्राप्तेभ्यो यतिभ्यो यतो भिक्षा दीयते ततो भाजनाच्चक्रधरस्कन्धावारोऽपि यदि भुञ्जीत तद्दिवसे नान्नं क्षीयते ते अक्षीणमहानसाः । अक्षीणमहालयलिब्धप्राप्ता यतयो यत्र वसन्ति देवमनुष्यतैर्यग्योना यदि सर्वेऽपि तत्र निवसेयुः परस्परमबाधमानाः सुखमासते । त एते सर्वे ऋदिप्राप्तार्याः ।

म्लेच्छा द्विविधा अन्तरद्वीपजाः कर्मभूमिजाश्चेति। ४। म्लेच्छा द्विविधा वेदितव्याः—अन्त१४ रद्वीपजाः कर्मभूमिजाश्चेति । तत्रान्तरद्वीपाः लवणोदधेरष्टासु दिक्ष्वष्टौ, 'तदन्तरेषु चाष्टौ ।
हिमवच्छिखरिणोश्भयोश्च विजयार्धयोरन्तेष्वष्टौ । तत्र दिक्षु द्वीपा वेदिकायास्त्र्यंक्पञ्चयोजनशतानि प्रविश्य भवन्ति । विदिक्ष्वन्तरेषु च द्वीपाः पञ्चाशेषु पञ्चयोजनशतेषु गतेषु
भवन्ति । शैलान्तेषु द्वीपाः षट्षु योजनशतेषु गतेषु भवन्ति । दिक्षु द्वीपाः शतयोजनिवस्तीर्णाः,
विदिक्ष्वन्तरेषु च द्वीपाः तदर्धविष्कम्भाः । शैलान्तेषु पञ्चविशतियोजनिवस्ताराः ।
तत्र पूर्वस्यां दिश्चि एकोश्काः । अपरस्यां लाङ्गालिनः । उत्तरस्यामभाषकाः । दक्षिणस्यां
विषाणिनः । शशकर्णशष्कुलीकर्णकर्णशावरणलम्बकर्णाः विदिक्षु । अश्व-सिंह-श्व-महिषवराह-व्याद्य-उल्क-किपमुखा अन्तरेषु । मेवविद्युन्मुखाः शिखरिण उभयोरन्तयोः । मत्स्यमुखाः कालमुखा हिमवत उभयोरन्तयोः । हिस्तमुखादर्शमुखा उत्तरविजयार्धस्योभयोरन्तयोः ।
गोमुखमेषमुखा दक्षिणविजयार्धस्योभयोरन्तयोः । एकोश्का मृदाहारा गुहावासिनः शेषाः
१४ पुष्पफलाहाराः वृक्षवासिनः । सर्वे ते पत्योपमायुषः । ते चतुर्विशतिरिप द्वीपा जलतलादेकयोजनोत्सेधाः । तथा कालोदेऽपि वेदितव्याः । त एते अन्तरद्वीपजा म्लेच्छाः । कर्मभूमिजाश्च शक-यवन-शबर-पुलिन्दादयः ।

काः पुनः कर्मभूमय इति ? अत आह-

# भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः ॥३७॥

अथवा, मोक्षमार्गस्त्रितयः प्रकृतः । स कि सर्वेषु क्षेत्रेषु भवति ? न इत्याह कर्मभूमिष्वेव । कुत एतत् ? भोगभूमिषु हि यद्यपि मनुष्याणां ज्ञानदर्शने स्तः चारित्रं तु नास्ति
अविरतभोगपरिणामित्वात् । यद्येवं कास्ताः कर्मभूमयः इति ? अतस्तत्प्रतिपादनार्थमिदमुच्यते।
कर्मभूमय इति विशेषणानुपपत्तिः सर्वत्र कर्मणो व्यापारात् । ११ अष्टवियस्य कर्मणो वन्धस्तत्फलानुभवनं च सर्वेष्वेव मनुष्यक्षेत्रेषु साधारणः । अतः कर्मभूमय इति विशेषणं अप्र नोपपद्यते ?

न वा; प्रकृष्टशुभाशुभकर्मोपार्जनिर्निराधिष्ठानोपपत्तेः ।२। न वा एष दोषः । किं कारणम् ? यतः प्रकृष्टं शुभकर्मं सर्वार्थसिद्धिसौख्यप्रापकं तीर्थकरत्वमः हिद्धिनिर्वर्तकं वा असाधारणम् । अशुभकर्मं च प्रकृष्टं कलङ्कलपृथिवीमहादुः खप्रापकम् अप्रतिष्ठाननरकगमनं च कर्मभूमिष्वेवोपार्ज्यते द्रव्य-भव-क्षेत्र-काल-भावापेक्षत्वात् कर्मबन्धस्य । सकलसंसारकारण-निर्जराकर्मं चात्रैव प्रवर्तते । ततो भरतादिष्वेव कर्मभूमय इति युक्तो व्यपदेशः ।

षट्कर्मदर्शनाच्च ।३। षण्णां कर्मणाम् असि-कृषि-मषी-विद्या-विणिक्-शिल्पानामत्रैव दर्शनाच्च कर्मभूमिन्यपदेशो युक्तिमान् ।

अन्यत्रशब्दः परिवर्जनार्थः ।४। यथा 'न क्विचित्सर्वदा सर्वविस्नम्भगमनं नयः अन्यत्र धर्मात्' तस्य अन्यो मार्ग एव न विद्यते इति धर्म वर्जियत्वा अर्थकामयोरिवस्नम्भगमनं नयः, धर्म तु विस्नम्भ एव कार्य इति, एविमहापि 'विदेहाः कर्मभूमयः' इत्युक्ते विदेहाभ्यन्तरत्वाद्देव- १० कुरूत्तरकुरूणामिप कर्मभूमित्वप्रसङ्गे अन्यत्रवचनाद् देवकुरूत्तरकुरुभ्योऽन्ये विदेहाः कर्मभूमयः, देवकुरूत्तरकुरवो हैमवतादयश्च भोगभूमय इति वेदितव्याः'।

सर्वास्वेव भूमिषु मनुष्याणां स्थितिपरिच्छेदार्थमाह-

### नृस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तर्भुहुर्ते ॥३८॥

यथासंख्यमिभसंबन्धः ।१। त्रिपल्योपमान्तर्मु हूर्तयोर्यथासंख्यमिभसंबन्धो वेदितव्यः-परा १५ नृस्थितिः त्रिपल्योपमा, अपरा अन्तर्मु हूर्ता इति । त्रीणि पल्यानि उपमा यस्याः स्थितेः सा त्रिपल्योपमा । अन्तर्गतो मुहूर्तो यस्याः सा अन्तर्मु हूर्ता । अत्राह-िकमिदं पल्यं नाम इति ? उच्यते-तत्परिच्छेदः प्रमाणविधिनिर्णयपुरस्सर इति प्रमाणविधिरेव तावदुच्यते ।

प्रमाणं द्विविधं लौकिकलोकोत्तरभेदात् ।२। लौकिकं लोकोत्तरमिति प्रमाणं द्वेधा विभज्यते ।

लौकिकं षोढा मानोन्मानावमानगणनाप्रतिमानतत्त्रमाणभेदात् ।३। लौकिकं मानं षोढा विभज्यते-मानमुन्मानमवमानं गणना प्रतिमानं तत्प्रमाणं चेति । तत्र मानं द्वेधा—रसमानं बीजमानं चेति । घृतादिद्रव्यपरिच्छेदकं षोडशिकादि रसमानम् । कुडवादि बीजमानम् । कुष्ठत्यगरादिभाण्डं येनोत्क्षिप्य मीयते तदुन्मानम् । निवर्तनादिविभागेन क्षेत्रं येनावगाह्य मीयते तदवमानं दण्डादि । एकद्वित्रचतुरादिगणितमानं गणनामानम् । पूर्वमानापेक्षं मानं प्रतिमानं प्रतिमल्लवत् । चत्वारि भहिधिकातृणफलानि श्वेतसर्षप एकः, षोडशसर्षपफलानि

१ - द्विकिन- श्र०। २ - चासा- ग्रा०, ब०, मु०। ३ सकलं च सं- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ४ ग्रतो ग्रा०, ब०, मु०। ४ ग्रत कि स्वयम्भूरमणजमत्स्यविशेषाणां क्रुथं सप्तमनरकगमनिमिति ? उच्यृते- स्वयम्भूरमण्डीपमध्ये ग्रन्तद्वीपार्धकारी मानुषोत्तराकृतिः स्वयम्भ्रमनगवरो नाम नगो व्यवस्थितः तस्य ग्रवीग्मागे ग्रामानुषोत्तरात् भोगभूमिविभागः। तत्र चतुर्गुणस्थानवितः तिर्यञ्चः सन्ति। परभागे त्वालोकान्तात् कर्मभूमिविभागः। तत्र च पञ्चमगुणस्थानवितः तिर्यञ्चः सन्ति। ततस्तस्य कर्मभूमित्वात् नोक्तदोषप्रसङ्गः। कथ-मन्यथा 'तत्र पूर्वकोप्यायुष्कत्वमन्यत्रासंख्येयवर्षायुष्कत्वम्' इत्यागमो घटते। ६ ग्रन्तगंभों मु- ग्रा०, ब० द०, मु०। ''ग्रन्तगंतोऽपरिपूर्णो मुहूत्तों यस्याः सा ग्रन्तम् हूर्ता।'' नत०, श्र० ३।३६। ७ प्रागुक्त मानोन्मानापेक्षया प्रतिनिधिरूपमित्यर्थः। ६ तुलान्तयोरेकिस्मन् भाण्डरूपमेयं स्थापित्वा ग्रन्यतरि । स्थाप्यं यद् गुञ्जादि यच्च कुडवादिनिश्चायकं पिण्डादि तद्द्वयं प्रतिमानम्। ६ महाधिकतृ- मु०, बमहाधिकात्- ग्रा०। महीधिकात्- द०। महिदिकात्- मू०।

धान्यमाषफलमेकम्, द्वे धान्यमाषफले गुञ्जाफलमेकम्, द्वे गुञ्जाफले रूप्यमाष एकः, षोडशरूप्यमाषकाः धरणमेकम्, अर्धतृतीयधरणानि सुवर्णः, स च कंसः, चत्वारः कंसाः पलम्, पलशतं
तुला, अर्धकंसः त्रीणि च पलानि 'कुडवः, चतुःकुडवः प्रस्थः, चतुःप्रस्थमाढकम्, चतुराढकं द्रोणः,
षोडश द्रोणा खारी, विशति खार्यो वाह इत्यादि 'मागधकप्रमाणम्। मणिजात्यश्वादेर्द्रव्यस्य
दीव्तयुच्छ्रायगुणविशेषादिम्लयपरिमाणकरणे प्रमाणमस्येति तत्प्रमाणम्। तद्यथा—मणिरत्नस्य
दीव्तियवित्क्षेत्रमुपरि व्याप्नोति तावत्प्रमाणं सुवर्णकूटं मूल्यमिति। अश्वस्य च यावानुच्छ्रायस्तावत्प्रमाणं सुवर्णकूटं मूल्यम्। यावता रत्नस्वामिनः परितोषः तावद्रत्नमूल्यम् एवमन्येषामिप
द्रव्याणाम्।

लोकोत्तरं चतुर्घा द्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात् ।४। लोकोत्तरं प्रमाणं चतुर्घा भिद्यते । १० कुतः ? द्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात् । तत्र द्रव्यप्रमाणं जघन्यमध्यमोत्कृष्टम् एकपरमाणु द्वित्रिचतु-रादिप्रदेशात्मकम् आमहास्कन्धात् । क्षेत्रप्रमाणं जघन्यमध्यमोत्कृष्टमेकाकाशद्वित्रिचतुरादि-प्रदेशितिष्यन्तमासर्वलोकात् । कालप्रमाणं जघन्यमध्यमोत्कष्टमेकद्वित्रिचतुरादिसमयितष्पन्नम् आ अनन्तकालात् । भावप्रमाणमुपयोगः साकाराऽनाकारभेदः जघन्यः सूक्ष्मितगोतस्य, मध्यमो-ऽन्यजीवानाम्, उत्कृष्टः केवलिनः ।

तत्र द्रव्यप्रमाणं द्रेधा संख्योपमाभेदात् ।५। संख्याप्रमाणमुपमाप्रमाणं चेति द्रेधा द्रव्यप्रमाणं विभज्यते । तत्र संख्याप्रमाणं त्रिधा संख्येयासंख्येयानन्तभेदात् । तत्र संख्येयप्रमाणं त्रेधा, इतरे द्रे विभाग नवधा ज्ञेये । जघन्यमजघन्योत्कृष्टमुत्कृष्टं चेति संख्येयं त्रिविधम् । संख्येयप्रमाणावगमार्थं जम्बूद्वीपतुल्यायामिविष्कम्भा योजनसहस्रावगाहः बुद्धचा कुशूलाश्चत्वारः कर्तव्याः—शलाका-प्रतिशलाका-महाशलाकाख्यास्त्रयोऽवस्थिताः चतुर्थोऽनवस्थितः । अत्र द्वौ सर्षपौ निक्षिप्तौ जघन्यमेतत्संख्येयप्रमाणम्, तमनवस्थितं सर्षपौ पूर्णं गृहीत्वा कश्चिद् देवः एकैंकं सर्षपमेकैकस्मिन् द्वीपे समुद्रे च प्रक्षिपेत् तेन विधिना स रिक्तः । रिक्त इति शलाका-कुशले एकं सर्षपौ प्रक्षिपेत् । यत्र अन्त्यसर्षपौ निक्षिप्तस्तमवधि कृत्वा अनवस्थितं कृशूलं परिकल्प्य सर्षपै पूर्णं कृत्वा ततः परेषु द्वीपसमुद्रेष्वेकैकसर्षपप्रदानेन स रिक्तः कर्तव्यः । रिक्त इति शलाकाकुशूले परिपूर्णं कृत्वा ततः परेषु द्वीपसमुद्रेष्वेकैकसर्षपप्रदानेन स रिक्तः कर्तव्यः । रिक्त इति शलाकाकुशूले परिपूर्णं कृत्वा ततः परेषु द्वीपसमुद्रेष्वेकैकसर्षपप्रदानेन स रिक्तः कर्तव्यः । रिक्त इति शलाकाकुशूले परिपूर्णं कृत्वा ततः परेषु द्वीपसमुद्रेष्वेकैककसर्षपप्रदानेन स रिक्तः कर्तव्यः । रिक्त इति शलाकाकुशूले परिपूर्णं प्रवित्र प्रतिशलाकाकुशूले एकः सर्षपो निक्षेप्तव्यः । एवं तावत्कर्तव्यः । सोऽपि तथैव' परिपूर्णं भवति । परिपूर्णं इति महाशलाकाकुशूले एकः सर्षपः प्रक्षेप्तव्यः । सोऽपि तथैव' परिपूर्णं । एवमेतेषु चतुष्वंपि पूर्णेषु उत्कृष्टसंख्येयं भवति । मध्यममजघन्योत्कृष्टसंख्ये- यम् । यत्र संख्येयेन प्रयोजनं तत्राजघन्योत्कृष्टसंख्येयं प्राह्मम् ।

यदसंख्येयं तित्त्रविधं परीतासंख्येयं युक्तासंख्येयं असंख्येयासंख्येयं चेति । तत्र परीतासं-ख्येयं त्रिविधं जघन्योत्कृष्टमध्यमभेदात् । एविमतरे चाऽसंख्येये भिद्येते ।

तथा अनन्तमिप त्रिविधं परीतानन्तं युक्तानन्तं अनन्तानन्तं चेति । तदिप प्रत्येकं पूर्व-वित्रिधा भेद्यम् । यज्जघन्यपरीतासंख्येयं तद्विरलीकृत्य मुक्तावलीकृता अत्रैकैकस्यां मुक्तायां जघन्यपरीतासंख्येयं देयम् । एवमेतद्विगितम् । प्राथमिकीं मुक्तावलीमपनीय 'यान्येकैकस्यां मुक्तायां जघन्यपरीतासंख्येयानि दत्तानि तानि संपिण्डच मुक्तावली कार्या । ततो यो जघन्य-

१ कुडुवः ता०, श्र.०, मू०।२ नागरिकप्र- स्रा०, ब०, द०, मु०। मागधिकप्र- ता०। ३ नबधा क्षेये स्रा०, ब०, द०, मु०। ४ पूर्णः श्र.०, म०। ५ यानेकैकस्याम् श्र०।

परीतासंख्येयसंपिण्डनान्निष्पन्नो राशिः स देयः एकैकस्यां मुक्तायाम् । एवमेतत्संवर्गितम् उत्कृ-ष्टपरीतासंख्येयमतीत्य जघन्ययुक्तासंख्येयं गत्वार पतितम् । अत एकरूपेऽपनीते उत्कृष्टपरीता-संख्येयं भवति । मध्यमजघन्योत्कृष्टपरीतासंख्येयम् । यत्राविक्या कार्यं तत्र जघन्ययुक्ता-संख्येयं ग्राह्मम् । यज्जघन्ययुक्तासंख्येयं तद्विरलीकृत्य मुक्तावली रिचता । तत्रैकैकमुक्तायां जवन्ययुक्तासंख्येयानि देयानि । एवमेतत् सकृद्वर्गितमुत्कृष्टयुक्तासंख्येयमतीत्य जघन्याऽसंख्ये- ५ याऽसंख्येयं गत्वा पतितम्, तत एकरूपेऽपनीते उत्कृष्टं युक्तासंख्येयं भवति मध्यममजघन्योत्कृष्ट-युक्तासंख्येयं भवति । यज्जघन्याऽसंख्येयासंख्येयं तद्विरलीकृत्य पूर्वविधिना त्रीन्वारान् विगत-संवर्गितं उत्कृष्टासंख्येयासंख्येयं प्राप्नोति । ततो धर्माधर्मै कजीवलोकाकाशप्रत्येकशरीरजीवबादर-निगोतशरीराणि षडप्येतान्यसंख्येयानि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानान्यनुभागबन्धाध्यवसायस्था-नानि योगाविभागपरिच्छेदरूपाणि चासंख्येयलोकप्रदेशपरिमाणान्युत्सर्पिण्यवसर्पिणीसमयांश्च १० प्रक्षिप्य पूर्वोक्तराशौ त्रीन्वारान् वर्गितसंवर्गितं कृत्वा उत्कृष्टाऽसंख्येयाऽसंख्येयमतीत्य जघन्य-परीतानन्तं गत्वा पतितम् । तत एकरूपेऽपनीते उत्कृष्टाऽसंख्येयाऽसंख्येयं भवति । मध्यमम-जघन्योत्कृष्टाऽसंख्येयाऽसंख्येयं भवति । यत्रासंख्येयाऽसंख्येयेन प्रयोजनं तत्राऽजघन्योत्कृष्टाऽसं-ख्येयाऽसंख्येयं ग्राह्मम् । यज्जघन्यपरीतानन्तं तत्पूर्ववद्विगतसंविगतमुत्कृष्टपरीतानन्तमतीत्य जघ-न्ययुक्तात्वन्तं गत्वा पतितम् । तत एकरूपेऽपनीते उत्कृष्टपरीतानन्तं तद्भवति । मध्यममजघ-न्योत्कृष्टपरीतानन्तम् । अभव्यराशिप्रमाणमार्गणे जघन्ययुक्तानन्तं ग्राह्यम् । यज्जघन्ययुक्ता-नन्तं तद्विरलीकृत्यात्रैकैकरूपे जघन्ययुक्तानन्तं दत्त्वा सकृद्वगितमुत्कृष्टयुक्तानन्तमतीत्य जघन्य-मनन्तानन्तं गत्वा पतितम् । तत एक रूपेऽपनीते उत्कृष्टयुक्तानन्तं भवति । मध्यममजघन्यो-त्कृष्टयुक्तानन्तम् । यज्जघन्याऽनन्ताऽनन्तं तद्विरलीकृत्य पूर्ववत्त्रीन्वारान् वर्गितसंवर्गितमृत्क्-ष्टाऽनन्ताऽनन्तं न प्राप्नोति, ततः सिद्धनिगोतजीववनस्पतिकायातीताऽनागतकालसमयसर्वपुद्ग- २० लसर्वाऽऽकाशप्रदेशधर्माधर्मान्तिकायाऽगुरुलघुगुणानन्तान् प्रक्षिप्य प्रक्षिप्य त्रीन् वारान् वर्गित-संवर्गिते कृते उत्कृष्टाऽनन्ताऽनन्तं न प्राप्नोति, ततोऽनन्ते केवलज्ञाने दर्शने च प्रक्षिप्ते उत्कृ-ष्टाऽनन्ताऽनन्तं भवति । तत एकरूपेऽपनीतेऽजघन्योत्कृष्टाऽनन्ताऽनन्तं भवति । यत्राऽनन्ता-ऽनन्तमार्गणा³तत्राजघन्योत्कृष्टाऽनन्ताऽनन्तं ग्राह्यम् ।

उपमाप्रमाणमष्टिविधं पत्यासागरसूचीप्रतरघनाङ्गुलजगच्छे, णीलोकप्रतरलोकभेदात् ।६। २५ अन्तादिमध्यहीनः अविभागोऽतीन्द्रियः एकरसव णंगन्धः द्विस्पर्शः परमाणुः । अन्तानंन्तपरमाणुसंवातपरिमाणादाविभू ता उत्संज्ञासंज्ञैका । अष्टावुत्संज्ञासंज्ञासंहताः संज्ञासंज्ञैका । अष्टौ संज्ञासंज्ञो एकस्त्रुटिरेणुः । अष्टौ त्रुटिरेणवः संहताः एकस्त्र्रसरेणुः । अष्टौ त्रसरेणवः संहताः एको रथरेणुः । अष्टौ रथरेणवः संहताः एका देवकुरूत्तरकुष्ठमनुजकेशाग्रकोटी भवति । ता अष्टौ समुदिता एका रम्यकहरिवर्षं मनुजक्षेशाग्रकोटी भवति । अष्टौ ताः संहताः हैरण्यवत- ३० हैमवतमनुजकेशाग्रकोटी भवति । ता अष्टौ संहता एका लक्ष्मा भवति । अष्टौ लिक्षा संहता एका यूका भवति । अष्टौ प्रका एकं यवमध्यम् । अष्टौ यवमध्यानि एकमङ्गुलमुत्सेधाख्यम् । एतेन नारकतिर्यंग्यो-नानां देवमनुष्याणामकृत्रिमजिनालयप्रतिमानां च देहोत्सेधो मातव्यः । तदेव पञ्चशतगुणितं

१ — त्वा पतितमेकरूपंतत एकरूपे मु०, ग्रा०, ब०। पतितं तत एकरूपे द०। — त्वा एकरूपपिततम् ग्रातः भा०२। २ — त्वा एकरूपंपति – भा०२। ३ — मार्गणं ग्रा०, ब०, मु०। ४ – गन्धवर्णः मु०, ग्रा०, व०।

प्रमाणाङगुलं भवति । एतदेव चावसिंपण्यां प्रथमचक्रधरस्याऽऽत्माङगुलं भवति । तदानीं तेन ग्रामनगरादिप्रमाणपरिच्छेदो ज्ञेयः । इतरेषु युगेषु मनुष्याणां यद्यदात्माङगुलं तेन तेन तदा ग्रामनगरादिप्रमाणपरिच्छेदो ज्ञेयः । यत्तत्प्रमाणाङगुलं तेन द्वीपसमुद्रजगतीवेदिकापर्वतिवमाननरकप्रस्ताराद्यकृत्रिमद्रव्यायामविष्कम्भाादिपरिच्छेदोऽवसेयः । तत्र षडङगुलः पादः । द्वाद्याङगुलो वितस्तिः । द्विवितस्तिः हस्तः । द्विहस्तः किष्कुः । द्विकिष्कुर्दण्डः । द्वे दण्डसहस्रे गव्यूतम् । चतुर्गव्यूतं योजनम् ।

पत्यं त्रिविधं व्यवहारोद्धाराद्धाविकल्पादन्वर्थात् ।७। व्यवहारपल्यम् उद्धारपल्यम् अद्धापल्य-मिति त्रिधा पत्यं विभज्यते । अन्वर्थश्चायं विकत्पः । आद्यं व्यवहारपत्यमुत्तरपत्यव्यवहारबीज-त्वान्नानेनकिञ्चित्परिच्छेद्यमस्ति । द्वितीयमुद्धारपत्यंतत उद्घृतैर्लोमच्छेदैर्द्वीपसमुद्रसंख्यानिर्णय १० इति । तृतीयमद्धापत्यं अद्धाकाल इत्यर्थः। अतो हि स्थितेः परिच्छेदः इति । तद्यथा-प्रमाणा-ङगुलपरिमितयोजनायामविष्कम्भावगाहानि त्रीणि पत्यानि कुशूला इत्यर्थः । एकादिसप्ता-न्ताहोरात्रिजाताविकलोमाग्राणि ताविच्छन्नानि यावद् द्वितीयं कर्तरीच्छेदं नावाप्नुवन्ति । तादृशैलोंमच्छेदैः परिपूर्णं घनीकृतं व्यवहारपल्यमित्युच्यते । ततो वर्षशते 'वर्षशते अतीते एकैकलोमापकर्षणविधिना यावता कालेन तद्भिक्तं भवेत् तावत्कालो व्यवहारपल्योपमाख्यः। १५ तैरेव रोमच्छेदैः प्रत्येकमसंख्येयवर्षकोटिसमयमात्रच्छिन्नैः पूर्णमुद्धारपल्यम् । ततः समये समये एकैकस्मिन् रोमच्छेदेऽपक्वष्यमाणे यावता कालेन तद्रिक्तं भवेत् तावत्कालः उद्धारपत्योपमा-ख्यः । एषामुद्धारपल्यानां दशकोटीकोटचः एकमुद्धारसागरोपमम् । अर्धतृतीयोद्धारसागरोप-माणां यावन्तो रोमच्छेदास्तावन्तो द्वीपसमुद्राः । पुनरुद्धारपत्यरोमच्छेदैर्वर्षशतसमयमात्र-च्छिन्नैः पूर्णमद्धापल्यम् । ततः समये समये एकैकस्मिन् रोमच्छेदेऽपकृष्यमाणे यावता कालेन तद्रिक्तं भवति तावत्कालः अद्धापत्योपमास्यः । एषामद्धापत्यानां दशकोटीकोटच एकमद्धासा-गरोपमम् । दशाद्धासागरोपमकोटीकोटच एकाऽवसर्पिणी, तावत्येवोत्सर्पिणी । अनेन अद्धा-पत्येन नारकतैर्यग्योनानां देवमनुष्याणां च कर्मस्थितिर्भवस्थितिरायुःस्थितिः कायस्थितिश्च परिच्छेत्तव्या । अद्धापल्यस्याऽर्द्वच्छेदेन शलाकाविरलीकृत्य प्रत्येकमद्धापल्यप्रदानं कृत्वा अन्योऽन्यगुणिते कृते यावन्तरछेदास्तावद्भिराकाशप्रदेशैर्मु क्तावली कृता सूच्यङगुलमित्युच्यते । तदेवाऽपरेण सूच्यङगुलेन गुणितं प्रतराङगुलम् । तत्प्रतराङगुलमपरेण सूच्यङगुलेनाऽभ्यस्तं

गुणिता जाता जगच्छे णी। सा अपरया जगच्छे ण्या अभ्यस्ता प्रतरलोकः। स एवाऽपरया जगच्छे ण्या संवर्गितो घनलोकः।

क्षेत्रप्रमाणं द्विविधम् — अवगाहक्षेत्रं विभागित्षिष्ठ्यक्षेत्रं चेति। तत्रावगाहक्षेत्रमनेकविधम् — एकद्वित्रिचतुः संख्येयाऽसंख्येयाऽनन्तप्रदेशपुद्गलद्रव्यावगाह्येकाद्यसंख्येयाकाशप्रदेशभेदात्।
विभागितिष्ठाक्षेत्रं चाऽनेकविधम् — असंख्येयाकाशश्रेणयः , क्षेत्रप्रमाणाङ्गलस्यैकोऽसंख्येयभागः,
असंख्येयाः क्षेत्रप्रमाणाङ्गुलाऽसंख्येयभागाः क्षेत्रप्रमाणाङ्गुलमेकं भवति। पादवितस्त्यादि
पूर्ववद्वेदितव्यम्।

घनाङगुलम् । असंख्येयानां वर्षाणां यावन्तः समयास्तावत्खण्डमद्धापत्यं कृतम्, ततोऽसंख्येयान् खण्डानपनीयाऽसंख्येयमेकं भागं बुद्धचा विरलीकृत्य एकैकस्मिन् घनाङगुलं दत्त्वा 'परस्परेण

१ - वि सप्ताहोरा- ग्रा०, ब, द०, मु०, मू०, ता०। मेषलोमानीत्यर्थः - मु०, टि०। २ वर्ष-इति इंपनीतेडतीते ता०, द०। वर्षशतेडपनीते एकै- ग्रा॰, ब०, मु०। ३ गुणितम्। ४ परस्परगुणिता श्र०। १ - ता जग- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ ताश्च। ७ - काडसंख्ये- मु०, ता०।

एक उच्छ्वासस्तावानेव निश्वासः । तावुभावनुपहतस्य पुंसः प्राण एकः । सप्तप्राणाः स्तोकः । सप्त स्तोकाः लवः । सप्तसप्तिर्लिवाः मुहूर्तः । त्रिशन्मुहूर्ता अहोरात्रः । पञ्चदशाऽ-होरात्राः पक्षः । द्वौ पक्षौ मासः । द्वौ मासौ ऋतुः । ऋतवस्त्रयोऽयनम् । द्वेऽयने संवत्सरः । चतुरशीतिवर्षशतसहस्राणि पूर्वाङ्गम् । चतुरशीतिपूर्वाङ्गशतसहस्राणि पूर्वम् । एवमनयैव वृद्धचा पर्वाङ्गग-पर्व-नयुताङ्गग-नयुत-कुमुदाङ्गग-कुमुद-पद्माङ्गग-पद्म-निलनाङ्गग-लिन-कमला-ङ्ग-कमल-तुटचाङ्गग-तुटच-अटटङ्गा-अटट-अममाङ्गग-अमम-हहूअङ्गग-हहू-लताङ्गग-लता-महाल-ताङ्ग-महालताप्रभृतिसंशा । कालो वर्षगणनागम्यः संख्येयो वेदितव्यः । ततः परोऽसंख्येयः पल्योपमसागरोपम-प्रमितः । ततः परोऽनन्तः कालोऽतीतोऽनागतश्च सर्वज्ञप्रत्यक्षः ।

भावप्रमाणं पञ्चिवधं ज्ञानम् पुरस्ताद्वचाख्यातम् । यथैवेते उत्कृष्टजघन्ये स्थिती नृणां तथैव-

तियग्योनिजानां च ॥३६॥

तिरक्चां योनिस्तिर्यग्योनिः । का पुनरसौ ?

तिर्यं जनम तिर्यं गिति व्यपदिश्यते । १। तिर्यं गितिनाम्नः कर्मणः उदयेना-पादितं जन्म तिर्यं गोनिरिति व्यपदिश्यते । तिर्यं ग्योनौ जातास्तिर्यं ग्योनिजाः । तेषां तिर्यं ग्योनिजानाम् उत्कृष्टा भवस्थितिः त्रिपल्योपमा, जघन्याऽन्तर्मु हूर्ता । मध्ये विकल्पः, १५ तत्प्रतिपादनार्थं मिदमुच्यते—

तिर्यञ्चः त्रिविधाः एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रियभेदात् ।२। एकेन्द्रियाः विकलेन्द्रियाः पञ्चेन्द्रियाः विकलेन्द्रियाः ।

द्वादशद्वाविंशतिदशसप्तित्रवर्षसहसाणि एकेन्द्रियाणामुत्कृष्टा स्थितिर्यथासंभवं त्रीणि रात्रिन्दिवानि च ।३। एकेन्द्रियाः पञ्चिवधाः पृथिवीकायिका अप्कायिकाः तेजस्कायिका वायुकायिका वनस्पितकायिकाश्चेति । तत्र पृथिवीकायिका द्विविधाः शुद्धपृथिवीकायिकाः खरपृथिवीकायिकाश्चेति । तत्र शुद्धपृथिवीकायिकानाम् उत्कृष्टा स्थितिद्विदिशवर्षसहस्राणि । खरपृथिवीकायिकानां द्वाविंशतिवर्षसहस्राणि । वनस्पितकायिकानां दशवर्षसहस्राणि । अप्कायिकानां सप्तवर्षसहस्राणि । वायुकायिकानां त्रीणि वर्षसहस्राणि । तेजस्कायिकानां त्रीणि रात्रिन्दिवानि ।

विकलेन्द्रियाणां द्वादशवर्षा एकाञ्चपञ्चाशद्वात्रिन्दिवानि षण्मासाश्च ।४। द्वीन्द्रियाणा-मुत्कुष्टा स्थितिद्वीदशवर्षाः । त्रीन्द्रियाणां एकाञ्चपञ्चाशद्वात्रिन्दिवानि । चतुरिन्द्रियाणां षण्मासाः ।

पञ्चेन्द्रियाणां पूर्वकोदिनवपूर्वाङगानि द्विचत्वारिंशदृद्वासप्तितवर्षसहस्राणि त्रिपल्योपमा च ।५। पञ्चेन्द्रियाः तर्यग्योनाः पञ्चिविधाः—जलचराः, परिसर्पाः, उरगाः, पक्षिणः, चतुः-पादश्चेति । तत्र जलचराणामुत्कृष्टा स्थितिः मत्स्यादीनां पूर्वकोटी । परिसर्पाणां गोधा-नकुलादीनां नव पूर्वाङगानि । उरगाणां द्विचत्वारिंशद्वर्षसहस्राणि । पक्षिणां द्वासप्तितवर्ष-सहस्राणि । चतुःपदां,त्रीणि पल्योपमानि । सर्वेषां तेषां जघन्या स्थितिरन्तर्म् हुर्ता ।

किमर्थो योगविभाग: ?

१ -त्सरं चतु- म्रा०, ब०, द०, मु०, ता०, मू०। २ -संज्ञाः कालो म्रा०, ब०, द०, मु०, ता०, मू०। ३ पूर्वाङ्मं वर्षलक्षाणामशीतिश्चतुरुत्तरा। तर्द्वागतं भवेत् पूर्वं तत्कोटिः पूर्वकोटचसौ।।

पृथायोगकरणं यथासंख्यनिवृत्त्यर्थम् ।६। प्रत्येकं यथा स्यातामिति यथासंख्यनिवृत्त्यर्थो योगविभागः क्रियते ।

'अथेतेषां भवस्थितिः कायस्थितः का ? कः पुनरनयोविशेषः ? एकभवविषया भवस्थितिः । कायस्थितिरेककायापरित्यागेन नानाभवग्रहणविषया । यद्येवमुच्यतां कस्य का कायस्थितिः ? उच्यते—पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकानां कायस्थितिरुत्कृष्टा असंख्येया लोकाः । वनस्पतिकायिकस्याऽनन्तः कालः असंख्येयाः पुद्गलपरिवर्ताः आविलकाया असंख्येयभागमात्राः । विकलेन्द्रियाणाम् असंख्येयानि वर्षसहस्राणि । पञ्चेन्द्रियाणां तिर्येद्ध-मनुष्याणां तिस्रः पत्योपमाः पूर्वकोटीपृथक्त्वेनाऽभ्यधिकाः । तेषां सर्वेषां जघन्या कायस्थितिरन्तर्मुहूर्ता । देवनारकाणां भ्रवस्थितिरेव कायस्थितिरिति ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङकारे तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ।

१ प्रत्येकमुभयथा ब्रा०, ब०, द०, मु०। नृतियंग्योनिजिस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तम् हुर्ते इत्येकयोगे कृते मनुष्याणां परा स्थितिः त्रिपल्योपमा तिर्यग्योनिजानामपरा स्थितिरन्तम् हुर्नेति प्राप्नोति, कृतः ? समवचने यथासङ्ख्यं शैलीयमाचार्यस्येति न्यायबलात्, तन्माभू दिति पृथग्योगकरणम् । २ श्रथैतेषां कायस्थितिः का मू०। ३ श्रंसख्येयानां लोकानां यावन्तः प्रदेशाः तावन्तः समयास्तेषां कायस्थितिरित्यर्थः । ४ सा कियत्प्रमाणेत्यत श्राह । ५ श्रसंख्येयं किम्प्रमाणम् । ६ तिर्यञ्चरच मनुष्याश्च । ७ किरचज्जीवः सम्ताष्ट वारान् पूर्वकोटचायुमंनुष्यो भूत्वा विदेहेषूत्पन्नः पश्चाद् देवकुर्वादिषु त्रिपल्योपमायुष्यो भूत्वोत्पन्नः तं प्रति एवमुक्तम् । एवं तिरश्चामपि योज्यम् । ६ —प्तः । श्रीवीतरागाय नमः । भूबिललेश्याद्या- पृदीपोदिषवाप्यगिरिसरःसरिताम् । मानं नणां च भेदः स्थितिस्तिरश्चामपि तृतीये । श्र० ।

## चतुर्थोऽध्यायः

असकृद् देवशब्द उक्तः \* 'भवप्रत्ययोऽविधर्वेवनारकाणाम्" [त० सू० १।२०] इत्येव-मादिषु, तत्र न ज्ञायते के देवाः कियन्तो वा इति ? तिश्वश्चयार्थमित उत्तरं प्रक्रम्यते । अथवा, सम्यग्दर्शनविषयजीवभेदत्रसस्थावरिनणयाय तदिधकरणभूताधस्तिर्यंग्लोकिनिवेशकमो व्याख्यातः, इतस्तिद्विशेषप्रतिपत्तये ऊर्ध्वलोकिवभागो वक्तव्यः । तत्र 'बहुवक्तव्यसद्भावेऽप्यिध-पतिप्रतिपादनपुरस्सरस्तदिधकरणविभागनिर्णय इतीदमुच्यते—

#### देवारचतुर्णिकायाः ॥१॥

ሂ

80

२०

देवगितनामकर्मोदये सित द्युत्याद्यर्थावरोधाद् देवाः ।१। अन्तरङगहेतौ देवगितनामकर्मौ-दये सित बाह्यद्युत्यादि क्रियासंबन्धमन्तर्नीय दीव्यन्तीति देवा इति व्यपदिश्यन्ते । एकत्वेन निर्देशः कर्तेव्यः देवश्चतुर्णिकायः इति ; स जात्यभिधानाद् बहूनामर्थानां प्रतिपादको भवति इति ?अत उत्तरं पठति—

बहुत्वनिर्देशोऽन्तर्गतभेदप्रतिपत्त्यर्थः ।२। इन्द्रादिकृताः स्थित्यादिजनिताश्चाऽन्तर्गता बहुवो देवभेदाः सन्ति तेषां प्रतिपत्त्यर्थं बहुत्वनिर्देशः क्रियते ।

स्वधर्मविशेषापादितसामर्थ्यात् निचीयन्त इति निकायाः ।३। तस्य देवगतिनाम-कर्मोदयस्वधर्मविशेषापादितभेदस्य सामर्थ्यान्निचीयन्त इति निकायाः संघाता इत्यर्थः । चत्वारो निकाया येषां ते चतुर्णिकायाः । के पुनस्ते ? भवनवासिनो व्यन्तरा ज्योतिष्का वैमानि- १५ काश्चेति ।

तेषां लेश्यावधारणार्थम्च्यते-

#### आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या: ॥२॥

आदित इति वचनं विषयांसिनवृत्त्यर्थम् ।१। अन्ते अन्यथा वा ग्रहणं मा विज्ञायीति आदित इत्युच्यते । आदौ आदितः ।

द्वचेकिनवृत्त्यर्थं त्रिग्रहणम् ।२। 'द्वयोरेकस्य च निवृत्त्यर्थं त्रिग्रहणं कियते । अथ चतुर्णां निवृत्त्यर्थं कस्मान्न भवित ? आदित इति वचनात् ।

लेश्यावधारणार्थं पीतान्तवचनम् ।३। षट्लेश्या उक्ताः । तत्र चतसृणां लेश्यानाम-वधारणार्थं कियते पीतान्तग्रहणम् । पीतं तेज इत्यर्थः । पीता अन्ते यासां ताः पीतान्ताः, पीतान्ता लेश्या येषां ते पीतान्तलेश्याः । तेनैतदुक्तं भवति—आदितस्त्रिषु निकायेषु भवन-वासिव्यन्तरज्योतिष्कृनामसु देवानां कृष्णा नीला कापोता पीतेति चतस्रो लेश्या भवन्तीति ।

तेषां निकायानामन्तर्विकल्पप्रतिपादनार्थमाह-

१ प्रकीर्णकादि । २ स्रादिशब्देन क्रीडादिकं ग्राह्मम् । ३ स्वकृतपुण्यकर्मविशेषात् । ४ निका-ययोः । ५ पञ्चमाद्यभावात् चतुर्थस्यादित्वाघटनात् ।

#### द्शाष्टपञ्च द्वाद्शविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥श।

चतुर्णां दशादिभियंथासंख्यमभिसंबन्धः ।१। चतुर्णां देवनिकायानां दशादिभिः संख्याशब्दैः यथासंख्यमभिसंबन्धो वेदितव्यः । दशविकल्पा भवनवासिनः, अष्टविकल्पा व्यन्तराः, पञ्चविकल्पाः ज्योतिष्काः, द्वादशविकल्पा वैमानिका इति । सर्वेषां वैमानिकानां द्वादशविकल्पान्तःपातित्वे प्रसक्ते तद्वचपोहार्थमाह—

कल्पोपपन्नपर्यन्तवचनं ग्रेवेयकादिव्युदासार्थम् ।२। ग्रेवेयकादयोः वक्ष्यन्ते तेषां द्वादशवि-कल्पेष्वन्तर्भावो मा विज्ञायीति विशेषणमुपादीयते । अथ कथं कल्पाः ?

इन्द्रादिविकल्प'नाधिकरणत्वात्कल्पा रूढिवशात् ।३। इन्द्रादयः प्रकारा वक्ष्यमाणा दश एषु कल्प्यन्ते इति कल्पाः । भवनवासिषु च दशिवकल्पसद्भावात् कल्पप्रसङ्ग इति चेत्; न; रु॰ रूढिवशादिति विशेष्योक्तत्वात् । कल्पेषूपपन्नाः कल्पोपपन्नाः पर्यन्ता येषां ते इमे कल्पोपप-न्नपर्यन्ताः । कल्पोपपन्ना इति कथं वृत्तिः ? \*'साधनं कृता'' [जैनेन्द्र॰ १।३।२९] इति वा मयूरव्यंसकादित्वाद्वा ।

पुनरपि तद्विशेषप्रतिपत्त्यर्थं माह-

### इन्द्रसामानिकत्र।यस्त्रिशपारिषदात्मरक्षलोकपालानीकप्रकीण-काभियोग्याकेल्विषकाश्चेकशः ॥॥

परमैश्वर्यादिन्द्रव्यपदेशः ।१। अन्यदेवाऽसाधारणाणिमादि गुणयोगादिन्दन्तीतीन्द्राः। 'तत्स्थानाहृंत्वात् सामानिकाः ।२। तेषामिन्द्राणामाज्ञैश्वर्यवर्णितं यत् स्थानायुर्वीर्य-परिवारभोगोपभोगादि तदेतेषां समानम्, समाने भवाः 'सामानिकाः \*'समानस्य तदादेश्च'' [जैर्नेन्द्रवा० ३।३।३५] इति ठञ् । महत्तरिपतृगुरूपाध्यायतुल्याः ।

२० मिन्त्रपुरोहितस्थानीयास्त्रायस्त्रिंशाः ।३। यथेह राज्ञां मिन्त्रपुरोहिता हितानुशासिनस्तथा तत्रेन्द्राणां त्रायस्त्रिशा वेदितव्याः । कथं त्रायतित्रशाः ? त्रयस्त्रिशात जाताः त्रायस्त्रिशाः \* "दृष्टे साम्नि च जाते च 'अण् डिद्धा विधीयते'' [पात० महा० २।४।७] इत्यभिधानमस्तीति अण् डिद् भवति । नृनु च भेदाभावाद् वृत्तिर्न प्राप्नोति ? संख्यानसंख्येयभेदिविवक्षायाम् आधाराधेयत्वो-पपत्तेर्वृत्तिभैवति । स्वार्थे को वा'ः, वात्' अण्, त्रयस्त्रिशदेव त्रायस्त्रिशा इति । कुतः ? १४ \* देशः हतः विदेशिद् अन्तमादिवत् ।

रव्यस्यपीठमर्दसदृशाः पारिषदाः ।४। परिषदि जाता भवा वा पारिषदाः, ते वयस्य-पीठमर्दसदृशा वेदितव्याः ।

१ -ल्पाघीनक- श्रा०, ब०, मु० । -ल्पाघानक- द० । -ल्पाघिक- श्र० । २ -घोवतत्वात् ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०, श्र० । वैमानिकेष्वेव वर्तते कल्पशब्दः । ३ "मयूर्व्यंसकादयश्य" -जैनेन्द्र० ११३१६६। ४ -त्यर्थमिदमाह ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०, मू० । ५ -दिग्रहणयो- ग्रा०, ब०, द०, मु० । ६ तत्समानत्वात्सा- भा० १ । ७ ग्रध्यात्मादित्वात् -समानादिल्लोकोत्तरपदाध्यात्मादिभ्यः ठण् इति ठण् । ५ " अण् डिद् द्विर्वा विधीयते" -पात० महा० । ६ नैव दोषः । १० विषयव्यप्ति दर्शयिति वेत्यनेन । वादण् ता०, मू० । ११ 'वात्' इति प्रथमाविभिन्तः इत्यर्थः । इदमेव ज्ञापकं प्रथमाविभिन्तेः स्वाधिकोऽणादिभन्तत्वत्यन्यत्रेति । १२ तद्वितप्रत्ययः । १३ 'विश्याचार्यः पीठमर्दः - वेश्याचार्यो वेश्यानां नृत्तोपाध्यायः, पीठं नर्तनस्थानं पादैमृद्नाति पीठमर्दः ।' -ग्रभिधान्चि० २।२४४ ।

आत्मरक्षाः शिरोरक्षोपमाः ।५। आत्मानं रक्षन्तीति आत्मरक्षास्ते शिरोरक्षोपमाः । आवृतावरणाः प्रहरणोद्यता रौद्राः पृष्ठतोऽवस्थायिनः । अपायाभावात्तत्कल्पनावैयर्थ्य-मिति चेत्; न; ऋद्विविशेषच्यापनार्थत्वात् प्रीतिप्रकर्षहेतुत्वाच्च ।

आरक्षिकार्थचरसमा लोकपालाः ।६। लोकं पालयन्तीति लोकपाला अर्थचरा रक्षिक-समाः ते वेदितव्याः ।

**दण्डस्थानीयान्यनीकानि ।७।** पदात्यादीनि<sup>९</sup> सप्तानीकानि दण्डस्थानीयानि वेदितव्यानि ।

प्रकीर्णकाः पौरजनपदकल्पाः ।८। यथेह राज्ञां पौरा जानपदाश्च प्रीतिहेतवः तथा तत्रेन्द्राणां प्रकीर्णकाः प्रत्येतव्याः ।

आभियोग्या दाससमानाः ।९। यथेह दासा वाहनादिव्यापारं कुर्वन्ति तथा तत्राऽऽभि- १० योग्या वाहनादिभावेनोपकुर्वन्ति । आभिमुख्येन योगोऽभियोगः, अभियोगे भवा आभियोग्याः ततः स्वार्थे चातुर्वण्यादिवत् टचण् । अथवा अभियोगे साधवः आभियोग्याः, अभियोग- मर्हन्तीति वा ।

'अन्त्यवासिस्थानीयाः किल्विषकाः।१०। किल्विषं पापं तदेषामस्तीति किल्विषिकाः ते अन्त्यवासिस्थानीया मताः ।

एकश इति वीप्सार्थे शस्।११। एकैकस्य निकायस्य एकश इति वीप्सार्थे द्योत्ये शस् प्रयुज्यते । एत इन्द्रादयो दश विकल्पाश्चतुर्षु निकायेषु उत्सर्गेण प्रसक्तास्ततोऽपवादार्थमाह—

#### त्रायस्त्रिशालोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः ॥५॥

व्यन्तरेषु ज्योतिष्केषु च त्रायस्त्रिशान् लोकपालांश्च वर्जयत्वा इतरेऽष्टी विकल्पा द्रष्टव्याः ।

अथ तेषु निकायेषु किमेकैक इन्द्रः उताऽन्यः प्रतिनियमः कश्चिदस्तीति ? अत आह-

### पूर्वयोद्घींन्द्राः ॥६॥

पूर्वयोरिति वचनं प्रथमिद्वतीयिनिकायप्रितिपत्यर्थम् ।१। प्रथमस्य द्वितीयस्य च निकायस्य प्रतिपत्त्यर्थं पूर्वयोरिति द्विवचनं कियते । कथं पूर्वशब्दो द्वितीयं गमयित ? तृतीयापेक्षया पूर्वोपपत्तेः । चतुर्थापेक्षया तृतीयस्यापि पूर्वत्वप्रसङ्ग इति चेत्; नः प्रत्यासत्ते- २५ द्वितीयस्यैवोपादान।त् । अथ कथमत्र भेदः ? ननु व्यतिरेकाभावादभेदेन निर्देशो न्याय्यः ? उच्यते—

समूहसमूहिनोः कथि चिद्यर्थान्तरत्वीपपत्तेर्भेदिविवक्षा ।२। संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभिः कथि चिद्यर्थान्तरत्वं समहसमूहिनोर्लोके दृष्टम् । यथा वीहीणां राशिः, आम्राणां वनिमिति । तथा देवानां निकाययोश्च भेदिविवक्षायाम् अधिकरणत्वेन सम्बन्धित्वेन वा निर्देशः क्रियते । ३०

द्वीन्द्रा इत्यन्तर्नीतवीप्सार्थो निर्देशः ।३। द्वौ द्वाविन्द्रौ येषां ते द्वीन्द्रा इति वीप्सार्थ-मन्तर्नीय निर्देशः कियते यथा द्विपदिका त्रिपदिका इति । युज्यते तत्र वीप्सागतिर्वीप्सायां

१ कवचाः । २ तथा चोक्तम् - गजाः वरयपादातवृषगन्धर्वनर्तकोः । सप्तानीकानि ज्ञेयानि प्रत्येकं च महत्तरा इति । ३ म्रन्तेवासिस्था- ४० ।

२५

वुनो विधानात्, इह तु न विधानमस्ति ? यथा तर्हि सप्तपर्णोऽष्टापदमिति न चोच्यते । वीप्सायामिति गम्यते च, तथेहापि वीप्सार्थसंप्रत्ययः ।

के पुनस्ते द्वित्ववीप्साविषयत्वेन विवक्षिताः इति ? अत्रोच्यते—भवनवासिषु तावत् द्वौ असुरकुमाराणामिन्द्रौ चमरो वैरोचनश्च । नागकुमाराणां घरणो भूतानन्दश्च । विद्युत्कुमा-राणां हिरिसिहो हिरकान्तश्च । अपनकुमाराणां वेणुदेवो वेणुधारी च । अग्निकुमाराणाम् अग्निशिखोऽग्निमाणवश्च । वातकुमाराणां वैलम्बः प्रभञ्जनश्च । स्तिनितकुमाराणां सुघोषो महाघोषश्च । उदिधकुमाराणां जलकान्तो जलप्रभश्च । द्वीपकुमाराणां पूर्णो विशिष्टश्च । दिक्कुमाराणाम् अमितगितरिमतवाहनश्चेति ।

व्यन्तरेष्विप द्वौ किन्नराणामिन्द्रौ किन्नरः किम्पुरुषश्च । किम्पुरुषाणां सत्पुरुषो महा
 पुरुषश्च । महोर्गाणाम् अतिकायो महाकायश्च । गन्धर्वाणां गीतरितर्गीतयशाश्च । यक्षाणां पूर्णभद्रो माणिभद्रश्च । राक्षसानां भीमो महाभीमश्च । पिशाचानां कालो महाकालश्च । भूतांनां प्रतिरूपोऽप्रतिरूपश्च ।

अथ एषां देवानां सुखं कीदृशमित्युक्ते सुखावबोधार्थमुच्यते-

#### कायप्रवीचारा आ ऐशानात् ॥७॥

प्रवीचार इति कोऽयं शब्दः ?

मैथुनोपसेवनं प्रवीचारः ।१। प्रविपूर्वाच्चरेः संज्ञायां घञा । प्रविचरणं प्रवीचारः मैथुनव्यवहार इत्यर्थः । काये प्रवीचारो येषां ते इमे कायप्रवीचाराः ।

आङ्ग्रहणमिभिविध्यर्थम् ।२। आङ्यमिभिविध्यर्थो वेदितव्यः—ईशानोऽधिपितः 
\*'तस्येदम्'' [जैनेन्द्र०३।३।८८] इत्यणि, ऐशानः कल्पः। आ एतस्मादधो ये देवास्ते 
कायप्रवीचाराः संक्लिष्टकर्मत्वात् मनुष्यवत् स्त्रीविषयसुखमनुभवन्तीत्यर्थः। प्राग्ग्रहणे हि 
कियमाणे ऐशाने कल्पे देवान् वर्जयित्वेत्ययमर्थः संप्रतीयेत ।

असंहितानिर्देशोऽसन्देहार्थः ।३। आ ऐशानादित्यसंहितया निर्देशः कियतेऽसन्देहार्थम् । ऐशानादित्युच्यमाने सन्देहः स्यात्—'किमाङन्तर्भू तः उत दिक् शब्दोऽध्याहार्यः' इति ? अथवा विमुच्य संशयम्, अनिष्टं करूप्येत पूर्वयोरित्यधिकारात् ऐशानात् पूर्वयोरित्यवधिग्रहणात् ।

इतरेषां सुखविभागेऽनिज्ञति तत्प्रतिपादनार्थमाह-

## शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचाराः ॥८॥

शेषग्रहणं किमर्थम् ?

उक्ताविशिष्टसंग्रहार्थं शेषग्रहणम् ।१। , उक्तांनामविशिष्टानां संग्रहार्थं शेषग्रहणं कियते । के पुनस्ते ? सानत्कुमारादिकल्पनिवासिनः, इतरथा हि ग्रैवेयकादिष्विप संप्रत्ययः स्यात् \* "परेऽप्रवीचाराः" [४।९] इति वक्ष्यमाणमनवधारितविषयं स्यात् । स्पर्शश्च रूपं च शब्दश्च मनश्च स्पर्शरूपशब्दमनांसि, स्पर्शरूपशब्दमनःसु प्रवीचारो येषां त इमे स्पर्शरूप- शब्दमनःप्रवीचाराः । अत्र चोद्यते—

१ न च वीप्सार्थप्रत्ययः श्रूयते इत्यर्थः - सम्पा० । २ हिरघोषहरि – ता० । हिरसहहरि – श्र० । ३ सुवर्णकु – श्र०, मू० । ४ –त्यसंहितसन्विरहितया श्रा० । ५ ऐशानात् दिशो यावत् इति दिगर्थ-प्रतिपत्त्यर्थं दिक्शब्दोऽध्याहार्यं इत्यर्थः – सम्पा० ।

विषयविवेकापरिज्ञानादिनिर्देशः ।२। इमे स्पर्शप्रवीचारा एते रूपप्रवीचारा इत्यादि-विषयविवेकापरिज्ञानादयमनिर्देशः, अगमको निर्देशः अनिर्देशः ।

द्वयोद्वयोरिति वचनात्सिद्धिरिति चेत्; नः आर्षविरोधात्।३। स्यान्मतं द्वयोद्वयो-रिति वक्तव्यं तेन विषयविवेकसिद्धिर्भवित इति ? तन्नः किं कारणम् ? आर्षविरोधात् । आर्षे हचुक्तम्—\*"सानत्कुमारमाहेन्द्वयोर्देवाः स्पर्शप्रवीचाराः, बह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकाणिष्ठेषु रूपप्रवीचाराः । शुक्रमहाशुक्रसतारसहस्रारेषु शब्दप्रवीचाराः । आनतप्राणताऽऽरणाऽच्यु त-कल्पेषु मनःप्रवीचाराः ।"

इन्द्रापेक्षयिति चेत्; न; आनतािंदिषु दोषात् ।४। स्यादेतत्—इन्द्रापेक्षया द्वयोः द्वयोरिति वचनं नार्षविरोधि ? तद्यथा—सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः कल्पयोद्वीविन्द्रौ तयोदेवाः स्पर्शप्रवी- चाराः, ब्रह्मब्रह्मोत्तरयोरेक इन्द्रः, लान्तवकापिष्ठयोरप्येकः, तयोदेवाः रूपप्रवीचाराः । शुक्र- महाशुक्रयोरेक इन्द्रः, सतारसहस्रारयौरप्येकः, तयोदेवाः शब्दप्रवीचारा इति ? तन्नः; किं कारणम् ? आनतािदषु दोषात् । आनतािदषु हि चत्वार इन्द्राः । कथं तिह निर्देशः कर्तव्यः ? यथागमिति । स तिह त्यानिर्देशः कर्तव्यः ?

न वा पुनःप्रवीचारग्रहणादिष्टार्थगतेः ।५। न वैष दोषः, किं कारणम् ? पुनःप्रवीचारग्रहणादिष्टार्थगतेः । कथम् ? प्रवीचारग्रहणमनुवर्तते । क्व प्रकृतम् ? 'कायप्रवीचाराः' इति । १५
ननु च तद् वृत्तावुपसर्जनीभूतमशक्यमनुवर्तियतुम् ? अर्थवशात् अनुवर्तत इति व्याख्यायते ।
तत एवं वक्तव्यं शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनःस्विति । एवमप्यनुवर्तमानः प्रवीचारशब्दः भावसाधनो वृत्तिमन्तरेण 'शेषाः' इत्यनेन सामानाधिकरण्यं न प्रतिपद्यते ? 'शेषाणामिति तर्िह्
निर्देशः कर्तव्यः, एवं सिद्धे यत्पुनः प्रवीचारग्रहणं तस्यैतत्प्रयोजनम् इष्टप्रवीचारसिद्धः कथं
स्यात् इति । कः पुनिरष्टः । आर्षाविरोधी—सानत्कुमारमाहेन्द्रयोहि देवान् मैथुनसुखप्रेप्सयोत्पशेच्छान् विदित्वा देव्य उपतिष्ठन्ते, तदङ्गस्पर्शनमात्रादेव प्रीतिमुपलभन्ते विनिवृत्तेच्छाश्च
भवन्ति तथा देव्योऽपि । ब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु देवा दिव्याङ्गनास्वभावसुभगग्रशंगाराकारविलासचतुरमनोज्ञवेषरूपालोकनमात्रादेव परं सुखमवाप्नुवन्ति । शुक्रमहाशुक्रसतारसहस्रारेषु देवाः सुरवनितानां मधुरसङ्गीतमृदुहसितकथनभूषणरवोपदर्शनश्रवणरसायनं
पीत्वैव परां प्रीतिमास्कन्दन्ति । आनतप्राणताऽऽरणाऽच्युतकल्पेषु देवाः स्वाङ्गनामनःसंकल्प२५
मात्रादेव परं सुखमनुभवन्ति ।

अथोत्तरेषां किं प्रकारं सुखमित्युक्ते तन्निश्चयार्थमाह-

#### परेऽप्रवीचाराः ॥ ॥

पर इति किमर्थम्, अप्रवीचारा इत्येव सिद्धमुत्तरेषां ग्रहणम् ?

**'परवचनं कल्पातीतसर्वदेवसंग्रहार्थम् ।१।** कल्पातीतानां सर्वेषां देवानां संग्रहार्थं पर- ३० वचनं क्रियते, इतरथाऽनिष्टमपि कल्पयितुं शक्येत ।

अप्रवीचारग्रहणं प्रकृष्टसुखप्रतिपत्त्यर्थम् ।२। प्रवीचारो हि वेदनाप्रतीकारस्तदभावे तेषां परमसुखमनवरतिमत्येतस्य प्रतिपत्त्यर्थमप्रवीचारा इत्युच्यते ।

१ व्याख्येयम् । २ -णाच्युतेषु स्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ३ शेषाःस्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचारा यथागममिति । ४ समासे- सम्पा० । ५ शेषाणां स्पर्शरूपशब्दमनःसु । ६ परे वच- भा० १ । ६ इत्युच्यन्ते स्रा,० ब०, मु० ।

उक्तमादिनिकायदेवा दश विकल्पा इति तेषां सामान्यविशेषसंज्ञानिज्ञानार्थमाह-

## भवनवासिनोऽसुरनागविद्युत्सुपणीग्नवातस्तानितोदाधिद्वीपदिक्कुमाराः ॥१०॥

भवनेषु वसन्तीला भवनवासिनः ।१। भवनेषु वसन्तीत्येवंशीला भवनवासिन इति-प्रथमनिकायस्येयं सामान्यसंज्ञा ।

असुरादयस्तद्विकल्पाः ।२। तेषां भवनवासिनामसुरादयो दश विकल्पा द्रष्टव्याः । सर्वे नामकर्महेतुकाः ।३। सर्वे ते नामकर्मोदयापादित'विशेषा वेदितव्याः ।

अस्यन्ति देवैः सहासुरा इति चेत्; नः अवर्णवादात् ।४। स्यान्मतं युद्धे देवैः सहास्यन्ति प्रहरणादीनित्यसुरा इति; तन्नः किं कारणम् ? अवर्णवादात् । अवर्णवाद एषः देवानामु-परि मिथ्याज्ञाननिमित्तः । कुतः ?

रूप्र महाप्रभावत्वात् ।५। ते हि सौधर्मादयो देवा महाप्रभावाः, न तेषामुपरि इतरेषां निकृष्टबलानां भनागपि प्रातिलोम्येन वृत्तिरस्ति । अपि च,

वैरकारणाभावात् ।६। तेषां प्रतिविशिष्टशुभकर्मोदयापादितविभवानामर्हत्पूजाभोगा-नुभवनमात्रतन्त्राणां परदारहर णादिनिमित्तं न वैरमस्ति ततो नासुराः सुरैर्यु ध्यन्ते ।

अथ ते कथं कुमाराः ?

कौमारवयोविशेषविकियादियोगात्कुमाराः ।७। सर्वेषां देवानामवस्थितवयःस्वभावत्वेऽपि कौमारवयोविशेषस्वभावस्वरूपं विकिया च कुमारवदुद्धतवेषभाषाऽऽभरणप्रहरणावरणयानवा-हनत्वं च उल्वणरागकीडनप्रियत्वं चेत्येतैर्योगात् कुमारा इति व्यपदिश्यन्ते ।

प्रत्येकमिसम्बन्धः ।८। तस्य कुमारशब्दस्य प्रत्येकमिसम्बन्धः क्रियते-असुरकुमारा नागकुमारा इति एवमादि ।

२५ अत्राह क्व तेषां भवनानि इति ? अत्रोच्यते-

अस्या रत्नप्रभायाः पङ्कबहुलभागेऽसुरकुमाराणां भवनानि चतुःषिष्टिशतसहसूाणि । अस्माज्जम्बूद्वीपात् तिर्यंगपागसंख्येयान् द्वीपसमुद्धान् अतीत्य पङ्कबहुलभागे चमरस्याऽसु-रेन्द्रस्य चतुर्स्त्रिशद्भवनशतसहसूाणि, चतुःषिष्टसामानिकसहसूाणि, त्रयस्त्रिशतः वित्रायस्त्रिशाः, तिसः परिषदः, सप्तानीकानि चत्वारो लोकपालाः, पञ्चाग्रमहिष्यः, चत्वारि चतुःषष्ट्यग्रत-राणि आत्मरक्षसहसूाणि, एवं विभवपरिवारः दक्षिणार्धपतिः विव्यान् भोगान् अनुभवति । तथोत्तरस्यां दिशि वैरोचनस्य त्रिशद्भवनशतसहसूाणि षष्टिसामानिकसहसूाणि, त्रयस्त्रिन्शत्त्रायस्त्रित्रशाः, तिसः परिषदः, सप्तानीकानि, चत्वारो लोकपालाः, पञ्चाग्रमहिष्यः, चत्वारि चतुःषष्टचुत्तराणि आत्मरक्षसहसूाणि, एवं विभवपरिवारः उत्तर्रार्थपतिः विव्यान् भोगान् अनुभुद्धक्ते ।

खरपृथ्वीभागे उपर्यंधरचैकैकयोजनसहस्रं वर्जयित्वा शेषे नवानां कुमाराणां भवनानि भवन्ति । तद्यथा–अस्माज्जम्बूद्वीपात्तिर्यगपागसंख्येयान् द्वीपसमुद्रानतीत्य धरणस्य नागराजस्य चतुरचत्वारिंशत्भवनशतसहस्राणि, षष्टिसामानिकसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशाः, तिस्रः

१ -दिताबेदि- ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰। २ क्षिपन्ति। ३ मनसापि ग्रा॰, ब॰, द०, सु॰, ध०, दि॰, ता॰। ४ -ग्रहणा- श्र॰। ४ -णाधिप- ग्रा॰, ब॰, मु॰। ६ -णि चतुःषिद- ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰, ता॰। ७ -त्तराधिप- ग्रा॰, ब॰, मु॰।

परिषदः, सप्तानीकानि, चत्वारो लोकपालाः, षडग्रमहिष्यः, षडात्मरक्षसहस्राण्याख्यायन्ते । तथा अस्माज्जम्बूद्वीपात्तिर्यगुदगसंख्येयान् द्वीपसमुद्रान् अतीत्य भूतानन्दस्य नागेन्द्रस्य चत्वारिशक्कवनशतसहस्राणि, अवशिष्टं धरणेन्द्रवज्ज्ञेयम् । तान्येतानि नागकुमाराणां चतुरशीतिभवनशतसहस्राणि । तथा सुपर्णकुमाराणां द्विसप्तिर्मवनशतसहस्राणि । तत्र वेणुदेवस्य
दक्षिणाधिपतेः अष्टित्रशद्भवनशतसहस्राणि । इतरद्धरणेन्द्रवन्नयम् । उत्तराधिपतेर्वेणुधारिणः भ्र
चतुर्सित्रशद्भवनशतसहस्राणि । अवशिष्टं धरणेन्द्रवन्नयम् । विद्युदिग्नस्तिनतोदधिद्वीपदिक्कुमाराणां षण्णामपि प्रत्येकं षट्सप्तिर्भवनशतसहस्राणि । तत्र दक्षिणेन्द्राणां 'हरिसिंहाग्निशिखसुघोषजलकान्तपूर्णामितगतीनां प्रत्येकं चत्वारिशद्भवनशतसहस्राणि । हरिकान्ताग्निमाणवमहाघोषजलप्रभवशिष्टामितवाहनानाम् उत्तराधिपतीनां प्रत्येकं षट्त्रिशद्भवनशतसहस्राणि ।
वातकुमाराणां षण्णवित्रभवनशतसहस्राणि । तत्र वैलम्बस्य दक्षिणेन्द्रस्य पञ्चाशद्भवनशतसहस्राणि । उत्तराधिपतेः प्रभञ्जनस्य षट्चत्वारिशद्भवनशतसहस्राणि । सर्वेषामेषां धरणेन्द्रवन्नयम् । तान्येतानि भवनानि समुदितानि सप्तकोटचो द्विसप्तितश्च शतसहस्राणि ।

द्वितीयनिकायस्य सामान्यविशेषसंज्ञावधारणार्थमाह-

### व्यन्तराः किन्नरिकमपुरुषमहोरगगन्धर्वयक्षराक्षसभूतापिशाचाः ॥११॥

विविधदेशान्तरिवासित्वाद् व्यन्तराः ।१। विविधदेशान्तराणि येषां निवासास्ते १५ व्यन्तरा इत्यन्वर्थाः । सामान्यसंज्ञेयमष्टानामिप विकल्पानाम् ।

किन्नरादयस्तद्विकल्पाः ।२। तेषां व्यन्तराणामष्टौ विकल्पाः किन्नरादयो द्रष्टव्याः ।

नामकर्मोदयिवशेषतस्तिद्विशेषसंज्ञाः ।३। देवगितनाम्नो मूलस्य उत्तरोत्तरप्रकृतिभेदस्यो-दयाद्विशेषसंज्ञा भवन्ति । किन्नरनामकर्मोदयात् किन्नराः, किम्पुरुषनामकर्मोदयात् किम्पुरुषाः इत्यादि ।

कियानिमित्ता एवेति चेत्; नः उक्तत्वात् ।४। स्यादेतत् —िकयानिमित्ता एवेताः संज्ञाः, किन्नरान् कामयन्त इति किन्नराः, किम्पुरुषान् कामयन्त इति किम्पुरुषाः, पिशिताशनात् पिशाचा इत्यादिः; तन्नः किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत् —अवर्णवाद एष देवानामु-परीति । कथम् ? न हि ते शुचिवैकियिकदेहा अशुच्यौदारिकशरीरान् नरान् .कामयन्ते, नापि पिशितमश्निन्त । मासमिदिरादिषु दृष्टा लोके प्रवृत्तिरिति चेत्; नः क्रीडासुख- २४ निमित्तत्वात्, मानसाहारा हि ते ।

क्व पुनस्तेषामावासाः इति ? अत्रोच्यते—अस्माज्जम्बूद्वीपात्तिर्यगपागसंख्येयान् द्वीप-समुद्रान् अतीत्य औपरिष्टे खरपृथिवीभागे किन्नरस्य किन्नरेन्द्रस्य असंख्येयानि नगरशत-सहस्राणि वर्ण्यन्ते । तस्य चत्वारि सामानिकसहस्राणि, तिस्ः परिषदः, सप्तानीकानि, चतस्रोऽग्रमहिष्यः, षोडशात्मरक्षसहस्राणि । उदीच्यां दिशि पूर्ववदेव किन्नरेन्द्रः किम्पुरुषस्ता- ३० दृग्विभवपरिवारः । एवं शेषाणां षण्णां दक्षिणेन्द्राणां सत्पुरुषातिकायगीतिरितपूर्णभद्रस्वरूप-कालाख्यानां दक्षिणे भागे आवासाः । तथा महापुरुषमहाकायगीतयशोमाणिभद्राऽप्रतिरूप-महाकालानां तु उत्तराधिपतीनाम् उत्तरभागे आवासास्तावन्त एव वेदितव्याः । राक्षसेन्द्रस्य

१ हरिसहाग्नि- श्र०, मू०। २ मत्स्यमदि- मू०, श्र० टि०। ३ -हारश्च भा० २।

भीमस्य दक्षिणस्यां दिशि पङ्कबहुलभागेऽसंख्येयानि नगरशतसहसूाणि आख्यायन्ते । उत्तरस्यां दिशि महाभीमस्य राक्षसेन्द्रस्य पङ्कबहुलभागेऽसंख्येयानि नगरशतसहसूाणि वर्ण्यन्ते । षोड-शानामपि एषां व्यन्तरेन्द्राणां सामानिकादिपरिवारास्तुल्याः । भूमितलेऽपि द्वीपाद्रिसमुद्र-देशग्रामनगरित्रकचतुष्कचत्वरगृहाङ्गणरथ्याजलाशयोद्यान'देवकुलादीनि असंख्येयानि आवास-श्र शतसहस्राणि तेषामाख्यायन्ते ।

तृतीयस्य निकायस्य सामान्यविशेषसंज्ञासंकीर्तनार्थमाह--

## ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसौ प्रहनक्षत्रप्रकीर्णकतारकाश्च ॥ १२ ॥

द्योतनस्वभावत्वाज्ज्योतिष्काः । १। द्योतनं प्रकाशनं तत्स्वभावत्वादेषां पञ्चानामिष विकल्पानां ज्योतिष्का इतीयमन्वर्था 'सामान्यसंज्ञा । काऽस्याः सिद्धिः ?

**१० ं ज्योतिःशब्दात्स्वार्थे के निष्पत्तिः ।२।** ज्योतिःशब्दात् स्वार्थे के सित ज्योतिष्का इति निष्पद्यते । कथं स्वार्थे कः ? यावादिषु पाठात् ।

प्रकृतिलिङगानुवृत्तिप्रसङ्ग इति चेत्ः नः अतिवृत्तिदर्शनात् ।३। स्यान्मतम् –यदि स्वा-थिकोऽयं कः, ज्योतिःशब्दस्य नपुंसकलिङ्गात्वात् कान्तस्यापि नपुंसकलिङ्गता प्राप्नोतीति ? तन्नः किं कारणम् ? अतिवृत्तिदर्शनात् । प्रकृतिलिङगातिवृत्तिरिप दृश्यते –यथा 'कुटीरः १४ शमीरः शुण्डार इति ।

तिहरोषाः सूर्यादयः ।४। तेषां ज्योतिष्काणां सूर्यादयः पञ्च विकल्पा द्रष्टव्याः । पूर्ववत्तिवृत्तिः ।५। तेषां संज्ञाविशेषाणां पूर्ववित्तिवृत्तिवेदितव्या—देवगितनामकर्म-विशेषोदयादिति ।

सूर्याचन्द्रमसावित्यानङ देवताद्वन्द्वे ।६। सूर्यश्च चन्द्रमाश्च द्वन्द्वे कृते पूर्वपदस्य \*"देवता-२० द्वन्द्वे" [जैनेन्द्र० ४।३।१३९] इत्यानङ भवति ।

सर्वत्र प्रसङ्ग इति चेत्; नः पुनर्द्वन्द्वग्रहणादिष्टे वृत्तिः ।७। स्यादेतत् –यदि अ"देवताद्वन्द्वे" [ जैनेन्द्र० ४।३।१३९ ] इत्यानङ भवति, इहापि प्राप्नोति ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णकताराः किन्त-रिकम्पुरुषादयः असुरनागादय इति; तन्नः किं कारणम् ? अ"आनङ द्वन्द्वे" [ जैनेन्द्र० ४।३।१३८ ] इत्यतः द्वन्द्व इति वर्तमाने पुनर्द्वन्द्वग्रहणात् इष्टे द्वन्द्वे वृत्तिर्जायते ।

२४ पृथग्ग्रहणं प्राधान्यख्यापनार्थम् ।८। सूर्याचन्द्रमसोर्ग्रहादिभ्यः पृथक् ग्रहणं कियते प्राधान्य-ख्यापनार्थम् । ज्योतिष्केषु हि सर्वेषु सूर्याणां चन्द्रमसां च प्राधान्यम् । कि कृतं पुनस्तत्? प्रभावादिकृतम् ।

सूर्यस्यादौ ग्रहणम् अल्याच्तरत्वात् अभ्याहितत्वाच्च ।९। सूर्यशब्द आदौ प्रयुज्यते । कुतः ? 'अल्पाच्तरत्वात् अभ्याहितत्वाच्च । सर्वाभिभवसमर्थत्वाद्धि अभ्याहितः सूर्यः ।

३० प्रहादिषु च' ।१०। किम् ? 'अल्पाच्तरत्वात् अभ्यहितत्वाच्च पूर्विनिपातः' इति वाक्यशेषः । ग्रहशब्दस्तावत् अल्पाच्तरोऽभ्यहितश्च तारकाशब्दात्, नक्षत्रशब्दोऽभ्यहितः ।

१ देवालय । २ -र्थसा- अ०, ता० । ३ क प्रत्यये स० । ४ "कोऽवियावादेः" - जैनेन्द्र० ४।२।३४ । ५ ह्रस्वा कुटी कुटीरः, ह्रस्वा शमीरः, ह्रस्वा शुण्डा शुण्डारः -स० । ५ म्रत्याक्षर- भा० २ । ६ चशब्दोऽनुकतसमुख्ययार्थः ततः । मृ० ।

क्व पुनस्तेषां निवास इति ? अत्रोच्यते-अस्मात् समात् भूमिभागादूर्ध्वं सप्त योजनशतानि नवत्युत्तराणि 'उत्पत्य सर्वज्योतिषाम् अधोभाविन्यस्तारकाश्चरन्ति । ततो दशयोजनान्युत्पत्य सूर्याश्चरन्ति । ततोऽशीतिर्योजनान्युत्पत्य चन्द्रमसो भ्रमन्ति । तत-स्त्रीणि योजनान्युत्पत्य नक्षत्राणि । ततस्त्रीणि योजनानि उत्पत्य बुधाः । ततस्त्रीणि योजनानि उत्पत्य शुकाः । ततस्त्रीणि योजनान्युत्पत्य बृहस्पतयः । ततश्चत्वारि योजना- 🙎 न्युत्पत्य अङ्गारकाः । ततश्चत्वारि योजनान्युत्त्रम्य शनैश्चराश्चरन्ति । ज्योतिर्गणगोचरो नभोऽवकाशः दशाधिकयोजनशतबहुलः तिर्यगसंख्यातद्वीपसम्द्रप्रमाणो घनोदधिपर्यन्तः। उक्तं च-

> "णवदुत्तरसत्तसया दससीदिच्चदुतिगं च दुगचदुक्कं। तारारविससिरिक्ला बुधभग्गवगुरुअंगिरारसणी ॥" [

तत्राभिजित् सर्वाभ्यन्तरचारी, मूलः सर्वबहिश्चारी, भरण्यः सर्वाधश्चारिण्यः, स्वातिः सर्वोपरिचारी । तप्ततपनीयसमप्रभाणि लोहिताक्षमणिमयानि अष्टचत्वारिशद्योजनैकषष्टि-भागविष्कम्भायामानि तत्त्रिगुणाधिकपरिधीनि चतुर्विशतियोजनैकषष्टिभागबाहुल्यानि अर्ध-गोलकाकृतीनि षोडशभिर्देवसहस्रैरूढानि सूर्यविमानानि । प्रत्येकं पूर्वदक्षिणोत्तरापरान् भागान् क्रमेण सिंहक् ञ्जरवृषभतुरगरूपाणि विकृत्य चत्वारि चत्वारि देवसहस्राणि वहन्ति । १५ एषामुपरि सूर्याख्या देवाः । तेषां प्रत्येकं चतस्रोऽग्रमहिष्यः-सूर्यप्रभा सुसीमा अचिमालिनी प्रभक्षकरा चेति, प्रत्येकं देवीरूपचतुःसहस्रविकरणसमर्थाः। ताभिः सह दिव्यं सुखमनु-भवन्तोऽसंख्येयशतसहस्राधिपतयः सूर्याः परिभ्रमन्ति । विमलमृणालवर्णान्यङकमयानि चन्द्रविमानानि । षट्पञ्चाशद्योजनैकषष्टिभागविष्कम्भायामानि अष्टाविशतियोजनैक-षष्टिभागबाहुल्यानि, प्रत्येकं षोडशभिर्देवसहस्रैः पूर्वादिषु दिक्षु क्रमेण सिंहकुञ्जराश्ववृषभ- २० रूपविकारिभिरूढानि । तेषामुपरि चन्द्राख्या देवाः । तेषां प्रत्येकं चतस्रोऽग्रमहिष्यः-चन्द्र-प्रभा सुसीमा अचिमालिनी प्रभडकरा चेति, प्रत्येकं चतुर्देवीरूपसहस्रविकरणपटवः। ताभिः सह सुखमुपं भुञ्जानाश्चन्द्रमसोऽसंख्येयविमानशतसहस्राधिपतयो विहरन्ति । अञ्जन-समप्रभाणि अरिष्टमणिमयानि राहुविमानान्येकयोजनायामविष्कम्भाण्यर्धतृतीयधनुःशतबाह-ल्यानि । नवमल्लिकाप्रभाणि रजतपरिणामानि शुक्रविमानानि गव्यूतायामविष्कमभाणि । २४ जात्यमुक्ताद्युतीनि अङ्कमणिमयानि बृहस्पतिविमानानि देशोनगव्यूतायामविष्क्रम्भाणि। कनकमयान्यर्जुनवर्णानि बुधविमानानि । तपनीयमयानि तप्ततपनीयाभानि शनैश्चरविमा-नानि । लोहिताक्षमयानि तप्तकनकप्रभाण्यङगारकविमानानि । बुधादिविमानान्यर्धगव्यू-तायामविष्कम्भाणि । शुकादिविमानानि राहुविमानतुल्यबाहल्यानि । राह्वादिविमानानि प्रत्येकं चर्ताभः देवसहस्रैरुह्यन्ते । नक्षत्रविमानानां प्रत्येकं चत्वारि देवसहस्राणि वाहकानि । ३० तारकाविमानानां प्रत्येकं द्वे देवसहस्रे वाहके। राह्वा द्याभियोग्यानां रूपविकाराश्चन्द्र-वन्नेयाः । नक्षत्रविमानानाम् उत्कृष्टो विष्कम्भः क्रोशः । तारकाविमानानां वैपुल्यं जघन्यं क्रोशचतुर्भागः। मध्यमं साधिकः क्रोशचतुर्भागः। उत्कृष्टम् अर्धगव्यूतम्। ज्योतिष्क-विमानानां सर्वजवद्भ्यवैपुरुयं पञ्चधनुः शतानि । ज्योतिषामिन्द्राः सूर्याचन्द्रमसः, ते चाऽसंख्याताः ।

१ उत्प्लुत्य भा०, ब०, द०, मु०१ २ जम्बू० प० १२।६३ । उद्धृतेयम् – स० सि० १।१२ । ३ -पभुञ्जन्तश्च- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ४ राह्वाद्यभियोगानाम् ता०, अ०, द०, मू०।

ज्योतिब्काणां गतिविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह-

## मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके ॥१३॥

मेरुप्रदक्षिणवचनं गत्यन्तरितवृत्त्यर्थम् । १। मेरोः प्रदक्षिणा मेरुप्रदक्षिणा इत्यु १- च्यन्ते । किमर्थम् ? गत्यन्तरितवृत्त्यर्थं विपरीता गतिर्माभूत् ।

गतेः क्षणे क्षणेऽन्यत्वात् नित्यत्वाभाव इति चेत्; नः आभीक्षण्यस्य विवक्षितत्वात् ।२। अयं नित्यशब्दः कूटस्थेष्वविचलेषु भावेषु वर्तते, गतिश्च क्षणे क्षणेऽन्या, ततोऽस्या नित्येति विशेषणं नोपपद्यत इति चेत्; नः किं कारणम् ?आभीक्ष्ण्यस्य विवक्षितत्वात् । यथा नित्यप्रह-सितो नित्यप्रजल्पित इति आभीक्ष्ण्यं गम्यत इति, एविमहापि नित्यगतयः अनुपरतगतय इत्यर्थः ।

अनेकान्ताच्च ।३। यथा सर्वभावेषु द्रव्यार्थादेशात् स्यान्नित्यत्वं पर्यायार्थादेशात् स्याद-१० नित्यत्वं तथा गतावपीति नित्यत्वमविरुद्धमविच्छेदात् ।

नृलोकग्रहणं विषयार्थम् ।४। ये अर्धतृतीयेषु द्वीपेषु द्वयोश्च समुद्रयोज्योतिष्कास्ते मेरु-प्रदिक्षणा नित्यगतयो नान्ये इति विषयावधारणार्थं नृलोकग्रहणं क्रियते ।

गितकारणाभावादयुक्तिरिति चेत्; नः गितरताभियोग्यदेववहनात् ।५। स्यान्मतम्— इह लोके भावानां गितः कारणवती दृष्टा, न च ज्योतिष्किविमानानां गतेः कारणमस्ति ततस्त-१५ दयुक्तिरितिः; तन्नः किं कारणम् ? गितरताभियोग्यदेववहनात्। गितरता हि आभियोग्य-देवा वहन्तीत्युक्तं पुरस्तात्।

कर्मफलविचित्रभावाच्च ।६। कर्मणां हि फलं वैचित्र्येण पच्यते ततस्तेषां गतिपरिणति-मुखेनैव कर्मफलमवबोद्धव्यम् । एकादशिभः योजनशतैरेकविशैर्मेरुमप्राप्य ज्योतिष्काः प्रद-क्षिणाश्चरन्ति ।

तत्र जम्बूद्वीपे द्वौ सूर्यो , द्वौ चन्द्रमसौ, षट्पञ्चाशन्नक्षत्राणि, षट्सप्तत्यधिकं ग्रहशतम्, एकं कोटीकोटिशतसहस्रं त्रयस्त्रिशतकोटीकोटिसहस्राणि नवकोटीकोटिशतानि पञ्चाशच्च कोटीकोटयस्तारकाणाम् । लवणोदे चत्वारः सूर्याः, चत्वारश्चन्द्राः, नक्षत्राणां शतम्, द्वादशम् ग्रहाणाम्, त्रीणि शतानि द्वापञ्चाशानि द्वे कोटीकोटिशतसहस्रे सप्तषष्टिकोटीकोटिसहस्राणि नव च कोटीकोटिशतानि तारकाणाम् । धातकीषण्डे द्वादश सूर्याः, द्वादश चन्द्राः, नक्षत्राणां स्थानि श्वादि श्वादि स्वादि स्वादि

२४ त्रीणि शतानि षट्त्रिंशानि, ग्रहाणां सहस्रं षट्पञ्चाशम्, अष्टौ कोटीकोटिशतसहस्राणि सप्त-त्रिंशच्च कोटीकोटिशतानि तारकाणाम् । कालोदे द्वाचत्वारिशदादित्याः, द्वाचत्वारिशच्चन्द्राः, एकादश नक्षत्रशतानि षट्सप्तत्यधिकानि, षट्त्रिंशत् ग्रहशतानि षण्णवत्यधिकानि, अष्टा-विशतिकोटीकोटिशतसहस्राणि द्वादशकोटीकोटिसहस्राणि नवकोटीकोटिशतानि पञ्चाशच्य

कोटीकोटचस्तारकाणाम् । पुष्करार्घे द्वासप्तितः सूर्याः, द्वासप्तितश्चन्द्राः, द्वे नक्षत्रसहस्रे षोडशे, श्विषिटः ग्रहशतानि षट्त्रिशानि । अष्टचत्वारिशत्कोटीकोटिशतसहस्राणि द्वाविशतिः कोटी-कोटिसहस्राणि द्वे कोटीकोटिशते तारकाणाम् । बाह्ये पुष्करार्घे च ज्योतिषामियमेव संख्या । ततश्चतुर्गुंणाः पुष्करवरोदे, ततः परा द्विगुणा द्विगुणा ज्योतिषां संख्या अवसेया ।

जघन्यं तारकान्तरं गव्यूतसप्तभागः, मध्यं पञ्चाशत् गव्यूतानि, उत्कृष्टं योजन-सहस्रम् । जघन्यं सूर्यान्तरं चन्द्रान्तरं च नवनवितः सहस्राणि योजनानां षट्शतानि चत्वा-

रिंशदिधकानि । उत्कृष्टमेकं योजनशतसहस्रं षट्शतानि पष्टयुत्तराणि। जम्बूद्वीपादिषु एकैकस्य चन्द्रमसः षट्षिटकोटीकोटिसहस्राणि नवकोटीकोटिशतानि पञ्चसप्ततिश्च कोटीकोटचः तारकाणाम् । अष्टाशीतिर्महाग्रहाः, अष्टाविशतिर्नक्षत्राणि परिवारः । सूर्यस्य अशीतिः योजनशतं जम्बद्धीपस्य अन्तरमवगाह्य प्रकाशयति। चतुरशीतिमण्डलशतम् लवणोदस्यान्तस्त्रीणि त्रिशानि योजनशतान्यवगाह्य 😼 तत्र पञ्चषिटरभ्यन्तरमण्डलानि प्रकाशयति । तत्र मण्डलानि बाह्यान्येकान्नविंशतिशतम् । द्वियोजनमेकैकमण्डलान्तरम् । द्वे योजने अष्टचत्वारिशद्योजनैकषष्टिभागाश्च एकैकमुदयान्तरम् । चतुश्चत्वारिशद्योजनसहस्रौः अष्टाभिश्च शतैर्विशैरप्राप्य मेर्ह सर्वाभ्यन्तरमण्डले सूर्यः प्रकाशयति । तस्य विष्कम्भो नवनवतिः सहस्राणि षट्शतानि चत्वारिशानि योजनानाम् । तदा अहनि मुहूर्ताः अष्टादश भवन्ति । पञ्चसहस्राणि द्वे शते एकपञ्चाश'योजनानां एकान्नत्रिशद्योजनषष्टिभागाश्च मुहर्त-गतिक्षेत्रम् । सर्ववाह्यमण्डले चरन् सूर्यः पञ्चचत्वारिंशत्सहस्रैः त्रिभिश्च शतैः त्रिशैर्योजनानां मेरुमप्राप्य भासयति। तस्य 'विष्कम्भः एकं शतसहस्रं षट् च शतानि षष्टचिकानि योजनानाम्। तदा दिवसस्य द्वादश मुहूर्ताः। पञ्चसहस्राणि त्रीणि शतानि पञ्चोत्तराणि योजनानां पञ्चदशयोजनषष्टिभागाश्च मृहर्तगतिक्षेत्रम् । तदा एकत्रिशद्योजनसहस्रेष् अष्टास् च योजनशतेषु अर्धद्वात्रिशेषु स्थितो दृश्यते । सर्वाभ्यन्तरमण्डले दर्शनविषयपरिमाणं प्रागवतम् । १५ मध्ये हानिवृद्धिक्रमो यथागमं वेदितव्यः । चन्द्रमण्डलानि पञ्चदश, द्वीपावगाहः समुद्राव-गाहश्च सूर्यवद्वेदितव्यः । द्वीपाभ्यन्तरे पञ्च मण्डलानि । समुद्रमध्ये दश । सर्वबाह्याभ्यन्तर-मण्डलविष्कम्भविधिः, मेरुचन्द्रान्तरप्रमाणं च सूर्यवत् प्रत्येतव्यम् । पञ्चदशानां मण्डलाना-मन्तराणि चतर्दश । तत्रैकैकस्य भण्डलान्तरस्य प्रमाणं पञ्चित्रशद्योजनानि योजनैकषष्टि-भागास्त्रिशत् तद्भागस्य चत्वारः सप्तभागाः ३५-३० ॥ सर्वाभ्यन्तरमण्डले भञ्चसहस्राणि २० त्रिसप्तत्यधिकानि योजनानां सप्तसप्ततिभागशतानि चतुश्चत्वारिशानि मण्डलं त्रयोदशभि-भगिसहस्रैः सप्तभिश्च भागशतैः पञ्चिवशैः छित्वा अविशष्टानि चन्द्रः एकैकेन महर्तेन गच्छति । सर्वबाह्यमण्डले पञ्चसहस्राणि शतं च पञ्चिवशं योजनानाम् एकान्नसप्ततिर्भाग-शतानि नवत्यधिकानि मण्डलं त्रयोदशभिः भागसहस्रैः सप्तभिश्च भागशतैः पञ्चिवशैः 'छित्वाऽविशाष्टानि चन्द्रः एकैकेन मुहूर्तेन गच्छति । दर्शनविषयपरिमाणं सूर्येवद्वेदितव्यम् । २४ हानिवृद्धिविधानं च यथागममवसेयम् । पञ्चयोजनशतानि दशोत्तराणि सूर्याचन्द्रमसोश्चार-क्षेत्रविष्कम्भः।

गतिमज्ज्योति:संबन्धेन व्यवहारकालप्रतिपत्त्यर्थमाह-

#### तत्कृतः कालविभागः ॥१॥।

तदिति किमर्थम् ?

गतिमज्जयोतिः प्रतिनिर्देशार्थं तद्वचनम् । १। गतिमतां ज्योतिषां प्रतिनिर्देशार्थं तदित्युच्यते । न हि केवलया गत्या नापि केवलैज्योतिभिः कालः परिच्छिद्यते अनुपलब्धेरपरिवर्तनाच्च ।

१ -पञ्चाशद्यो - आ०, ब०, द०, मु०। २ सूर्यसूर्यान्तर इत्यर्थः। ३ विष्यन्तरस्य। ४ चन्द्रस्य परिधिसमापनकालः ६२।२३। समच्छेदेनानयोर्मेलने प्रमाणराशिः १३७२४। फल- ३१४० ६ इच्छे मुहूर्त १ लब्ध ४०७३ शेष ७७४४। ५ परिधिरित्यर्थः। ६ स्थित्वा आ०, ब०, द०, मु०। ७ परिषो। ८ बाह्यपरिधिम्। ६ स्थित्वा आ०, ब०, द०, मु०।

**ब्योतिःपरिवर्तनलभ्यो हि कालपरिच्छेदः ।२।** कालो द्विविधो व्यावहारिको मुख्यइच । तत्र व्यावहारिकः कालविभागः तत्कृतः समयावलिकादिर्व्याख्यातः, 'कियाविशेषपरिच्छिन्नः 'अन्यस्यापरिच्छिन्नस्य परिच्छेदहेतुः । मुख्योऽन्यो वक्ष्यमाणलक्षणः।

आह-न मुख्यः कालोऽस्ति सूर्यादिगतिन्यतिरिक्तो लिङ्गाभावात् । अपि च, कलानां प्रसमहः कालः, कलारच कियावयवाः । किञ्च, पञ्चास्तिकायोपदेशात् पञ्चेवास्तिकाया आगमे उपदिष्टा न षष्ठः, ततो न मुख्यः कालोऽस्तिः; इत्यपरीक्षिताभिधानमेतत्; यत्ताव-दुक्तम्-लिङ्गाभावान्नास्ति मुख्यः काल इतिः; अत्रोच्यते-

क्रियायां काल इति गौणव्यवहारदर्शनात् मुख्यसिद्धिः ।३। योऽयमादित्यगमनादौ क्रियेति रूढेः काल इति व्यवहारः कालनिर्वर्तनापूर्वकः, मुख्यस्य कालस्यास्तित्वं गमयित । १० नहि मुख्ये गव्यसित वाहीके गौणे गोशब्दस्य व्यवहारो युज्यते ।

अत एव न कलासमूह एव कालः ।४। अत एव । कुत एव ? मुख्यस्य कालस्यास्तित्वा-देव, कलानां समूह एव काल इति व्यपदेशो नोपपद्यते । कल्यते क्षिप्यते प्रेर्यते येन क्रिया-वद्दव्यं स कालः, तस्य विस्तरेण निर्णय उत्तरत्र वक्ष्यते ।

प्रदेशप्रचयाभावादस्तिकायेष्वनुपदेशः ।५। प्रदेशप्रचयो हि कायः स एषामस्ति ते १५ अस्तिकाया इति जीवादयः पञ्चैव उपदिष्टाः । कालस्य <sup>\*</sup>त्वेकप्रदेशत्वादस्तिकायत्वाभावः । यदि हि अस्तित्वमेव अस्य न स्यात् षट्द्रव्योपदेशो न युक्तः स्यात् । कालस्य हि द्रव्यत्व-मस्त्यागमे । परलक्षणाभावः स्वलक्षणोपदेशसद्भावात् ।

इतरत्र ज्योतिषामवस्थाप्रतिपादनार्थमाह-

### बहिरवस्थिताः ॥१५॥

वहिरित्युच्यते। कुतो बहिः ?नृलोकात्। कथमवगम्यते ? अर्थवशाद्विभिक्तपरिणाम इति। नृलोके नित्यगितवचनादन्यत्रावस्थानिसिद्धिरिति चेत्; न; उभयासिद्धेः। १। स्यान्मतम्— 'नृलोके नित्यगतयः' इति वचनात् अन्यत्र अवस्थानं ज्योतिषां सिद्धम्, अतो बहिरवस्थिता इति वचनमनर्थकमिति; तन्न; किं कारणम् ? उभयासिद्धेः। नृलोकादन्यत्र बहिज्योतिषाम- स्तित्वमवस्थानं 'चाऽप्रसिद्धं अतस्तदुभयसिद्धचर्थं 'बहिरवस्थिताः' इत्युच्यते। असित हि वचने, नृलोके एव सन्ति नित्यगतयश्च इत्यवगम्येत।

तुरीयस्य निकायस्य सामान्यसंज्ञाकीर्तनार्थमाह-

## वैमानिकाः ॥१६॥

वैमानिकग्रहणमिश्वकारार्थम् ।१। इत ऊर्ध्वं ये नक्ष्यन्ते तषु वैमानिकसंप्रत्ययः कथं स्यात् इत्यधिकारः कियते । विशेषेण आत्मस्थान् सुकृतिनो मानयन्तीति विमानानि, विमा-३० नेषु भवा वैमानिकाः । तानि विमानानि त्रिविधानि—इन्द्रक-श्रेणि-पुष्पप्रकीर्णकभेदेन । तत्रेन्द्र-किवमानानि इन्द्रवन्मध्येऽवस्थितानि । तेषां चतसृषु दिक्षु आकाशप्रदेशश्रेणिवदवस्थानात् श्रेणिविमानानि । विदिक्षु प्रकीर्णपुष्पवत् अवस्थानात् पुष्पप्रकीर्णकानि ।

तेषां वैमानिकानां भेदावबोधनार्थमाह-

१ सूर्यगमनादि, घटिकापात्रादि वा । २ म्रोदनपाँकवाहदोहादेः । ३ म्रणोरण्वन्तरव्यतिकम-णादि । ४ –त्वेकत्वप्र– श्र० । ५ वा श्र० ।

#### कल्पोपपन्नाः कल्पातीतारच ॥१०॥

कल्पेषुपपन्नाः कल्पोपपन्नाः, कल्पानतीताः कल्पातीताः।

ग्रैवेयकादिषु नवादिकल्पनासंभवात् कल्पत्वप्रसङ्ग इति चेत्; नः उक्तत्वात् ।१। स्यान्मतम्—नवग्रैवेयका नवानुदिशाः पञ्चानुत्तराः इति च कल्पनासंभवात् तेषामपि कल्पत्वप्रसङ्ग इतिः; तन्नः किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत्—इन्द्रादिदशतयकल्पना- ५ सद्भावात् कल्पा इति । नवग्रैवेयकादिषु इन्द्रादिकल्पना नास्ति तेषामहिमन्द्रत्वात् ।

तेषामवस्थानविशेषनिर्ज्ञानार्थमाह-

#### उपर्युपरि ॥१८॥

उपर्युपरिवचनमितर्यगसमिस्थितप्रितिपत्त्यर्थम् ।१। न ज्योतिष्कवित्तर्यगविस्थिता नापि व्यन्तरवदसमिस्थितय इति प्रतिपत्त्यर्थमुपर्युपरीत्युच्यते । कथमत्र द्वित्वम् ? \*'सामीप्येऽधोऽध्यु- १० पिर'' [जैनेन्द्र ० ५।३।५] इति । ननु च, नात्र सामीप्यमिस्त असंख्येययोजनान्तरत्वात्तेषाम् ; नैष दोषः ; तुल्यजातीयेनाऽव्यवधानं सामीप्यम् । न च तेषां तुल्यजातीयं व्यवधायकं विवक्षि-तम् । इदं विचार्यते–िकमत्राधेयत्वेन कल्प्यमाना देवाः, उत विमानानि, आहोस्वित् कल्पा इति, किर वा कामचारः ?

देवा इति चेत्; न; अनिष्टत्वात् ।२। यदि देवा उपर्युपरीत्यनेनाभिसंबध्यन्ते; तन्न; १४ किं कारणम् ? अनिष्टत्वात् । देवानां हि उपर्युपरि अवस्थानमनिष्टम् ।

विमानानि इति चेत्; न; श्रेणिप्रकीर्णकानां तिर्यगवस्थानात् ।३। अथ विमानान्युप-र्युपरीति कल्प्यन्ते; तदिप नोपपद्यते; श्रेणिप्रकीर्णकानां तिर्यगवस्थानात् । श्रेणिविमानानि पुष्पप्रकीर्णकविमानानि च प्रतीन्द्रकं तिर्यगवस्थितानि इति इहेष्यन्ते ।

कल्पा इति चेददोषः ।४। यदि कल्पाः; न दोषो भवति । 'यथा न दोषः तथास्तु' कल्पा २० हि उपर्यु परिस्थिता इति ।

उपसर्जनत्वादनिभसंबन्ध इति चेत्; नः दृष्टत्वात् ।५। स्यादेतत्—कल्पोपपन्ना इत्यत्र कल्पग्रहणमुपसर्जनं तेनात्र संबन्धो नोपपद्यते इति; तन्नः किं कारणम् ? दृष्टत्वात् । दृष्टो हि उपसर्जं नीभूतस्यापि अर्थस्य बुद्धचाऽपेक्षितस्य विशेषणेनाभिसंबन्धः । 'राजपुरुषोऽयम् । कस्य ? राज्ञः' इति, एविमहापि प्रत्यासत्तेः बुद्धचा उपसर्जनमिप कल्पग्रहणमिसंबध्यते उपर्यु - २५ परि कल्पा इति ।

अथ कल्पातीतेषु किमभिसंबध्यते ? विमानानि । यद्येवं कियत्सु कल्पविमानेषु ते देवा भवन्ति इत्यत आह—

सौधर्मेशानसानत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मं ब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्रः-शतारसहस्रारेष्वानतप्राणतयारारणाऽच्युतयोर्नवसु प्रैवेयकेषु विजय-वैजयन्तजयन्ताऽपराजितेषु सर्वार्थसिद्धौ च ॥१६॥

कथमेवां सौधमीदीनां कल्पाभिधानम् ?

१ किञ्चातः श्रव, मूव, ताव। १ -सर्जनभू -ग्राव, बव, दव, मुव। ३ इत्यर्थः ग्राव; बव, मुव। ४ -षु दे- श्रव। ५ ब्रह्मलोक ब- श्रव, मुव। ६ -सतार-ग्राव, बव, दव, मुव। 'वातुरिथकेनाऽणा स्वभावतो वा कल्पाभिधानम् । १। चातुरिथकेन अणा स्वभावतो वा कल्पस्याभिधानं भवति । अथ कथिमन्द्राभिधानम् ?

स्वभावतः साहचर्याद्वा इन्द्राभिधानम् ।२। स्वभावतो वा साहचर्याद्वा इन्द्राभिधानं द्रष्ट-व्यम् । तत्कथमिति चेत् ? उच्यते—सुधर्मा नाम सभा, सा अस्मिन्नस्तीत्यण् सौधर्मः कल्पः, "तदिसमन्" [जैनेन्द्र ० ३।२।५८] इत्यण् तत्कल्पसाहचर्यादिन्द्रोऽपि सौधर्मः । ईशानो नाम इन्द्रः स्वभावतः, ईशानस्य निवासः कल्पः ऐशानः, \*"तस्य निवासः" [जैनेन्द्र ० ३।२।६०] इत्यण्, तत्साहचर्यादिन्द्रोऽपि ऐशानः । सनत्कुमारो नाम इन्द्रः स्वभावतः, तस्य निवासः कल्पः सानत्कुमारः, तत्साहचर्यादिन्द्रोऽपि सानत्कुमारः । महेन्द्रो नाम इन्द्रः स्वभावतः, तस्य निवासः कल्पः माहेन्द्रः, तत्साहचर्यात् इन्द्रस्य निवासः ब्राह्मः इत्यः तस्य लोको ब्रह्मालोकः कल्पः एवं बह्मोत्तरकच । ब्रह्मणः इन्द्रस्य निवासः ब्राह्मः इति कल्पाभिधानं भवति, तत्साह-

- १० कल्पः, एवं ब्रह्मोत्तरश्च । ब्रह्मणः इन्द्रस्य निवासः ब्राह्म इति कल्पाभिधानं भवित, तत्साह-चर्याद् ब्राह्म इतीन्द्रस्याऽभिधानम् । लान्तवस्य इन्द्रस्य निवासः लान्तवः कल्पः, तत्साहचर्याद्वा इन्द्रोऽपि लान्तवः । शुक्रस्य इन्द्रस्य निवासः शौकः कल्पः, तत्साहचर्यात् इन्द्रोऽपि शौकः । अथवा शुक्रः कल्पः, तत्साहचर्यात् इन्द्रोऽपि शुक्रः । शतारस्येन्द्रस्य निवासः शातार इति कल्पः, तत्साहचर्यादिन्द्रोऽपि शातारः, । अथवा शतारः कल्पः तत्साहचर्यात् इन्द्रोऽपि शतारः ।
- १४ सहस्रारस्याप्येवम् । आनतस्येन्द्रस्य निवासः आनतः कल्पः, तत्साहचर्यात् इन्द्रोऽपि आनतः । अथवा आनतः कल्पः, तत्साहचर्यात् इन्द्रोऽप्यानतः । प्राणतस्य इन्द्रस्य निवासः प्राणतः कल्पः तत्साहचर्यात् इन्द्रोऽपि प्राणतः । अथवा प्राणतः कल्पः तत्सहचरित इन्द्रोऽपि प्राणतः । आरणस्य इन्द्रस्य निवासः आरणः कल्पः, तत्साहचर्यात् इन्द्रोऽप्यारणः । अथवा आरणः कल्पः, तत्सहचरित इन्द्रोऽप्यारणः । अच्युतस्येन्द्रस्य निवासः आच्युतः कल्पः,तत्साहचर्यात् इन्द्रोऽप्यान्यः । अन्युत्रस्य वन्त्रस्य निवासः आच्युतः कल्पः,तत्साहचर्यात् इन्द्रोऽप्यान्यस्य वन्त्रस्य निवासः अन्युतः कल्पः,तत्साहचर्यात् इन्द्रोऽप्यान्यस्य वन्त्रस्य व
- २० च्युतः । अथवा अच्युतः कल्पः, तत्सहचरित इन्द्रोऽप्यच्युतः । लोकपुरुषस्य ग्रीवास्थानीयत्वात् ग्रीवाः, ग्रीवासु भवानि ग्रैवेयकाणि विमानानि, गत्साहचर्यात् इन्द्रा अपि ग्रैवेयकाः । विजयाद्योत् दयोऽन्वर्थसंज्ञाः अभ्युदयविष्नहेतुविजयात् । सर्वार्थानां सिद्धेश्च, विजयादीनि विमानानि, तत्साहचर्यात् इन्द्रा अपि विजयादिनामानः ।

अथ किमर्थं सर्वार्थसिद्धस्य पृथग्ग्रहणं न तैः सह द्वन्द्वः कर्तव्यः ?

२५ सर्वार्थसिद्धस्य पृथग्ग्रहणं स्थित्यादिविशेषप्रतिपत्त्यर्थम् ।३। विजयादिषु चतुर्षु जधन्या स्थितिद्वीत्रिश्चत्सागरोपमाः साधिकाः; उत्कृष्टा त्रयस्त्रिश्चत्सागरोपमाः । सर्वार्थसिद्धे जघन्यो-त्कृष्टा च त्रयस्त्रिशत्सागरोपमा । यः प्रभावः सर्वार्थसिद्धै कदेवस्य नासौ सर्वविजयादिदेवा-नाम् इत्येवमादिविशेषप्रतिपत्त्यर्थं विजयादिभ्यः सर्वार्थसिद्धस्य पृथग्ग्रहणं क्रियते ।

ग्रैवेयकादीनां पृथग्ग्रहणं कल्पातीतत्विनिर्ज्ञापनार्थम्,।४। "सौघर्मादयः अच्युतान्ता द्वादश ३० कल्पाः, ततोऽन्ये कल्पातीता इत्येतस्य निर्ज्ञापनार्थः ग्रैवेयकादीनां पृथक् ग्रहणं ऋियते ।

नवशब्दस्य वृत्त्यकरणं अनुदिशसूचनार्थम् ।५। नवशब्दस्य ग्रैवेयकशब्देन वृत्तिः कर्तव्या नवग्रैवेयकेष्विति, तदकरणम् अन्यान्यपि नव सन्ति इत्येतस्य सूचनार्थम्, तेन अनुदिशसंग्रहः

१ तद्दिसन्नस्ति तेन निर्वृत्तः तस्य निवासोऽदूरभवो वेति । २ –तारः ग्रान– श्र०, मू०, ता०, द० । ३ उपर्युपरि एकैकवृत्त्या व्यवस्थितानि सुदर्शनामोघसुबुद्धपयोघरसुभद्रसुविशालसुमनःसौमनस-त्रियञ्जकराख्यानि नव भवन्ति । ४ –द्वेर्जद्य– ग्रा० । ४ –साः यः मू० । ६ –द्वर्यकदे– ता०, ज०, मू० ।

कृतो भवति । इतरथा हि लघ्वर्था वृत्तिः क्रियेत । किमिदमनुदिशमिति ? प्रतिदिशमित्यर्थः । दिक्शब्दस्य शरत्प्रभृतिषु पाठात् उडः (टः) अनुदिशं विमानानि अनुदिशविमानानि । आकारान्तो वा दिशाशब्दो दिक्पर्यायवाची इति तेनानोर्वृत्तिः ।

उपर्यु परीत्यनेन द्वयोद्वंयोरिभसंबन्धः ।६। आगमाऽनेक्षया व्यवस्था भवति इति उपर्यु-परीत्यनेन द्वयोद्वयोरिभसंबन्धो वेदितव्यः । प्रथमौ सौधर्मैशानकल्पौ, तयोरुपरि सानत्कुमार-माहेन्द्रौ । तयोरुपरि ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरौ । तयोरुपरि लान्तवकापिष्ठौ । तयोरुपरि शुक्रमहा-शुक्रौ । तयोरुपरि शतारसहस्रारौ । तयोरुपरि आनतप्राणतौ । तयोरुपरि आरणाऽच्युतौ ।

प्रत्येकिमिन्द्रसंबन्धो मध्ये प्रतिद्वयम् ।७। प्रत्येकिमिन्द्रसंबन्धो वेदितव्यः, मध्ये प्रति-द्वयम् । सौधर्मेशानकल्पयोद्वीविन्द्रौ । सानत्कुमारमाहेन्द्रयोद्वौ । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरयोरेकः 'ब्रह्मा नाम । लान्तवकापिष्ठयोरेको लान्तवाऽऽख्यः । शुक्रमहाशुक्रयोरेकः शुक्रसंज्ञः । १० शतारसहस्रारयोरेकः शतारनामा । आनतप्राणतयोद्वौ । आरणाऽच्यतयोद्वौ ।

तथा चोत्तरयोः पृथग्वचनमर्थवत् ।८। एवं कृत्वा उत्तरयोः पृथग्वचनमर्थवत् भवति-आनतप्राणतयोरारणाऽच्युतयोरिति । इतरथा हि लघ्वर्थ एक एव द्वन्द्वः क्रियेत । तद्यथा-अस्माद् भूमितलान्नवनविर्योजनसहस्राणि चत्वारिशच्च योजनान्युत्पत्य सौधमै शानकल्पौ तयोरेकत्रिशद् विमानप्रस्तारा:-ऋतु-चन्द्र-विमल-वल्गु-वीर-अरुण-नन्दन-निलन-लोहित-काञ्चन-वञ्चन्-मारुत-ऋद्धीश-वैडूर्य-रुचक-रुचिर-अङ्क-स्फटिक-तपनीय-मेघ'-हारिद्र-पद्म-लोहिताक्ष-वज्र-नन्द्यावर्त-प्रभद्धकर-पिष्टक-गज-मस्तक-चित्रप्रभासंज्ञाः । मन्दरच्लि-काया उपरि ऋतुविमानम्, तयोरन्तरं वालाग्रमात्रम् । ऋतुविमानाच्चतसृषु दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यो निर्गताः, प्रत्येकं द्विषष्टिविमानसंख्याः। विविक्षु पुष्पप्रकीर्णकविमानानि। एकैकश्रेणीविमानहानिराप्रभाविमानाद्वेदितच्या । एकैकप्रस्तारान्तरमसंख्येयानि २० योजनशतसहस्राणि । तत्र प्रभासंज्ञादिन्द्रकविमानाद् दक्षिणस्यां दिशि श्रेण्यां द्वात्रिशद्विमान-संख्यायामष्टादशं श्रेणीविमानं 'तत्कल्पविमानम् । तस्य स्वस्तिक-वर्धमान-विश्रुताख्यास्त्रयः प्राकाराः। तत्र वाह्यप्राकारान्तरिनवासीनि अनीकानि पारिषदाश्च। मध्यप्राकारान्तर-निवासिन (स्त्रदशसिववा: अभ्यन्तरप्राकारनिवासी देवराज: शत्रः सौधर्म इति चोच्यते । तस्य विमानस्य चतसृषु दिक्षु चत्वारि नगराणि-काञ्चन-अशोकमन्दिर-मसार-गल्वसंज्ञानि। तस्य द्वात्रिशद्विमानशतसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत् त्रायस्त्रिशाः, चतुरशीतिरात्मरक्षसहस्राणि, तिस्रः परिषदः, सप्तानीकानि, चतुरशीतिः सामानिकसहस्राणि, चत्वारो लोकपालाः, पद्मा शिवा सुजाता सुलसा अञ्जुका कालिन्दी श्यामा भानुरित्येता अष्टावग्रमहिष्यः। अन्यानि चत्वारिशद्बल्लभिकानां देवीनां सहस्राणि । सर्वाइचैता अग्रमहिष्यो वल्लभिकाश्च प्रत्येकं पञ्चपत्योपमस्थितिकाः षोडशदेवीसहस्रपरिवृताः। एकैका चाऽग्रमहिषी वल्लभिका च षोडशदेवीरूपसहस्रविकरणसमर्था। तत्र शक्रस्याभ्यन्तरपरिषत् समिता नाम्, द्वादश-

१- षु उपादाना पाठात् - ग्र०।- षु उपादानात् ग्र- ग्रा०, व०, द०, मु०। 'हे शरदादेः'' जैनेद्र० ४।२।१०६। २०-दः मू०। ३ ग्रनुशब्दस्य समासः -स०। तानि लक्ष्मीलक्ष्मीमालिकवैरेव-करोचनकसोमसोमरूप्याङकपत्यङकादित्याख्यानि मध्यभूतेन्द्रकविमानस्य ग्रब्दिशानुगत्येन भवनादन्वर्थानि इति ज्ञातव्यम्। तत्साहचर्यादिन्द्रा ग्रीप ग्रबुदिशाख्याः प्रोच्यन्ते। ४ ब्रह्मनामा ग्रा०, व०, द०, मू०। ५ -मेघाभ्रहा- श्र०। ७ सौधर्म। ६ -सिनस्त्रायांस्त्रिशाः विमानाभ्य-ग्रा०, व०, द०, मू०। ६ -तिसा-श्र०, म०।

सहस्राणि देवानां पञ्चपत्योपमायुषाम् । चन्द्रा नाम मध्यपरिषत् चतुर्दशसहस्राणि देवानां चतुःपत्योपमायुषाम् । जातुर्नामं बाह्यपरिषत् षोडशसहस्राणि देवानां त्रिपत्योपमायुषाम् । आभ्यन्तरपरिषदि देवानामेकैकस्य देवस्य देव्यः सप्तशतसंख्या अर्धतृतीयपत्योपमस्थितयः। मध्यमपरिषदि देवानामेकैकस्य देवस्य देव्यः षट्शतसंख्याः द्विपल्योपमस्थितयः । बाह्य-😕 परिषदि देवानामेकैकस्य देवस्य देव्यः पञ्चशतसंख्याः अध्यर्धपत्योपमस्थितयः, तावद्देवी-रूपविकरणसमर्थाः । अष्टानामपि अग्रमहिषीणामभ्यन्तरपरिषत् सप्तदेवीशतानि । मध्यम-परिषत् षड्देवीशतानि । बाह्यपरिषत् पञ्चदेवीशतानि । एतासु तिसृषु अपि परिषत्सु देव्यः अर्धततीयपत्योपमस्थितयः । पदात्यश्वगजवृषभरथनर्तकीगन्धवस्थानि सप्तानी-कानि पत्योपमस्थितीनि । अनीकमहत्तराश्च पत्योपमायुषः । तत्र वायुर्नाम पदात्यनीक-१० महत्तरः सप्तभिः कक्षाभिः परिवृतः। प्रथमा कक्षा चतुरशीतिः पदातिशतसहस्राणि। द्वितीया तद्द्विगुणा । एवं द्विगुणा १ द्विगुणा पदातिसंख्या आसप्तम्याः । हरिरश्वानीक-महत्तरः । ऐरावतो गजानीकमहत्तरः । दामयष्टिर्वृषभानीकमहत्तरः । मातली रथानीक-महत्तरः । नीलाञ्जना नर्तकीगणमहत्तरिका । अरिष्टयशस्को नाम भन्धर्वानीकमहत्तरः । एषां षण्णामप्यनीकानां संख्या पदातिसंख्ययातुल्या, सैषा विकियाकृता। प्राकृतीतु १४ एकैकस्यानीकस्य षट्छतसंख्या। तेषां प्राकृतानां देवानां प्रत्येकं षट्छतसंख्यानामेकैकस्य देवस्य षट्देवीशतानि । एकैका चात्र देवी षड्देवीरूपविकरणसमर्था अर्धपल्योपमस्थितिका । सप्तानामप्यनीकमहत्तराणामेकैकस्य षट्देवीशतानि । एकैका चात्र देवी देवीषड्रूपविकरण-समर्था अर्धपत्योपमस्थितिका । आत्मरक्षाणां चतुरशीतिसहस्रसंख्यानां पत्योपमायुषामेकै-कस्य द्वे द्वे देवीशते । एकैका चात्र देवी षड्देवीरूपविकरणसमर्था अर्धपल्योपमस्थितिका । २० शक्रस्य बालको नामाऽऽभियोग्यः पत्योपमायुः, जम्बूद्वीपप्रमाणायामयानःविमानविक्रिया-समर्थः । तस्य षड्देवीशतानि । एकैका चात्र षड्देवीरूपविकरणसमर्था अर्धपल्योपम-स्थितिका । प्राच्यां दिशि स्वयंप्रभे विमाने सोमो लोकपालः अर्धतृतीयपल्योपमायुः। तस्य चत्वारि सामानिकसहस्राणि अर्धतृतीयपल्योपमायृषि। चत्वारि देवीसहस्राणि अर्घतृतीयपत्योपमायूँषि । चतस्रोऽग्रमहिष्यः अर्घतृतीयपत्योपमायुषः । सोमस्याभ्यन्तर-२५ परिषत् ईषा नाम पञ्चपञ्चाशद्देवाः सपादपल्योपमायुषः । दृढा नाम मध्यमपरिषत् चत्वारि देवशतानि सपादपत्योपमायूँषि । चतुरन्ता नाम बाह्यपरिषत् पञ्चदेवशतानि सपाद-पत्योपमायूँषि । अपाच्यां दिशि वरज्येष्ठे विमाने यमो नाम लोकपालः । 'शेषं सोमवत्। प्रतीच्यां दिशि अञ्जने विमाने वरुणो नाम लोकपालः पादोनित्रपल्योपमायः। ईषा नाम तस्याऽभ्यन्तरपरिषत् षष्टिर्देवा अध्यर्धपत्योपमायुषः । मध्या दृढा पञ्चदेवरातानि देशो-नाघ्यर्धपत्योपमायूषि । बाह्या चतुरन्ता षड्-देवशतानि देशाधिकाध्यर्धपत्योपमायूषि । तिसुष्विप परिषरसु स्वभर्तृस्थितयो देव्यः । शेषं सोमवत् । उदीच्यां दिशि वलग्विमाने वैश्रवणो नाम लोकपालः त्रिपल्योपमायुः, तस्याऽभ्यन्तरपरिषत् ईषा, सप्ततिर्देवाः अध्यर्ध-पत्योपमायुषः । मध्या दृढा षड्देवज्ञतानि देशोनाध्यर्धपत्योपमायुँषि । बाह्या चतुरन्ता सप्तदेवशतानि सपादपल्योपमायूँषि । तिसब्बिप परिषत्सु 'स्वभर्तृस्थितयो देव्यः।

१ -णिंद्वगु- श्रव । २ गान्धर्वानी- श्रव । ३- णायामिवमा- दव । -णयानिव- ग्राव, बव, मुवा ४ -यूंचि चतुर्णामिप लोकपालानां चत- ग्राव, बव, दव, मूव । ५ शेषः सो- ताव, श्रव । ६ स्वभत् स्थित्यर्थस्थितयो ताव, श्रव, मूव, दव ।

शेषं सोमवत् । चतुर्णामिपि लोकपालानामेकैकस्याऽर्धचतुर्थकोटीसंख्या अप्सरसः । सौधर्मेन्द्रक-विमानानाम् एकित्रशच्छ्रेणीविमानानां चत्वारि सहस्राणि त्रीणि शतानि एकसप्तत्यिध-कानि । पुष्पप्रकीर्णकविमानानाम् एकित्रशच्छतसहस्राणि पञ्चनवितः सहस्राणि पञ्च-शतान्यष्टनवत्यिधकानि । तान्येतानि समुदितानि द्वात्रिशद्विमानशतसहस्राणि भवन्तीत्युक्तः सौधर्मकल्पः ।

तथा तस्मात् प्रभाविमानात् उदक्छ्रेण्यां द्वात्रिशद्विमानविरचितायां यदष्टादशं 'तत्कल्पविमानम् । तस्य परिवारवर्णना पूर्ववद्वेदितव्या । 'तस्याधिपतिः-ऐशानो देवराजः । यस्याऽष्टाविशतिर्विमानशतसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा देवाः, अशीतिः सामानिक-सहस्राणि, तिस्रः परिषदः, सप्तानीकानि, अशीतिरात्मरक्षसहस्राणि, चत्वारो लोकपालाः। श्रीमती सुसीमा वसुमित्रा वसुन्धरा जया जयसेना अमला प्रभा चेत्यष्टावग्रमहिष्यः सप्त- १० पत्योपमस्थितयः । द्वात्रिशद्वल्लभिकासहस्राणि सप्तपत्योपमायूँषि । अभ्यन्तरपरिषत्समिता दशदेवसहस्राणि सप्तपल्योपमायुँषि । चन्द्रा मध्यमा परिषत् द्वादशदेवसहस्राणि षट्पल्यो-पदात्यनीकमहत्तरः, अमितगतिः अश्वानीकमहत्तरः, द्रुमकान्तो वृषभानीकमहत्तरः, किन्नरो रथानीकमहत्तरः, पुष्पदन्तो गजानीकमहत्तरः, गीतयशा गन्धर्वानीकमहत्तरः, श्वेता नर्तकी- १४ गणमहत्तरिका । तत्र पदात्यनीकमहत्तरस्य प्रथमा कक्षा अशीतिर्देवसहस्राणि, द्वितीया तद्-द्विगुणा, एवं द्विगुणा द्विगुणा आ सप्तम्याः । एवं शेषाणामप्यनीकानां विकियासंख्या । त एते सर्वे अनीकदेवाः तन्महत्तराश्च साधिकपत्योपमायुषः । ऐशानस्य दक्षिणस्यां दिशि समे विमाने सोमो नाम लोकपालः, अर्धपञ्चपत्योपमायुः । तस्याभ्यन्तरपरिषत् षष्टिर्देवाः । मध्यमपरिषत् पञ्चदेवशतानि । बाह्यपरिषत् षड्देवशतानि सप्त च देवाः । अपरस्यां २० दिशि सर्वतोभद्रे यमो लोकपालः 'अर्धपञ्चमपल्योपमायुः । शेषः सोमवत् । उत्तरस्यां दिशि सुभद्रे वरुणो लोकपालः पञ्चपत्योपमायुः। तस्याभ्यन्तरपरिषदशीतिर्देवाः। मध्यमपरिषत् सप्तदेवशतानि । बाह्यपरिषदष्टौ देवशतानि । पूर्वस्यां दिशि अमिते विमाने वैश्रवणो लोकपालः पादोनपञ्चपल्योपमायुः। तस्याभ्यन्तरपरिषत् सप्ततिर्देवाः। मध्यमपरिषत् षड्देवशतानि । बाह्यपरिषत् सप्तदेवशतानि । ईशानस्य पुष्पको नाम आभियोग्यो देवः २४ बालकतुल्यः जम्बृद्वीपप्रमाणपुष्पकयानविमानविकरणसमर्थः । शेषः शक्रवन्नेयः । एवमुत्तर-श्रेणिविमानपुष्पकप्रकीर्णकाधिपतिरीशानो वर्णितः।

१ ईशान । २ तस्य पितः श्रा०, ब०, द०, मू० । ३ चातु-भा० २ । ४ श्रर्धपञ्च-श्रा०, ब०, द०, मू०, ता०, मू० । ५-नि एवंश्रेणीविमानानि एकैक- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०, मू० । ६ यस्य श्रा०, ब०, द०, मु०, मू०, ता० ।

सहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा देवाः, द्विसप्तितः सामानिकसहस्राणि, तिस्रः परिषदः, सप्तानीकानि, द्विसप्तितः आत्मरक्षसहस्राणि, चत्वारो लोकपालाः। अष्टावग्रमहिष्यः शकाग्रमहिषीसमाना नवपल्योपमायुषः। एकैका 'चात्राऽष्टाभिः देवीसहस्रैः परिवृताः द्वात्रिशद्देवीसहस्रविकरणसमर्थाः । अष्टावन्यानि वल्लभिकानां सहस्राणि तावदायुर्विकरण-समर्थानि । समिताऽभ्यन्तरपरिषदष्टौ देवसहस्राणि साधिकार्धचतुर्थसागरोपमायूं षि । चन्द्रा मध्यमपरिषद् दशदेवसहस्राणि साधिकार्धचतुर्थसागरोपमायूषि । जातुर्बाह्यपरिषत् द्वादश-देवसहस्राणि साधिकार्धचतुर्थसागरोपमायू षि । अभ्यन्तरपरिषद्देवानाम् एकैकस्य सप्तदेवी-शतानि पञ्चपल्योपमाय पि । मध्यमपरिषद्देवानाम् एकैकस्य षड्देवीशतानि पञ्चपल्यो-पमायूं षि । बाह्यपरिषद्देवानाम् एकैकस्य पञ्चदेवी शतानि पञ्चपल्योपमायूं षि । सर्वाणि १० च तानि तावद्विकियासमर्थानि । तस्यानीकमहत्तराः शकानीकमहत्तरसमाना अर्धचतुर्थ-सागरोपमायुषः। पदातीनां प्रथमकक्षा द्विसप्ततिसहस्राणि। द्वितीया तद्द्विगुणा। एवं द्विगुणां द्विगुणा आ सप्तम्याः । तथा शेषेष्विप षट्सु अनीकेषु अनीकमहत्तराणामेकैकस्य त्रीणि देवीशतानि पञ्चपल्योपमायूषि । आत्मरक्षदेवानाम् एकैकस्य देवीशतं पञ्चपल्यो-पमायुः । 'बालकनामाभियोग्यदेवस्याऽऽयुः अर्धचतुर्थानि सागरोपमाणि । त्रीणि देवीशतानि १४ पञ्चपत्योपमायू षि । पूर्वादिषु दिक्षु स्वयंप्रभ-वरज्येष्ठ-स्वयंजन-वत्गुविमानवासिनः सोमयम-वरुणवैश्रवणाः चत्वारो लोकपालाः । एषामेकैकस्य दश दश सामानिकशतानि, दशदशदेवी-शतानि, चतस्रोऽग्रमहिष्यः, तिस्रः परिषदः । सागरोपमत्रयस्थिती सोमयमौ । पादाधिकता-वदायुर्वरुणः । अर्घाधिकतावदायुर्वेश्रवणः । सोमयमयोरभ्यन्तरपरिषच्चत्वारिशद् देवाः । मध्यमपरिषत् त्रीणि देवशतानि । बाह्यपरिषच्चत्वारि देवशतानि । वरुणस्याऽभ्यन्तर-परिषत्पञ्चाशद् देवाः । मध्या चत्वारि देवशतानि । बाह्या पञ्चदेवशतानि । वैश्रवणस्य अभ्यन्तरपरिषत् पष्टिर्देवाः । मध्या पञ्चदेवशतानि । बाह्या परिषत् ष ड्देवशतानि । चतसृष्वपि अभ्यन्तरपरिषत्सु देवानामायुः त्रीणि सागरोपमाणि । एकैकस्य देवीशतम् । चतसृष्विप मध्यमपरिषत्सु देवानामायुः देशोनानि त्रीणि सागरोपमाणि। एकैकस्य पञ्चसप्त-तिर्देव्यः। चतसृष्विप बाह्यपरिषत्सु देवा अर्धतृतीयसागरोपमायुषः, एकैकस्य पञ्चाशद् देव्यः। तस्माच्चक्रविमानादुत्तरस्यां दिशि श्रेण्यां पञ्चविंशतिविमानमण्डितायां पञ्चदशं कल्पविमानं पूर्वोक्तवर्णनम् । तस्येश्वरो महेन्द्रो देवराजः । यस्याऽष्टौ विमानशतसहस्राणि त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा देवाः, सप्ततिः सामानिकसहस्राणि, तिस्रः परिषदः, सप्तितिरात्मरक्ष-सहस्राणि, चत्वारो लोकपालाः, ऐशानाग्रमहिषीतुल्यसंज्ञा अष्टावग्रमहिष्यः एकादशपल्यो-पमायुषः । अष्टौ चास्य वल्लभिकानां सहस्राणि तावदार्यूषि । शेषः सानत्कुमाराग्रमहिषी-वल्लभिकावत् । समिताऽभ्यन्तरपरिषत् षड्देवसृहस्राणि । चन्द्रा मध्यमपरिषत् अष्टौ देवसहस्राणि । जातुर्बाह्मपरिषत् दशदेवसहस्राणि । तिसृष्विप परिषत्सु देवानां सानत्कुमार-परिषद्देवस्थितरिधका स्थितिः। शेषो देवीगणपरिमाणायुर्विकियासामर्थ्यादिविधिः सानत्कु-मारपरिषद्वत् । अनीकमहत्तराणामाल्या ऐशानवद्वेदितव्याः । पदात्यनीकस्य प्रथमकक्षा सप्त-

तिर्देवसहस्राणि , द्वितीया तद्द्विगुणा, एवं द्विगुणा द्विगुणा आ सप्तम्याः । तथा शेषेष्विप षट्स्

१ - ज्वादशिभर्दे-आ०, ब०, द०, मु०। २ - णि अर्घचतु - ता०, अ०, मू०। ३ चातुर्बा -भा०२। ४ नाम्ना। ५ बालकविमानाभि - आ०, ब०, द०, मु०, मू०। ६ - स्य सप्तित आ०, ब०, द०, मु०।

अनीकेषु । अनीकमहत्तराणाम् एकैकस्य त्रीणि देवीशतानि । एकैका चाऽत्र सप्तपल्योपमस्थितिका । आत्मरक्षाणामायुः साधिकार्धचतुर्थानि सागरोपमाणि । एकैकस्य सप्तपल्योपमायुषां देवीनां शतम् । दक्षिणादिषु दिक्षु सम-सर्वतोभद्र-सुभद्र-सिमतिवमानवासिनः सोमयमवरुणवैश्रवणलोकपालाः । एकैकस्य दश दश सामानिकशतानि, तावत्संख्या देव्यः, चतस्रोऽग्रमहिष्यः, तिस्रः परिषदः । तत्रार्धचतुर्थसागरोपमस्थितिर्वरुणः, तदूनस्थितिर्धनदः, ततोऽप्यूनस्थिती सोमयमौ,सोमयमयोरभ्यन्तरपरिषत् पञ्चाशद् देवाः। मध्या चत्वारि देवशतानि । बाह्या
पञ्चदेवशतानि । वरुणस्याभ्यन्तरपरिषत् पष्टिर्देवाः । मध्या पञ्चदेवशतानि । बाह्या सप्तदेवशतानि । लोकपालचतुष्टयाभ्यन्तरपरिषत्सप्तिर्दिवाः । मध्या षड्देवशतानि । बाह्या सप्तदेवशतानि । लोकपालचतुष्टयाभ्यन्तरपरिषद्देवानामैकैकस्य देवीशतम् । मध्यमपरिषद्देवानां
एकैकस्य सप्तितिर्देव्यः । बाह्यपरिषद्देवानाम् एकैकस्य पञ्चाशद्देव्यः । आयुद्च तेषां यथाएकैकस्य सप्तितिर्देव्यः । तस्य देवानां साधिकद्विसागरायुषां शतम् ।

चकविमानादूर्ध्वं बहूनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरकल्पौ स्तः। तयोश्चत्वारो विमानप्रस्ताराः--अरिष्टो देवसिमतो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर इति । अरिष्टविमानाच्च चतस्व्विप दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यो निर्गताः चतुर्विशतिविमानगणनाः । विदिक्षु पुष्प- १५ प्रकीर्णकानि । एवमेकैकश्रेणिविमानहान्यानेतव्या आ ब्रह्मोत्तरात् । तेषां प्रस्ताराणामन्त-राण्यपि बहूनि योजनशतसहस्राणि । ब्रह्मोत्तरिवमानाद् दक्षिणश्रेण्याम् एकविशतिविमान-विराजितायां द्वादशं कल्पविमानं पूर्वोक्तवर्णनम् । तस्याधिपतिः ब्रह्मो (ह्म) देवराजः । यस्य साधिक द्वे विमानशतसहस्रे. त्रयस्त्रिशतत्रायस्त्रिशाः देवाः, षट्त्रिशत् सामानिकसहस्राणि. तिस्रः परिषदः सप्तानीकानि, षड्त्रिशदात्मरक्षसहस्राणि, चत्वारो लोकपालाः । पद्मादयः २० शकाग्रमहिषीतुल्यसंज्ञा अष्टावग्रमहिष्यः त्रयोदशपल्योपमस्थितयः चतुर्देवीसहस्रपरिवृताः। द्वे च वल्लभिकासहस्रे त्रयोदशपल्योपमस्थितिके। एकैकाग्रमहिषी वल्लभिका चतुष्षिटदेवी-रूपसहस्रविकरणसमर्था । समिताभ्यन्तरपरिषत् चत्वारि देवसहस्राणि अष्टसागरोपमाय् षि । चन्द्रा मध्यमपरिषत् षड्देवसहस्राणि देशोनाष्टसागरोपमायुं षि । जातुर्बाह्या अष्टौ देव-सहस्राणि अष्टसागरोपमाय् षि । अभ्यन्तरपरिषद्देवानामेकैकस्य पञ्चाशद् देव्यः । मध्यम-परिषद्देवानां चत्वारिशद् देव्यः । वाह्यपरिषद्देवानां त्रिशद् देव्यः । वाय्वादयः सप्तानी-कमहत्तरा अर्घाष्टमसागरोपमायुषः। तत्र वायोः पदात्यनीकमहत्तरस्य प्रथमकक्षा षट्-त्रिंशत्सहस्राणि, द्वितीया तद्द्विगुणा, एवं द्विगुणा द्विगुणा आ सप्तम्याः । सर्वेषामनीकमहत्त-राणामेकैकस्य अर्थतृतीयानि देवीशतानि । चतस्रोऽग्रमहिष्यः । आत्मरक्षदेवानामायुः अर्घाऽष्ट-मानि सागरोपमाणि । एकैकस्य पर्ञैचाशदू देव्यः । बालकाभियोग्यदेवोऽपि तावदायुर्देवीकः । ३० पूर्वादिषु दिक्षु स्वयंप्रभवरज्येष्ठस्वयंजनवल्गुविमाननिवासिनः सोमयमवरुणवैश्रवणा लोक-पालाः । तेषामेकैकस्य पञ्च सामानिकशतानि, पञ्च देवीशतानि, चतस्रोऽग्रमहिष्यः । अर्घाष्टमसागरोपमायुर्धनदः । तदूनायुर्वरुणः । ततोऽप्यूनस्थिती सोमयमौ । सोमयमयोरभ्यन्तर-परिषत् त्रिशद्देवाः। मध्या द्वे देवशते । बाह्या त्रीणिदेवशतानि । वरुणस्याभ्यन्तरपरिषच्चत्वा-रिशद् देवाः । मध्या त्रीणि देवशतानि । बाह्या चत्वारि देवशतानि । वैश्रवणस्याभ्यन्तर-परिषत् पञ्चाशद् देवाः। मध्या चत्वारि देवशतानि । बाह्या पञ्च देवशतानि । चतसुषु अभ्यन्तरपरिषत्सु देवानामायुरष्टौ सागरोपमाणि । मध्यमपरिषद्देवानां देशोनान्यष्टौ

सागरोपमाणि । बाह्यपरिषद्देवानां तान्येवार्धाष्टमानि । तेषां देव्यो यथासंख्यं पञ्चा-शच्चत्वारिंशत् त्रिंशच्च वेदितव्याः ।

ब्रह्मोत्तरादुत्तरश्रेण्यामेर्कावशितिविमानायां द्वादशं कल्पविमानं पूर्ववत् । तस्याधिपतिः ब्रह्मोत्तरः । यस्य न्यूने द्वे विमानशतसहस्रे, त्रयस्त्रिशत्तायस्त्रिशा देवाः, द्वात्रिशत्सामानिक- सहस्राणि, तिस्रः परिषदः, सप्तानीकानि, द्वात्रिशदात्मरक्षसहस्राणि, चत्वारो लोकपालाः, ऐशानेन्द्राग्रमहिषीतुल्यसंज्ञा अष्टावग्रमहिष्यः पञ्चदशपल्योपमायुषः, द्वे च वल्लभिकासहस्रे तावदायुषी । अवशिष्टं ब्रह्मेन्द्रवत् । ब्रह्मोत्तरस्याभ्यन्तरपरिषत् समिता द्वे देवसहस्रे । चन्द्रा मध्या चत्वारि देवसहस्राणि । जातुर्बाह्मा षड्देवसहस्राणि । अवशिष्टं ब्रह्मेन्द्रपरिषद्वत् । पुष्पकाभियोग्योऽपि तद्वदेव । पदात्यनीकस्य प्रथमकक्षा द्वात्रिशद् देवसहस्राणि । इतरद् व्रह्मेन्द्रवत् । आत्मरक्षात्र्च तद्वदेव । दक्षिणादिदिक्षु सोमादयो लोकपाला ब्रह्मेन्द्रवन्नेयाः ।

ब्रह्मोत्तरिवमानादूर्ध्वं बहुयोजनशतसहस्राणि उत्पत्य' लान्तवकापिष्ठौ कल्पौभवत:। ययोद्धी विमानप्रस्तारौ ब्रह्महृदयलान्तवाख्यौ । तत्र लांतवविमानाद् दक्षिणश्रेण्याम् एकान्न-विंशतिविमानविरचितायां नवमं कल्पविमानं पूर्वोक्तपरिवारम् । तस्याधिपतिलान्तवो नाम यस्याधिकानि पञ्चिविशतिविमानसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत् त्रायस्त्रिशा देवाः, १५ चतुर्विशतिः सामानिकसहस्राणि, तिस्रः परिषदः, सप्तानीकानि, चतुर्विशतिरात्मरक्ष-सहस्राणि, चत्वारो लोकपालाः, शकाग्रमहिषीसमानसंज्ञा अष्टावग्रमहिष्यः सप्तदशपल्योप-मायुषः, प्रत्येकं द्वाभ्यां देवीसहस्राभ्यां परिवृताः । अन्यानि च वल्लभिकानां तावदायषां पञ्चशतानि । एकैका 'चात्राग्रमहिषी वल्लभिका च एकं देवीशतसहस्रमण्टाविशति च देवी-सहस्राणि विकरोति । सिमताऽभ्यन्तरपरिषत् एकं देवसहस्रम् । तत्रैकैकस्य साधिकानि दश-२० सागरोपमाणि आयुः, सप्ताशीतिश्च देव्यः । मध्या चन्द्रा द्वे देवसहस्रे । अत्रैकैकस्य देशोनानि दशसागरोपमाण्यायुः, पञ्चसप्ततिश्च देव्यः । जातुर्बाह्या चत्वारि देवसहस्राणि । तत्रैकैकस्य मध्यपरिषद्देवायुषः किञ्चिन्न्यूनमायुः, त्रिष्ष्टिश्च देव्यः। बालकाभियोग्यो बाह्य-परिषत्समायुः, षष्टिश्चास्य देव्यः। अनीकानां तन्महत्तराणां चायुः मध्यमपरिषदायुषः किञ्चिन्त्यूनमायुः । सर्वेषां प्रथमकक्षा चतुर्विशतिः सहस्राणि । ततो द्विगुणा द्विगुणा आ २५ सप्तम्याः । तत्रैकैकस्य देवस्य महत्तरस्य च षष्टिदेंव्यः । पूर्वादिषु दिक्षु स्वयंप्रभ-वर्ज्येष्ठ-स्वयंजन-क्लुविमाननिवासिनः सोमादयश्चत्वारो लोकपालाः । तत्रैकैकस्य चत्वारि सामानि-कशतानि, अर्धतृतीयानि देवीशतानि, चतस्रोऽग्रमहिष्यः, तिस्रः परिषदः । जातुपरिषत्सदृशा-युवै श्रवणः । ततो न्यूनायुर्वरुणः । ततो न्यूनायुषौ सोमयमौ । सोमयमयोरभ्यन्तरपरिषद्विज्ञति-र्देवाः, मध्या देवशतम्, बाह्या द्वे देवशते । वरुणस्याभ्यन्तरपरिषर्तित्रशद् देवाः, मध्या द्वे ३० देवशते, बाह्या त्रीणि देवशतानि । वैश्रवणस्याभ्यक्तरपरिषच्चत्वारिशद् देवाः, मध्या त्रीणि देवशतानि, बाह्या चत्वारि देवशतानि । सर्वाभ्यन्तरपरिषद्देवानामायुरेकादशसागरोप-माणि । मध्यमपरिषद्देवानां तान्येव किञ्चिन्न्यूनानि । बाह्यपरिषद्देवानां ततोऽपि किञ्चिन्त्यूनानि । तेषां यथाक्रमं पञ्चिवंशतिः विशतिः पञ्चदशदेव्यः ।

ैलान्तविमानादुत्तरश्रेण्याम् एकान्नविश्वतिविमानविराजितायां नवमं कल्पविमानं ३५ पूर्वोक्तवर्णनम् । तस्याधिपतिः कापिष्ठः । यस्योनानि पञ्चिवशितः विमानसहस्राणि,

१ उत्प्लुत्य आर्०, ब०, द०, मु०। २ चाग्रम- आ०, ब०, ०, मु०। ३ इन्द्रः ।

त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा देवाः, द्वाविशतिः सामानिकसहस्राणि, तिस्रः परिषदः. सप्तानीकानि, द्वाविंशतिरात्मरक्षसहस्राणि, चत्वारो लोकपालाः, श्रीमत्यादयोऽष्टावग्रमहिष्यः पञ्चशत-संख्यादच वल्लभिका एकान्नविंशतिपत्योपमायुषः। अविशष्टं लान्तवेन्द्रवत्, परिषदश्च। सर्वेषामनीकानां प्रथमकक्षा द्वाविंशतिसहस्राणि, इतरल्लान्तवेन्द्रवत् । आत्मरक्षादिविधिश्च तथैव ज्ञेयः। अयं तु विशेषः लान्तवेन्द्रजातुपरिषत्सदृशायुर्वेष्ठणः। तत ऊनायुः वैश्रवणः।

ततोऽप्यूनायुषौ सोमयमौ ।

लान्तविवमानाद्वहृति योजनशतसहस्राणि उत्पत्य महाशुक्रो नाम विमानप्रस्तारो भवति । ततो महाशुक्रविमानात् दक्षिणश्रेण्याम् अष्टादशविमानपरिमण्डितायां द्वादशं कल्प-विमानं पूर्वोक्तपरिवारम् । तस्याधिपतिः शुक्रो नाम देवराजः । यस्याधिकानि विश्वतिविमान-सहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा देवाः, चतुर्दश सामानिकसहस्राणि, तिस्रः परिषदः, १० सप्तानीकानि, चतुर्दशाऽऽत्मरक्षसहस्राणि, चत्वारो लोकपालाः, पद्मादयोऽष्टावग्रमहिष्यः, एकैका चात्र दशभिर्देवीसहस्रैः परिवृता । वल्लभिकाश्च अर्धतृतीयशतसंख्याः । एकैका यत्राग्र-महिषी वल्लभिका चैकविंशतिपत्योपमायुः, द्वे देवीरूपशतसहस्रे षट्पञ्चाशतं च देवीरूपसह-स्राणि विकरोति । समिताऽभ्यन्तरपरिषत् पञ्चदेवशतानि चतुर्दशसागरोपमायूंषि । तत्रैकैकस्य त्रिचत्वारिशद् देव्यः । चन्द्रा मध्या एकं देवसहस्रं देशोनचतुर्दशसागरोपमायुः । १५ तत्रैकैकस्याष्टित्रिशद् देव्यः। जातुर्बाह्या द्वे देवसहस्रे मध्यमपरिषद्नायुषी। अत्रैकैककस्य पञ्च-त्रिंशद् देव्यः। अनीकानां महत्तराणां च जातुवदायुः। सर्वेषां प्रथमकक्षा चतुर्दशदेवसहस्राणि, एकैकस्य पञ्चाशद् देव्यः । बालकाभियोग्योऽिप तावदायुर्देवीकः, आत्मरक्षाश्च । पूर्वादिषु दिक्ष स्वयंप्रभ-वरज्येष्ठ-स्वयंजन-वल्गुविमानवासिनः सोमादयश्चत्वारो लोकपालाः। धनदस्य जातुवदायुः, ततोऽप्यूनायुर्वेरुणः, ततोऽप्यूनायुषौ सोमयमौ । तयोरभ्यन्तरपरिषदष्टदेवाः । २० मध्या पञ्चाशत् । बाह्या देवशतम् । वरुणस्याभ्यन्तरपरिषत् विशतिर्देवाः । मध्या देवशतम् । बाह्या द्वे देवशते । वैश्रवणस्याभ्यन्तरपरिषद्विंशतिर्देवाः । मध्या द्वे देवशते । बाह्या त्रीणि देवशतानि । सर्वाभ्यन्तरपरिषद्देवानामायुः पञ्चदशसागरोपमाणि । मध्यमपरिषद्देवानामायु-स्तान्येव देशोनानि । बाह्यपरिषद्देवानामायुः सार्धचतुर्दशसागरोपमाणि । तेषां यथाऋमं विंशतिः पञ्चदश दश च देव्यो भवन्ति ।

महाशुक्रविमानादुत्तरश्रेण्याम् अष्टादशिवमानशोभितायां द्वादशं कल्पविमानम्। तस्याधिपतिः महाशुकः । यस्योनानि विंशतिविमानसहस्राणि, त्रयस्त्रिंशत्त्रायस्त्रिंशा देवाः, द्वादश सामानिकसहस्राणि, तिस्रः परिषदः, सप्तानीकानि, द्वादशात्मरक्षसहस्राणि, चत्वारो लोकपालाः, श्रीमत्यादयोऽष्टावग्रमहिष्यः अर्धतृतीयशतसंख्याश्च वल्लभिकाः त्रयोविंशतिपल्योपमायुषः। शेषं शुक्रवत् । तिस्रोऽपि परिषदः शुक्रवदेव वेदितव्याः । ३० अनीकानां प्रथमकक्षा द्वादशदेवसहस्राणि । शेषं शुक्रवत् । आत्मरक्षाणां पुष्पकाभियोग्यस्य च तथैव विधि:। दक्षिणादिषु दिक्षु सम-सर्वतोभद्र-सुभद्र-सिमतविमाननिवासिनः सोमाद-, यश्चत्वारो लोकपालाः । शुक्रजातुपरिषत्समस्थितिर्वरुणः । तत ऊनायुवै श्रवणः । ततोऽप्यू-नायुषौ सोमयमौ । चेषं शुक्रवत् ।

महाशुक्रविमानादूर्ध्वं बहूनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य सहस्रारं एकविमानप्रस्तारो ३५ भवति । यत्र दक्षिणोत्तरौ शतारसहस्रारकल्पौ । तत्र सहस्रारविमानाद् दक्षिणश्रेण्यां सप्तदश-

१ इन्द्रक । २ -ति शुक्रमहाशकौस्तःततो ग्रा०, ब०, मु० । ३ -श देवाः श्र० । ४ इन्द्रक ।

विमानगणनायां नवमं कल्पविमानम् । तस्याधिपतिः शतारो नाम देवराजः । यस्याधिकानि त्रीणि विमानसहस्राणि, त्रयस्त्रिंशत्त्रायस्त्रिंशा देवाः, चत्वारि सामानिकसहस्राणि, सप्तानीकानि, चत्वारि आत्मरक्षसहस्राणि, चत्वारो लोकपालाः, पद्मादयोऽष्टावग्रमहिष्यः पञ्चविंशतिपत्योपमायुषः । एकैका चात्र पञ्चभिर्देवीशतैः परि-वृताः पञ्चदेवीरूपशतसहस्राणि द्वादशदेवीरूपसहस्राणि विकरोति । द्विषष्टिर्वल्लभिका-स्तावदायुर्विकियाः । समिताऽभ्यन्तरपरिषदर्धतृतीयानि देवशतानि साधिकषोडशसागरो-पमायूं वि । तेषामेकैकस्यैकविंशतिर्देव्यः । चन्द्रा मध्या पञ्चदेवशतानि देशोनषोडशसा-गरोपमायूं षि । तेषाम् एकैकस्याऽष्टादश देव्यः । जातुर्बाह्या एकं देवसहस्रं चन्द्रायुरू-नायुः, तेषामेकैकस्य पञ्चदश देव्यः । सर्वेषामप्यनीकानां महत्तराणां च जातुवदायुः । प्रथम-कक्षा चत्वारि देवसहस्राणि। एकैकस्य चत्वारिशद् देव्यः। पूर्वादिषु दिक्षु स्वयंप्रभादिवि-माननिवासिनः सोमादयश्चत्वारो लोकपालाः। जातुपरिषत्समायुर्वेश्रवणः। तत ऊनायु-र्वरुगः, ततोऽप्यूनायुषौ सोमयमौ । तयोरभ्यन्तरपरिषत्पञ्चदेवाः । मध्या पञ्चिविश्वति-र्देवाः । बाह्या पञ्चाशद् देवाः । वरुणस्याभ्यन्तरपरिषद् दशदेवाः । मध्या पञ्चाशद् देवाः । बाह्या देवशतम् । वैश्रवणस्याभ्यन्तरपरिषत् पञ्चदशदेवाः । मध्या देवशतम् । बाह्या द्वे १५ देवशते । सर्वाभ्यन्तरपरिषद्देवानामायुः सप्तदशसागरोपमाणि । मध्यमपरिषद्देवानामायुः तान्येव देशोनानि । बाह्यपरिषद्देवानामायुः सार्धानि षोडशसागरोपमाणि । तेषां यथा-ऋमं पञ्चदश दश पञ्चदेव्यो भवन्ति ।

सहस्रारिवमानादुत्तरश्रेण्यां सप्तदशिवमानभूषितायां नवमं कल्पविमानम् । तस्याधिपितः सहस्रारः । यस्योनानि त्रीणि विमानसहस्राणि, त्रयस्त्रित्रायस्त्रिश्चा देवाः, द्वे सामानि२० कसहस्रे, तिस्रः परिषदः, सप्तानीकानि, द्वे आत्मरक्षसहस्रे, चत्वारो लोकपालाः, श्रीमत्यादयोऽष्टावग्रमहिष्यः सप्तविशतिपल्योपमायुषः । शेषः शतारेन्द्रवत् । परिषदात्मरक्षाऽनीकाभियोग्यवर्णना च शतारेन्द्रवत् । अयं तु विशेषः—अनीकानां प्रथम'कक्षा द्वे देवसहस्रे । दिक्षणादिषु दिक्षु सम-सर्वतोभद्र-सुभद्र-समितविमानिवासिनः सोमादयश्चत्वारो लोकपालाः ।
तेषामेकैकस्य द्वे सामानिकदेवशते', त्रिषष्टिर्देव्यः, चतस्रोऽग्रमहिष्यः, तिस्रः परिषदः । शेषः
२५ शतारेन्द्रवत् । शतारेन्द्रजातुपरिषत्सदृशायुर्वष्णः । ततो न्यूनायुर्धनदः । ततो न्यूनायुषौ
सोमयमौ । शेषः शतारेन्द्रवत् ।

सहस्रार'विमानादूर्ध्वं बहूनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य' आनतप्राणतारणाच्युतकल्पाः सिन्त । तत्र षड्विमानप्रस्ताराः—आनत-प्राणत-पुष्पक-सातक-आरण-अच्युतसंज्ञकाः । तत्रानतिवमानाच्चतसृष्विपि दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यो निर्गताः । विदिक्षु पुष्पप्रकीर्णकानि । तत्रैकैकस्यां विमानश्रेण्यां षीडशश्रेणिविमानानि । एवमौ-परिष्टेषु पञ्चसु विमानप्रस्तारेषु एकैकश्रेणिविमानहानिर्वेदितव्या । तत्रारणा-च्युतविमानाद् दक्षिणश्रेण्याम् एकादशविमानविर्त्वितायां षष्ठं कल्पविमानम् । तस्या- धिपतिरारणो नाम देवराजः । यस्याधिकान्यर्धचतुर्थानि विमानशतानि, त्रयस्त्रिंशत्त्रायत्रिंशा देवाः, दश सामानिकशतानि, तिस्रः परिषदः, सप्तानीकानि, दशात्मरक्षशतानि, चत्वारो लेशेकपालाः, पद्मादयोऽष्टावग्रमहिष्यः अष्टचत्वारिंशत्पल्योपमायुषः । एकैका चात्राऽर्धतृतीयैः'

१ —कक्ष्या हे ता०, मू०, श्र०। २ —तेष— ग्रा०, ब०, द०, मू०। ३ इन्द्रक। ४ —त्य सन्ति तत्र ता०, श्र०, मू०। ४ पञ्चाशदिधकद्विशतैः।

देवीशतैः परिवृता दशदेवीरूपशत'सहस्राणि चतुविंशित च देवीरूपसहस्राणि विकरोति। वल्लिभकाश्च पञ्चदश तावदायुर्विकियाः। सिमताऽभ्यन्तरपरिषत् पञ्चिवंशितिदेवशतम्। तत्रैकैकः साधिकविंशितसागरोपमायुर्दशदेवीकः। चन्द्रा मध्या, अर्धतृतीयानि देवशतानि। तत्रैकैकः देशोनिवंशितसागरोपमस्थितिरष्टदेवीकः। जातुर्विद्या पञ्चदेवशतानि। तत्रैकैकः अर्धवि-शितसागरोपमस्थितिः षड्देवीकः। अनीकानां प्रथमकक्षां एकं देवसहस्रम्। सर्वेषां देवानां पत्रमहत्तराणां च एकैकस्य त्रिशद् देव्यः। आत्मरक्षाणां च त्रिशत्। बालकाभियोग्यस्य चन्द्रायुषः ऊनमायुः, त्रिशद् देव्यः। पूर्वादिषु दिक्षु स्वयंप्रभादिविमानिवासिनः सोमादयश्चत्वारो लोकपालाः। तेषामेकैकस्य सामानिकशतम्। द्वात्रिशद् देव्यः, चतस्रोऽग्रमहिष्यः, तिस्रः परिषदः। जातुसमानायुर्वेश्ववणः। ततो न्यूनायुर्वेश्णः। ततो न्यूनायुषौ सोमयमौ। तयोर्प्यन्तरपरिषत्त्रयो देवाः। मध्या द्वादशः। बाह्या पञ्चिवंशितः। वश्णस्याभ्यन्तरपरिषत् षड्देवाः। मध्या पञ्चवेशितः। बाह्या पञ्चविंशितः। वश्णस्याभ्यन्तरपरिषत् षड्देवाः। मध्या पञ्चविंशितः। बाह्या पञ्चाशत्। वैश्ववणस्याभ्यन्तरपरिषत् षड्देवाः। मध्या पञ्चविंशितः। बाह्या शतम्। तेषां यथाक्रमम् एकविंशितसागरोपमाणि तान्येव देशोन्तानि तान्येव चार्थोनान्यायुरवगन्तव्यम्, सप्त पञ्च तिस्रश्च देव्यो ज्ञेयाः।

आरणाच्युतिवमानादुत्तरश्रेण्याम् एकादशिवमानिवभूषितायां षष्ठं कल्पिवमानम् । तस्याधिपितरच्युतो नाम देवराजः । यस्योनान्यर्भचतुर्थानि विमानशतानि । त्रयस्त्रिशतत्रा-यस्त्रिशा देवाः । दश सामानिकशतानि । तिस्रः परिषदः । सप्तानीकानि । दश आत्म-रक्षशतानि । चत्वारो लोकपालाः । श्रीमत्यादयोऽष्टावग्रमिह्ष्यः पञ्चपञ्चाशत्पल्योप-मायुषः, वल्लभिकाश्च पञ्चदश तावदायुषः । अवशिष्टम् आरणेन्द्रवत् । परिषदादिविधिश्च तथैव नेयः । अयं तु विशेषः वरुणोऽधिकायुः । ततो न्यूनायुर्धनदः । ततोऽप्यूनायुषौ सोमयमौ ।

त एते लोकानुयोगोपदेशेन चतुर्दशेन्द्रा उक्ताः । इह द्वादश इष्यन्ते 'पूर्वोक्तेन क्रमेण ब्रह्मोत्तरकापिष्ठमहाशुक्रसहस्रारेन्द्राणां दक्षिणेन्द्रानुवर्तित्वात् आनतप्राणतकल्पयोश्च एकैकेन्द्रत्वात् ।

सौधर्मविमानसंख्या प्रागुक्ता । ऐशानेऽष्टाविश्वितिविमानशतसहस्राणि । श्रेणिविमान्तानि चतुर्दशशतानि सप्तपञ्चाशानि । पुष्पप्रकीर्णकानां सप्तिविशितः शतसहस्राणि अष्ट- २५ नवितः सहस्राणि पञ्चशतानि त्रिचत्वारिशानि । सानत्कुमारे द्वादशिवमानशतसहस्राणि । श्रेणिविमानानां पञ्चशतानि पञ्चनवत्यधिकानि । प्रकीर्णकानाम् एकादशशतसहस्राणि नवनवितः सहस्राणि चत्वारि शतानि पञ्चोत्तराणि । माहेन्द्रेऽष्टौ विमानशतसहस्राणि । श्रेणिविमानानाम् एकं शतं षण्णवत्यधिकम् । प्रकीर्णकानां सप्तशतसहस्राणि नवनवित- सहस्राणि अष्टौ शतानि चतुरुत्तराणि । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरकल्पयोः चत्वारि विमानशत- ३० सहस्राणि । श्रेणिविमानानां त्रीणि शतानि चतुःषष्टचिक्षकानि । प्रकीर्णकानां त्रीणि शतसहस्राणि नवनवितः सहस्राणि षट्शतानि षट्त्रिशानि । लान्तवकाणिष्ठयोः पञ्चा- शतसहस्राणि । श्रेणिविमानानां शतम् अष्टपञ्चाशम् । प्रकीर्णकानामेकान्नपञ्चाशतसहस्राणि

१ -शतसहस्त्राणि विकरोति आ०, व०, द०, मु०। -२ कक्ष्या अ०, मू०, ता०। ३ ततोऽप्यूनायु-अ०। ४ "सोहम्मोसाणसण्ककुमारमाहिद्वम्हुलंतवया। महसुक्कसहस्सारा आणद पाणद य आरण-च्चुदया। एवं वारसकप्पाःःः -त्रिलोकप्र० वैमानिक०। ५ तदेव विवृणोति। ६ तान्येव पृथग् पृथग् विवृणोति, एवमुत्तरत्रापि।

अब्दौ शतानि द्विचत्वारिशानि । शुक्रमहाशुक्रयोः चत्वारिशत्सहस्राणि । श्रेणिविमानानां त्रिसप्तितः । प्रकीर्णकानाम् एकान्नचत्वारिशत्सहस्राणि नवशतानि सप्तिविशानि । शता-रसहस्रारकल्पयोः षड्विमानसहस्राणि । श्रेणिविमानानाम् एकान्नसप्तितः । प्रकीर्णकानाम् एकान्नषिटिशतानि एकत्रिशानि । आरणाच्युतकल्पयोः सप्तिविमानशतानि । श्रेणिविमानानां त्रीणि शतानि त्रिशानि । प्रकीर्णकानां त्रीणि शतानि सप्तत्यिधकानि । 'चतुर्दशस्विप कल्पविमानेषु विमानसंख्या चतुरशीतिः शतसहस्राणि षण्णवितः सहस्राणि सप्त च विमानशतानि ।

आरणाच्युतिवमानादूर्ध्वं बहूनि योजनशतसहस्राण्युत्पत्य सन्ति तत्राधोग्रैवेयकविमानानि । येषु त्रयो विमानप्रस्ताराः सुदर्शनामोधसुप्रबुद्धाः । तत्र सुदर्शनेन्द्रकाच्चतसृष्विप दिक्षु चतस्रो विमानप्रेण्यः । तत्रैकैकस्यां विमानश्रेण्यां दश विमानानि । सुदर्शनाद्ध्वं बहूनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्याऽस्ति अमोघो नाम विमानप्रस्तारः । अत्रापि चतसृष्विप दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यो निर्गताः । अत्रैकस्यां विमानश्रेण्यां नविमानानि । अमोघादूर्ध्वं बहूनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य अस्ति सुप्रबुद्धो नाम विमानप्रस्तारः । अत्रापि चतसृष्विप दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यो विनिर्गताः । एकैकस्यां विमानश्रेण्याम् अष्टौ विमानानि । त्रिष्वेप्येतेषु पुष्पप्रकीर्णकिवमानानि न सन्ति । तान्येतान्येकादशोत्तरविमानशतम् । सुप्रबुद्धविमानाद्द्धं बहूनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य सन्ति तत्र मध्यमग्रैवयकविमानानि । येषु त्रयः प्रस्तारा यशोधरसुभद्रविशालाः । पूर्ववदत्रापि एकैकश्रेणिविमानहान्या पञ्चसप्ति श्रेणिविमानानि । पृष्पप्रकीर्णकानि द्वात्रिशत् सन्ति तत्रोपरिमग्रैवेयकविमानानि । येषु त्रयः प्रस्ताराः सुमनाः सौननाः प्रीतिङकर इति । पूर्ववदत्राप्येकैकविमानहान्या एकान्नचत्रारिशत् श्रेणिविमानानि । द्वापञ्चशत्रकीर्णकानि । तान्येतानि समुदितानि एकनविर्तिवमानानाम् ।

प्रीतिङ्करिवमानादूर्ध्वं बहूनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य सन्ति तत्राऽनुदिशिवमानानि । येष्वेक एवाऽऽदित्यो नाम विमानप्रस्तारः । तत्र दिक्षु चत्वारि श्रेणिविमानानि । प्राच्यां दिशि अधिविमानम्, अपाच्यामिचमाली, प्रतीच्यां वैरोचनम्, उदीच्यां प्रभासम्, मध्ये आदित्याख्यम् । विदिक्षु पुष्पप्रकीर्णकानि चत्वारि—पूर्वदक्षिणस्यामिचप्रभम्, दक्षिणा-परस्याम् अचिमध्यम्, अपरोत्तरस्याम् अचिरावर्तम्, उत्तरपूर्वस्यामिचिविशिष्टम् । तान्येनतानि नव ।

आदित्यविमानादूर्ध्वं बहूनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य सन्ति तत्रानुत्तरिवमा-नानि । यत्रैक एव सर्वार्थेसिद्धं संज्ञो विमानप्रस्तारः । दिक्षु प्रदक्षिणानि विजयवैजयन्त-३० जयन्तापराजितविमानानि चत्वारि, मध्ये सर्वार्थेसिद्धं संज्ञम् । पुष्पप्रकीर्णकानि न सन्ति ।

सौधर्म शानयोः कल्पयोविमानानि सप्तविशैकयोजनशतबाहल्यानि पञ्चयोजनशतो-च्छ्रायाणि । सानत्कुमारमाहेन्द्रयोर्ब्रह्मालोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु शुक्रमहाशुक्रशतार-सहस्रारेषु आनतप्राणताऽऽरणाऽच्युतेषु नवसु ग्रैवेयकेषु अनुदिशाऽनुत्तरेषु च विमानानां बाहल्यमेकैकयोजनविहीनम्, उच्छ्रायश्च एकैकयोजनशताधिको यथाक्रमं वेदितव्यः । तान्ये-

१ त्रानतप्राणतयोरन्यतरत्रान्तर्भावात् । २ –ण्यो नि−ेश्र०, मू० । ३ –ितःश्रे– ग्रा०, ब०, द०, मु०, मू० । ४ द्वांत्रिशान्येतानि ग्रा०, भा० २ । ५ –िद्धसं –ग्रा०, ब०, मु० ।

34

तानि श्रेणीन्द्रप्रकीर्णकविमानानि कानिचित संख्येययोजनशतविस्ताराणि। कानिचिद-संख्येययोजनशतविस्ताराणि । यानि संख्येयविस्ताराणि तानि संख्यययोजनशतसहस्र-विस्ताराणि, यान्यसंख्येयविस्ताराणि तानि असंख्येययोजनशतसहस्रविस्ताराणि । सौधर्मै-शानयोविमानानि पञ्चवर्णानि कृष्णनीलरक्तहारिद्रशुक्लवर्णानि । सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः चतुर्वणीनि कृष्णहीनानि । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु त्रिवर्णीनि विमानानि कृष्ण-नीलर्वाजतानि । शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्राराऽऽनतप्राणतारणाच्युतेषु द्विवर्णानि विमानानि ग्रैवेयकानुदिशानुत्तरविमानानि शुक्लवर्णान्येव । हारिद्रशुक्लवर्णानि । सर्वार्थसिद्ध'विमानम्।

एषामधिकतानां वैमानिकानां देवानां परस्परतो विशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह---

#### स्थितिप्रभावसुखद्यातिलेश्याविशुद्धीन्द्रियाविषयतोऽधिकाः ॥२०॥

स्वोपात्तायुष उदयात् स्थानं स्थितिः ।१। स्वेनोपात्तस्य देवायुषः उदयात्तस्मिन् भवे तेन शरीरेण स्थानं स्थितिरित्युच्यते ।

शापानुग्रहलक्षणः प्रभावः ।२। शापोऽनिष्टापादनम्, अनुग्रह इष्टप्रतिपादनम्, तल्ल-क्षणः प्रवृद्धो भाव प्रभाव इत्याख्यायते ।

सद्वेद्योदये सति इष्टविषयानुभवनं सुखम् ।३। सद्वेद्योदयम् लहेतौ सति बाह्यस्येष्ट- १५ विषयस्य उपनिपाते तद्विषयमनुभवनं सुखमिति कथ्यते।

शरीरवसनाभरणादिवीप्तिद्यंतिः।४। शरीरस्य वसनस्याऽऽभरणादीनां च दीप्तिः चितिरिति उपाख्यायते।

लेश्याशब्द उक्तार्थः ।५। लेश्याशब्द उक्तार्थ एव वेदितव्यः । लेश्याया विशुद्धिः लेश्याविशद्धिः ।

इन्द्रियाविधभ्यां विषयाभिसंबन्धः ।६। विषयशब्दस्य इन्द्रियाविधभ्यामभिसंबन्धो भवति । इन्द्रियं चाऽवधिश्च इन्द्रियावधी, तयोविषय इन्द्रियावधिविषय इति ।

इतरथा हि तदाधिक्यप्रसङ्गः ।७। अकियमाणे ह्येवमभिसंबन्धे उपर्युपरि देवेषु इन्द्रि-याणामाधिक्यं प्रसज्येत।

स्थितिग्रहणमादौ तत्पूर्वकत्वादितरेषाम् ।८। स्थितिग्रहणमादौ कियते तत्पूर्वकत्वादि- २५ तरेषां प्रभावादीनाम् । स्थितिमतां हि प्रभावादयो भवन्ति नाऽस्थितस्येति ।

तेभ्यस्तैर्वाऽधिका इति तसिः ।९। तेभ्यः स्थित्यादिभ्यः अधिका इति अ''अपादानेऽहीय-रहोः" [जैनेन्द्र० ४।३।५०] इति तसिः। तैर्वाधिका इति तसि प्रकरणे अआद्यादिभ्य उपसंख्या-नम्'' [जैनेन्द्र० ४।२।४९] इति तसिः। उपर्यं परि वैमानिकाः इत्यनुवर्तन्ते, तेनैवमभिसंबध्यते उपर्युपरि वैमानिकाः प्रतिकल्पं प्रतिप्रस्तारं च स्थित्यादिभिरेभिरिधका इति । तत्र स्थितिः 30 उत्कृष्टा जघन्या च, सा उपरिष्टाद्वक्ष्यते। इह तु वचनं येषां समा भवति तेषामपि गुणतोऽ-धिकत्वज्ञापनार्थम् । यः प्रभावः सौधर्मकल्पदेवानां निग्रहानग्रहविकियापराभियोगादिषु, उपर्युपरि ततोऽनन्तगुणः मन्दाभिमानतया अल्पसंनिलष्टत्वाच्च न प्रवर्तते । एवं सुखादयोऽपि प्रत्येतव्याः । लेश्यानियमः उपरि वक्ष्यते । इह तु वचनं यत्र विधानं समानं तत्रापि कर्म-विश् द्धितोऽधिका भवन्ति इति प्रतिपादनार्थम् ।

१ – द्विवि – ग्रा॰, ब, द॰, मु॰। २ विषयो ज्ञेयपदार्थः । ३ स्थितः । ४ स्थित्यादि ।

यथा स्थित्यादिभिरुपर्यधिका एवं गत्यादिभिरिप इत्यतिप्रसङ्गे तन्निवृत्त्यर्थमाह--

## गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः ॥२१॥

देशान्तरप्राप्तिहेतुर्गतिः ।१। उभयनिमित्तवशात् उत्पद्यमानः कायपरिस्पन्दो गतिरि-त्युच्यते ।

बरीरमुक्तलक्षणम् ।२। \*''औदारिकवैक्रियिकाऽऽहारकतैजसकार्मणानि वारीराणि''

[त० सू० २।३६] इत्यत्र शरीरमुक्तलक्षणम्।

लोभकषायोदयान्मूच्छा परिग्रहः ।३। लोभकषायवेदनीयस्य उदयान्मूच्छी संकर्पः परि-

ग्रह इत्याख्यायते।

गतिग्रहणमादौ लक्षणद्वययोगात् ।५। गतिग्रहणमादौ कियते । कुतः ? लक्षणद्वय-१५ योगात् अ"द्वन्द्वेभ्सुं" [जैनेन्द्र० १।३।९८] अ"अल्पाच्तरम्" [जैनेन्द्र० १।३।१००] इति ।

ततः शरीरग्रहणं तिस्मन् सित परिग्रहोपपत्तः ।६। ततः परं शरीरग्रहणं कियते । कृतः ? तिस्मन् सित परिग्रहोपपत्तेः, सित शरीरे परिग्रहो ममेदं बुद्धिरुपजायते ।

तद्वस्वेऽपि केविलिनः परिग्रहेच्छाभाव इति चेत्; न; देवाधिकारात् ।७। स्यादेतत्— शरीरवत्त्वेऽपि केविलिनः ममेदिमिति संकल्पो न विद्यते ततोऽयं हेतुव्यभिचार इति; तन्न; २० किं कारणम् ? देवाधिकारात् । देवा हि रागादिमन्तोऽधिकृताः, तेषामवश्यं सित शरीरे

परिग्रहाभिलाषेण भवितब्यमिति नास्ति ब्यभिचारः ।

तन्मूल्रत्वात्तदनन्तरमिमानग्रहणम् ।८। परिग्रहमूलो हि लोकेऽभिमानो दृष्टः, ततोऽस्य द्वादनन्तरं ग्रहणं कियते। उपर्यु परीत्यनुवर्तते, तेनोपर्यु परि देवानाम् उक्ता गत्यादयो हीना वेदितव्याः। तद्यथा—सौधर्मैशानयोर्देवाः कीडादिनिमित्तां गितं महाविषय-त्वेन मुहुर्मु हुर्वृत्त्या चाधिकामास्कन्दन्ति न तथोपरि देवाः विषयाभिष्वङगोद्रेकाभावात्। ततस्तिन्निमित्तां गतिरिप क्रमेण हीयते। शरीरमिप सौधर्मे शानयोर्देवानां सप्तारिन्नि प्रमाणम्। सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः षडरित्नप्रमाणम्। ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु पञ्चारितः। शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारेषु च चतुररितः। आनतप्राणतयोरर्धचतुर्था-रितः। आरणाच्युतयोररित्तत्रयप्रमाणम्। अधोग्रैवेयकेषु अर्धतृतीयारितः, मध्यमग्रैवेय-केषु अर्रतनद्वयमात्रम्, उपरिमग्रैवेयकेषु अनुदिश्चिमानेषु च अध्यर्धारितः, अनुत्तरेष्वरिन-प्रमाणमात्रम्। परिग्रहोऽपि विमानपरिवारादिलक्षण उपर्यु परि हीन इत्युक्तं पुरस्तात्। कृतः पुनरुपर्यु परि परिग्रहोअमानहानिरिति ? उच्यते—

प्रतनुकषायत्वाल्पसंक्लेशाविधिविशुद्धितत्त्वावलोकनसंवेगपरिणामानाम् उत्तरोत्तराधिक्याद् अभिमानहानिः ।९। प्रतनुकषायत्वादल्पसंक्लेशो भवति, ततोऽविधिविशुद्धिर्जायते, संक्लेशवशा-इप्र दविधर्हीयत इत्युक्तं पुरस्तात् । ततोऽविधिविशुद्धेः उपर्युपरि देवाः शारीरमानसदुःखपरीतान्

१ कोऽर्थः ? मानसं कर्म । २ 'सु' इति स्वमते घिसंज्ञा । ३ हस्तो रित्नररितः स्यात् ।

नारकतैर्यग्योनमानुषान् प्रकर्षेणाऽवलोकयन्ति । ततस्तिन्निमित्तसंवेगपरिणामः संसाराद्भी-रुता उपजायते । ततो दुःखहेतुषु दुरन्तेषु परिग्रहेषु अभिभानो हीयते । किञ्च,

विशुद्धपरिणामप्रकर्षनिमित्तत्वाच्च उपर्यु पर्यु पपत्तेः ११०। 'इह विशुद्धपरिणामभेदनिमित्तः पुण्यकर्मबन्धविकत्पः, तत्पूर्वको देवेषु उपपाद इति उपर्यु परि अभिमानहानिः ।
कारणसदृशं हि कार्यं दृष्टमिति । तद्यथा—तैर्यग्योनेषु असंज्ञिनः पर्याप्ताः पञ्चेन्द्रियाः ४
संख्येयवर्षायुषः, अल्पशुभपरिणामवशेन पुण्यबन्धमनुभूय भवनवासिषु व्यन्तरेषु च उत्पद्यन्ते ।
त एव संज्ञिनो मिथ्यादृष्टयः सासादनसम्यग्दृष्टयश्च आसहस्रारादुत्पद्यन्ते । त एव
सम्यग्दृष्टयः सौधर्मादिषु अच्युतान्तेषु जायन्ते । असंख्येयवर्षायुषः तिर्यज्ञमनुष्या मिथ्यादृष्टयः सासादनसम्यग्दृष्टयश्च आ ज्योतिष्केभ्य उपजायन्ते, तापसाश्चोत्कृष्टाः । त एव
सम्यग्दृष्टयः सौधर्मा शानयोर्जन्मानुभवन्ति । मनुष्याः संख्येयवर्षायुषः मिथ्यादर्शनाः सासादन१०
सम्यग्दर्शनाश्च भवनवासिप्रभृतिष्परिमग्रैवेयकान्तेषु उपपादमास्कन्दन्ति । परित्राजकानां
देवेषूपपादः आ ब्रह्मलोकात् । आजीवकानाम् आसहस्रारात् । तत उद्यमन्यलिङ्गिनां असनास्त्युपपादः । निर्गन्थलिङ्गधराणामेव उत्कृष्टतपोऽनुष्ठानोपचितपुण्यबन्धानाम् असम्यग्दर्शनानामुपरिमग्रैवेयकान्तेषु उपपादः । तत उर्ध्वं सम्यग्दर्शनज्ञानचरणप्रकर्षोपेतानामेव
जन्म नेतरेषाम् । श्रावकाणां सौधर्मादिष्वच्युतान्तेषु जन्म नाधो नोपरीति परिणामविशुद्धिप्रकर्षयोगादेव कत्पस्थानातिशययोगोऽवसेयः ।

पुरस्तात्त्रिषु निकायेषु देवानां लेश्याविधिरुक्त इदानीं वैमानिकेषु लेश्याविधि-प्रतिपत्त्यर्थमाह—

# पीतपद्मशुक्ललेश्या दित्रिशेषेषु ॥२२॥

किमर्थं पृथग्लेश्याभिधानं कियते, ननु यत्रैवान्यो लेश्याविधिः तत्रैवेदं वक्तव्यम् ? ५० अत उत्तरं पठति –

पृथग्लेश्याभिधानं लघ्वर्थम् ।१। पृथगिदं लेश्याभिधानं कियते लघ्वर्थम् । तत्र' हि पाठे कियमाणे वैमानिकानां स्वामिनां भेदेन निर्देशः कर्तव्यः स्यात् । अथ कोऽयं निर्देशः? पीतपद्मशुक्ललेश्या इति । पीता च पद्मा च शुक्ला च पीतपद्मशुक्लाः, ता लेश्या येषां त इमे पीतपद्मशुक्ललेश्या इति । यद्येवं द्वन्द्वे पृ वद्भावात् निर्देशो नोपपद्यते ? नेष दोषः; अौत्तरपदिकं ल्लस्वत्वम्, यथाका'यंविपरि'णामाद्वा सिद्धम् । \*""द्वतायां तपरकरणे 'मध्यम-विलिक्तियां हपतं वानम्" [पात० महा० १।१।६९] इत्यत्रौत्तरपदिकं ल्लस्वत्वम्, एविमहापि वेदितव्यम् ।

तत्र कस्य का लेश्या इत्यत्रोच्यते -सौधर्मैशानीयाः पीतलेश्याः ।२। सौधर्मैशानीया देवाः <sup>१०</sup>पीतलेश्या द्रष्टन्याः ।

१ लोके कृत । २ - लिङ्गानां ग्रा०, ब०, द०, मु०, सू०, ता० । ३ पठित्त ग्रा०, ब०, द०, मु० । ४ तथा सित सूत्रस्य गौरवं स्यात् । ५ सूत्रस्य लघुनोपायेन । ६ ग्रादितस्त्रिषु इत्यादि प्रकरणे । ७ द्रुता वृत्तिः । द मध्यमा च बिलिम्बिता च तयोः । इदमेव ज्ञापकं लक्षणाभावेऽपि ज्ञाष्टप्रयोगानुसारेण ग्रौत्तरपदिकं हस्वत्वमस्तीति । ६ · · · सूत्रे तपरकरणं तत् ज्ञापयित क्वचिद् इन्द्वेऽप्यौत्तरपदिकं हस्वत्वं भवतीति तेन यथा मध्यमा च बिलिम्बता मध्यमबिलिम्बते इत्याद्यौत्तरपदिकं हस्वत्वं बहुलं दृश्यते तद्वदत्रापीत्यदोषः पाणिनीयमिदं सूत्रम् । १० मध्यम ।

सानत्कुमारमाहेन्द्रीया देवाः पीतपद्मलेक्याः ।३। सनत्कुमारे माहेन्द्रे च देवाः पीत-पद्म'लेक्याः प्रत्येतव्याः ।

ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु पमलेश्याः ।४। चतुर्ष्वेषु देवाः <sup>२</sup>पमलेश्याः द्रष्टन्याः ।

 शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारेषु पद्मशुक्ललेश्याः ।५। चतुष्वेषु देवाः 'पद्मशुक्ललेश्या विजेयाः ।

**आनतादिषु शुक्लले स्याः ।६।** आनतादिषु शेषेषु देवाः <sup>\*</sup>शुक्ललेस्याः प्रत्येतव्याः ।

तत्राप्यनुत्तरेषु परमशुक्ललेश्याः।

शुद्ध मिश्रले श्याविकल्पानुपपत्तिः सूत्रेऽनिभधानादिति चेत्ः नः मिश्रयोरन्यतर ग्रहणात् १० यथा लोके ।७। स्यान्मतम् – उक्तो लेश्याविकल्पः शुद्धो मिश्रश्च नोपपद्यते, कृतः ? सूत्रेऽनिभिधानात् इतिः तन्नः किं कारणम् ? मिश्रयोरन्यतर ग्रहणात्, यथा लोके । तद्यथा — छित्रणो गच्छन्तीत्यछित्र ष्विण छित्रव्यपदेशः, एविमहापि मिश्रयोरप्यन्यतरग्रहणेन ग्रहणं भवित इति पीतपद्मलेश्याः पूर्वग्रहणेन परग्रहणेन वा गृह्यन्ते, एवं पद्मशुक्ललेश्या अपीति नास्ति दोषः ।

द्वित्रिशेषग्रहणादग्रहणमिति चेत्; नः इच्छातः संबन्धोपपत्तेः ।८। स्यान्मतम् –एवमपि १५ ग्रहणं नोपपद्यते । कुतः ? द्वित्रिशेषग्रहणात् । सूत्रे ह्येवं पठचते –द्वयोः पीतलेश्याः, त्रिषु पद्मलेश्याः, शेषेषु शुक्ललेश्या इति, तच्चानिष्टमितिः; तन्नः, किं कारणम् ? इच्छातः संबन्धोपपत्तेः । एवं हि संबन्धः कियते –द्वयोः कल्पयुगलयोः पीतलेश्याः, सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः पद्मलेश्याया अविवक्षातः । ब्रह्मलोकादिषु त्रिषु कल्पयुगलेषु पद्मलेश्याः, शुक्रमहाशुक्रयोः शुक्ललेश्याया अविवक्षातः । शेषेषु शतारादिषु शुक्ललेश्याः, पद्मलेश्याया अविवक्षातः, इति नास्त्यार्षं वरोधः ।

पाठान्तराश्रयाद्वा ।९। अथवा पाठान्तरमाश्रियते । कि पुनः तत् ? 'पीतमिश्रपद्मिश्र-शुक्ललेश्या द्विद्विचतुश्चतुःशेषेषु' इति, ततो न किश्चदार्षविरोधः ।

निर्देशवर्णपरिणामसंक्रमकर्मलक्षणगतिस्वामित्वसाधनसंख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्य-बहुत्वैश्च साध्या लेश्याः ।१०। एतैर्निर्देशादिभिः षोडशभिरनुयोग द्वारैः लेश्याः साधिय-

२५ तव्याः । • तत्र निर्देशस्तावत्—कृष्णलेश्या नीललेश्या कपोतलेश्या तेजोलेश्या पद्मलेश्या शुक्ललेश्या चेति ।

वर्णो भ्रमरमयूरकण्ठकपोततपनीयपद्मशङ्खवर्णा यथाक्रमं लेश्याः । वर्णान्तरमासाम् अनन्तविकल्पम् । एकद्वित्रिचतुःसंख्येयाऽसंख्येयाऽन्नन्तकृष्णगुणयोगात् कृष्णलेश्याः अनन्त-३० विकल्पा । एविमतरा अपि ।

परिणामः - असंस्येयलोकप्रदेशप्रमाणेषु असंस्येयगुणेषु कषायोदयस्थानेषु उत्कृष्ट-मध्यमजघन्यांशकेषु ' संक्लेशहान्या परिणामात्मानः अशुभास्तिस्रः कृष्णनीलकापोतलेश्याः

१ प्रकृष्टियोतज्ञघन्यपद्मलेश्याः । २ मध्यम । ३ प्रकृष्टियद्मज्ञघन्यशुक्तलेश्याः । ४ मध्यम । ५ —त्यतरत्रग्र — ग्रा०, ब०, द०, मु०, मू०, ता० । ६ सौष्रमैंशानयोः पीता पीतापद्मे द्वयोस्ततः । कल्येषुषद्स्वतः पद्मा पद्मशुक्ले ततो द्वयोः । ग्रानतादिषु शुक्लातः त्रयोदशसु मध्यमा । चतुर्दशसु सोत्कृष्टाऽनृदिशानृत्तरेषु च । इति । ७ प्रश्न । ६ कथ्यते । ६ बसः । १० प्रागुक्तप्रदेशा एवांशाः ।

परिणमन्ते । तथा जघन्यमध्यमोत्कृष्टांशकेषु विशुद्धिवृद्धचा तिस्रः शुभाः तेजःपद्मशुक्ललेश्याः परिणमन्ते । तथोत्कृष्टमध्यमजघन्यांशकेषु विशुद्धिहान्या तिस्रः शुभाः परिणमन्ते । तथा जघन्यमध्यमोत्कृष्टांशेषु संक्लेशिववृद्धचा तिस्रः अशुभाः परिणमन्ते । एकैका चात्र लेश्या असंख्येयलोकप्रदेशप्रमाणपरिणामाऽध्यवसायस्थाना ।

संक्रम:-कृष्णलेश्य: संक्लिश्यमानो नान्यां लेश्यां संक्रामित, कृष्णलेश्ययैव षट्स्थान- ५ पतितेन संक्रमेण वर्धते । तद्यथा-कृष्णलेश्याया यत्प्राथमिकं संक्लेशस्थानं ततः स्थानादनन्त-भागाभ्यधिका वृद्धिरसंख्येयभागाऽभ्यधिका वा संख्येयभागाभ्यधिका वा संख्येयगुणाभ्यधिका वा असंख्येयगुणाभ्यधिका वा अनन्तगुणाभ्यधिका वा । तथा हीयमानोऽपि लेश्यान्तरसंक्रमं न करोति कृष्णलेश्ययैव षट्स्थाननिपतितसंमेकण हीयते । तद्यथा-कृष्णलेश्याया यदुःकृष्टं संक्लेशस्थानं ततः स्थानादनन्तभागहान्या वा असंख्येयभागहान्या वा संख्येयभागहान्या वा १० संख्येयगुणहान्या वा असंख्येयगुणहान्या वा अनन्तगुणहान्या वा । यदा कृष्णलेश्या अनन्तगुण-हान्या हीयते तदा नीललेश्याया उत्कृष्टं स्थानं संक्रामित, तदैव कृष्णलेश्यस्य संक्लिश्यमानस्य एको विकल्पो वृद्धौ स्वस्थानसंक्रमो नाम । हानौ पुनद्धौ विकल्पौ स्वस्थानसंक्रमः परस्थान-संक्रमञ्चेति । एविमतरास्विप लेश्यासु वृद्धिहान्योः संक्रमविकल्पविधिर्वेदितव्यः । अयं तु विशेष:-शुक्ललेश्यस्य विशुद्धिवृद्धौ लेश्यान्तरसंक्रमो नास्ति स्वस्थानसंक्रमोऽस्ति । संक्लेश- १५ विवृद्धौ विशुद्धिहानौ तु स्वस्थानसंक्रमोऽप्यस्ति परस्थानसंक्रमोऽपि । मध्यलेश्यानां हानौ वृद्धौ च उभाविप संक्रमौ स्तः । अनन्तभागपरिवृद्धिः कया परिवृद्धचा ? सर्वजीवैरनन्तभागपरि-वृद्धचा । असंख्येयभागपरिवृद्धिः कया परिवृद्धचा ? असंख्येयलोकभागपरिवृद्धचा । संख्येय-भागपरिवृद्धिः कया परिवृद्धचा ? उत्कृष्टसंख्येयभागपरिवृद्धचा । संख्येयगुणपरिवृद्धिः कया परिवृद्धचा ? उत्कृष्टसंख्येयगुणपरिवृद्धचा । असंख्येयगुणपरिवृद्धिः कया परिवृद्धचा ? २० असंख्येयलोकगुणपरिवृद्धचा । अनन्तगुणपरिवृद्धिः कया परिवृद्धचा ? सर्वजीवाऽनन्तगुण-परिवृद्धचा ।

लेश्याकर्म उच्यते—जम्बूफलभक्षणं निदर्शनं कृत्वा, स्कन्धविटपशाखानुशाखा पिण्डिका-रैछेदनपूर्वकं फलभक्षणं स्वयं पतितफलभक्षणं चोद्दिश्य कृष्णलेश्यादयः प्रवर्तन्ते ।

अथ लक्षणमुच्यते—अनुनयानभ्य पगमोपदेशाग्रहण-वैरामोचनाऽतिचण्डत्व'-दुर्मुंखत्व- २५
निरनुकम्पता-कलेशन-मारणापिरतोषणादि कृष्णलेश्यालक्षणम् । आलस्य-विज्ञानहानि-कार्यानिष्ठापन-भीरुता-विषयातिगृद्धि-माया-तृष्णाऽतिमान-वञ्चनाऽनृत भाषण-चापलातिलुब्धत्वादि
नीललेश्यालक्षणम् । मात्सर्य-पेशुन्य-परपरि भवाऽऽत्मप्रशंसा-परपरिवाद वृद्धिहान्यगणनाऽऽत्मीयजीवितिनिराशता-प्रशस्यमानधन्दान-युद्धमरणोद्यमादि कपोतलेश्यालक्षणम् । दृढमित्रतासानुकोशत्व-सत्यवाद - दानशीलात्मीयकार्यसंपादनपटुविज्ञानयोग - सर्वधर्मसमदर्शनादितेजोलेश्यालक्षणम् । सत्यवाक्य-क्षमोपेत-पण्डित-सात्त्वकदानविशारद-चतुरर्जु गुरुदेवतापूजाकरणनिरतत्वादि पद्मलेश्यालक्षणम् । वैररागमोहिवरह-रिपुदोषाग्रहण-निदानवर्जन-सार्वसावद्यकार्यारमभौदासीन्य-श्रेयोमार्गानुष्ठानादि शुक्लेश्यालक्षणम् ।

१ हीयमानापि ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ स्तबकः। ३ छेदनशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते। ४ –ते लक्ष- श्र०, मू०, ता०। ५ त्वप्रंत्ययः प्रत्येकं परिसमाप्यते एवमुत्तरत्रापि। ६ चण्डस्त्वत्यन्त-कोपनः। ७ –भाषिता चा- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ तिरस्कारः। ६ ग्रपवाद, दोषवाद इत्यर्थः।

गतिरुच्यते – कपोतलेश्यापरिणत आत्मा कां गितं गच्छतीति ? षड्विशतिविकल्पेषु ले-इयांशकेषु आयुषो ग्रहणहेतवः अष्टावंशकाः मध्यमाः । कुतः पुनरेतदनुगम्यते इति चेत् ? #"अष्टाभिः अपकर्ष: मध्यमेन परिणामेनाऽऽयुर्बध्नाति" [ ] इत्यार्षोपदेशात् । शेषा अष्टादशलेश्यांशका गतिविशेषहेतवः पुण्यपापविशेषोपचयहेतुत्वात्तेषां तदपेक्षो मध्यमपरिणामः 🗴 तद्योग्यायुर्वन्धहेतुर्भवति, तत आयुर्नामकर्मोदयापादितो गतिविशेषो लेश्यावशादवसेयः। तद्यथा—उत्कृष्टशुक्ललेश्यांशकपारिणामादात्मानः कालं कृत्वा सर्वार्थसिद्धं यान्ति । जघन्य-शुक्ललेश्यांशकपरिणामात् शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारान् यान्ति । मध्यमशुक्ललेश्यांशकपरि-णामात् आनतादिषु प्राक् सर्वार्थसिद्धादुत्पद्यन्ते । उत्कृष्टपद्मलेश्यांशकपरिणामात् सहस्रारम्-पगच्छन्ति । जघन्यपद्मशुक्ललेश्यांशकपरिणामात् सानत्कुमारमाहेन्द्रौ यान्ति । मध्यमपद्म-लेश्यांशकपरिणामात् ब्रह्मलोकादिषु आ शतारादुपपद्यन्ते । उत्कृष्टतेजोलेश्यांशकपरिणामात् सानत्कुमारमाहेन्द्रकल्पान्त्यचक्रेन्द्रकश्रेणिविमानान्यास्कन्दन्ति । जघन्यतेजोलेश्यांशकपरि-णामात् सौधमै शानप्रथमेन्द्रकश्रेणिविमानानि यान्ति । मध्यमतेजोलेश्यांशकपरिणामात् चन्द्रादीन्द्रकश्रेणिविमाना दिषु आवलभद्रेन्द्रकश्रेणिविमानेभ्य उपपद्यन्ते । उत्कृष्टकृष्ण-लेश्यांशकपरिणामात् अप्रतिष्ठानमधितिष्ठन्ति । जघन्यकृष्णलेश्यांशकपरिणामात् पञ्च-१४ म्यामध इन्द्रकनरकं तमिस्रसंज्ञकं संश्रयन्ते । मध्यमकृष्णलेश्यांशकपरिणामात् हिमेन्द्रकादिषु आ महारौरवादुपजायन्ते । उत्कृष्टनीललेश्यांशकपरिणामात् पञ्चम्यामन्धेन्द्रकमवाप्नुवन्ति । जबन्यनीललेश्यांशकपरिणामात् वालुकायां तप्तेन्द्रकं यान्ति । मध्यमनीललेश्यांशकपरिणा-मात् वालुकायां त्रस्तेन्द्रकादि भाषेन्द्रकान्तेषु उत्पद्यन्ते । उत्कृष्टकपोतलेश्यांशकपरिणामात् वालुकाप्रभायां संप्रज्वलितनरकं यान्ति । जघन्यकपोतलेश्यांशकपरिणामात् रत्नप्रभायां सीमन्तकं यान्ति । मध्यमकपोतलेश्यांशकपरिणामात् रौरुकादिषु आ संज्वलितेन्द्रकादुपप-द्यन्ते । मध्यमकृष्णनीलकपोततेजोलेश्यांशकपरिणामात् भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कपृथिव्य-म्बुवनस्पतीन् व्रजन्ति । मध्यमकृष्णनीलकपोतलेश्यांशकपरिणामात् तेजोवायु कायिकेषु जायन्ते । देवनारकाः स्वलेश्याभिः तिर्यक्षमनुष्यान् योग्यानायान्ति ।

स्वामित्वमुच्यते-रत्नप्रभाशकराप्रभयोः नारकाः कापोतलेश्याः। वालुकाप्रभायां नीलक्पोतलेश्याः। पद्धकप्रभायां नीललेश्याः। धूमप्रभायां नीलकृष्णलेश्याः। तमःप्रभायां
कृष्णलेश्याः। महातमःप्रभायां परमकृष्णलेश्याः। भवनवासिच्यन्तरज्योतिष्काः कृष्णनीलकापोततेजोलेश्याः। एकद्वित्रचतुरिन्द्रियाः संक्लिष्टित्रिलेश्याः। असंज्ञिपञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चः
संक्लिष्टचतुर्लेश्याः। संज्ञिपञ्चेन्द्रियतिरश्चां मनुष्याणां च मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिसम्यद्धमिथ्यादृष्टिचसंयतसम्यग्दृष्टीनां षडपि लेश्याः। संयतासंयतप्रमत्तसंयताऽप्रमत्तसंयतानां तिस्रः शुभाः। अपूर्वकरणादीनां सयोग्रकेवल्यन्तानां शुक्ललेश्यैव। अयोगकेविलनोऽलेश्याः। सौधर्मेशानीयाः तेजोलेश्याः। सानत्कुमारमाहेन्द्रीयाः तेजःपद्मलेश्याः।
ब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु देवाः पद्मलेश्याः। शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारेषु पद्मशुक्ललेश्याः। आनतादिष्वासर्वार्थसिद्धात् शुक्ललेश्याः। सर्वार्थसिद्धाः परमशुक्ललेश्याः।

१ तदुक्तम् – लेस्साणं खलु श्रंसा छब्बीसा होति तत्थ मिन्झमया। श्राउगबंघणजोग्गा श्रट्ठट्ठवगिरस-कालभवा। सेसट्ठारसग्रंसा चउगइगमणस्स कारणा होति। सुक्कुक्कस्संसमुदा सव्वट्ठं जांति खलु जीवा। २ पूर्वायुरपकृष्य श्रपकृष्येव परायुर्बध्यत इत्यपकर्षः स्वोपात्तायुषः। श्राकर्षः श्र०, ता०। ३ –नाद् श्राब– श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ –कायेषु ता०, श्र०, मू०।

30

साधनमुच्यते-द्रव्यलेश्या नामकर्मोदयनिमित्ताः, भावलेश्याः कषायोदयक्षयोपशमप्र-शमप्रक्षयकृताः।

संख्या कथ्यते —क्रुष्णनीलकापोतलेश्या एकशो द्रव्यप्रमाणेनाऽनन्ताः, अनन्तानन्ताभि-रुत्सिप्यवसिप्णीभिर्नापिह्रियन्ते कालेन । क्षेत्रेणाऽनन्तानन्तलोकाः । तेजोलेश्या द्रव्यप्रमा-णेन ज्योतिर्देवाः साधिकाः । पद्मलेश्या द्रव्यप्रमाणेन संज्ञिपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनीनां संख्येय- ४ भागाः । शुक्ललेश्याः पल्योपमस्याऽसंख्येयभागाः ।

क्षेत्रमुच्यते—कृष्णनीलकापोतलेश्या एकशः स्वस्थानसमुद्धातोपपादैः सर्वलोके वर्तन्ते ।
तेजःपद्मलेश्या एकशः स्वस्थानसमुद्धातोपपादैलीकस्याऽसंख्येयभागे । शुक्ललेश्याः स्वस्थानोपपादाभ्यां लोकस्यासंख्येयभागे, समुद्धातेन लोकस्याऽसंख्येयभागे, अ'संख्येयेषु भागेषु
सर्वलोके वा ।

स्पर्शनमुच्यते—कृष्णनीलकापोतलेश्यैः स्वस्थानसमुद्धातोपपादैः सर्वलोकः स्पष्टः । तेजोलेश्यैः स्वस्थानेन लोकस्यासंख्येयभागः, अष्टौ चतुर्दशभागा वा देशोनाः, समुद्धातेन लोकस्याऽसंख्येयभागः अष्टौ नव चतुर्दशभागा वा देशोनाः, उपपादेन लोकस्यासंख्येयभागा अध्यर्धचतुर्दशभागा वा देशोनाः । पद्मलेश्यैः स्वस्थानसमुद्धाताभ्यां लोकस्यासंख्येयभागः अष्टौ
चतुर्दशभागा वा देशोनाः, उपपादेन लोकस्यासंख्येयभागः पञ्चचतुर्दशभागा वा देशोनाः।
श्वां विल्लेश्यैः स्वस्थानोपपादाभ्यां लोकस्यासंख्येयभागः स्पृष्टः षट्चतुर्दशभागा वा देशोनाः,
समुद्धातेन लोकस्याऽसंख्येयभागः षट् चतुर्दशभागा वा देशोनाः, असंख्येया वा भागाः सर्वलोको वा ।

काल उच्यते—कृष्णनीलकपोतलेश्यानाम् एकशः जघन्येनान्तर्मुहूर्तः, उत्कर्षेण त्रयस्त्रि-शत्सागरोपमाणि साधिकानि, सप्तदशसागरोपमाणि साधिकानि, सप्तसागरोपमाणि साधिकानि। तेजःपद्मशुक्ललेश्यानामेकशः कालो जघन्येन अन्तमुहूर्तः, उत्कर्षेण द्वे सागरो-पमे साधिके, अष्टादश सागरोपमाणि साधिकानि, त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि साधिकानि।

अन्तरमिधीयते—क्रुष्णनीलकपोतलेश्यानाम्—एकशः अन्तरं जघन्येनान्तर्मृहूर्तः, उत्कर्षेण त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि साधिकानि । तेजःपद्मशुक्ललेश्यानामेकशः अन्तरं जघन्येनाऽन्तर्मृ -हूर्तः, उत्कर्षेणानन्तः कालोऽसंख्येयाः पुद्गलपरिवर्ताः ।

भावो व्याख्यायते—षडपि लेश्या औदियकभावाः शरीरनाममोहनीयकमेंदियापादि-तत्वात् ।

अन्पबहुत्वं वक्ष्यते—सर्वतः स्तोकाः शुक्ललेश्याः, पद्मलेश्या असंख्येयगुणाः, तेजोलेश्या असंख्येयगुणाः, अलेश्या अनन्तगुणाः, कपोतलेश्या अनन्तगुणाः, विशेषाधिकाः, कृष्णलेश्या विशेषाधिकाः।

आह-कल्पोपपन्ना इत्युक्तं तत्रेदं न ज्ञायते के कल्पा इति ? अत्रोच्यते-

#### प्राग्प्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ॥२३॥

इदं नं ज्ञायते क्रुत आरभ्य कल्पा भवन्ति इति ? सौधर्मादिग्रहणमनुवर्तते, तेनायमर्थो लभ्यते सौधर्मादयः कल्पा इति । यद्येवं तदनन्तरमेवेदं सूत्रं वक्तव्यम् ? अत उत्तरं पठति –

१ -स्य संख्ये-भा० २। २ कैवल्यपेक्षया दण्डकवाटादिषु योज्यम् । ३ ग्रयोगकेवलिनः सिद्धात्रच । ४ -दं व- ग्रा०, ब०, द०, म०।

X

सौधर्मा'द्यनन्तरं कल्पाभिधाने व्यवधानप्रसङ्गः ।१। यदि सौधर्माद्यनन्तरं कल्पाभि-धानं क्रियते व्यवधानं प्रसज्येत । कस्य ? स्थितिप्रभावादिसूत्रत्रयस्य । सति च व्यवधाने तेन विधीयमानोऽर्थः कल्पेष्वेव स्यात् अनन्तरत्वाद् , ग्रैवेयकादिषु न स्यात् व्यवहितत्वात् । इह पुनः पाठे सति स्थित्यादि विशेषविधिरिवशेषेण सिद्धो भवति । अथ के कल्पातीताः ?

कल्पातीतसिद्धिः परिशेषात् ।२। कल्पातीतानां सिद्धिर्भवति । कुतः ? परिशेषात् ।

परिशिष्टा हि ग्रैवेयकादयोऽनुत्तरान्ताः।

भवनवास्याद्यतिप्रसङ्ग इति चेत्; नः उपर्युपरीत्यभिसम्बन्धात् ।३। स्यादेतत्, परिशिष्टा यदि कल्पातीता भवनवास्यादीनामपि वैमानिकत्वमपि प्रसज्येत इतिः, तन्नः; किं कारणम् ? उपर्युपरीत्यभिसंबन्धात् । उपर्युपरि वैमानिका नाधस्तात् इति । तेन कल्पातीता अहमिन्द्रा एव । कथं पुनस्तेषामहमिन्द्रत्वम् ? सामानिकादिविकल्पाभावात् ।

चतुर्णिकायोपदेशानुपपितः षट्सप्तसम्भवादिति चेत्; न; तत्रैवान्तर्भावात् छौकान्तिक-वत् । ४। स्यान्मतम्—चत्वारो देवनिकाया इत्युपदेशो नोपपद्यते इति । कृतः ? षट्सप्त-संभवात् । षण्णिकायाः सम्भवन्ति भवनपातालव्यन्तरज्योतिष्क कल्पोपपन्नविमानाधिष्ठानात् । भवनवासिनो दशिवधा उक्ताः । पातालवासिनो लवणोदादिसमुद्रावासाः सुस्थितप्रभासादयः । व्यन्तरा अनादृतप्रियदर्शनादयः जम्बूद्वीपाधिपतयः । ज्योतिष्काः पञ्चिवधा व्याख्याताः । कल्पोपपन्ना द्वादश विणताः । विमानानि ग्रैवेयकादीनि उपदिष्टानि । अथवा सप्तदेव-निकायाः, त एवाऽऽकाशोपपन्नैः सह । आकाशोपपन्नाश्च द्वादशिवधाः—पांशुतापि-लवणतापि-तपनतापि-भवनतापि-सोमकायिक-यमकायिक-वरुणकायिक-वैश्रवणकायिक-पितृकायिक-अनलकायिक रिष्टक-अरिष्ट-सम्भवा इति ; तन्न ; किं कारणम् ? तत्रैवान्तर्भावात्, लौकान्तिकवत् । यथा लौकान्तिकानां कल्पवासिष्वन्तर्भावात् न निकायान्तरत्वं तथा पातालवासिनाम् आकाशोपपन्नानां व्यन्तरेष्वन्तर्भावात्, कल्पवासिनां च वैमानिकत्वात् न निकायान्तरत्वम् । इति नास्ति चार्तिवध्यहानिः ।

#### ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः ॥२४॥

आह-य एते दृष्टान्तत्वेनोपात्ताः लौकान्तिकास्ते कस्मिन् कल्पे भवन्तीति?अत्रोच्यते--

एत्य तरिंमल्लीयन्त इत्यालयः ।१। यत्र प्राणिन एत्य लीयन्ते स आलयो निवास इत्यर्थः । ब्रह्मलोक आलयो येषां ते ब्रह्मलोकालयाः ।

सर्वब्रह्मलोकदेवानां लौकान्तिकत्वप्रसङ्ग इति चेत्; नः लोकान्तोपव्रलेषात् ।२। स्यादेतत् अह्मलोकालया इत्यविशेषाभिधानात्तेषां सर्वेषां लौकान्तिकत्वं प्रसज्येत इति ; तन्नः किं कारणम् ? लोकान्तोपव्रलेषात् । ब्रह्मलोकस्यान्ते लोकान्तः, तस्मिन् भवा लौकान्तिकाः। अथवा, जातिजरामरणाकीर्णो लोकः तस्यान्तो लोकान्तः तत्प्रयोजना लौकान्तिकाः । ते हि परीतसंसाराः, ततव्रच्युता एकं गर्भवासमवाप्य परिनिर्वान्ति ।

तेषां सामान्येनोपदिष्टानां भेदप्रदर्शनार्थमिदम्च्यते--

१ -दनन्त- म्रा०, ब० द०, मु०, ता०, श्र०। २ -नन्तरे क- श्र०, मू०। ३ म्रव्यवहितत्वात्। ४ -िदिविधि- श्र०, मू०। ५ -ष्टा म्रमी ग्रै- म्रा०, ब०, द०, मु०। ६ -कल्पवि- ब०, द०, मु०, ता०, श्र०। ७ म्रनावृतप्रियदर्शनादयः म्रा०, ब०, द०, मु०। दे संसार इत्यर्थः। ६ एवञ्चान्वर्थसंज्ञा- करणान्त सर्वेषां ब्रह्मलोकालयानां लोकान्तिकत्वं भवेत्।

#### सारस्वतादित्यवह्नचरुण्गर्दतोयतुषिताव्याबाधारिष्टाश्च ॥२५॥

क इमें सारस्वतादयः ?

पूर्वोत्तरादिषु दिक्षु यथाकमं सारस्वतादयः ।१। पूर्वोत्तरादिषु अष्टासु अपि दिक्षु यथाक्रममेते सारस्वतादयो देवगणा वेदितव्याः । तद्यथा अरुणसमुद्रप्रभवः मूले संख्येययोजनविस्तारः तमस्कन्धः समुद्रवद्वलयाकारः अतितीव्रान्धकारपरिणामः, स ऊर्ध्वं क्रमवृद्धचा भ
गच्छन् मध्येऽन्ते च संख्येययोजनबाहल्यः अरिष्टिविमानस्याधोभागे समेतः कुक्कुटकुटीवदविस्थतः । तस्योपिर तमोराजयोऽष्टावुत्पत्य अरिष्टिन्द्रकिवमानसप्रणिधयः । तत्र चत्तसृष्विप
दिक्षु द्वन्द्वं गताः तिर्यगालोकान्तात्, तदन्तरेषु सारस्वतादयो ज्ञेयाः । तत्र पूर्वोत्तरकोणे सारस्वतविमानम्, पूर्वस्यां दिशि आदित्यविमानम्, पूर्वदक्षिणस्यां विह्मिवमानम्, दक्षिणापरकोणे गर्वतोयविमानम्, अपरस्यां दिशि तुषितविमानम्, उत्तरापरस्याभव्यावाधविमानम्, उत्तरस्यामरिष्टिवमानम् ।

चशब्दसमुच्चिताः तदन्तरालर्वातनः ।२। तेषामन्तरालेषु चशब्दसमुच्चिता द्वन्द्ववृत्त्या देवगणाः प्रत्येतव्याः । तद्यथा—

अग्न्याभसूर्याभचन्द्राभसत्याभश्रेयस्करक्षेमङ्कर 'वृषभेष्टकामचरनिर्माणरजोदिगन्तर-क्षितात्मरक्षितसर्वरक्षितमरुद्धस्वश्वविश्वाख्याः । ३। एते अग्न्याभादयः षोडश देवगणा १५ लौकान्तिकभेदाः कथ्यन्ते । सारस्वतादित्यान्तर अग्न्याभर्युयीभाः, आदित्यवह्नचन्तरे चन्द्राभसत्याभाः, वह्नचरुणान्तराले श्रेयस्करक्षेमङ्कराः, अरुणगर्दतीयान्तराले वृषभेष्टकाम-चराः, गर्दतोयतुषितमध्ये निर्माणरजोदिगन्तरक्षिताः, तुषिताव्याबाधमध्ये आत्मरक्षितसर्व-रक्षिताः, अन्याबाधारिष्टान्तरे मरुद्धस्वः, अरिष्टसारस्वतान्तरे अश्वविश्वाः। तान्येतानि विमाननामानि तन्निवासिनां च तद्योगात्। तत्र सारस्वताः सप्तशतसंख्याः। आदित्याश्च २० सप्तशतगणनाः। वह्नयः सप्तसहस्राणि सप्ताधिकानि। अरुणाश्च तावन्त एव। गर्दतोया नवसहस्राणि नवोत्तराणि । तुषिताश्च तावन्त एव । अव्याबाधा एकादशसहस्राणि एका-दशानि । अरिष्टा अपि तावन्त एव । चशब्दसमुच्चितानां संख्येत्युच्यते-अग्न्याभे देवाः सप्तसहस्राणि सप्ताधिकानि । 'सूर्याभेऽमरा नवसहस्राणि नवोत्तराणि। चन्द्राभे सुराः एका-दशसहस्राणि एकादशानि । सत्याभे विबुधाः त्रयोदशसहस्राणि त्रयोदशानि । श्रेयस्करे देवाः २४ पञ्चदशसहस्राणि पञ्चदशानि । क्षेमङ्करे अमराः सप्तदशसहस्राणि सप्तदशानि । १०वृषभेष्टे सुराः एकान्नविंशतिसहस्राणि एकान्नविंशतिश्च । कामचरेऽमराः एकविंशतिसहस्राणि एकविंशतिश्च । निर्माणरजिस देवाः त्रयोविंशतिसहस्राणि त्रयोविंशतिश्च । दिगन्तरिक्षते देवाः पञ्चिवंशतिसहस्राणि पञ्चिवंशित्रच । आत्मरक्षिते सुराः सप्तविंशतिसहस्राणि सप्तविं शतिश्च । सर्वरक्षिते विबुधा एकान्नित्रशत्सहस्राणि एकान्नित्रशच्च । महित देवाः ३०

१ ईशानादिषु । २ -द्रभवः ग्रा०, ब, द०, मु० । ग्रहणवरदीवबाहिरजगदीदो जिणवहत्त-संखाणि । गंतूण जोयणाणि ग्रहणसमुद्दस्स पणिघीए ॥ ३ प्रथमेन्द्रकः । ४ ग्रपरस्यां तुषितविमानमप-रोत्तरकोणेऽन्या- ग्रा०, ब०, द०, मु० । ५ वृषभोष्ट्रकाम- ता० । वृषभोऽष्टकाम- श्र०, सू० । वृषभकाम- द० । -कामकराः भा० २ । ६ -त्तराले मह- ग्रा०, ब०, द०, मु० । ७ कृतः । ५ सूर्याभे सुरा नवसहस्राणि नवाधिकानि ग्रा०, ब०, द०, मु० । ६ -दशाधिकानि ग्रा०, ब०, द०, मु० । १० वृषभोष्ट्रे ता० । वृषभोऽक्वे मू०, श्र० । वृषभे द०।

एकत्रिंशत्सहस्राणि एकत्रिंशच्च । वसुनि सुराः त्रयस्त्रिंशत्सहस्राणि त्रयस्त्रिंशच्च । अश्वे सुराः पञ्चित्रिंशत्सहस्राणि पञ्चित्रिंशच्च । विश्वे देवाः सप्तित्रिंशत्सहस्राणि सप्तित्रिंशच्च । त एते चतुर्विंशतिलौकान्तिकगणाः समुदिताः 'चत्वारिंशत्सहस्राणि अष्टसप्तित्रच शतानि षडुत्तराणि । सर्वे ते स्वतन्त्रा हीनाधिकत्वाभावात्, विषयरतिविरहाद् देवर्षयः, तत इतरेषां देवानामचेनीयाः , चतुंदशपूर्वधराः, सततं ज्ञानभावनाविहतमनसः, संसारान्नित्यमुद्धिगाः अनित्याशरणाद्यनुप्रेक्षासमाहितमानसाः, अतिविशुद्धसम्यग्दर्शनाः, तीर्थकरनिष्कमणप्रतिबोधनपराः । नामकर्मणोऽसंख्योत्तरोत्तरप्रकृतित्वात् संसारिणां जीवानां संज्ञाः शुभाशुभनामकर्मो-दयापादिताः वेदितव्याः ।

एवमयं कार्मणशरीरप्रणालिकया आस्रवापेक्षयापादितसुखदुःखानां भव्याभव्यभेदाहित-द्वैविध्यानां प्राणिनां संसारोऽनादिः अपर्यवसानः। अन्येषां मोहोपशमप्रध्वंसनं प्रत्यादृतानां अप्रतिपतितसम्यग्दर्शनानां परीतविषयः, सप्ताष्टानि भवग्रहणानि उत्कर्षेण वर्तन्ते, जघन्येन द्वित्राणि अनुबन्ध्योच्छिद्यन्ते। प्रतिपतितसम्यक्त्वानां तु भाज्यम्।

आह-अप्रतिपतितसम्यक्त्वेषु किमविशेष एव आहोस्वित् कश्चिदस्ति प्रतिविशेषः

इति ? अत्रोच्यते-

१४

#### विजयादिषु द्विचरमाः ॥२६॥

विजयादिषु इति आदिशब्दः प्रकारार्थः ।१। अयम् आदिशब्दः प्रकारार्थो द्रष्टव्यः । तेन विजयवैजयन्तजयन्तापराजिताऽनुदिशविमानानामिष्टानां ग्रहणं सिद्धं भवति । कः पुनरत्र प्रकारार्थः ? अहमिन्द्रत्वे सति सम्यग्दृष्टचुपपादः । सर्वार्थसिद्धग्रहणप्रसङ्ग इति चेत्; न; तेषां परमोत्कृष्टत्वात्, सर्वार्थसिद्ध इत्यन्वर्थनिर्देशात् एकचरमत्वसिद्धेश्च ।

द्विचरमत्वं मनुष्यदेहद्वयापेक्षम् ।२। चरमशब्द उक्तार्थः । द्वौ चरमौ देहौ येषां ते द्विचरमाः, तेषां भावो द्विचरमत्वम् । एतन्मनुष्यदेहद्वयापेक्षमवगन्तव्यम् । विजयादिभ्यः च्युता अप्रतिपितत-सम्यक्त्वा मनुष्येषूत्पद्य संयममाराध्य पुर्नावजयादिषूत्पद्य च्युता मनुष्यभवमवाप्य सिध्यन्ति इति द्विचरमदेहत्वम्, इतरथा हि द्वौ मनुष्यभवौ एको देवभवश्चेति त्रिचरमत्वं स्यात् न द्विचरमत्वम् । कुतः पुनः मनुष्यदेहस्य चरमत्विमिति चेत् ? उच्यते— `

मनुष्यदेहस्य चरमत्वं तेनैव मुक्तिपरिणामोपपत्तेः ।३। यतो मनुष्यभवमवाप्य देवनारक-

तैर्यग्योनाः सिध्यन्ति न तेभ्य एवेति मनुष्यदेहस्य चरमत्वम् ।

एकस्य चरमत्विमित चेत्; नः औपचारिकत्वात् ।४। स्यान्मतम्-एकस्य भवस्य चरमत्वम् अन्त्यत्वात्, न द्वयोस्ततो द्विचरमत्वमयुक्तिमितिः; तन्नः किं कारणम् ? औपचारि-कत्वात् । येन देहेन साक्षान्मोक्षोऽवाप्यते स मुख्यक्ष्चरमः, तस्य प्रत्यासन्नो मनुष्यभवः तत्प्र-त्यासत्तेक्ष्चरम इत्युपचर्यते । देवभवेन व्यवहितत्वात् प्रत्यासत्त्यभाव इति चेत्; नः \*"येन विव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि वचनप्रामाण्यात्" [ ] इति ।

आर्षविरोध इति चेत्; नः प्रश्नविशेषापेक्षत्वात् ।५। स्यान्मतम् –विजयादिषु द्विचर-मत्वमार्षविरोधि । कुतः ? त्रिचरमत्वात् । एवं ह्यार्षे उक्तमन्तरविधाने – \* "अनुदिशानुत्त-रिववजयवेजयन्तजयन्तापराजितविमानवासिनामन्तरं जघन्येन वर्षपृथक्तवम् उत्कर्षेण द्वे साग-

१ चरवारिशत्सह− ग्रा०, ब०, मु०। २ वेर्दकसम्यक्त्वापेक्षया। ३ वा व्य− मू०। ग्रवश्यवधानम्। ४ कृतः? सूत्रकारस्य।

रोपमे सातिरेके" ['षट्खं० ] इति । तस्यायमर्थः—तेभ्यः च्युता मनुष्येषूत्पद्य अष्टवर्षाः संयममाराध्य अन्तर्मृहूर्तेन विजयादिषु भवमाप्नुवन्ति इति जघन्यन वर्षपृथक्त्वम् । केचित्तेभ्यश्च्युता
मनुष्येषूत्पद्य संयममवाप्य सौधर्मेशानकल्पयोः जिन्तवा पुनरिष मनुष्यभवमनुभूय विजयादिषु
जायन्ते इति उत्कर्षेण द्वे सागरोपमे साधिके इति, ततो मनुष्यभवत्रयोपपत्तेद्विचरमत्वमयुक्तमिति; तन्नः किं कारणम् ? प्रश्नविशेषापेक्षत्वात् । एवं हि व्याख्याप्रज्ञप्तिदण्डकेषूक्तम् — ५
विजयादिषु देवा मनुष्यभवमास्कन्दन्तः कियतीर्गत्यागतीः विजयादिषु कुर्वन्ति इति गौतमप्रश्ने भगवत्तोक्तं जघन्येनैको भवः आगत्या उत्कर्षेण गत्यागितभ्यां द्वौ भवौ । सर्वार्थसिद्धाः 
च्युता भनुष्येषूत्पद्य तेनैव भवेन सिध्यन्तीति, न ठौकान्तिकवदेकभविका एवेति विजयादिषु द्विचरमत्वं नार्षविरोधि, कल्पान्तरोत्पत्त्यनपेक्षत्वात् प्रश्नस्येति ।

आह-उक्तं भवता जीवस्य औदियकेषु भावेषु तैर्यग्योनिगतिरौदियकीति, स्थितौ- १० चोक्तम् \*"तिर्यग्योनिजानां च'' [त० सू० ३।३९] इति । आस्रविवधाने च वक्ष्यते \*"माया तैर्यग्योनस्य" [त० सू० ६।१६] इति । तद्वक्तव्यं के तिर्यग्योनय इति ? अत्रोच्यतें

## औपपादिकमनुष्येभ्यः देशास्तिर्यग्योनयः॥२७॥

अयुक्तोऽयं निर्देशः 'औपपादिकमनुष्येभ्यः' इति । कुतः ? मनुष्यशब्दस्य अल्पाच्तर-त्वात् पूर्वनिपातं प्राप्त्यर्हत्वात् ; नैष दोषः ; अभ्यहितत्वात् औपपादिकशब्दस्य पूर्वनिपातः । १५ कथमभ्यहितत्वम् ? देवानामौपपादिकष्वन्तर्भावात्, देवा हि स्थितिप्रभावादिभिरभ्यहिता इति व्याख्याताः ।

उक्तेभ्य औपपादिकमनुष्येभ्योऽन्ये शेषाः ।१। औपपादिका उक्ता देवनारकाः, मनु-ष्याश्च व्याख्याताः \* "प्राङ मानुषोत्तरान्मनुष्याः" [त० सू० ३।३५] इति । तेभ्योऽन्ये ये ते शेषाः तिर्यग्योनयः ।

सिद्धप्रसङ्ग इति चेत्; न; सांसारिकप्रकरणात्।२। स्यान्मतम्—औपपादिकमनुष्येभ्यो-ऽन्यत्वं सिद्धानामप्यस्ति इति तिर्यग्योनित्वप्रसङ्ग इति; तन्न; किं कारणम् ? सांसारिक-प्रकरणात्। संसारिणः प्रकृताः, तेन तेभ्योऽन्ये संसारिण एव तिर्यग्योनयो न सिद्धाः। अथ केयं तिर्यग्योनिः ?

तिरोभावात् तैर्यग्योनिः ।३। तिरोभावो न्यग्भावः उपबाह्यत्विमत्यर्थः, ततः कर्मोदया- २४ पादितभावा तिर्यग्योनिरित्याख्यायते । तिरिच्च योनिर्येषां ते तिर्यग्योनयः । ते च त्रसस्थावरादिविकल्पा व्याख्याताः ।

देवादिवत्तदाधारनिर्देश इति चेत्; तः सर्वलोकव्यापित्वात् ।४। स्यान्मतम् –यथा देवानामूर्ध्वलोकः, मनुष्याणां तिर्यग्लोकः, नारकाणामधोलोक आधारविशेष उक्तः तथा तिर-

१ 'भ्रणुदिस जाव भ्रवरा-इदिवमाणवासियदेवाणमंतरं केविचरं कालादो होदि ? जहण्णेणं वासपुधत्तं। उक्कस्सेण बे सागरोवमाणि सादिरेयाणि।'' —षट्खं० खुद्दा० २।३।३०—३२। २ वर्षान् सं० भ्रा०, ब्रु०, द०, मु०। ३ ''विजयवेजयंतजयंतभ्रवराजिय देवाणं भंते, जे भविए मणुस्सेसु उवविज्जत्तए से णं भंते केवित० (उ०)....भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं उक्कस्सेणं चतारि भवग्गहणाइं 'सव्वट्टसिद्धदेवाणं भंते' 'भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं '''—भग० सू० २४।२२।१६-१७। ४ सर्वार्थसिद्धौ च्यू—आ०, ब०, मु०। ५ मनुष्यभवेषूत्य— अ०। ६ —तः प्राप्नोति अभ्याह्तत्वान्नैष दोषः औपपादिकस्य आ०, ब०, मु०।

इचामिप आधारो विशिष्टो निर्देष्टव्य इति; तन्नः किं कारणम् ? सर्वलोकव्यापित्वात् ते हि तिर्येञ्चः सर्वान् लोकान् व्याप्य वर्तन्ते इति । कृतः पुनः सर्वलोकव्यापित्वमेषा-मिति चेत् ? उच्यते—

सूक्ष्मबादरभेदात् ।५। तिर्यञ्चो द्विविधाः—सूक्ष्मा बादराश्चेति सूक्ष्मबादरनामक-५ मीदियापादितभावाः । तत्र सूक्ष्माः पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः सर्वेलोकव्यापिनः । बादराः पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः विकलेन्द्रियाः पचेन्द्रियाश्च ववचिदेव वर्तन्ते न सर्वत्र ।

द्वितीयेऽध्याये तिन्निर्देश इति चेत्; नः कृत्स्नलोकभावात् ।६। स्यादेतत् – द्वितीयेऽध्याये एषां तिरश्चां निर्देशः कर्तव्यः नात्रेतिः तन्नः किं कारणम् ? कृत्स्नलोकभावादयमेव तिन्निर्देशो युक्तः, सर्वा ल्लोकानुक्त्वा तदाधारनिर्देशः सुगम इति ।

शेषसंप्रतिपत्तेश्च ।७। नारकादीन् सर्वानुक्त्वा तेभ्योऽन्ये शेषास्तिर्यञ्च इति शेषसंप्र-

तिपत्तिरच भवति इति इहैव तिन्नर्देशो युक्तः ।

स्थितिरिदानीं वक्तव्या । सा नारकाणां मनुष्याणां तिरश्चां चोक्ता, देवानामुच्यते । तत्र वादावुद्दिष्टानां भवनवासिनां स्थितिप्रतिपादनार्थमाह—

# स्थितिरसुरनागसुपर्णद्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमार्धहीनमिता ॥२८॥

१५ असुरादीनां सागरोपमादिभिरभिसंबंधो यथाक्रमम् ।१। असुरादीनां सागरोपमादिभि-र्यथाक्रममभिसंबन्धो वेदितव्यः । इयं स्थितिरुत्कृष्टा । जघन्याप्युत्तरत्र वक्ष्यते । तद्यथा— असुराणां सागरोपमा स्थितिः, नागानां त्रीणि पल्योपमानि, सुपर्णानाम् अर्धतृतीयानिः, द्वीपानां द्वे, शेषाणां षण्णाम् अध्यर्धपल्योपमम् ।

आद्य'देवनिकायस्थित्यभिधानानन्तरं व्यन्तरज्योतिष्कस्थितिवचने क्रमप्राप्ते सित २० तदुल्लङ्गच्य वैमानिकानां स्थितिरुच्यते । कुतः ? तयोरुत्तरत्र लघुनोपायेन स्थितिवचनात् ।

तेषु च आदावुद्दिष्टयोः कल्पयोः स्थितिविधानार्थमाह-

#### सौधर्मेशानयोः सागरोपमेऽधिके ॥२६॥

द्विवचननिर्देशाद् द्वित्वगितः ।१। सागरोपमे इति द्विवचननिर्देशाद् द्वे सागरोपमे इति गम्यते ।

२५ अधि<mark>के इत्यधिकार आ सहसारात् ।२।</mark> अधिके इत्ययं अधिकारो द्रष्टव्यः । आ कुतः ? आ सहस्रारात् । तेन सौधर्मैशानयोर्देवानामुत्कृष्टा स्थितिः द्वे सागरोपमे सातिरेके प्रत्येतव्ये ।

उत्तरयोः स्थितिविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह-

#### सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त ॥३०॥

 अधिकारात् सागराधिकसंप्रत्ययः ।१। सागरग्रहणम् अधिकग्रहणं च अनुवर्तते । तेना-यमर्थो लभ्यते—सानत्कुमारमाहेन्द्रयोर्देवानामुत्कृष्टा स्थितिः सप्तसागरोपमाणि साधि-कानि इति ।

ब्रह्मलोकादिष्वच्युतावसानेष्<sup>५</sup> स्थितिविशेषप्रतिप<del>र्</del>चमाह–

१ -त् सर्वलोकव्यापित्वं कथमेषामि- ग्रा०, ब० प० । २ चादौ निर्दिष्टा - ग्रा०, ब०, मु० । ३ मर्धपत्यद्वयप्रमितेत्यर्थः । ४ म्रादिदे - ग्रा०, ब०, मु० । ४ -च्युतान्तेषु ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता० ।

१५

30

## त्रिसप्तनवैकादशत्रयोदशपञ्चदशभिराधिकानि त ॥३१॥

सप्तग्रहणस्य ज्यादिभिरभिसंबन्धः द्वयोर्द्वयोः । १। सप्तग्रहणं प्रकृतम्, तस्येह निर्दिष्टैः त्र्यादिभिरभिसंबन्यो द्रष्टव्यः । सप्त त्रिभिरधिकानि, सप्त सप्तिभरधिकानीत्यादि ।

तुशब्दो विशेषणार्थः ।२। तुशब्दो विशेषणार्थो द्रष्टब्यः। किं विशिनष्टि ? अधिक-शब्दोऽनुवर्त्तमानः चतुभिरिह संबध्यते नोत्तराभ्यामित्ययमर्थो विशेष्यते । तेनायमर्थो भवति— ४ ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरयोः दशसागरोपमाणि साधिकानि । लान्तवकापिष्टयोश्चतुर्दशसागरोप-माणि साधिकानि । शुक्रमहाशुक्रयोः षोडशसागरोपमाणि साधिकानि । शतारसहस्रारयोरष्टा-दशसागरोपमाणि साधिकानि । आनतप्राणतयोविंशतिः सागरोपमाणि । आरणाच्यतयोद्धी-विंशतिः सागरोपमाणि उत्कृष्टा स्थितिरिति । ननु च तुशब्दोऽनर्थकः 'अधिके' इत्यधिकारे आसहस्रारादित्युक्तत्वात् ? न, अतस्तित्सिद्धेः ।

तत 'ऊर्ध्व स्थितिविशेषप्रतिपत्यर्थमाह-

## आरणाच्युतादूर्ध्वमेकैकेन नवसु प्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थासद्धे च ॥३२॥

अधिकारादधिकसंबन्धः ।१। अधिकग्रहणमनुवर्तते तेनेह संबन्धो वेदितव्य:-एकैकेनाऽधि-कानीति । किमर्थं नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिष्विति पृथग् ग्रहणम् ?

ग्रैवेयकेभ्यो विजयादीनां पृथगुग्रहणमनुदिशसंग्रहार्थम् ।२। ग्रैवेयकविजयादिष्वत्यच्यमाने अनुदिशविमानानामसंग्रहः स्यात्, ततस्तत्संग्रहार्थं पृथग्ग्रहणं क्रियते ।

प्रत्येकमेकैकवृद्धचिभसंबन्धार्थं नवग्रहणम् ।३। ग्रैवेयकेष्वित्युच्यमाने यथा विजयादिष् सर्वे शु एक मेव सागरोपममधिक तथा सर्वेषु ग्रैवेयकेषु एक मेव सागरोपममधिक मिति प्रतीयेत तस्मान्नवग्रहणं कियते । नवसु प्रत्येकमेर्जैकस्य सागरोपमस्य आधिक्यं यथा स्यादिति । २० अथ सर्वार्थसिद्धस्य पृथग्ग्रहणं किमर्थम् ?

सर्वार्थसिद्धस्य पृथग्ग्रहणं विकल्पनिवृत्त्यर्थम् ।३। यथाऽधस्ताज्जधन्योत्कर्षस्थितिविकल्प-तथा सर्वार्थसिद्धे माभूत् इत्येवमर्थं पृथग्ग्रहणं क्रियते। तेनायमर्थो वेदितव्यः-अधोग्रैवेयकेष प्रथमे त्रयोविशतिसागरोपमाणि । द्वितीये चतुर्विशतिसागरोपमाणि । तृतीये पञ्चविंशति-सागरोपमाणि। मध्यमग्रैवेयकेषु प्रथमे षड्विंशतिसागरोपमाणि, द्वितीये सप्तविंशतिः , ततीये २५ अष्टाविशतिः । उपरिमग्रैवेयकेषु प्रथमे एकान्नित्रिशत्, द्वितीये त्रिशत्, तृतीये एकित्रशत् । अनुदिशविमानेषु द्वात्रिशत् । विजयादिषु त्रयस्त्रिशत् सागरोपमाणि उत्कृष्टा स्थिति: । सर्वा-र्थसिद्धे त्रयस्त्रिशदेवेति ।

अत्राह मनुष्यतिर्यग्योनिजानां परापैरस्थिती व्याख्यायते, देवानां कि उत्कृष्टैव न वेति ? उच्यते—

## अपरा पल्योपममधिकम् ॥३३॥

अपरा जघन्येत्यर्थः । स्थितिरित्यनुवर्तते । व्याख्यातपरिमाणपत्योपमम् । केषाम् ? देवानामियं जघन्या स्थितिः ? सौधमै शानयोर्देवानाम् । कथं गम्यते ?

१ अध्वें अ० । २ -सिद्धौ च ग्रा॰, ब०, द०, मु०, ता० । ३ -तिः सागरोपमाणि तू- ग्रा०, ब॰, व॰, मु॰।

पारिशेष्यात्सौधमे शानयोरपरा स्थितिः ।१। भवनवास्यादीनां जघन्या स्थितिर्वक्ष्यर्ते । सानत्कुमारादीनां च परतः परतः पूर्वा पूर्वाऽनन्तरा इति । ततः परिशेषात् सौधर्मेशानयो-देवानां साधिकं पल्योपमं जघन्या स्थितिर्वेदितव्या ।

तत ऊर्ध्वं जघन्यस्थितिप्रतिपादनार्थमाह-

परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा ॥३४॥

परस्मिन् देशे परतः, तस्य वीप्सायां द्वित्वम् । पूर्वशब्दस्यापि । किमुक्तं भवति–पूर्वा पूर्वा या स्थितिरुत्कृष्टोक्ता सा सा उपरि उपरि देवानां जघन्येत्येतदुक्तं भवति । किम– विशेषेण ? नेत्याह ।

अधिकग्रहणानुवृत्तेः 'सातिरेकसंप्रत्ययः ।१। अधिकग्रहणमनुवर्तते ? क्व प्रकृतम् ? 'अपरा पत्योपममधिकम्' इत्यत्र, सातिरेकसंप्रत्ययो भवति । सौधमे शानयोः परा स्थितिः द्वे सागरोपमे साधिके । ते सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सातिरेके जघन्या स्थितिः । सानत्कु-मारमाहेन्द्रयोः परा स्थितिः सप्तसागरोपमाणि साधिकानि । तानि सातिरेकाणि ब्रह्मलोक-ब्रह्मोत्तरयोर्जघन्या स्थितिरित्यादि । आ कुतोऽयमधिकारः ?

आ विजयादिभ्योऽधिकारः ।२। आ विजयादिभ्योऽनुत्तरेभ्यः अयमधिकारो वेदितव्यः।

१५ कथं गम्यते ? 'सर्वार्थसिद्धस्य पृथग् ग्रहणात्' इत्युक्तं पुरस्तात् ।

अनन्तरेत्यवचनं पूर्वोक्तेरिति चेत्; न; व्यवहिते पूर्वशब्दप्रयोगात् ।३। स्यान्मतम्, पूर्वेति वचनात् आनन्तर्यप्रतीतेः अनन्तरेति वचनमनर्थकिमिति; तन्न; कि कारणम् ? व्यवहितेऽपि पूर्वशब्दप्रयोगात् । अयं हि पूर्वशब्दः व्यवहितेऽपि प्रयुज्यते । तद्यथा—पूर्वं मथुरायाः पाटलिपुत्र-मिति । ततः सोधर्मेशानयोः या परा स्थितिः सा ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरलोकयोर्जघन्या स्थिति- रित्येवमाद्यनिष्टं प्रतीयेत ततोऽनन्तरमुच्यते ।

नारकाणामुत्कृष्टा स्थितिरुक्ता, जघन्या सूत्रेऽनुक्ता, तामप्रकृतामपि लघुनोपायेन

प्रतिपादयितुमिच्छन्नाह-

30

#### नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥३४॥

च्राब्दः किमर्थः ?

चशब्दः प्रकृतसमुच्चयार्थः ।१। चशब्दः कियते प्रकृतसमुच्चयार्थः । कि प्रकृतम् ? परतः परतः पूर्वा पूर्वाऽनन्तरा अपरा स्थितिरिति । तेनायमर्थो लभ्यते—रत्नप्रभायां नारकाणां परा स्थितिरेकं सागरोपमं सा शर्कराप्रभायां जघन्या । शर्कराप्रभायामुत्कृष्टा स्थितिः त्रीणि सागरोपमाणि, सा बालुकाप्रभायां जघन्येत्येवमादि । तद्व्यासो व्याख्यातः पुरस्तात् ।

अथ प्रथमायां पृथिव्यां का जघन्या स्थितिरिति ? अत आह-

## द्शवर्षसहस्राणि प्रथमायाम् ॥३६॥

अपरा स्थितिरित्यनुवर्तते । अथ भवनवासिनां का जघन्या स्थितिरिति ?अत आह-

१ सातिरेके सं- श्र०। २ ग्रतः ग्रा०, ब०, द०, भृ०। ३ उत्कृष्टा स्थितिः। ४ रत्तप्रभायाः दशवर्षसहस्राणि ग्रपरा स्थितिर्वेदितव्या।

१४

20

#### भवनेषु च ॥३७॥

चशब्दः किमर्थः ? प्रकृतसमुच्चयार्थं इति । एवं तेन भवनवासिनामपरा स्थितिर्दश-वर्षसहस्राणि इत्यभिसंबध्यते ।

व्यन्तराणां तींह का जघन्या स्थितिरिति ? अत आह-

#### व्यन्तराणां च ॥३८॥

चशब्दः प्रकृतसमुच्चयार्थं इति, एवं तेन व्यन्तराणामपरा स्थितिः दशवर्षसहस्राणि इत्यवगम्यते।

परा व्यन्तराणां प्रागिभधातव्यति चेत्; नः लाघवार्थत्वात् ।१। स्यादेतत् –यथा अन्येषां देविनकायानां परा स्थितिः प्रागुक्ता तथा व्यन्तराणामिप परा प्रागिभधातव्या इति ? तन्नः किं कारणम् ? लाववार्थत्वात् । यदि परा स्थितिः प्रागुच्येत पुनः दशवर्षसहस्रग्रहणं १० कियेत, तथा सित गौरवं स्यात् ।

यद्येवम्, अमीषां का परा स्थितिरिति ? अत आह-

#### परा पल्योपममधिकम् ॥३६॥

स्थित्यभिसंबन्धात् स्त्रीलिङ्गानिर्देशः ।१। स्थितिरित्यनुवर्तते । तेनाभिसंबन्धात् परेति स्त्रीलिङ्गिनिर्देशो द्रष्टव्यः ।

इदानीं ज्योतिष्काणां परा स्थितिर्वक्तव्येति, अत आह-

#### ज्योतिष्काणां च ॥४०॥

चशब्दः प्रकृतसमुच्चयार्थं इति, एवं तेनैवमभिसंबध्यते—ज्योतिष्काणां च परा स्थितिः पत्योपममधिकमिति ।

अथापरा ज्योतिष्काणां कियती स्थितिरितिर ? अत आह-

#### तदृष्टभागोऽपरा ॥ ११॥

तस्य पत्योपमस्याष्टभागो ज्योतिष्काणामपरा स्थितिरित्यर्थः । अत्राह—'ज्योतिष्काणां पत्योपममधिकं परा स्थितिः' इत्यविशेषाभिधाने न ज्ञायते चन्द्रादीनां कि स्थितिविशेष इति ? अत्रोच्यते—

चन्द्राणां वर्षशतसहस्राधिकम् ।१। चन्द्राणां वर्षशतसहस्राधिकं पत्योपमं परा स्थितिः । २५ सूर्याणां वर्षसहस्राधिकम् ।२। वर्षसहस्राधिकं पत्योपमं सूर्याणां परा स्थितिः । शुक्राणां वर्षशताधिकं पत्योपमं परा स्थितिः । शुक्राणां वर्षशताधिकं पत्योपमं परा स्थितिः । बृहस्पतीनां पूर्णपत्योपमं परा स्थितिः, वाधिकम् । शेषाणामर्थम् ।५। शेषाणां ग्रहाणां बुधादीनां पत्योपमस्याधं परा स्थितिः । नक्षत्राणां च १६। किम् ? अर्धपत्योपमं परा स्थितिः । ३० तारकाणां च वुर्भागः ।७। पत्योपमस्य चतुर्भागस्तारकाणां परा स्थितः ।

१ एतेन मु० । २ -रित्याह श्र०, मू० । ३ साधिकम् श्रा०, ब०, द०, मु० । ४ च नक्षत्राणामर्ध-श्रा०, ब०, द०, मु० ।

¥

तद्दरभागो जवन्योभयेषाम् ।८। तस्य पल्योपमस्याष्टभागः जघन्या स्थितिः उभयेषां तारकाणां नक्षत्राणां च भवति ।

शेषाणां चतुर्भागः ।९। शेषाणां सूर्यादीनां पत्योपमस्य चतुर्भागो जघन्या स्थिति-र्वेदितव्या ।

अथ लौकान्तिकदेवानां का स्थितिरिति ? अत्रोच्यते-

# लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम्'। । १४२॥

अष्टसागरोपमस्थितयो लौकान्तिकाः ।१। एकैव लोकान्तिकानां स्थितिः । काऽसौ ? अष्टौ सागरोपमाणि । सर्वे ते शुक्ललेश्याः पञ्चहस्तोत्सेधशरीराः ।

च्याख्यातो जीवः ।२। सम्यग्दर्शनस्य विषयप्रदर्शनमुखेनोपन्यस्तेषु जीवादिषु आद्यो १० जीवपदार्थो व्याख्यातः।

स च एकोऽनेकात्मकः ।३। स जीव एकः अनेकात्मको भवति । कुत एकस्या-नेकात्मकत्वमिति चेत् ? अत्रोच्यते—

अभाविलक्षणत्वात् ।४। अभूतं नास्तीत्येकरूपोऽभावः । न हि अभावः अभावात्मना भिद्यते । ति ति ति ति ति ति सि ति भावः । स तु षोढा भिद्यते । ति ति विपरिंणमते वर्षते 'अपक्षीयते विनश्यतीति । तत्र उभयनिमित्तव-शादात्मलाभमापद्यमानो भावः जायत इत्यस्य विषयः । यथा 'मनुष्यगत्यादिनामकर्मोदया-पेक्षया आत्मा मनुष्यादित्वेन जायत इत्युच्यते । तस्यायुरादिनिमित्तवशादवस्थानमस्तित्वम् । 'सत एवावस्थान्तरावाप्तिविपरिणामः । अनिवृत्तपूर्वस्वभावस्य भावान्तरेण आधिक्यं वृद्धिः । कृमेण पूर्वभावेकदेशनिवृत्तिरपक्षयः । तत्पर्यायसामान्यविनिवृत्तिर्विनाशः । एवं प्रतिक्षणं वृत्तिभेदादनन्तरूपा जायन्ते इति नानात्मता भावस्य, अथवा सत्'ज्ञेयद्रव्यामूर्तातिसूक्ष्मावगा-हनासंख्येयप्रदेशाऽनादिनिधनचेतनत्वादिना । किञ्च,

अनेकवाग्विज्ञानविषयत्वात् ।५। इह लोके एकोऽथोंऽनेकशब्दवाच्यो भवति तथाभि-धैयपरिणामे सित तेषां शब्दानां तत्र प्रयोगात् । प्रयोगो हि प्रतिपादनिक्रया, तस्याः शब्दार्थावु-भाविप साधको । शब्दस्तावद् व्यञ्जकत्वात् साधकः । अर्थोऽिप व्यङ्गयत्वात् 'कर्मभावमापद्य-मानः तत्समकालमेव 'स्वातन्त्र्यमनुभवित, तिस्मन् सित क्रियाप्रवृत्तेः । यथा पचौ तण्डुला कर्म-रूपापन्ना एव कर्तृ तामास्कन्दिन्त येनोच्यते कर्मकारकिमिति, अतः तिस्मन् सित अनेकः शब्दः प्रयुज्यते यथा घटः पार्थिवः मार्तिकः 'भन् ज्ञेयो नवो महान् इत्यादि, एवमात्मकानां च विज्ञानानामालम्बनं भवित' तैर्विना' तस्याभावात् । सर्वे ते घटस्य आत्मानः । तथा आत्मन्यिप अनेकवाग्विज्ञानालम्बनदर्शनादेकस्यानेकात्मकत्वमवसेयम् । अपि च,

१ इदं सूत्रं नास्ति ता०, अ०, मू०, द०, भा० १, २, ज०। वार्तिकिमदं न सूत्रम् अ० टि०। २ काष्टो द०। ३ ग्रपक्षयते ता०, द०, मु०। ३ मनुष्यातिनाम मु०, द०, मू०। मनुष्यादिनाम अ०। ४ सतोऽवस्था मु०। ५ – चाः एवं प्रतिक्षणवृत्तिभें – मु०, द०। – चाः त एव प्रतिक्षणं वृत्तिभें – मू० अ०। ६ स तु ज्ञे – अ०, मू०। सन्ज्ञेय – मु०, द०। ७ श्रथंस्य। प्रक्रियाच्याप्यं कर्म। ६ कर्तृत्वम्। १० स तु ज्ञे – अ०। ११ भावः। १२ व्यब्दवाग्विज्ञानादिसन्निधानाज्जातकर्मरूपा- ताभिः। १३ स्वरूपाः।

अनेकशक्तिप्रचितत्वात् ।६। यथा घृतं स्नेहयति तर्पयति उपबृंहयतीति अनेकशक्ति, घटो वा जलधारणाहरणादिलक्षणयाऽनेकया शक्त्या प्रचितः, तथा आत्मनोऽपि द्रव्यक्षेत्र-कालभावनिमित्तवशादनेकविकारप्राप्तियोग्यबहुशक्तियोगादनेकात्मकत्वम्। इतश्च,

बस्त्वन्तरसम्बन्धाविर्भू तानेकसम्बन्धिरूपत्वात्। ७। यथैको घटः रपूर्वापरान्तरितानन्त-रित-दूरासन्न-नवपुराण-समर्थासमर्थ-देवदत्तकृतचैत्रस्वामिकत्व-संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग- 🗶 विभागादिभेदादनेकव्यपदेशभाग्भवति, सम्बन्धानामानन्त्यात्, तत्तत्सम्बन्धिनमवेक्ष्य तस्य तस्य अथवा, पुद्गलानामानन्त्यात्तत्तुपुद्गलद्रव्यमपेक्ष्य एकपुद्गलस्थस्य तस्यैकस्यैव पर्यायस्याऽन्यत्वभावात् । यथा प्रदेशिन्याः भध्यमाभेदात् यदन्यत्वं न तदेव अनामिकाभेदात्। मा भूत् मध्यमाऽनामिकयोरेकत्वं मध्यमाप्रदेशिन्यन्यत्वहेतुत्वेनाऽविशेषा-दिति । न चैतत्परा विधिकमेवार्थसत्त्वम् । यदि मध्यमासामर्थ्यात् प्रदेशिन्याः ह्रस्वत्वं 'जायेत १० शशविषाणेऽपि स्याच्छक्रयष्टौ वा । नापि स्वत एव, परापेक्षाभावे तद्व्यक्त्यभावात् । तस्मा-त्तस्यानन्तपरिणामस्य द्रव्यस्य तत्तत्सहकारिकारणं प्रतीत्य तत्तद्र्पं वक्ष्यते । न 'तत् स्वत एव नापि परकृतमेव । एवं जीवोऽपि कर्मनोकर्मविषयवस्तुपकरणसम्बन्धभेदादाविभूर्त-जीवस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानविकल्पाऽनन्तपर्यायरूपः प्रत्येतव्यः । इतरच,

अन्यापेक्षाभिन्यङग्याऽनेकरूपोत्कर्षापकर्षपरिणतगुणसम्बन्धित्वात् ।८। यथा एको घट १४ एकद्वित्रिचतुःसंख्येयाऽसंख्येयानन्तावस्थोत्कर्षापकर्षात्मकरूपादिपर्िणतिप्रतियोगिद्रव्यापेक्षासह-कारिकारणाभिन्यञ्जनीया "त्मीयानन्तनीलनीलतरादिपरिणामः, तथा जीवोऽपि परद्भव्य-संबन्धापेक्षाभिव्यक्ततीवाद्यवस्थाविशेषकोधाद्यविभागपरिच्छेदाऽनन्तरूपत्वादनेकः। इतश्च,

अतीतानागतवर्तमानकालसंबन्धित्वात् । ९। इह समुदायावयवप्रध्वंसविषयेणातीतेन कालेन उत्पत्तिनि ज्ञीतसंभावन १० विषयेण च अनागतेन कालेन, साधनप्रवृत्त्यविरामगोचरेण च २० वर्तमानेन कालेन संबन्धात् मृदादिद्रव्यं तस्मिन् तस्मिन् कालेऽनेकभेदमापद्यमानं दृष्टम्। वर्तमानमात्रत्वेऽपूर्वत्वात् अपरत्वाच्च अवध्यभावे वर्तमानस्याप्यभावो बन्ध्यापुत्रयुवत्ववत् । तथा जीवस्यापि अनाद्यतीतकालसम्बन्धपरिणतैः अनागतानन्तकालवशर्वातभिः वर्तमान-कालोद्भृतवृत्तिभिरच पर्यायैरर्थव्यञ्जनभेदाद् द्वैविध्यमास्कन्दद्भिरभिसम्बन्धाद्नन्तरूपता। इतश्च,

उत्पादव्ययभू व्ययुक्तत्वात् । १०। उत्पादादीनामानन्त्यम् अनन्तकाले एकस्मिश्च काले। यथा घट एकस्मिन्नेव काले द्रव्यतः पाथिवत्वेन उत्पद्यते न जलत्वेन, देशत इहत्य-त्वेन न पाटलिपुत्रकत्वेन, कालतो वर्तमानकालतया नातीतानागताभ्याम्, भावतो महत्त्वेन नाल्पत्वेन, एतेषां च एकैक उत्पादः सजातीयान्यपार्थिवानेकघटान्तरगतेभ्यः सौवर्णादीष-द्विजातीयघटान्तरगतेभ्यो वा अत्यन्तिव्वजातीयपटाद्यनन्तमूर्तामूर्तद्रव्यान्तरापन्नेभ्यो वा ३० उत्पादेभ्यो भिद्यमानः तावद्धा "भेदमुपयाति अन्यथा "तैरविशिष्टः "स्यात् । तथा तदैवानुत्पद्ध-मानद्रव्यसंबन्धकृतोध्वधिस्तिर्यगन्तरितानन्तरितैकान्तरादिदिग्भेद-महदल्पत्वादिगुणभेद-रूपाद्यु-त्कर्षापकर्षानन्तभेद-त्रैलोक्यत्रिकालविषयसंबन्धिवशभिद्यमानरूपो वा उत्पादोऽनेको भवति ।

१ पूर्वपरान्तरितदू- द०, मु०, ता०। २ सकाशाज्जात। ३ ग्रन्यकारणकम्। परार्थायत्तमेव -ता० दि०। ४ स्वशक्तिमन्तरेण। ५ -क्रमुख्टौ वा मु०। इन्द्रधनुषि-स० ६ ग्रनन्तपरिणामत्वम्। ७ -यानन्त-भ०। ८ वस्तुनि । ६ निश्चयेन । १० मनुष्योऽयं देवोऽयं भविष्यत्येवेति । ११ षड्डितसंख्येति संख्यावत्वे प्रकारे घेति घाप्रत्ययः। १२ उत्पादादिभिः। १३ एकत्वं स्यादित्यर्थः।

तथाऽनेकावयवात्मकस्कन्धप्रदेशभेदवृष्टिविषमोत्पादनानारूपतया वा अनेक उत्पादः । उदका-दिधारणाहरणप्रदानाधिकरणभयहर्षशोकपरितापभेदजननादिस्वकार्यप्रसाधनेन वा अनेक उत्पादः । तदैव तावन्त एव तत्प्रतिपक्षभूता विनाशाः', पूर्वेणाविनष्टस्य उत्तरेणानुत्पादात्'। उत्पादः । तदैव तावन्त एव तत्प्रतिपक्षभूता विनाशाः', पूर्वेणाविनष्टस्य उत्तरेणानुत्पादात्'। उत्पादिवनाशासंभवात्, अभावप्रसङ्गाच्च । घट उत्पद्यत इति यदा वर्तमानकालता; तदा अनिभिन्वृत्तत्वात् पूर्विपरीभूतसाध्यमानभावाभिधानाच्चासत्त्वम् । उत्पत्त्यनन्तरं तु अनिभिन्वृत्तत्वात् पूर्विपरीभूतसाध्यमानभावाभिधानाच्चासत्त्वम् । उत्पत्त्यनन्तरं तु विनाशेऽभ्युपगम्यमाने सत्त्वभूतावस्थाभिधायकोत्पन्नशब्दवाच्यत्वाभावात् उत्पादेऽप्यभावो विनाशेऽप्यभाव इति भावाभावात्तदाश्रयो व्यवहारो विरोधमुपगच्छेत्, 'बीजशक्त्य-भावाच्च उत्पादिवनाशशब्दवाच्यताभ्रेषश्च । तत उत्पद्यमानता उत्पन्नता विनाशश्चेति तिस्रोऽवस्था अभ्युपगन्तव्याः । तथा जीवस्याप्येकस्य द्रव्याधिकपर्यापाधिकनयगोचरसामान्य-विशेषानन्तशक्त्यपक्षापितस्थित्युत्पत्ति नरोधानन्तरूपत्वात् अनेकत्वं प्रत्येतव्यम् । इतश्च,

अन्वयव्यतिरेकात्मकत्वाच्च ।११। इह घट एकोऽप्यन्वयव्यतिरेकात्मकतया अनेको दृष्टः सदचेतनवपुराणत्वादिभिः, तथा आत्मापि एकोऽन्वयव्यतिरेकात्मतया अनेकः प्रत्येतव्यः। के पुनरन्वयाः? बुद्धचभिधानानुवृत्तिलिङ्कगेन 'अनुमीयमानाविच्छेदाः स्वात्मभूताऽस्तित्वा- ऽऽत्मत्वज्ञातृत्वद्रष्ट्वत्वकर्तृत्वभोक्तृत्वाऽमूर्तत्वाऽसंख्यातप्रदेशत्वावगाहनातिस्क्ष्मत्वागुरुलघृत्वाहे- तुकत्वाऽनादिसंबिन्धत्वोध्वगृतिस्वभावादयः। अथ के व्यतिरेकाः? वाग्विज्ञानव्यावृत्ति- लिङ्कगसमिधगम्यपरस्परिवलक्षणा उत्पत्तिस्थितिविपरिणामवृद्धि क्षयविनाशधर्माणः गतोन्द्रिय- काययोगवेदकषायज्ञानसंयमदर्शनलेश्यासम्यक्तवादयः।

तस्य शब्देनाभिधानं क्रमयौगपद्याभ्याम् ।१२। तस्यैकस्य जीवस्यानेकात्मकस्य प्रत्यायने शब्दः प्रवर्तमानो द्वेधा व्यवतिष्ठते क्रमेण यौगपद्येन वा, न तृतीयो वाक्पथोऽस्ति ।

ते च कालादिभिर्भेदाभेदार्पणात् ॥१३॥ ते च क्रमयौगपद्ये कालादिभिः भेदाभेदार्पणाद्भवतः। यदा वक्ष्यमाणैः 'कालादिभिरस्तित्वादीनां धर्माणां भेदेन विवक्षा तदैकस्य शब्दस्यानेकार्थप्रत्यायनशक्त्यभावात् कमः। यदा तु तेषामेव धर्माणां कालादिभिरभेदेन वृत्त-मात्मरूपमुच्यते तदैकेनापि शब्देन एकधर्मप्रत्यायनमुखेन 'व्तदात्मकत्वमापन्नस्य अनेकाशेष-स्पस्य प्रतिपादनसंभवात् यौगपद्यम्। तत्र यदा यौगपद्यं तदा सकलादेशः, स एव प्रमाण-मित्युच्यते। \*'सकलादेशः प्रमाणाधीनः' [ ] इति वचनात्'। यदा तु क्रमः तदा विकलादेशः, स एव नय इति व्यपदिश्यते। \*'विकलादेशो नयाधीनः'' [ ] इति वचनात्। कथं सकलादेशः ?

एकगुणमुखेनाऽशेषवस्तुरूपसंग्रहात् सकलादेशः ।१४। यदा अभिन्नमेकं वस्तु एकगुणरूपेण उच्यते गुणिनां गुणरूपमन्तरेण विशेषप्रतिपत्तेरसंभवात् । एको हि जीवोऽस्तित्वादिष्वेकस्य गुणस्य रूपेणाऽभेदवृत्त्या अभेदोपचारेण वा निरंशः समस्तो वक्तुमिष्यते, विभागनिमित्तस्य प्रतियोगिनो गुणान्तरस्य तत्रानाश्रयणात्, तदा सकलादेशः । कथमभेदवृत्तिः

१ कृतः ? २ उत्पादाभावात् । .३ ध्रौव्यस्वरूपमाह । ४ कारण । ५ तिरोधो नाम नाशः । ६ ग्रनुमीयमानतदेवेदिमित्यात्मकतया ग्रनुकूला वृत्तिः भा० २ दि० १७ –िद्ध ह्वास वि– मु० । द वाक्यार्थोऽस्ति मु०, द०। १ काल ग्रात्मरूपः ग्रर्थः सम्बन्ध उपकारः गुणिदेशः संसर्गः शब्द इति । १० तदेकत्वमाप- मु०, द०। ११ उद्धृतिमदम्- स० सि० १।६। १२ –स्य रूपेण मू०। —स्य गुणरूपेण मु०, द०।

कथं वा अभेदोपचारः ? द्रव्यार्थत्वेनाश्रयणे तदव्यतिरेकादभेदवृत्तिः । पर्यायार्थत्वेनाश्रयणे परस्परव्यतिरेकेऽपि एकत्वाध्यारोपरः, ततःचाऽभेदोपचारः ।

तत्राऽऽदेशवद्यात् सप्तभङ्गो प्रतिपदम् ।१५। तत्रैतस्मिन् सकलादेश आदेशवशात् सप्तभङ्गी प्रतिपदं वेदितव्या। तद्यथा—स्यादस्त्येव जीवः, स्यान्नास्त्येव जीवः, स्याद-वक्तव्य एव जीवः, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादस्ति चाऽवक्तव्यश्च, स्यान्नास्ति चावक्त- ५ व्यश्च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च इत्यादि। उक्तं च—

''\*³पुच्छावसेण भंगा सत्तेव दु संभवंति जस्स जथा । ³वत्थुत्ति तं पउच्चदि सामण्णविसेसदो 'णियदं ॥१॥'' [ ] इति ।

तत्र स्यादस्त्येव जीव इत्येतिस्मन् वाक्ये जीवशब्दो द्रव्यवचनः विशेष्यत्वात्, अस्तीति गुणवचनो विशेषणत्वात् । 'तयोस्सामान्यार्थाविच्छेदेन विशेषणविशेष्यसंबन्धावद्योतनार्थ १० एवकारः । तेनेतरिनवृत्तिप्रसङ्भो तत्संभवप्रदर्शनार्थः स्याच्छब्दप्रयोगः, स च 'लिङ्क्त-प्रतिरूपको निपातः । तस्यानेकान्तविधिविचारादिषु वहुष्वर्थेषु संभवत्सु इह विवक्षावशात् अनेकान्तार्थो गृह्यते । यद्ययमनेकान्तार्थः तेनैव सर्वस्योपादानात् इतरेषां पदानामानर्थेक्यं प्रसज्यते; नैष दोषः; सामान्येनोपादानेऽपि विशेषािथना विशेषोऽनुप्रयोक्तव्यः, वृक्ष-शब्दस्य सामान्यशब्दत्वात् धवादिविशेषप्रतिपादने धवाद्यपादानवत् । अथवा, स्याच्छब्दोऽय-१४ मनेकान्तार्थस्य द्योतकः । द्योतकश्च वाचकप्रयोगसन्निधमन्तरेणाऽभिप्रेतार्थावद्योतनाय नालमिति तद्द्योत्यधर्माधारार्था भिधानायेतरपदप्रयोगः कियते । अथ केनोपात्तोऽनेकान्तार्थः अनेन द्योत्यद्य अभेद्यकृत्या अभेदोपचारेण वा प्रयुक्तशब्दवाच्यतामेवास्कन्दिन्त इतरे धर्मा इति । एविमतरेष्वपि वाक्येषु अर्थप्रकल्पनं प्रत्येतव्यम् ।

यद्येवं स्यादस्त्येव जीवः इत्यनेनैव सकलादेशेन जीवद्रव्यगतानां सर्वेषां धर्माणां संग्रहात् २० इत्तरेषां भङ्गानामानर्थवयमासजितः; नैष दोषः; गुणप्राधान्यव्यवस्थाविशेषप्रतिपादनार्थ-त्वात् सर्वेषां भङ्गानां प्रयोगोऽर्थवान् । तद्यथा, द्रव्यार्थिकस्य प्राधान्ये पर्यायगुणभावे च प्रथमः । पर्यायार्थिकस्य प्राधान्ये द्रव्यगुणभावे च द्वितीयः । तत्र प्राधान्यं शब्देन विवक्षि-तत्वाच्छब्दाधीनम्, शब्देनानुपात्तस्यार्थतो गम्यमानस्याऽप्राधान्यम् । तृतीये तु युगपद्भावे उभयस्याप्राधान्यं शब्देनाभिधेयतयाऽनुपात्तत्वात् । चतुर्थस्तूभयप्रधानः क्रमेण उभयस्याः २५ स्त्यादिशब्देन उपात्तत्वात् । तथोत्तरे च भङ्गा वक्ष्यन्ते ।

तत्रास्तित्वैकान्तवादिनः 'जीव एव अस्ति' इत्यवधारणे अजीवनास्तित्वप्रसङ्गभया-दिष्टतोऽवधारणविधिः 'अस्त्येव जीवः' इति नियच्छन्ति<sup>११</sup>, तथा चावधारणसामर्थ्यात् शब्दप्रापितादिभिप्रायवशर्वातनः सर्वथा<sup>१३</sup> जीवस्याऽस्तित्वं प्राप्नोति । सर्वेणाऽस्तित्वेन<sup>१५</sup> व्याप्त इति पुद्गलाद्यस्तित्वेनापि जीवस्यास्तित्वं <sup>१५</sup>प्राप्तम्, शब्देन तथा प्रापितत्वात्, ३० शब्दप्रमाणकाश्च वयमर्थाधिगमे । <sup>१६</sup>स्यान्मतम्, अस्तित्वसामान्येन व्याप्तिर्नं त्वस्तित्व-

१ -पात्तत-मु०, द । २ प्रश्नवशेन । ३ स्वरूपं भवतीति । ४ प्रश्नवशेन भङ्गा सप्तैव तु संभवन्ति यस्य यथा । वस्तु इति तत् प्रोच्यते सामान्यविशेषतो नियतम् । ५ सामान्यात्मनोः । ६ तिङन्तप्र- मु०, द ै । ७ स्यात्कारचकारादि । ६ स्यात्कारेण । ६ -रत्वाभि- मु०, द० । १० षट्सु । ११-यस्यापि शब्देन ता०,श्र०। १२ नियमं करोति । १३ -थास्य जी- मु०, द० । १४ पुद्गला- दिप्रकारेण । १५ तन्माभूदिति स्याच्छब्दप्रयोगे इत्यभिप्रायः । १६ स्रत्राह परः -स्यात्कारमन्तरेण पुद्गलाद्यस्तित्वेन जीवस्यास्तित्वं न प्राप्नोति, किन्तु स्वत एवेति समर्थयितुं स्यादित्यादिना ।

विशेषैः यथा अनित्यमेव कृतकमिति अनित्यत्वस्याभावे कृतकत्वस्याप्यभाव एवेत्यवधारणात्, यत्कृतकं तत्सर्वमितित्यमिति, न हि सर्वप्रकारेण अनित्यत्वने 'सर्वप्रकारं कृतकत्वं व्याप्यते यत्कृतकं तत्सर्वमितित्यमिति, न हि सर्वप्रकारेण अनित्यत्वने 'सर्वप्रकारं कृतकत्वं व्याप्यते किन्तु अनित्यत्वसामान्येन, 'नार्डोनत्यत्वव्यक्तचा घटपटरथादिगतयेति । एवं तर्हि त्वयैवाभ्युपगतं अवधारणनिष्फलत्वं सामान्यार्डनित्यत्वेनार्डनित्यत्वं न विशेषणान्त्यं भवत्येवेति चेत्; न; स्वगतेनेति विशेषणात्, परगतेन विशेषणा-र्वात्याप्ति विशेषणान्त्यं भवत्येवेति चेत्; न; स्वगतेनेति विशेषणात्, परगतेन विशेषणा-र्वात्याप्ति विशेषणान्त्यं भवत्येति आपद्यते, अनवधारणकं वा वाक्यं प्रयोक्तव्यम्—अनित्यं कृतकमिति । तथा चार्डनित्यस्यार्ऽनवघृतत्वात् नित्यत्वप्रसङ्गोऽपि । एवं यद्यस्तित्वसामान्येनास्ति जीवः न तथा चार्डनित्यव्यक्तचा, अतो न पुद्गलाद्यस्तित्वे अस्तित्वं जीवस्येति बृवता तु पुद्गलादिगतयार्ऽस्तित्वव्यक्तचा, अतो न पुद्गलाद्यस्तित्वेन अस्तित्वं जीवस्येति बृवता त्वयेवाभ्युपगतं सामान्यरूपं विशेषरूपं चेति प्रकारवदस्तित्वमिति । तथा सित सामान्यास्ति त्वेनास्ति विशेषास्तित्वेन नास्तीति स्यादस्ति स्यान्नास्तीति प्राप्तमवधारणनिष्फलत्वम् । स्वेण हि प्रकारेणार्ऽस्तित्वाभ्युपगमे नास्तित्विनरासेन अवधारणं फलवत् स्यात् । अनियमे सर्वेण हि प्रकारेणार्डस्तित्वाभ्युपगमे नास्तित्विनरासेन अवधारणं फलवत् स्यात् । अनियमे तु अव्यावृत्तत्वात् पुद्गलाद्यस्तित्वेनापि प्राप्तिरित्यवश्यम् एकान्तवादिनार्वधारणमभ्युपगम् मनीयम् । तथा च सित पूर्वोक्तो दोषः।

स्यादेतत् –यदस्ति तत् स्वायत्तद्रव्यक्षेत्रकालभाव रेष्ट्रणेण भवति नेतरेण तस्याऽ१४ प्रस्तुतत्वात् । यथा घटो द्रव्यतः पार्थिवत्वेन, क्षेत्रत इहत्यतया, कालतो वर्तमानकालसंबिन्धतया, भावतो रक्तत्वादिना, न परायत्ते द्रव्यादिभिस्तेषामप्रसक्तत्वात् कालसंबिन्धतया, भावतो रक्तत्वादिना, न परायत्ते द्रव्यादिभिस्तेषामप्रसक्तत्वात् हित । एवं चेत् द्रव्यक्षेत्रकालभावान्तरसंबिन्धतया नास्तीत्यतः स्यादिस्त स्याभास्तीति सिद्धम् । नियमानभ्युपगमे तु स घटो न स्यादेव असामान्यत्वे सित नियतद्रव्यभास्तीति सिद्धम् । नियमानभ्युपगमे तु स घटो न स्यादेव असामान्यत्वे वा सर्वथाभावात् भावानस्योत् स्यात् नासौ घटः, अनियतद्रव्यादिष्टपत्वात् महासामान्यवत् । कथम् ? यिः
सामान्यमेव स्यात् नासौ घटः, अनियतद्रव्यादिष्टपत्वात् महासामान्यवत् । कथम् ? यिः
हि असौ द्रव्यतः पार्थिवत्वेन तथोदकादित्वेनापि भवेत्, ततोऽसौ घट एव न स्यात् पृथिब्युदक्रदहनपवनादिषु वृत्तत्वात् द्रव्यत्ववत् । तथा, यथा इहत्यतया अस्ति तथाविरोधिदिगन्ता-

नियतदेशस्थतयापि यदि स्यात्तथा चासौ घट एव न स्यात् विरोधिदिगन्ताऽनियतसर्व-देशस्थत्वात् आकाशवत्। तथा, यथा वर्तमानघटकालतया अस्ति तथाऽतीतिशिवकाद्यनागत- कपालादिकालतयापि स्यात् तथा चाऽसौ घट एव न स्यात् सर्वकालसंबिन्धित्वात् मृद्द्रव्यवत्। यथा चेहदेशकालिवशेषसंबिन्धितया अस्मत्प्रत्यक्षत्वं तथा अतीतानागतकालान्यदेशसम्बिन्धित्वे- नाप्यस्मत्प्रत्यक्षत्वं स्यात्, उदकाद्यानयनादिसंव्यवहारपातित्वं वा। तथा, यथा नवत्वेन तथा पुराणत्वेन, सर्वरूपरसगन्धस्पर्शसंख्यासंस्थानादित्वेन वा स्यात्; तथा चासौ घट एव न स्यात् सर्वथाभावित्वात् भवनवत्। यथा हि भवनं रूपं रसो गन्धः स्पर्शश्च भवति पृथुः

स्थात् सवयानावित्वात् नवावत् । वता त्रुवार्यः वस्तुनो वस्तुधर्माद्वा व्यावर्तते तच्च न महान् ह्रस्वः पूर्णः रिक्तो वा भवतीति न कुतिश्चत् वस्तुनो वस्तुधर्माद्वा व्यावर्तते तच्च न घटः, एवं घटोऽिव स्यात् । एवं जीवस्यापि मनुष्यत्वेनाऽप्यंमाणस्य स्वद्रव्यादिरूपतयै- वाऽस्तित्वं नेतरथा । यदीतरथापि स्यात्; मनुष्य एव न स्यात् नियतद्रव्यक्षेत्रकालभाव- सम्बन्धित्वेनाऽभूतत्वात् खरिवषाणवत् । अनियतद्रव्यादिरूपत्वे वा सर्वथाभावात् सामान्य- मेव स्यात् नासौ मनुष्यः अनियतद्रव्यादिरूपत्वात् महासामान्यवत् । कथम् ? यदि हि असौ यथा जीवद्रव्यत्वेनाऽस्ति एवं पुद्गलादित्वेनापि स्यात् ततोऽसौ

१ सर्वप्रकारः कृतकः व्या- मु०, द०। २ न त्वनिर्- मु०, द०। ३ -भावेन भ- मु०, द०। ४ -मप्रैस्तुतत्वात् मु०, द०। ५ -नास्ति। ६ सत्तासामान्यवत्।

मनुष्य एव न स्यात्, पुद्गलादिष्विप दृष्टत्वात् द्रव्यत्ववत् । तथा, यथा इहत्यतया अस्ति तथा विरोधिदिगन्तानियतदेशस्थतयापि यदि स्यात्; तथा चासौ मनुष्य एव न स्यात् विरोधिदिगन्तानियतसर्वदेशस्थत्वात् आकाशवत् । तथा, यथा वर्तमानकालतया अस्ति तथा अतीतनारकाद्यनागतदेवादिकालतयापि स्यात्, तथा चासौ मनुष्य एव न स्यात् सर्वकालसंबिन्धत्वात् जीवत्ववत् । यथा च इह-देशकालविशेषसंबिन्धतया अस्म-त्रप्रत्यक्षत्वं तथाऽतीतानागतकालान्यदेशसंबिन्धत्वेनापि अस्मत्प्रत्यक्षत्वं स्यात्, यथा यौवनेन तथा वृद्धत्वेन अन्यद्रव्यगतरूपरसादिभिर्वा यदि स्यात् तथा चासौ मनुष्य एव न स्यात् सर्वथाभावित्वात् भवनवत् । तस्मात् स्यादस्ति स्यान्नास्ति ।

इतश्च स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्वपरसत्ताभावाभावोभयाधीनत्वात् जीवस्य। 'परसत्तया अभावं स जीवः स्वात्मिन नापेक्षते, अतः स जीव एव न स्यात् सन्मात्रं स्यात्, १० नासौ जीवः सत्त्वे सति विशेषरूपेण अनवस्थितत्वात् सामान्यवत् । परसत्ताभावापेक्षायामपि जीवत्वे यदि स्वसत्तापरिणति नापेक्षते तथापि तस्य वस्तुत्वमेव न स्यात् जीवत्वं वा, सद्भावापरिणतत्वे<sup>र</sup> पराभावमात्रत्वात् खपुष्पवत्। अतः पराभा-वोऽपि स्वसत्तापरिणत्यपेक्ष एव अस्तित्वस्वात्मवत् । यथा अस्तित्वस्वात्मा अस्तित्वस्वा-त्मना अस्ति न नास्तित्वस्वात्मनेति स्यादस्ति, स्यान्नास्ति 'इतरथा हि वस्त्वभावः स्यात् । कथम् 🤫 💘 अभावो हि भावनिरपेक्षोऽत्यन्तशून्यं वस्तु प्रतिपादयेत् अन्वयाप्रतिलम्भात् । भावोऽपि वा अभावनिरपेक्षः 'सर्वरूपं वस्तु प्रतिपादयेत् व्यतिरेकाप्रतिलम्भात् । न च सर्वथा सता सर्वा-भावरूपेण वा शक्यं भवितुम् । किं हि वस्तु सर्वात्मकं सर्वाभावरूपं वा दृष्टमिति ? तद्धि वस्त्वेव न स्यात् सर्वाभावरूपत्वात् खपुष्पवत् । न च वस्तुत्वं सर्वात्मकत्वात् शक्यं प्रति-पत्तुम् असाधारणत्वात्, वस्तुत्वे चाऽवस्तुत्वे चाऽदर्शनात् १९श्रावणत्ववत् । अभावता हि भावरूप- २० <sup>१९</sup>वैलक्षण्यात् <sup>१९</sup>कियागुणव्यपदेशाभावात् अवतिष्ठते । भावतापि अभाववैलक्षण्यात् कियागुण-व्यपदेशवत्त्वात् सिध्यतीति परस्परापेक्षे भावाभावरूपत्वे । अपि च, अभावः स्वसद्भावं भावाभावं च अपेक्षमाणः सिध्यति । भावोऽिष स्वसद्भावं अभावाभावं चाऽपेक्ष्य सिद्धिमुपयाति । यदि तु अभाव एकान्तेनाऽस्ति इत्यभ्युपगम्येत ततः सर्वात्मनाऽस्तित्वात् रश्त्वरूपबद्भावात्म-नापि स्यात्, तथा च भावाभावरूपसङ्करादस्थितरूपत्वादुभयोरप्यभावः। अथ एकान्तेन नास्ति २४ इत्यभ्युपगम्येत ततो ''यथा भावात्मना नास्ति तथा तथाऽभावात्मनापि न स्याब्, ततश्च अभावस्याऽभावात् भावस्याऽप्रतिपक्षत्वात् भावमात्रमेव स्यात् । तथा खपुष्पादयोऽपि भावा एव अभावाभावरूपत्वात् घटवत् इति सर्वभावप्रसङ्गः । एवं भावास्तित्वैकान्तेऽपि योज्यम । तस्माद्भावः स्यादस्ति स्यान्नास्ति तथा अभावोऽपि। एवं जीवोऽपि स्यादस्ति स्यान्नास्तीत्यव-सेयम् ।

एवं 'स्वात्मिन घटादिवस्तुसिद्धौ च भावाभावयोः परस्परापेक्षत्वात् यदुच्यते—' 
\* 'अर्थात् प्रकरणाद्धा घटे अप्रसक्तायाः पटादिसत्तायाः किमिति निषेधः क्रियते''? [ ]

१ परसत्ताया मु०, द०। २ -त्वे वापरा- मु०, द०। ३ स्वरूपवत्। ४ -त्मनेति स्या-अ०, मू०। -त्मनुस्ति नास्ति च नास्तित्वं मु०, द०। ५ नास्तित्वस्वात्मना नास्ति। ६ -त्यं च वस्तु द०, मु०। ७ -येदन्यदन्वयाप्रति- मु०, द०। द सामा- भा०२। ६ घटपटादि। १० ग्रनित्यः शब्दः श्रावणस्वात्, नित्यः शब्दः श्रावणत्वात्। ११ -पत्ववं - द०, मु०। १२ वैलक्षण्यं कीदृशसित्युक्ते प्रैतिपादयन्नाह-। १३ ग्रभावस्वरूपवत्। १४ तत्तोऽयं-मु०, द०। १५ ग्रभावरूपे। १६ परेण।

इति ; तदयुक्तम् । किञ्च घटे अर्थत्वात् अर्थसामान्यात् पटादिसर्वार्थप्रसङ्गः संभवत्येव । तत्र विशिष्टं घटार्थत्वम् अभ्युपगम्यमानं पटादिसत्तारूपस्यार्थसामर्थ्यं प्रापितस्य अर्थ-तत्त्वस्य निरासेनैव आत्मानं शक्नोति लब्धुम्, इतरथा हि असौ धटार्थं एव न स्यात् पटाद्यर्थरूपेणाऽनिवृत्तत्वात् पटाद्यर्थस्वरूपवत्, विपरीतो वा । यश्चास्य पटादिरूपेणाभावः सोऽपि घटधर्म एव तदधीनत्वात् भाववत्, अतोऽसौ स्वपर्याय एव, परेण तु विशेष्यमाण-त्वात् परपर्याय इत्युपचर्यते । स्वपरविशेषणायत्तं हि वस्तुस्वरूपप्रकाशनमिति ।

अथ 'अस्त्येव जीवः' इत्यत्राऽस्तिशब्दवाच्यादर्थात् भिन्नस्वभावो वा जीवशब्दवाच्यो-ऽर्थः स्यात्, अभिन्नस्वभावो वा ? यदि अभिन्नस्वभावः, ततो यत् सदर्थस्य रूपं जीव-शब्दार्थस्यापि तदेव रूपमिति ततोऽन्यधर्मानवकाशत्वादिविशिष्टार्थता स्यात् । ततश्च सामा-नाधिकरण्य'विशेषणविशेष्यत्वाभावो घटकुटशब्दवत् अन्यतराप्रयोगश्च स्यात् । किञ्च, सत्त्वस्य सर्वद्रव्यपर्यायविषयत्वात् तदिभिन्नस्वभावस्य जीवस्यापि तादात्म्यमिति सर्वस्य तत्त्वस्याऽविशिष्टैकजीवत्वप्रसङ्गः । सत्स्वभावत्वाच्च जीवस्वरूपचैतन्यतद्विकल्पज्ञानादि-क्रोधादिनारकत्वादिसर्वविशेषणाभावत्वप्रसङ्गश्च स्यात् । जीवस्वभावत्वाद्वा अस्तित्वस्य 'स्वात्मिन पुद्गलादिषु च सत्प्रत्ययाभिधानहेतुत्वाभावो जीवत्ववत् ।

भाषायं दोषो माभूत् इति अस्तिशब्दवाच्यात् अर्थात् भिन्नस्वभावो जीवशब्दार्थः प्रित्ज्ञायेतः एवमिष स्वतो जीवस्याऽसद्भूपत्वप्रसङ्भाः । ततश्च नास्ति जीवोऽस्तिशब्दवाच्या- थिविविक्तत्वात् खरिवषाणवत्, 'विपर्ययो वा । ततश्च तदधीनबन्धमोक्षादिव्यवहाराभावः । अस्तित्वस्य च जीवादर्थान्तरत्ववत्, इतरेभ्योषि भिन्नत्वात् निराश्रयत्वादभाव एवेति तदाश्र- यव्यवहाराभावः । किञ्च, अस्तित्वाद्भिन्नस्य जीवस्य कः स्वभाव इति वक्तव्यम् ? यश्चास्य स्वभाव इत्युच्यते स सर्वो न स्यात् असत्स्वभावत्वात् खपुष्पवत् । तस्मात् स्याद्भिन्नार्थत्वं चाभ्युपगन्तव्यम् । पर्यायार्थादेशात् ' भवनजीवनभेदात् अस्ति- जीवशब्दौ स्याद्भिन्नार्थात् । द्रव्यार्थादेशात् तदव्यतिरेकात् तद्ग्रहणेन ग्रहणात् स्याद- भिन्नार्थौ । तस्मात् स्यादस्ति स्यान्नास्तीति सिद्धम् ।

इतरच, स्यादस्ति स्यान्नास्ति १ अर्थाभिधानप्रत्ययानां १ तथाप्रसिद्धेः ।

किश्चदाह—जीवार्थो जीवशब्दो जीवप्रत्ययः इत्येतित्त्रतयं लोके ''अविचारसिद्धम्— तथाहि वर्णाश्रमिणः अस्तित्वमेवाश्रित्य तासु तासु क्रियासु प्रवृत्ताः तस्मादस्त्येवेति । ''तिमितरः प्रत्याह—नास्त्येवैतित्र तयम्—अर्थस्तावन्नास्त्यनुपलब्धेः, ''विज्ञानमेव ''तथा परिणतं स्वप्नवत् कल्पयति । प्रत्ययजीवोऽपि नास्त्येव विज्ञानस्य ज्ञेयरूपेणाऽनाख्येयत्वात् '' । ''स्वतस्तु विज्ञानं न जीवो नाप्यजीवः प्रकाशमात्रं केनचिदपि रूपेण ''अनिरूप्यत्वात् ''यद्यपि

१ तावदर्थत्वात् घटे प्रसक्तं पटादिसत्त्वं प्रदर्शयति । २ तथा सित । ३ कर्तृ । ४ -र्थ्यात्प्रापि - द०, मु० । ४ घटस्य । ६ घटास्तित्ववत् । ७ घटस्य । ६ -ण्याभा वाद् विशे - मु० । ६ जीवे । ग्रात्मिन मु०, द० । १० ग्रस्ति खरिवषाणम् ग्रस्तिशब्द-वाच्यार्थविविक्तत्वात् जीववत् । ११ तदेव विवृणोति । १२ ग्रस्ति ग्रस्तित्व । १३ - शब्दौ तद्-ध्यतिरेकेण तद्प्रहणेनाप्रहणात् स्याद्भि - मु० । १४ जीव इति । १५ ग्रस्तित्वानास्तित्वरूपेण । १६ निविचारसिद्धम्, तिसद्धौ विचारः कोऽपि न कर्त्तन्य इत्यर्थः । विचारसि - मु०, द० । १७ ग्रास्तिकं प्रति नास्तिकः । १८ उपलब्धौ । १६ वस्तुस्वरूपेण । २० ग्रप्रतिपाद्यत्वात् । २१ स्वभावतः । २२ ग्रद्धिनीयत्वात् ।

निरूप्येत स्वप्नज्ञानवत् असदाकारेणैव निरूप्येत—'नास्ति ज्ञानम् 'असदाकारनिरूप्यत्वात् खरिवषाणवत् । अभिधानमि नास्ति । तिद्ध पदरूपं वा स्यात्, वाक्यरूपं वा ? 'तन्नास्त्येव अयुगपत्कालावयवत्वात्' । यत्पुनरेत्—जीवशब्दग्रहणं तत्परिकित्पतेर्वर्णभागैरनुक्रमेणाऽऽहित-शिक्तकासु वृद्धिषु शक्तिपरिपाकप्राप्तौ प्रत्यस्तिमतसकलवर्णभागविषयविज्ञानं जीवशब्दत्वेन अध्वसीयते नत्वभिधानजीवः किश्चदित्त । तदिप विज्ञानं क्षणिकत्वात् प्रत्यर्थवशवित्वाच्च एकस्य पूर्वापरीभूतार्थप्रत्यवभासनासंभवान्नास्त्येवेति । यद्येवं वाच्यवाचकसंबन्धो लोके रूडः प्रत्याख्यातः स्यात् ततश्च लोकविरोधः, तन्नास्तित्वे परीक्षाप्रयासश्च विफलः स्यात् इत्यभ्युपगन्तव्यम्—जीवः स्यादस्ति स्यान्नास्तीति । अतः द्रव्याधिकः पर्यायाधिकमात्मसात्कुर्वेन् प्व्याह्यिते, पर्यायाधिकोऽपि द्रव्याधिकमिति उभाविप इमौ सकलादेशौ ।

तृतीयो विकल्पः उच्यते—द्वाभ्यां गुणाभ्यामेकस्यैव अभिन्नस्या भेदरूपेण युगपद्वक्तु- १० मिष्टत्वात्। तत्र यथा प्रथमद्वितीययोविकल्पयोरेकस्मिन् काले एकेन शब्देन एकस्यार्थस्य समस्तस्यैव एकेन गुणरूपेणाभिधानं कमात्, एवं यदा द्वाभ्यां प्रतियोगिभ्यां गुणाभ्यामवधारणाक्ताभ्यां युगपदेकस्मिन् काले एकेन शब्देन एकस्यार्थस्य कृत्स्नस्यैवाभेदरूपेणाभिधित्सा तदा अवाच्यः तद्विधार्थस्य शब्दस्य चाऽभावात्। तत्र युगप-द्वावो गुणानां कालादिभिरभेदेन विवक्षितानां वृत्तः, न च तैरभेदोऽत्र सम्भवति।

के पुनस्ते कालादयः ?

काल आत्मरूपमर्थः सम्बन्धः उपकारो गुणिदेशः संसर्गः शब्द इति। तत्र येन कारणेन विरुद्धा भवन्ति गुणास्तेषामेकस्मिन् काले क्वचिदेकवस्तुनि वृत्तिनं दृष्टा अतस्तयोनिस्ति वाचकः शब्दः तथावृत्त्यभावात् । अत एकस्मिन्नात्मिनि सदसत्त्वे प्रविभक्ते ''असंसर्गात्मरूपं अनेकान्तरूपे न स्तः । एककाले '' येनात्मा तथोच्येत ताभ्यां विविक्तं च परस्परत आत्मरूपं २० गुणानां '' ''नान्योन्यात्मिनि वर्तते, यत'' उभाभ्यां ''युगपदभेदेनोच्येत । न च विरुद्धत्वात् सदसत्त्वादीनाम् एकान्तपक्षे गुणानामेकद्रव्याधारा वृत्तिरस्ति यतः अभिन्नाधारत्वेनाऽभेदो युगपद्भावः स्यात्, ''येन केनचित् शब्देन वा सदसत्त्व उच्येयाताम् । ''न च सम्बन्धतोऽभिन्नता गुणानां संभविति भिन्नत्वात् संबन्धस्य । यथा छत्रदेवदत्तसम्बन्धोऽन्यः दण्डदेवदत्तसंबन्धात् । कारणयोः ''संबन्धिनोभिन्नत्वात् न तावेकेन संबन्धेनाभिन्नौ । एवं सदसत्त्वयोरात्मना सह संबन्धस्य २४ भिन्नत्वात् न संबन्धेनापि युगपद्वृत्तिसंभवः ''यतः शब्देनोच्यते । समवाय इति चेत्; न; तेनापि भिन्नेन भवितव्यं भिन्नाभिधानप्रत्ययहेतुत्वात् संयोगवत् । न च गुणा उपकारेणाऽ-भिन्नाः; यतो द्रव्यस्य गुणाधीन उपकारो नीलरक्तत्वाद्यपरञ्जनम्, ते च स्वरूपतो भिन्नाः । यच्च तेषामात्मिन नीलरक्तत्वाद्यस्ति रूपं यावच्च नीलनीलतरादि तावता द्रव्यं रञ्जयति अतस्तेषामुपकारोऽपि भिद्यत एव । एवं सदसत्त्वयोभिन्नत्वात् सत्त्वेनोपरक्तं सत् असत्त्वेनोप- ३०

१ तथा सित । २ असदाकारत्वात् मु०, द०। ३ द्वयमि । ४ कालाञ्च अवयवाञ्च काला-वयवाः, न विद्यन्ते युगपत्ते ययोस्ते तथोक्ते तयोर्भादः तस्मात् । ५ अन्त्यवर्णे इत्यर्थः । ६ "नादेनाहि-तबीजायामन्त्येन ध्विनिना सह । आवृत्तिपरिपाकायां बुद्धौ शब्दोऽवभासते ॥' —वाक्यप० १।६६। ७ वर्तमानार्थ । ६ वैयाप्रियते मु०, द० । अभिवीयते । ६ अविकलस्य समस्तस्येत्यर्थः । १० —णात्मकाभ्यां मु०, ता०, द०, मू० । ११ नाम । १२ अवक्तव्ये । १३ कोऽर्थः । १४ कथम् । १५ मध्ये । १६ अथ्यो गुणः अन्यतरंगुणे । १७ कथम् । १८ ग्रंशरहितेन । १६ कथम् । २० न सं— ४० । २१ हस्तवण्डयोः । २२ कथम् ।

रक्तं असन्नोपकारसारूप्यम्, यतः तदभेदेन' शब्दो वाचकः स्यात्। न चैकदेशेन गुणिन उपकारः संभवित 'येनैक'देशोपकारेण सहभावो भवेत् नीलादेर्गुणस्य। कृत्स्नस्य हि गुणस्योपकारकत्वं द्रव्यस्य च पटादेः समस्तस्योपकार्यत्वम्, गुण उपकारको गुणी उपकार्य इति। न चैकदेशो गुणगुणिनोः। अतः कृत्स्नयोः उपकार्योपकारकरूपसिद्धिन् देशेन यतो देशतः सहभावात् किश्चच्छब्दो वाचकः कल्प्येत। न चैकान्तपक्षे गुणानां संसृष्टमनेकात्मकं रूपमित्त अवधृतैकान्तरूपत्वात् सत्त्वासत्त्वादेर्गुणस्य। 'यदा शवलरूपव्यतिरिक्तौ परस्पर-विविक्तौ शुक्लकृष्णौ गुणौ असंसृष्टौ नैकिस्मन्नर्थे सह वर्तितुं समर्थौ अवधृतरूपत्वात्, अतः ताभ्यां संसर्गाभावात् एकान्तपक्षे न युगपदिभधानमस्ति अर्थस्य तथा वर्त्तितुं शत्त्वभावात्, तद्विधस्य च अर्थसंबन्धस्याऽभावात्। न चैकः शब्दो द्वयोर्गुणयोः सहवाचकोऽस्ति। यदि स्यात् सच्छब्दः स्वार्थवदसदिष सत्कुर्यात् असच्छब्दोऽपि स्वार्थवत् सदिष असत्कुर्यात्, न च तथा लोके संप्रत्ययोऽस्ति 'तयोविशेषशब्दत्वात्। एवमुक्तात् 'कालादियुगपद्भावासंभवात्। शब्दस्य च एकस्य उभयार्थवाचिनोऽनुपलब्धेः अवक्तव्य आत्मा।

अथवा वस्तुनि मुख्यप्रवृत्त्या तुल्यबलयोः परस्पराभिधानप्रतिबन्धे सित 'इष्टिविप-रीतिनगुं णत्वापत्तेः विवक्षितोभयगुणत्वेनाऽनिभिधानात् अवक्तव्यः । अयमिप सकलादेशः परस्पराव'धारितिविविधक्ष्पैकात्मकाभ्यां गुणाभ्यां गुणिवशेषणत्वेन युगपदुपिक्षिप्ताभ्याम्' अविविक्षतांशभेदस्य वस्तुनः समस्तस्य एकेन गुणक्ष्पेणाभेदवृत्त्या अभेदोपचारेण वाऽभिधातुं प्रकान्तत्वात् । ''स च अवक्तव्यशब्देन अन्यैश्च षड्भिर्वचनैः' पर्यायान्तरिविवक्षया च वक्तव्यत्वात् स्यादवक्तव्यः । यदि सर्वथा अवक्तव्यः स्यात् अवक्तव्य इत्यपि चाऽवक्तव्यः स्यात् कृतो बन्धमोक्षादिप्रक्रियाप्रकृपणिविधिः ?

ताभ्यामेव क्रमेणाभिधित्सायां तथैव वस्तुसकलस्वरूपसंग्रहात् चतुर्थोऽपि विकल्पः सकलादेशः । अयमपि स्यादित्येवापियतव्यः, सर्वथोभयात्मकत्वे परस्परिवरोधात् उभयदोष-प्रसङ्गाच्च । कथमेते <sup>१</sup>निरूप्यन्ते ? सर्वसामान्येन तदभावेन च, विशिष्टसामान्येन तदभावेन च विशिष्टसामान्येन तदभावसामान्येन च, विशिष्टसामान्येन तद्विशेषेण च, सामान्येन विशिष्टसामान्येन च, द्वयसामान्येन गुणसामान्येन च, धर्मसमुदायेन तद्वचितरेकेण च, धर्मसामान्य-सम्बन्धेन तदभावेन च, धर्मविशेषसंबन्धेन तदभावेन च।

तद्यथा सर्वसामान्येन तदभावेन च' इह द्विविधोऽर्थः श्रुतिगम्योऽर्थाधिगम्यश्च । तत्रानपेक्षितवृत्तिनिमित्तः श्रुतिमात्रप्रापितः श्रुतिगम्यः । अर्थप्रकरणसंभवाभिप्रायादिशब्दन्यायात् किल्पतोऽर्थाधिगम्यः । तत्र आत्मा अस्तीति सर्वप्रकारानाश्रयणादिच्छावशात् किल्पतेन सर्वसामान्येन' वस्तुत्वेन अस्तीति प्रथमः । तत्प्रतिपक्षेणाऽभावसामान्येनाऽवस्तुत्वेन नास्त्यात्मा इति द्वितीयः । आभ्यामेव युगपदभेदिववक्षायां वाचकाभावान्नाभिधीयत इति तृतीयः । आभ्यामेव कमेणापिताभ्यामुभयरूपं वस्तु उच्यते इति चतुर्थः । विशिष्टसामान्येन तदभावेन च-यथाश्रुतत्वात् श्रुत्युपात्तेन आत्मनैवाभिसंबन्धः, ततश्चात्मत्वेनैव अस्त्यात्मा इति प्रथमः । यथाश्रुतप्रतियोगित्वात् अनात्मत्वेनैव नास्त्यात्मा इति द्वितीयः । युगपदुभाभ्यां

१ उपकाराभेदेन । २ किन्तु कृत्स्नेनैव । ३ कथम् । ४ एकदेशतः । ५ यथा मु०, द०, ता० । ६ ग्रेस्तित्वनास्तित्वयोः । ७ टा-तृतीयेत्यर्थः –स० । - ८ दृष्टिवि – द०, मु० । ६ नियत । १० ग्रङ्गीकृताभ्याम् । ११ ग्रात्मा । १२ भङ्गैः । १३ चत्वारो भङ्गाः । १४ निरूप्यन्ते । १५ कोऽर्थः ।

आत्मानात्मत्वसदसत्त्वाभ्यामवक्तव्यः। आभ्यामेव क्रमेणापिताभ्यामुभयरूपं वस्तूच्यते इति चतुर्थः । विशिष्टसामान्येन तदभावसामान्येन च-यथाश्रुतत्वात् आत्मत्वेनैवास्तीति प्रथमः । अभ्युपगमिवरोधभयात् वस्त्वन्तरात्मना क्षित्युदकज्वलनघटपटगुणकर्मादिना सर्वेण प्रकारेण सामान्यतो नास्तीति द्वितीयः । आभ्यामेव युगपदात्मघटादिसदसत्त्वाभ्यामवन्तव्यः । ऋमेण तु वाच्यत्वात् चतुर्थः । विशिष्टसामान्येन तद्विशेषेण च-आत्मसामान्येन।स्त्यात्मा । आत्म- 💡 विशेषेण मनुष्यत्वेन 'नास्ति । आत्मत्वमनुष्यत्वापेक्षाभ्यां सदसत्त्वाभ्याम् एकत्वे युगपद-वक्तव्यः । पर्यायेणाभिधेयत्वाच्चतुर्थः । सामान्येन विशिष्टसामान्येन च-अविशेषरूपेण द्रव्यत्वेन अस्त्यात्मा । विशिष्टेन सामान्येन प्रतियोगिनाऽनात्मत्वेन नास्त्यात्मा । ताभ्यां तु द्रव्यत्वानात्मत्वसदसत्त्वाभ्यां युगपदवक्तव्यः । ऋमेण ताभ्यां वक्तव्यत्वात् चतुर्थः । द्रव्य-सामान्येन गुणसामान्येन 'च वस्तुनस्तथा तथा संभवात् तां तां विवक्षामाश्रित्याविशेषरूपेण द्रव्यत्वेनास्त्यात्मा, तत्प्रतियोगिना विशेषरूपेण गुणत्वेन नास्त्यात्मा । ताभ्यां तु द्रव्यत्व-गुणत्वसदसत्त्वाभ्यां युगपदवक्तव्यः। क्रमेण तदुभयवागगोचरत्वाच्चतुर्थः। धर्मसमुदायेन तद्वचितरेकेण च-त्रिकालगोचरानेकशिक्तज्ञानादिधर्मसमुदायरूपेणाऽऽत्मास्ति। तद्वचितरेकेण नास्त्यनुपलब्धेः । ताभ्यां युगपदवक्तव्यः । ऋमेण अभिधयतामनुभवति इति चतुर्थः । धर्म-सामान्यसंबन्धेन तदभावेन च-गुणरूपगतसामान्यसंबन्धविवक्षायां यस्य कस्यचित् धर्मस्य आश्रयत्वेन अस्त्यात्मा । न तु कस्यचिदपि धर्मस्याश्रयो न भवतीति धर्मसामान्यानाश्रयत्वेन नास्त्यात्मा । आभ्यां युगपदवक्तव्यः । पर्यायेण तु तदुभयविशेष्यत्वात् चतुर्थः । धर्मविशेष-संबन्धेन तदभावेन च-अनेकधर्मणोऽन्यतमधर्मसंबन्धेन तद्विपक्षेण वा विवक्षायाम्, यथा अस्त्यात्मा नित्यत्वेन निरवयवत्वेन चेतनत्वेन वा, तेषामेबान्यतमधर्मप्रतिपक्षेण नास्त्यात्मा । युगपत्ताभ्यामवक्तव्यः । ऋमेण तदभिधानविषयत्वाच्चतुर्थः ।

पञ्चमो भङ्ग उच्यते-त्रिभिः आत्मभिर्द्वचंशः। जीवस्यानेकद्रव्यात्मकस्याऽनेक-पर्यायात्मकस्य च किञ्चिद् द्रव्यार्थविशेषं पर्यायार्थविशेषं वा आश्रित्यास्तीत्युच्यते एक आत्मा , तस्यैवाऽन्य आत्मा द्रव्यसामान्यं पर्यायसामान्यं तद्विशेषद्वयं वाऽङ्गीकृत्य युगपदविभाग-विवक्षायां वचनगोचरातीतः। यथा स्यादस्त्यात्मा द्रव्यत्वेन, द्रव्यविशेषेण वा जीवत्वेन, मनुष्यत्वादिना वा । द्रव्यपर्यायसामान्यमुररीकृत्य वस्तुत्वसत्त्वमवस्तुत्वासत्त्वं च युगपद- दूः भेदविवक्षायामवाच्यः । विशेषद्वयं वा मनुष्यत्वामनुष्यत्वादि, यतः सर्वेऽपि तस्यैकस्यैव ते आत्मानो विद्यन्ते तदैवेति । ततः स्यादस्ति चाऽवक्तव्यश्च जीवः । अयमपि सकलादेशः, अंशाभेदविवक्षायाम् एकांशमुखेन सकलसंग्रहात्।

तथा षष्ठः त्रिभिः आत्मिभर्द्वचंशः। यतो वस्तुगतं नास्तित्वमवनतन्यरूपानुविद्धं नान्तरेणात्मभेदं शक्यं कल्पयितुं वस्तुनस्तथापि भावात् । तत्र नास्तित्वं पर्यायाश्रयम् । स 🤪 च पर्यायो युगपद्वृत्तः ऋमवृत्तो वा । सहवृत्तो जीवस्य पर्यायः अविरोधात् सहावस्थायी सहवृत्तेः गतीन्द्रियकाययोगवेदकषायज्ञानसंयमादिः। क्रमवर्ती तु क्रोधादिदेवादिबाल्याद्यवस्था-लक्षणः । तत्र गत्यादिव्यतिरिक्तः क्रोधादिकमवृत्तधर्मरूपनैरन्तर्यमात्रादर्थान्तरभूत एकोऽ-वस्थितो द्रव्यार्थो जीत्रो नाम नास्ति, किन्तु त एव धर्मास्तथा सन्निविष्टा जीवव्यपदेशभाजः

१ नास्त्यात्मा मु०। २ निरूप्यन्ते । ३ नेकर्धामणो मु०, द०। ४ ग्रंशः । ५ ग्रवक्तव्य । ६ ग्रात्मनो मु०, ता०, द० । ७ सत्याम् ।

इति अस्यां कल्पनायां नास्तित्वम् । यश्च वस्तुत्वेन सन्निति द्रव्यार्थां शः यश्च तत्प्रतियोगि-नाऽवस्तुत्वेनाऽसन्निति पर्यायांशः, ताभ्यां युगपदभेदविवक्षायाम् अवक्तव्य इति द्वितीयोंऽशः। तस्मान्नास्ति चावक्तव्यश्चाऽऽत्मा । अयमपि सकलादेशः शेषवाग्गोचरस्वरूपसमूहस्याऽविना-भावात् त्रवेवान्तर्भूतस्य स्याच्छब्देन द्योतितत्वात् ।

द्वां सप्तमो विकल्पः चर्तुभिरात्मभिः त्रचंशः। द्रव्यार्थविशेषं कञ्चिदाश्चित्याऽस्ति-त्वं पर्यायविशेषं च कञ्चिदाश्चित्य नास्तित्विमिति समुच्चितरूपं भवित, द्वयोरिप प्राधान्येन विवक्षितत्वात्। द्रव्यपर्यायविशेषेण च केनचित् द्रव्यपर्यायसामान्येन च केनचित् युगपद-वक्तव्यः इति तृतीयोंऽशः। ततः स्यादस्ति च नास्ति चाऽवक्तव्यश्च आत्मा। अयमपि सकलादेशः, यतः सर्वान् द्रव्यार्थान् द्रव्यमित्यभेदादेकं द्रव्यार्थं मन्यते। सर्वान् पर्यायार्थां श्च पर्यायजात्यभेदादेकं पर्यायार्थम्। अतो विवक्षितवस्तुजात्यभेदात् कृत्सनं वस्तु एकद्रव्यार्थाभिन्नम् एकपर्यायाभेदोपचरितं वा एकमिति सकलसंग्रहात्। अथ कथं विकलादेशः ?

निरंशस्यापि गुणभेदादंशकल्पना विकलादेशः ।१६। स्वेन तत्त्वे नाप्रविभागस्यापि वस्तुनो विविक्तं गुणरूपं स्वरूपोपरञ्जकमपेक्ष्य प्रकल्पितमंशभेदं कृत्वा अनेकात्मकैकत्व-व्यवस्थायां नरिसिहिसिहत्ववत् समुदायात्मकमात्मरूपमभ्युपगम्य कालादिभिरन्योन्यविषयानु-प्रवेशरिहतांशकल्पनं विकलादेशः, नतु केवलिसिहे सिहत्ववत् एकात्मकैकत्वपरिग्रहात् । यथा वा पानकमनेकखण्डदाडिम्कपूरादिरसानुविद्धमास्वाद्य अनेकरसात्मकत्वमस्यावसाय पुनः स्वशक्तिविशेषादिदमप्यस्तीदमप्यस्तीति विशेषिनरूपणं क्रियते, तथा अनेकात्मकैकवस्त्वभ्युपगमपूर्वकं हेतुविशेषसामध्यत् अपितसाध्यविशेषावधारणं विकलादेशः । कथं पुनरर्थस्याऽभिन्नस्य गुणो भेदकः ? दृष्टो हि अभिन्नस्याप्यर्थस्य गुणस्तत्त्वभेदं कल्पयन् यथा परुत् भवान् पदुरासीत् पदुतर एषम् इति गुणविविवक्तरूपस्य द्रव्यस्याऽसंभवात् गुणभेदेन गिणनोऽपि भेदः ।

तत्रापि तथा सप्तभङ्गो १९७। तत्रापि विकलादेशे तथा आदेशवशेन सप्तभङ्गी वेदितव्या। कथम् ? गुणिभेदकेष्वंशेषु क्रमेण यौगपद्येन क्रमयौगपद्याभ्यां वा विवक्षावशात् विकलादेशा भवन्ति । तत्र प्रथमद्वितीययोरप्रचितः क्रमः, तृतीये यौगपद्यम्, चतुर्थे प्रचितः क्रमः, पञ्चमे षष्ठे वा अप्रचितक्रमयौगपद्ये, सप्तमे प्रचितक्रमयौगपद्ये। तद्यथा सर्वं-सामान्यादिषु द्रव्यार्थादेशेषु केनचिदुपलभ्यमानत्वात् स्यादस्त्येवात्मेति प्रथमो विकलादेशः। अत्रेतरेषां वस्तुनि सतामपि कालादिभिभेदिविवक्षातः शब्दवाच्यत्वेनान्तर्भावाभावान्तिरासाभावाच्च न विधिनं प्रतिषेधः। एवं शेषभङ्गोष्वपि विवक्षितांशमात्रप्ररूपणायां इतरेष्वौ-दासीन्येन विकलादेशकल्पना योज्या। ननु च सामान्यार्थाविच्छदेन विशेषणविशेष्यसंबन्धा-वद्योतनार्थे एवकारे पति तदवधारणादितरेषां निवृत्तिः प्राप्नोति ? नैष दोषः; अत्राप्यत एव स्याच्छब्दप्रयोगः कर्तव्यः 'स्यादस्त्येव जीवः' इत्यादि। कोऽर्थः ? एवकारेणेतरिनवृत्तिप्रसङ्गे 'स्वात्मलोपात् सकलो लोपो मा विज्ञायीति वस्तुनि यथावस्थितं विवक्षितधर्मस्वरूपं तथैव द्योत्यिति स्याच्छब्दः। \*"विवक्षितार्थवागङ्गम्' [ ] इति' वचनात्। एवमा-

१ - नाप्रविष्टभा- मु०, द०। २ नर्रासहत्ववत् द०। ३ प्रागुक्त । ४ ग्रार्थभेदम् । ४ गत-वर्षे स०। पटुर्भवानपटुरासीत् पटुतर ४०। पटुर्भवान् परुदासीत् पटुतर मू०। पतत् भवान पटु-रासीत् पटुतर मु०, मू० द०। ६ इह संवत्सरे। ७ नैयायिकमतमाशङक्य निराकरोति। द प्रागुक्त-सर्वसामान्येन तदभावेन चेत्यादिवाक्येषु। ६ नास्तित्वस्य। १० स्याच्छब्दः।

देशवशात् सप्तवचनप्रकारा भवन्तीति विकल्पान्तरप्रवृत्तिनिमित्ताभावात्।

अयं च मार्गः द्रव्याधिकपर्यायाधिकनयद्वयाश्रयः । तौ च संग्रहाद्यात्मकौ । ते चार्थनयरूपेण शब्दनयरूपेण च प्रवृत्ताः । तत्र संग्रहव्यवहारर्जु सूत्रा अर्थनयाः । शेषाः शब्दनयाः ।
तत्र संग्रहः सत्त्वविषयः, सकलं वस्तुतत्त्वं 'सत्त्वे अन्तर्भाव्य संग्रहात् । व्यवहारोऽसत्त्वविषयः
विविक्तसत्त्वं परिग्रहादन्यापेक्षासत्त्वप्रतिपत्तेः । ऋजुसूत्रो वर्तमानविषयः अतीतानागतयोः ।
विनष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात् । एते त्रयोऽर्थनया एकैकात्मकाः संयुक्ताश्च सप्त वाक्प्रकारान् जनयन्ति । तत्राद्यः संग्रह एकः, द्वितीयो व्यवहार एकः, तृतीयः संग्रहव्यवहारावविभक्तौ, चतुर्थः संग्रहव्यवहारौ समुच्चित्तौ, पञ्चमः संग्रहः संग्रहव्यवहारौ चाविभक्तौ । षष्ठो
ब्यवहारः संग्रहव्यवहारौ चाविभक्तौ । सप्तमः संग्रहव्यवहारौ प्रचितौ तौ चाविभक्तौ ।
एष क्रि. ऋजुसूत्रेऽपि योज्यः ।

"व्यञ्जनपर्यायास्तु शब्दनया द्विविधं वचनं प्रकल्पयन्ति—अभेदेनाभिधानं भेदेन च। यथा शब्दे पर्यायशब्दान्तरप्रयोगेऽपि तस्यैवार्थं स्याभिधानादभेदः। समभिरुढे वा प्रवृत्ति-निमित्तस्य अप्रवृत्तिनिमित्तस्य च घटस्याभिन्नस्य सामान्येनाभिधानात्। एवंभूतेषु प्रवृत्ति-निमित्तस्य भिन्नस्यैकस्यैवार्थस्याभिधानात् भेदेनाभिधानम्।

अथवा, अन्यथा द्वैविध्यम्—एकस्मिन्नर्थेऽनेकशब्दप्रवृत्तिः, प्रत्यर्थं वा शब्दविनिवेश इति । यथा शब्दे अनेकपर्यायशब्द वाच्य एकः । समिभिरूढे व्रा नैमित्तिकत्वात् शब्दस्यैक-शब्दवाच्य एकः । एवंभूते वर्तमाननिमित्तशब्द एकवाच्य एकः । अत्र १ चोद्यते कथमेते अस्तित्वनास्तित्वादयो धर्माः विरुद्धरूपा एकस्मिन् वस्तुनि अविरोधमुपयान्तीति ? उच्यते—

विरोधाभावस्तल्लक्षणाभावात् । १८। नास्त्येषामादेशवशादप्यंमाणानां विरोधः । कुतः ? तल्लक्षणाभावात् । इह विरोधः कल्प्यमानः त्रिधा व्यवतिष्ठते—वध्यघातकभावेन वा सहानवस्थात्मना वा प्रतिबन्ध्यप्रतिबन्धकरूपेण वा । तत्र वध्यघातकभावः अहिनकुलाग्न्युद-कादिविषयः । स त्वेकस्मिन् काले विद्यमानयोः सित संयोगे भवति, संयोगस्यानेकाश्रयत्वात् द्वित्ववत् । नासंयुक्तमुकदमिनं विध्यापयित ''सर्वत्राग्न्यभावप्रसङ्गात् । ततः सित संयोगे बलीयसोत्तरकालमितरद् 'वाध्यते । न चैवमस्तित्वनास्तित्वयोः क्षणमात्रमिप एकस्मिन् वृत्तिरस्ति, इति भवताऽभ्युपगम्यते, यतो वध्यघातकभावरूपो विरोधः तयोः कल्प्येत । 'अथैक-स्मिन् 'पवृत्तिरभ्युपगम्येत तत्तुल्यबलहेतुसाध्यत्वात् तयोरन्यतरस्य बलीयस्त्वाभावात् वध्यघातकत्वाभावः । अतस्तल्लक्षणाभावात् नासौ विरोधः संभवति ।

१ सित स्र- मु० द०। २ सत्त्वापरि-मु०, द०। ३ एवं मु०। ४ स्थूलो व्यञ्जनपर्यायः। ५ शब्दनये ५ इन्द्रशक्षपुरन्दरादि। ६ इन्द्रस्य। ७ जलाहरणादिप्रवृत्ति, शचीपतेर्वा इन्दनादिकि-यानिमत्तस्य। द यदैव इन्दनिक्यया प्रवृत्तः तदैव शकनादेशिनः। ६ शचीपितः। १० वौद्धादिभिः। "तस्मान्न नित्यानित्यस्य वस्तुनः संभवः कवित्। स्रिनित्यं नित्यमथवाऽस्तु एकान्तेन युक्तिमत्॥" -प्रमाणवार्तिकाल० लि० पृ० २३६। "श्रौव्येण उत्पादन्यययोविरोधात् एकिस्मिन् धर्मिण्ययोगात्।" -हेतुबि० दी० लि० वृ० लि० पृ० २१६। "विधानम्मित्वेष्यौ हि परस्परविरोधिनौ। शक्यावेकत्र नो कर्त्तुं केनिचत् स्वस्थवेतसा॥ १७३०॥"-तत्त्वसं०। "नैकिस्मिन्नसंभवात् नह्येकिस्मिन् धर्मिण्ययोगपत्तदसत्त्वादिविरुद्धधर्मसमावेशः संभवित शीतोष्णवत् — ब्रह्मसू०, शां० भा० २।२।२३। ११ यदि विध्यापर्योत्तिः परमतमुल्लिख्येदमाह-। १२ कर्मतापन्नम्। १३ कथम्। १४ स्वमतापेक्षया ग्राह्। १५ ग्रस्तित्वगास्तित्वयोः।

नापि सहानवस्थानलक्षणो विरोधः तल्लक्षणाभावात् । स ह्ययुगपत्कालयोर्भवित यथा आम्रफले श्यामतापीततयोः । पीततोत्पद्यमाना पूर्वकालभाविनीं श्यामतां निरुणद्धि । न च तथा जीवस्यास्तित्वनास्तित्वे पूर्वोत्तरकालभाविनी । यदि स्याताम्, अस्तित्वकाले नास्तित्वाभावात् जीवसत्तामात्रं सर्वं प्राप्नुवीत । नास्तित्वकाले च अस्तित्वाभावात्तदाश्रयो बन्धभोक्षादिव्यवहारो विरोधमुपगच्छेत् । सर्वथैवासतः पुन आत्मलाभाभावात्, सर्वथा च सतः पुनरभावप्राप्त्यनुपपत्तेः नैतयोः सहानवस्थानं युज्यते ।

तथा जीवादिषु प्रतिबन्ध्यप्रतिबन्धकभावोऽपि न विरोधः संभवति । यथा सित फलवृन्तसंयोगे प्रतिबन्धके गौरवं पतनकर्मर् नारभते प्रतिबन्धात्, तदभावे तु पतनकर्म दृश्यते 
अस्तित्वं गुरुत्वात् पतनम्" [वैशे० सू० ५।१।७] इति वचनात् । न च तथा 
अस्तित्वं नास्तित्वस्य प्रयोजनं प्रतिबन्धाति तस्मिन्नेव काले परद्रव्यादिरूपेणानुपलिधबुद्धयुत्पृत्तिदर्शनात् । नास्तित्वं वा सदस्तित्वप्रयोजनं प्रतिबन्धनाति तदैव स्वरूपाद्यपेक्षयोपलिध्यबुद्धिदर्शनात् । तस्मात् वाङ्मात्रमेव विरोधः । एवमपंणाभेदादिवरुद्धोऽनेकात्मको 
जीव इति स्थितमेतत् ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङकारे चतुर्थोऽध्यायः ।

# तत्त्वार्थवार्तिक

हिन्दी-सार



## तत्त्वार्थवार्तिक

#### [हिन्दी सार]

#### प्रथम अध्याय

सर्वविज्ञानमय, बाह्य-आभ्यन्तर लक्ष्मीके स्वामी और परमवीतराग श्रीमहावीर को प्रणाम करके तत्त्वार्थवार्तिक ग्रन्थको कहता हुँ।

§ १-२ उपयोगस्वरूप तथा श्रेयोमार्गकी प्राप्तिक पात्रभूत आत्मद्रव्यको ही मोक्ष-मार्गके जाननेकी इच्छा होती है। जैसे आरोग्यलाभ करनेवाले चिकित्सा के योग्य रोगीके रहने पर ही चिकित्सामार्गकी खोज की जाती है, उसी तरह आत्मद्रव्यकी प्रसिद्धि होनेपर मोक्षमार्ग-के अन्वेषणका औचित्य सिद्ध होता है।

§ ४-८ प्रक्र-जब मोक्ष अन्तिम, अनुपम, श्रेष्ठ और प्रधान पुरुषार्थ है तब उसीका उपदेश करना चाहिए न कि उसके मार्गका ? उत्तर-मोक्षार्थी भव्यने मार्ग ही पूछा है अतः प्रश्नानुरूप मार्गका ही उपदेश किया गया है। मोक्षके सम्बन्धमें प्रायः सभी वादियोंका एक मत है, सभी दु:खनिवृत्तिको मोक्ष मानते हैं, पर उसके मार्गमें विवाद है । जैसे विभिन्न दिशाओंसे पटना जानेवाले यात्रियोंको पटना नगरमें विवाद नहीं होता किन्तु अपनी अपनी दिशा के अनुकुल मार्गमें विवाद होता है उसी तरह सर्वोच्च लक्ष्य भूत मोक्षमें वादियोंको विवाद नहीं है किन्तू उसके मार्गमें विवाद है । कोई वादी ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष मानते हैं तो कोई ज्ञान और विषयविरिक्त रूप वैराग्य से तथा कोई कियासे ही मोक्ष मानते हैं। कियावादियोंका कथन है कि नित्यकर्म करनेसे ही निर्वाण प्राप्त हो जाता है। फिर, प्रश्नकर्त्ताको यह बन्धन भी तो नहीं लगाया जा सकता कि-'आप मार्ग न पुछें, मोक्षको पुछें', लोगोंकी रुचि विभिन्न प्रकार-की होती है। यद्यपि मोक्षके स्वरूपमें भी वादियोंकी अनेक कल्पनाएँ हैं, यथा-बौद्ध रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान इन पांच स्कन्धोंके निरोधको मोक्ष कहते हैं, सांख्य प्रकृति और पुरुष में भेद विज्ञान होनेपर शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूपमें प्रतिष्ठित होनेको मोक्ष मानते हैं, नैयायिक बुद्धि सुख-दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार इन आत्माके विशेष गुणोंके उच्छेद को मोक्ष कहते हैं, फिर भी सभी वादी 'कर्मबन्धनका विनाश कर स्वरूपप्राप्ति' इस मोक्ष-सामान्यमें एकमत हैं। सभी वादियोंको यह स्वीकार है कि मोक्ष अवस्थामें कर्मबन्धनका समूल उच्छेद हो जाता है।

\$ ९-१३ प्रश्न-मोक्ष जब प्रत्यक्षसे दिखाई नहीं देता तब उसके मार्गका ढूँढना व्यर्थ है ? उत्तर-यद्यपि मोक्ष प्रत्यक्षसिद्ध नहीं है फिर भी उसका अनुमान किया जा सकता है । जैसे घटीयन्त्र (द्रेंहट) का घूमना उसके घुरेके घूमनेसे होता है और घुरेका घूमना उसमें जुते हुए बैठके घूमनेपर । यदि बैठका घूमना बन्द हो जाय तो घुरेका घूमना रुक जाता है और घुरेके रुक जानेपर घटीयन्त्रका घूमना बन्द हो जाता है उसी तरह कर्मोदयरूपी बैठके चठनेपर ही चार गित् रूपी धुरेका चक्र चठता है और चतुर्गित्ररूपी

धुरा ही अनेक प्रकारकी शारीरिक मानसिक आदि वेदनाओं रूपी घटीयन्त्रको घुमाता रहता है। कर्मोदयकी निवृत्ति होनेपर चतुर्गतिका चक्र रुक जाता है और उसके रुकनेसे संसार-रूपी घटीयन्त्रका परिचलन समाप्त हो जाता है, इसीका नाम मोक्ष है। इस तरह साधारण अनुमानसे मोक्षकी सिद्धि हो जाती है। समस्त शिष्टवादी अप्रत्यक्ष होनेपर भी मोक्षका सद्भाव स्वीकार करते हैं और उसके मार्गका अन्वेषण करते हैं। जिस प्रकार भावी सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण आदि प्रत्यक्षसिद्ध नहीं हैं फिर भी आगमसे उनका यथार्थबोध कर लिया जाता है उसी प्रकार मोक्ष भी आगमसे सिद्ध हो जाता है। यदि प्रत्यक्ष सिद्ध न होनेके कारण मोक्षका निषेध किया जाता है तो सभीको स्वसिद्धान्तिवरोध होगा, क्योंकि सभी वादी कोई न कोई अप्रत्यक्ष पदार्थ मानते ही हैं।

\$ १४-१६ प्रकत-बन्धके कारणोंको पहिले बताना चाहिए था तभी मोक्षके कारणोंका वर्णन सुसंगत हो सकता है ? उत्तर-आगे आठवें अध्यायमें मिध्यादर्शन अविरित प्रमाद कषाय और योगको बन्धका कारण बताया है । यद्यिप बन्धपूर्वक मोक्ष होता है अतः पहिले बन्धकारणोंका निर्देश करना उचित था फिर भी मोक्षमार्गका निर्देश आश्वासन के लिए किया है । जैसे जेलमें पड़ा हुआ व्यक्ति बन्धनके कारणोंको सुनकर डर जाता है और हताश हो जाता है पर यदि उसे मुक्तिका उपाय बताया जाता है तो उसे आश्वासन मिलता है और वह आशान्वित हो बन्धनमुक्तिका प्रयास करता है उसी तरह अनादि कर्मबन्धनबद्ध प्राणी प्रथम ही बन्धके कारणोंको सुनकर डर न जाय और मोक्षके कारणोंको सुनकर आश्वासको प्राप्त हो इस उद्देश्यसे मोक्षमार्गका निर्देश सर्वप्रथम किया है ।

\$ १७ अथवा, अन्यवादियोंके द्वारा कहे गए ज्ञानमात्र और ज्ञान तथा चारित्र इन एक और दो मोक्षकारणोंका निषेध करनेके लिए जनसम्मत सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र इन तीनोंको ही मोक्षमार्ग बताया गया है एक या दो को नहीं।

# सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोचमार्गः ॥१॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र इन तीनोंका सुमेल रूप रत्नत्रय मोक्षका मार्ग है।

कोई व्याख्याकार कहते हैं कि—मोक्षके कारणके निर्देश द्वारा शास्त्रानुपूर्वी रचनेके लिए तथा शिष्यकी शक्तिके अनुसार सिद्धान्तप्रित्रया बतानेके लिए इस सूत्रकी रचना हुई है। परन्तु यहां कोई शिष्याचार्य सम्बन्ध विवक्षित नहीं है किन्तु संसार-सागरमें डूबते हुए अनेक प्राणियोंके उद्धारकी पुण्य भावनासे मोक्षमार्गका निरूपण करनेवाले इस सूत्रकी रचना की गई है।

१ दर्शनमोह कर्मके उपशम क्षय या क्षयोपशम रूप अन्तरङ्ग कारणसे होनेवाले तत्त्वार्थश्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं। इस अन्तरङ्ग कारणकी पूर्णता कहीं निसर्गसे होती है और कहीं अधिगम अर्थात् परोपदेशसे होती है। इसी कारणसे सम्यग्दर्शन भी निसर्गज और अधिगमजके भेदसे दो प्रकारका हो जाता है।

 प्रमाण और नयोंके द्वारा जीवादितत्त्वोंका संशय विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित यथार्थ बीध सम्यक्तान कहलाता है। § ३ संसारके कारणभूत रागद्वेषादिकी निवृत्तिके लिए कृतसंकल्प विवेकी पुरुष । का शरीर और वचनकी बाह्य कियाओंसे और आभ्यन्तर मानस कियासे विरक्त होकर स्वस्वरूपिस्थिति प्राप्त करना सम्यक् चारित्र है। पूर्ण यथाख्यात चारित्र वीतरागी-ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानमें तथा जीवन्मुक्त केवलीके होता है। उससे नीचे विविध प्रकारका तरतम चारित्र श्रावक और दसवें गुणस्थान तकके साधुओंको होता है।

्रि४ ज्ञान और दर्शन शब्द करणसाधन हैं अर्थात् आत्माकी उस शिवतका नाम ज्ञान है जिससे पदार्थ जाने जाते हैं और उस शिवतका नाम दर्शन है जिससे तत्त्वश्रद्धान होता है। चारित्र शब्द कर्मसाधन है अर्थात् जो आचरण किया जाता है वह चारित्र है।

० ५-६ प्रश्न-यदि जिसके द्वारा जाना जाय उस करणको ज्ञान कहते हैं तो जैसे 'कुल्हाड़ीसे लकड़ी काटते हैं' यहां कुल्हाड़ी और काटनेवाला दो जुदा पदार्थ हैं उसी तरह कर्ता आत्मा और करण-ज्ञान इन दोनोंको दो जुदा पदार्थ होना चाहिए ? उत्तर-नहीं, जैसे 'अग्नि उष्णतासे पदार्थको जलाती है' यहाँ अग्नि और उष्णता दो जुदा पदार्थ नहीं हैं फिर भी कर्त्ता और करणरूपसे भेदप्रयोग हो जाता है उसी तरह आत्मा और ज्ञानमें भी जुदापन न होनेपर भी कर्त्ता-करणरूपसे भेदप्रयोग हो जाता है उसी तरह आत्मा और ज्ञानमें भी जुदापन में परिणत आत्मा ही ज्ञान है और दर्शनिकयामें परिणत आत्मा दर्शन जैसे कि उष्णपर्यायमें परिणत आत्मा अग्नि है। यदि अग्निको उष्णस्वभाव नहीं माना जाय तो अग्निका स्वरूप ही क्या रह जाता है जिससे उसे अग्नि कहा जा सकेगा ? उसी तरह यदि आत्माको ज्ञान-दर्शनस्वरूप न माना जाय तो आत्माका भी क्या स्वरूप बचेगा जिससे उस ज्ञानदर्शनादिशून्य पदार्थको आत्मा कह सकें ? अतः अखण्ड द्रव्यदृष्टिसे आत्मा और ज्ञानमें कोई भेद नहीं है ।

० ७ ८ प्रश्न-जिस प्रकार नीले रंगके सम्बन्धसे साड़ी या कम्बल आदिमें 'नीला' यह प्रत्यय हो जाता है उसी तरह भिन्न ज्ञानगुणके सम्बन्धसे आत्मा ज्ञानवाला तथा भिन्न उष्णताके सम्बन्धसे अग्नि उष्ण बन जायगी ? उत्तर—नहीं, जैसे पुरुषसे संयुक्त होनेके पहिले डंडा एक स्वतन्त्र सिद्ध पदार्थ है और पुरुष भी दण्डसम्बन्धके पहिले अपने लक्षणोंसे स्वतन्त्रसिद्ध पदार्थ है उसी तरह क्या उष्णसम्बन्धके पहिले अग्नि स्वतः सिद्ध पदार्थ है ? क्या ज्ञानके सम्बन्धके पहिले आत्मा स्वतः सिद्ध पदार्थ है ? दण्ड और पुरुषका तथा नीलरंग और साड़ीका सम्बन्ध तो उचित है क्योंकि ये सब पृथक् सिद्ध पदार्थ हैं। परन्तु ज्ञानादिके सम्बन्धसे पहिले ज्ञानादिक्त आत्मा और उष्णगुणके सम्बन्धके पहिले अनुष्ण अग्नि सिद्ध ही नहीं हैं। इसी तरह निराश्रय ज्ञान और उष्ण भी स्वतः सिद्ध पदार्थ नहीं हैं अतः इन्हें भिन्न मानकर इनके सम्बन्धकी कल्पना उचित नहीं है।

\$ ९ उष्णगुणके सम्बन्धसे पहिले अग्निमें 'उष्ण' यह ज्ञान होता है या नहीं ? यदि होता है, तो उष्णगुणके सम्बन्धकी आवश्यकता ही क्या है ? यदि नहीं, तो अनुष्णपदार्थ में उष्णगुणके सम्बन्धसे उष्ण व्यवहार हो ही नहीं सकता अन्यथा घटादिमें भी उष्ण व्यवहार होना चाहिए। यदि अग्नि उष्णगुणके सम्बन्धसे उष्ण है तो उष्णगुण किसके सम्बन्धसे उष्ण होगा ? यदि उष्णगुणमें उष्णता लानेके लिए अन्य उष्णत्वका सम्बन्ध माना जाता है तो उस्प उष्णत्वमें उष्णता लानेके लिए अन्य उष्णत्व मानना होगा, उसमें भी उष्णता लानेके लिए तदन्य उष्णत्व इस तरह अनघस्था नामका दूषण होता है। यदि उष्णगुणमें स्वतः ही उष्णता है तो अग्निको ही स्वतः उष्ण माननेमें क्या आपत्ति है ? फिर भिन्न पदार्थके सम्बन्ध

से भी प्रतीत होती है यह प्रतिज्ञा भी नहीं रही। इसी तरह आत्मा और ज्ञानमें भी समफ लेना चाहिए। अतः आत्माको स्वतः ज्ञानस्वरूप मानना चाहिए अन्यथा अनवस्था और प्रतिज्ञा-हानि दूषण आते हैं।

े १० जिस प्रकार दण्डका सम्बन्ध होनेपर भी पुरुष स्वयं दण्ड नहीं बन जाता किन्तु दण्डवान् या दण्डी इस व्यवहारको ही प्राप्त होता है उसी तरह उष्णत्व नामके विशिष्ट सामान्यके सम्बन्ध होनेपर भी उष्णगुण 'उष्णत्ववान्' तो बन सकता है स्वतः उष्ण नहीं। इसी तरह अग्नि भी उष्णवान् बन सकती है स्वतः उष्ण नहीं, क्योंकि द्रव्य गुण और सामान्य पदार्थ वैशेषिकोंके मतसे पृथक् स्वतन्त्र हैं।

११ प्रक्रन—वैशेषिक समवाय नामका सम्बन्ध मानते हैं, इससे अपृथक् सिद्ध पदार्थोंमें 'इह इदम्' यह प्रत्यय होता है और इसीसे गुण-गुणीमें अभेदकी तरह भान होने लगता है । इस समवाय सम्बन्धके कारण उष्णत्वसमवायसे उष्णगुण उष्ण बन जायगा और उष्णगुणके समवायसे अग्नि उष्ण हो जायगी ? उत्तर—नहीं, स्वतन्त्र पदार्थोंमें समवायका कोई नियम नहीं बन सकता । जब अग्नि और उष्ण भिन्न हैं तब क्या कारण है कि उष्णका समवाय अग्निमें ही होता है जलमें नहीं ? उष्णत्वका समवाय उष्णमें ही होता है शीतमें नहीं ? अतः उष्णता को अग्निद्रव्यका ही परिणमन मानना चाहिए, पृथक् पदार्थ नहीं ।

ं १२-१३ समवाय नामका स्वतन्त्र पदार्थ भी सिद्ध नहीं होता । जिस प्रकार गुणकी गुणीमें समवाय सम्बन्धसे वृत्ति मानी जाती है उसी तरह समवायकी गुण और गुणीमें किस सम्बन्धसे वृत्ति होगी ? समवायान्तरसे तो नहीं, क्योंकि समवाय पदार्थ एक ही स्वीकार किया गया है । संयोगसे भी नहीं, क्योंकि दो पृथक् सिद्ध द्रव्योंमें ही संयोग होता है । संयोग और समवायसे भिन्न तीसरा कोई सम्बन्ध है भी नहीं । अतः अपने समवाययोंसे असम्बद्ध होनेके कारण समवाय नामका कोई स्वतन्त्र पदार्थ सिद्ध नहीं होता । यदि कहा जाय कि चूँकि समवाय 'सम्बन्ध' है अतः उसे स्वसम्बन्धियोंमें रहनेके लिए अन्य सम्बन्धकी आवश्यकता नहीं है, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि संयोगसे व्यभिचारदूषण आता है । संयोग भी 'सम्बन्ध' है पर उसे स्वसम्बन्धियोंमें समवायसे रहना पड़ता है ।

\$ १४ 'जिस प्रकार दीपक स्वप्रकाशी और परप्रकाशी दोनों है उसी प्रकार समवाय भी अन्य सम्बन्धकी अपेक्षा किए बिना स्वतः ही द्रव्यादिकी परस्पर वृत्ति करा देगा तथा स्वयं भी उनमें रह जायगा। 'यह तर्क उचित नहीं है; क्योंकि ऐसा माननेसे समवायको द्रव्यादिकी पर्याय ही माननी पड़ेगी। जैसे दीपक प्रकाशस्वरूपसे अभिन्न है अतः स्वप्रकाशमें उसे प्रकाशान्तरकी आवश्यकता नहीं होती उसी तरह न केवल समवायको ही किन्तु गुण कर्म सामान्य और विशेषको भी द्रव्यकी ही पर्यायविशेष मानना होगा। द्रव्य ही बाहच-आभ्यन्तर कारणोंसे गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय आदि पर्यायोंको प्राप्त हो जाता है। दीपकका दृष्टान्त भी उचित नहीं है क्योंकि जैसे दीपक घटादि प्रकाश्य पदार्थोंसे भिन्न अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता है उस तरह समवायकी द्रव्यादिसे भिन्न अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। यदि गुणादि द्रव्यसे भिन्न हों, तो द्रव्यमें अद्रव्यत्वका प्रसंग तो होगा ही, साथ ही साथ निराश्रय होनेसे गुणादिका भी अभाव हो जायगा। अतः गुणादिको द्रव्यका ही पर्यायविशेष मानना युक्तसंगत है।

१५-१६ जब ज्ञान क्षणिक तथा एकार्थग्राही है तब ऐसे ज्ञानसे यह विवेक ही नहीं हो सकता कि युत्तसिद्धों-पृथक्सिद्धोंका संयोग होता है तथा अयुत्तसिद्धोंका समवाय । तंस्कार भी अनुभवके अनुसार ही होता है, अतः एकार्थग्राही ज्ञानसे पड़ा हुआ संस्कार भी एकार्थग्राही ही फलित होता है इसलिये संस्कारसे भी उक्त विवेक नहीं हो सकेगा।

अथवा, ज्ञान आत्माका स्वभाव होकर भी जब कथिन्चत् भिन्न विवक्षित हो जाता है तब एक ही आत्मा कर्ता और करण भी बन जाता है।

§ १७-१८ पर्याय और पर्यायोक भेद और अभेदको अनेकान्तदृष्टिसे देखना चाहिए।
यथा, घट कपाल सकोरा आदि पर्यायोंमें मृद्रूप द्रव्यकी दृष्टिसे कथि क्वित् है तथा उन
घट आदि पर्यायोंकी दृष्टिसे विभिन्नता है उसी तरह आत्मा और ज्ञानादि गुणोंमें द्रव्यदृष्टिसे
एकता है तथा गुण और गुणीकी दृष्टिसे विभिन्नता है। आत्मा ही बाहच और आभ्यन्तर
कारणोंसे ज्ञानादि पर्यायोंको प्राप्त होता है और ज्ञान दर्शन आदि व्यवहारोंका विषय बन जाता
है। वस्तुतः आत्मा और ज्ञानादि भिन्न नहीं है। यदि यह ऐकान्तिक नियम बनाया जाय
िक कत्ता और करणको भिन्न ही होना चाहिए तो 'वृक्ष शाखाओंके भारसे टूट रहा है' यहां
वृक्ष और शाखाभारमें भी भेद मानना होगा। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि शाखाभारको
छोड़कर वृक्षकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। इसी तरह आत्माको छोड़कर ज्ञानका और
ज्ञानादिको छोड़कर आत्माका पृथक् अस्तित्व नहीं है।

० १९-२१ जैसे द्रव्य मूर्त भी होते हैं तथा अमूर्त भी उसी तरह करण दो प्रकार का होता है-एक विभक्तकर्त्तृ क-जिनका कर्ता जुदा और करण जुदा होता है और दूसरा अविभक्तकर्त्तृ के । 'कुल्हाड़ीसे लकड़ी काटी जाती है' यहां कुल्हाड़ी विभक्तकर्त्तृ के करण है तथा 'वृक्ष शाखाओं के भारसे टूटता है' यहां शाखाभार अविभक्तकर्तृ के करण है । इसी तरह 'अग्नि उष्णतासे जलाती है' 'आत्मा ज्ञानसे जानता है' यहां उष्णता और ज्ञान अविभक्त-कर्तृ के करण हैं क्यों कि उष्णताकी अग्निसे तथा ज्ञानकी आत्मासे पृथक् सत्ता ही नहीं है । जैसे 'कुशूल टूट रहा है' यहां जब कुशूल स्वयं ही नष्ट हो रहा है तो स्वयं ही कर्ता और करण रूप बन जाता है उसी तरह आत्मा ही ज्ञाता और ज्ञान होकर कर्ता और करण रूप बन जाता है । एक ही अर्थकी अनेक पर्याएं होती हैं । जैसे एक ही देवराज इन्द्र शक और पुरन्दर आदि पर्यायों को धारण करता है । इन्दन कियाक समय इन्द्र, शासन कियाक समय शक तथा पूर्दारण कियाक समय पुरन्दर कहा जाता है । देवराजसे उक्त तीनों अवस्थाएँ सर्वथा भिन्न नहीं हैं क्यों कि एक ही देवराज उन तीन अवस्थारूप होता है । वे देवराजसे अभिन्न हैं, इसिलए वह जिस रूपसे इन्द्र है उसी रूपसे शक्त, और पुरन्दर भी नहीं कहा जा सकता क्यों कि इन्द्रादि अवस्थाएं जुदी जुदी हैं, उसी तरह एक ही आत्माका ज्ञान दर्शन आदि अवस्थाओंसे कथिल्चत् भेद और कथिल्चत् अभेद हैं। अतः ज्ञानादिकको आत्मासे सर्वथा भिन्न नहीं कहा जा सकता ।

§ २२-२३ अथवा, ज्ञान दर्शन आदि शब्दोंको कर्नृ साधन मानना चाहिए— 'जानाति इति ज्ञानम्' अर्थात् जो जाने सो ज्ञान, 'पश्यतीति दर्शनम्' अर्थात् जो तत्त्वश्रद्धा करे वह दर्शन, 'चरतीति चारित्रम्'—अर्थात् जो आचरण करे वह चारित्र। तात्पर्य यह कि ज्ञानादि-पर्यायोंसे परिणत आत्मा ही ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप होता है, इसलिए कर्त्ता और करणकी भिन्नताका सिद्धान्त मानकर आत्मा और ज्ञानमें भेद करना उचित नहीं है। व्याकरण शास्त्रसे भी ज्ञान दर्शन चारित्र आदि शब्दोंमें होनेवाले युट् और णित्र प्रत्यय कर्त्ता आदि सभी साधनोंमें होते हैं अतः कोई शाब्दिक विरोध भी नहीं है। ० २४ अथवा, ज्ञान दर्शनादि शब्दोंको भावसाधन कहना चाहिए—'ज्ञातिर्ज्ञानम्' अर्थात् जाननेरूप किया, 'दृष्टिदर्शनम्' अर्थात् तत्त्वश्रद्धान, चरणं चारित्रम् अर्थात् आचरण । उदासीनरूपसे स्थित ज्ञान दर्शनादि कियाएँ ही मोक्षमार्ग हैं। कियामें व्यापृत ज्ञानादिमें तो यथासंभव कर्तृंसाधन करणसाधन आदि व्यवहार होंगे।

० २५ प्रश्न-यदि ज्ञानको ही आत्मा कहा जाता है तो ज्ञानशब्दको आत्मा शब्दकी तरह पुल्लिंग और एकवचन होना चाहिए ? उत्तर-नहीं, एक ही अर्थमें व्यक्ति-भेदसे लिंगभेद और वचनभेद हो जाता है। जैसे कि-'गेहं कुटी मठः' यहां एक ही घर रूप अर्थमें विभिन्न लिङ्गवाले शब्दोंका प्रयोग है। 'पुष्यः तारका नक्षत्रम्' यहां एक ही तारारूप अर्थ

में विभिन्नलिङ्गक और विभिन्न वचनवाले शब्दोंका प्रयोग है।

० २६-२९ प्रक्रन-सूत्रमें ज्ञान शब्दका ग्रहण पहिले करना चाहिए क्योंकि ज्ञानशब्द दर्शन शब्दसे थोड़े अक्षरोंवाला है और ज्ञानपूर्वक ही दर्शन होता है अतः पूर्ववर्ती भी है ? उत्तर-नहीं, जैसे मेघपटलके हटते ही सूर्यका प्रकाश और प्रताप एक साथ ही फैलता है उसी तरह दर्शनमोहका उपशम क्षय या क्षयोपशम होते ही आत्मामें ज्ञान और दर्शनकी युगपत् वृत्ति होती है । तात्पर्य यह कि जिस समय आत्मामें सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसी समय उसके मत्यज्ञान श्रुताज्ञान आदि मित्रज्ञान श्रुतज्ञान आदि रूपसे सम्यग्ज्ञान बन जाते हैं अतः दोनोंमें पौर्वापर्य नहीं है । थोड़े अक्षर होनेके कारण ही पूर्वग्रहण नहीं होता, जो पूज्य होता है उसका अधिकाक्षेर होनेपर भी पूर्वग्रहण करना न्याय्य है । दर्शन ही ज्ञानमें सम्यक्त्व लानेके कारण पूज्य है, अतः उसका ही प्रथम ग्रहण करना न्याय्य है ।

🐧 ३० सूत्रमें दर्शन और चारित्रके बीचमें ज्ञानका ग्रहण किया गया है; वयोंकि

चारित्र ज्ञानपूर्वक ही होता है।

\$ ३१-३३ 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि' यहाँ सर्वपदार्थप्रधान द्वन्द्व समास है। इसका यह तात्पर्य है कि मोक्षमार्गके प्रति तीनोंकी प्रधानता है किसी एककी नहीं। इसीलिए बहुवचनका प्रयोग है। 'द्वन्द्व समासके साथ कोई भी विशेषण चाहे वह आदिमें प्रयुक्त हो या अन्तमें सबके साथ जुट जाता है' यह नियम है अतः सम्यक् विशेषणका दर्शनादिके साथ अन्वय हो जाता है अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र। जैसे कि 'देवदत्त जिन-दत्त यज्ञदत्तको भोजन कराओ' यहाँ भोजन कियाका तीनोंमें अन्वय हो जाता है।

० ३४ 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि' इस बहुवचन पदके साथ समानाधिकरण होनेसे मार्ग शब्दमें बहुवचन और नपुंसक लिंग नहीं हो सकता, क्योंकि मार्गस्वभावता तीनोंमें समान रूपसे होनेके कारण उस मार्गस्वभावताकी प्रधानतापर दृष्टि रखनेसे उसमें पुल्लिगता और एकवचनत्व रखनेमें कोई विरोध नहीं है।

🐧 ३५ समस्त कर्मोंके आत्यन्तिक उच्छेदको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष शब्द 'मोक्षणं

मोक्षः' इस प्रकार कियाप्रधान भावसाधन है, 'मोक्ष् असने' धातुसे बना है।

♦ ३६-३७ मार्गशब्द प्रसिद्ध मार्गकी तरह है। जैसे कांटे आदिसे रहित राज-मार्गसे यात्री अपने गन्तव्य स्थानको सुखपूर्वक पहुँच जाता है उसी तरह मिथ्यादर्शनादि कंटकों से रहित सम्यग्दर्शनादि मार्गसे मोक्षनगर तक सुखपूर्वक पहुंचा जा सकता है। मार्ग घातु कन्त्रेषण अर्थमें है अर्थात् मोक्ष जिसके द्वारा ढूँड़ा जाय उन सम्यग्दर्शनादिको मार्ग कहते हैं। \$ ३८ जिस प्रकार वातादिके विकारसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंके निदानको नष्ट करनेके कारण औषि आरोग्यका मार्ग कहलाती है उसी तरह संसार रोगरूप मिथ्यादर्शनादि के कारणोंको नष्ट करनेके कारण सम्यग्दर्शनादि मोक्षके मार्ग कहे जाते हैं।

♦ ३९-४६ शंका-मिथ्याज्ञानसे ही सभी वादियोंने बन्ध माना है अतः मोक्ष भी केवल सम्यग्ज्ञानसे ही होना चाहिए अतः सम्यग्दर्शनादि तीन मोक्षके मार्ग नहीं हो सकते। यथा-

सांख्य (४०-४१) धर्मसे ब्राह्म सौम्य आदि उच्च योनियों में जन्म लेना पड़ता है तथा अधर्मसे मानुष पशु आदि नीच योनियों में। प्रकृति और पुरुषमें विवेक ज्ञान होने से मोज होता है तथा प्रकृति और पुरुष विषयक विपर्यय ज्ञानसे बन्ध। जबतक पुरुषको महान् बुद्धि, अहंकार, पांच तन्मात्राएं—स्पर्श रस गन्ध वर्ण और शब्द, अहंकारजन्य पांच इन्द्रियां—पांचभौतिक शरीर आदि अनात्मीय पदार्थों में 'मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं' आदि मिथ्या ज्ञान होता है, वह शरीरको ही आत्मा मानता है तब तक इसको विपर्ययज्ञानके कारण बन्ध होता है और वह संसारी है पर जब इसे प्रकृति और पुरुषमें भेदविज्ञान हो जाता है, वह पुरुषके सिवाय यावत् पदार्थों को प्रकृतिकृत और त्रिगुणात्मक मानकर उनसे विरक्त होकर 'इनमें मैं नहीं हूं, मेरे ये नहीं हैं' यह परम विवेकज्ञान जाग्रत होता है तब सम्यग्ज्ञानसे मोक्ष हो जाता है। तात्पर्य यह कि सांख्य विपर्ययसे बन्ध और ज्ञानसे मोक्ष मानता है।

वैशेषिक—इच्छा और द्वेषसे धर्म और अधर्मकी प्रवृत्ति होती है उनसे सुख और दुःख रूप संसार । जिस पुरुषको तत्त्वज्ञान हो जाता है उसे इच्छा और द्वेष नहीं होते, इनके न होनेसे धर्म-अधर्म नहीं होते, धर्म और अधर्मके न होनेसे नए शरीर और मनका संयोग नहीं होता, जन्म नहीं होता और संचित कर्मों का निरोध हो जानेसे मोक्ष हो जाता है । जैसे प्रदीप के बुफ जानेसे प्रकाशका अभाव हो जाता है उसी तरह धर्म और अधर्म रूप बन्धनके हट जानेपर जन्म-मरण-चक्ररूप संसारका अभाव हो जाता है । अतः षट्पदार्थका तत्त्वज्ञान होते ही अनागत धर्म और अधर्मकी उत्पत्ति नहीं होगी और संचित धर्मधर्मका उपभोग और ज्ञानाग्निसे विनाश होकर मोक्ष हो जाता है। अतः वेशेषिकके मतसे भी विपर्यय बन्धका कारण है और तत्त्वज्ञान मोक्षका ।

नैयायिक-तत्त्वज्ञानसे मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति होनेपर क्रमशः दोष प्रवृत्ति जन्म और दुःखकी निवृत्ति होनेको मोक्ष कहते हैं। दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्याज्ञानका कारण-कार्यभाव है अर्थात् मिथ्याज्ञानका कार्य दोष, दोषका कार्य प्रवृत्ति, प्रवृत्तिका कार्य जन्म और जन्मका कार्य दुःख है। अतः कारणकी निवृत्ति होनेपर कार्यकी निवृत्ति होना स्वाभाविक ही है। आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिको ही मोक्ष कहते हैं।

बौद्ध-अविद्यासे बन्ध तथा विद्यासे मोक्ष मानते हैं। अनित्य अनात्मक अशुचि और दुःखरूप सभी पदार्थोंको नित्य सात्मक शुचि और सुखरूप मानना अविद्या है। इस अविद्यासे रागादिक संस्कार उत्पन्न होते हैं। संस्कार तीन प्रकारके हैं-१ पुण्योपग (शुभ), २ अपुण्योपग (अशुभ), ३ अपुनेज्योपग (अनुभयरूप)। वस्तुकी प्रतिविज्ञप्तिको विज्ञान कहते हैं। इन संस्कारोंके कारण वस्तुमें इष्ट अनिष्ट प्रतिविज्ञप्ति होती है, इसीलिए संस्कार विज्ञानमें प्रत्यय अर्थात् कारण माना जाता है। इस विज्ञानसे नाम अर्थात् चार अरूपी स्कन्ध-वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, तथा रूप अर्थात् रूपस्कंध-पृथिवी जल अग्नि और वायु उत्पन्न होता

है। इस पंचस्कन्धको नामरूप कहते हैं। विज्ञानसे ही नाम और रूपको नामरूप संज्ञाएं मिलती हैं अतः इन्हें विज्ञानसम्भूत कहा गया है। इस नामरूपसे ही चक्षु आदि पांच इन्द्रियां और मन ये षडायतन होते हैं। अतः षडायतनको नामरूपप्रत्यय कहा है। विषय इन्द्रिय और विज्ञानके सिन्नपातको स्पर्श कहते हैं। छह आयतन द्वारों का विषयाभिमुख होकर प्रथम ज्ञानतन्तुओं को जाग्रत करना स्पर्श है। स्पर्शके अनुसार वेदना अर्थात् अनुभव होता है। वेदनाके बाद उसमें होनेवाली आसिक्त तृष्णा कहलाती है। उन उन अनुभवोंमें रस लेना, उनका अभिनन्दन करना, उनमें लीन रहना तुष्णा है। तुष्णाकी वृद्धिसे उपादान होता है। यह इच्छा होती है कि मेरी यह प्रिया मेरे साथ सदा बनी रहे, मुझमें सानुराग रहे और इसीलिए तृष्णातुर व्यक्ति उपादान करता है। इस उपादानसे ही पुनर्भव अर्थात् परलोकको उत्पन्न करनेवाला कर्म होता है। इसे भव कहते हैं। यह कर्म मन, वचन और काय इन तीनोंसे उत्पन्न होता है। इससे परलोकमें नए शरीर आदिका उत्पन्न होना जाति है। शरीर स्कन्ध का पक जाना जरा है और उस स्कन्धका विनाश मरण कहलाता है। इसीलिए जरा और मरणको जातिप्रत्यय बताया है। इस तरह यह द्वादशांगवाला चक्र परस्परहेतुक है। इसे प्रतीत्यसमृत्पाद कहते हैं। प्रतीत्य अर्थात् एकको निमित्त बनाकर अन्यका समुत्पाद अर्थात् उत्पन्न होना । इसके कारण यह भवचक वरावर चलता रहता है । जब सब पदार्थोंमें अनित्य निरात्मक अशुचि और दु:ख रूप तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है, फिर अविद्याके विनाशसे कमशः संस्कार आदि नष्ट होकर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस तरह बौद्धमतमें भी अविद्यासे बन्ध और विद्यासे मोक्ष माना गया है। जैनसिद्धान्तमें भी मिथ्या-दर्शन अविरति आदिको बन्धहेतु बताया है। पदार्थीमें विपरीत अभिप्रायका होना ही मिथ्या-दर्शन है और यह मिथ्यादर्शन अज्ञानसे होता है अतः अज्ञान ही बन्धहेतु फलित होता है। 'सामायिक मात्रसे अनन्त जीव सिद्ध हुए हैं' इस आर्ष वचनमें ज्ञानरूप सामायिकसे स्पष्टतया सिद्धिका वर्णन है। अतः जब अज्ञानसे बंध और ज्ञानसे मोक्ष यह सभी वादियोंको निविवाद रूपसे स्वीकृत है तब सम्यग्दर्शनादि तीनको मोक्षका मार्ग मानना उपयक्त नहीं है।

एक बार एक लड़केको हाथीने मार डाला। एक विणक्ने समझा कि मेरा लड़का मर गया है और वह पुत्र शोकमें बेहोश हो गया। जब कुशल मित्रोंने होशमें लाकर उस विणक् को उसका ज़ीवित पुत्र दिखाया तब उसे यह ज्ञान हुआ कि मेरा पुत्र जीवित है, मेरे पुत्रके समान कोई रूपवाला दूसरा ही लड़का मरा है तो वह स्वस्थ हो गया। इस लौकिक दृष्टान्त से भी यह सिद्ध होता है कि अज्ञानसे दुःख अर्थात् बन्ध और ज्ञानसे सुख अर्थात् मोक्ष होता है।

० ४७ समाधान-यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि मोक्षकी प्राप्तिका सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र तीनोंसे अविनाभाव है, वह इनके बिना नहीं हो सकती । जैसे मात्र रसायनके श्रद्धान ज्ञान या आचरण मात्रसे रसायनका फल-आरोग्य नहीं मिलता। पूर्णफलकी प्राप्तिके लिए रसायनका विश्वास ज्ञान और उसका सेवन आवश्यक ही है उसी तरह संसार व्याधिकी निवृत्ति भी तत्त्वश्रद्धान ज्ञान और चारित्रसे ही हो सकती है । अतः तीनोंको ही मोक्षमार्ग मानना उचित है । 'अनन्ताः सामायिकसिद्धाः' वचन भी तीनोंके मोक्षमार्गका समर्थन करता है । ज्ञानरूप आत्माके तत्त्वश्रद्धानपूर्वक ही सामायिक-समताभाव रूप चारित्र हो सकता है । सामायिक अर्थात् समस्त पापयोगोंसे निवृत्त होकर अभेद समता और वीतरागतामें प्रतिष्ठित होना । कहा भी है—कियाहीन ज्ञान नष्ट है और अज्ञा-

नियोंकी किया निष्फल है। दावानलसे व्याप्त वनमें जिस प्रकार अन्धा व्यक्ति इधर-उधर भागकर भी जल जाता है उसी तरह लँगड़ा देखता हुआ भी जल जाता है। एक चकस रथ नहीं चलता। अतः ज्ञान और कियाका संयोग ही कार्यकारी है। यदि अन्धा और लँगड़ा दोनों मिल जायँ और अन्धेके कन्धेपर लंगड़ा बैठ जाय तो दोनों हीका उद्धार हो जाय। लँगड़ा रास्ता बताकर ज्ञानका कार्य करे और अन्धा पैरों चलकर चारित्रका कार्य करे तो दोनों ही नगरमें आ सकते हैं।

० ४८—५१ यदि ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष माना जाय तो पूर्णज्ञानकी प्राप्तिके द्वितीय क्षणमें ही मोक्ष हो जायगा। एक क्षण भी पूर्णज्ञानके बाद संसारमें ठहरना नहीं हो सकेगा, उपदेश, तीर्थप्रवृत्ति आदि कुछ भी नहीं हो सकेंगे। यह संभव ही नहीं है कि दीपक भी जल जाय और अँघरा भी रह जाय। उसी तरह यदि ज्ञानमात्रसे मोक्ष हो तो यह संभव ही नहीं हो सकता कि ज्ञान भी हो जाय और मोक्ष न हो। यदि पूर्णज्ञान होनेपर भी कुछ संस्कार ऐसे रह जाते हैं जिनका नाश हुए बिना मुक्ति नहीं होती और जब तक उन संस्कारोंका क्षय नहीं होता तब तक उपदेश आदि हो सकते हैं, तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि संस्कारक्षयसे मुक्ति होगी ज्ञानमात्र से नहीं। फिर यह बताइये कि संस्कारोंका क्षय ज्ञानसे होगा या अन्य किसी कारणसे? यदि ज्ञानसे, तो ज्ञान होते ही संस्कारोंका क्षय भी हो जायगा और तुरंत ही मुक्ति हो जानेसे तीर्थोपदेश आदि नहीं बन सकेंगे। यदि संस्कार क्षयके लिए अन्य कारण अपेक्षित है तो वह चारित्र ही हो सकता है, अन्य नहीं। अतः ज्ञानमात्रसे मोक्ष मानना उचित नहीं है। यदि ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष हो जाय तो सिरका मुँडाना, गेरुआ वेष, यम नियम जप-तप, दीक्षा आदि सभी व्यर्थ हो जायगे।

\$ ५२ इसी तरह ज्ञान और वैराग्यसे भी मुक्ति माननेपर तीर्थोपदेश आदि नहीं बन सकेंगे। क्योंकि तत्त्वज्ञान होते ही विषयविरक्तिरूप वैराग्य अवश्य ही होगा और तुरंत मोक्ष हो जानेपर संसारमें ठहरना ही नहीं हो सकेगा।

\$ ५३-५५ यदि आत्माको नित्य और व्यापक माना जाता है तो उसमें न तो ज्ञानादिकी उत्पत्ति ही हो सकती है और न हलन-चलन रूप किया ही । इस तरह किसी भी प्रकारकी विकिया अर्थात् परिणमन न हो सकनेके कारण ज्ञान और वैराग्यरूप कारणोंकी संभावना ही नहीं है । आत्मा इन्द्रिय मन और अर्थके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान निर्विकारी आत्मामें कैसे पैदा होगा ? जब आत्मा सदा एकसा रहता है, उसमें किसी भी प्रकारका परिवर्तन असंभव है तो कूटस्थ नित्य आकाशकी तरह मोक्ष आदि नहीं बन सकेंगे ।

इसी तरह आत्माको सर्वथा क्षणिक अर्थात् प्रतिक्षण निरन्वयिवनाशी माननेपर भी ज्ञानवैराग्यादि परिणमनोंका आधारभूत पदार्थं न होनसे मोक्ष नहीं बन सकेगा । जिस मतमें सभी संस्कार क्षणिक हैं उसके यहाँ ज्ञानादिका उत्पत्तिके बाद ही तुरंत नाश हो जानेपर निमित्त- नैमित्तिक सम्बन्ध आदि नहीं बनेंगे और समस्त अनुभविसद्ध लोकव्यवहारोंका लोप हो जायगा । क्षणोंकी अवास्तविक सन्तान मानना निरर्थक ही है । यदि सन्तान क्षणोंसे अभिन्न है तो क्षणों की तरह ही निरन्वय क्षणिक होगी । ऐसी दशामें उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । यदि क्षणोंसे भिन्न है तो उससे क्षणोंका परस्पर समन्वय कैसे हो सकेगा ? आदि अनेक दूषण आते हैं ।

० ५६ जिस पुरुषने स्थाणु और पुरुषको पृथक् अनुभव किया हो उसको अन्धकार इन्द्रियदोष आदिसे स्थाणुमें पुरुषभान रूप विपर्यय होता है। जिसने आज तक स्थाणु और पुरुषगत विशेषोंको नहीं जाना है उसे विपर्यय हो ही नहीं सकता। इस तरह जब अनादिसे पुरुष और प्रकृतिमें भेदोपलिब्ध नहीं हुई तब विपर्यय कैसे हो सकता है? इसी तरह बौद्ध-मतमें भी जब पहिले कभी अनित्य अनात्मक अशुंचि दु:खरूपसे प्रतीति नहीं हुई तब विपर्यय कैसे हो सकता है? यदि सांख्य यह कहे कि – हां, पहिले कभी प्रकृति और पुरुषमें भेदोपलिब्ध हुई है, तो उसी समय भेदिवज्ञानसे मुक्ति हो जाना चाहिए थी, फिर आज बन्ध कैसा? इसी प्रकार यदि बौद्धको अनित्यादि रूपसे पहिले कभी प्रतीति हुई हो तो उसे भी मोक्ष हो जाना चाहिए था।

० ५७ जिनके मतमें एक ज्ञान एक ही अर्थको जानता है उनके यहां स्थाणु विषयक ज्ञान स्थाणको ही जानेगा तथा पुरुषविषयक ज्ञान पुरुषको ही । अतः एक ज्ञानका दो अर्थोंको जानना जब संभव ही नहीं है तब न तो संशय हो सकता है और न विपर्यय ही । अतः एकार्थ- ग्राहिज्ञानवादी के मतसे न तो विपर्यय होगा न बंध और न मोक्ष ।

० ५८-६० शंका-ज्ञान और दर्शन चूँिक एक साथ उत्पन्न होते हैं अतः इन्हें एक ही मानना चाहिए ? समाधान-जिस प्रकार ताप और प्रकाश एक साथ होकर भी दाह और प्रकाशन रूप अपने भिन्न लक्षणोंसे अनेक हैं, उसी तरह तत्वज्ञान और तत्त्वश्रद्धानरूप भिन्न लक्षणोंसे ज्ञान और दर्शन भी भिन्न भिन्न हैं। फिर, यह कोई नियम नहीं है कि जो एक साथ उत्पन्न हों वे एक हों। गायके दोनों सींग एक साथ उत्पन्न होते हैं पर अनेक हैं, अतः इस पक्षमें दृष्टिविरोध दोष आता है। जैनदर्शनमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयोंसे वस्तुका विवेचन किया जाता है। अतः द्रव्यार्थिक नयकी प्रधानता और पर्यायार्थिक नयकी गौणता करनेपर ज्ञान और दर्शनमें एकत्व भी है। जैसे परमाणु आदि पुद्गलद्रव्योंमें बाहच और आभ्यन्तर कारणोंसे एक साथ रूपरसादि परिणमन होता है फिर भी रूप-रस आदिमें परस्पर एकत्व नहीं है उसी तरह ज्ञान और दर्शनमें भी समझना चाहिए। अथवा, जैसे अनादि पारिणामिक पुद्गलद्रव्यकी विवक्षामें द्रव्यार्थिकनयकी प्रधानता और पर्यार्थार्थिकनयकी गौणता रहनेपर रूप रस आदिमें एकत्व है क्योंकि वही द्रव्य रूप है और वही द्रव्य रस, उसी तरह अनादिपारिणामिक चैतन्यमय जीवद्रव्यकी विवक्षा रहनेपर ज्ञान और दर्शनमें अभेद है क्योंकि वही आत्मद्रव्य ज्ञानरूप होता है तथा वही आत्मद्रव्य दर्शनरूप। जब हम उन उन पर्यायोंकी विवक्षा करते हैं तब ज्ञानपर्याय भिन्न है तथा दर्शन पर्याय भिन्न।

० ६१-६४ प्रक्रन-ज्ञान और चारित्रमें कालभेद नहीं है अतः दोनोंको एक ही मानना चाहिए। किसी व्यभिचारी पुरुषने अंधेरी रातमें मार्गमें जाती हुई अपनी व्यभिचारिणी माताको ही छेड़ दिया। इसी समय बिजली चमकी। उस समय जैसे ही उसे यह ज्ञान हुआ कि यह 'मां' है वैसे ही तुरंत वह अगम्यागमनसे निवृत्त हो जाता है, इसी तरह जैसे ही इस जीवको यह सम्यग्ज्ञान होता है कि जीविहिसा नहीं करनी चाहिए वैसे ही वह हिंसासे निवृत्त हो जाता है। अतः ज्ञान और चारित्रमें कालभेद नहीं है और इसीलिए इन्हें एक मानना चाहिए। उत्तर-जिस प्रकार सुईसे ऊपर नीचे रखे हुए १०० कमलपत्रोंको एक साथ छेदने पर सूक्ष्म कालभेदकी प्रतीति नहीं होती यद्यपि वहां कालभेद है उसी तरह ज्ञान और चारित्रमें भी सूक्ष्म कालभेदका भान नहीं हो पाता, कारण काल अत्यन्त सूक्ष्म है।

ज्ञान और चारित्रमें अर्थभेद भी है-ज्ञान जाननेको कहते हैं तथा चारित्र कर्मबन्ध-की कारण कियाओंकी निवृत्तिको । फिर यह कोई नियम नहीं है कि जिनमें कालभेद न हो उनमें अर्थभेद भी न हो । देखो, जिस समय देवदत्तका जन्म होता है उसी समय मनुष्यगति पंचेन्द्रियजाति शरीर वर्ण गन्ध आदिका भी उदय होता है पर सबके अर्थ जुदे जुदे हैं । इसी तरह ज्ञान और चारित्रके भी अर्थ भिन्न भिन्न हैं ।

यह पहिले कह भी चुके हैं कि द्रव्याधिक दृष्टिसे ज्ञानादिकमें एकत्व है तथा पर्यायाधिक दृष्टिसे अनेकत्व।

\$ ६५-६६ प्रश्न-यदि दर्शन ज्ञान आदिमें लक्षण भेद हैं तो ये मिलकर एक मार्ग नहीं हो सकते, इन्हें तीन मार्ग मानना चाहिए ? उत्तर-यद्यपि इनमें लक्षणभेद हैं फिर भी ये मिलकर एक ऐसी आत्मज्योति उत्पन्न करते हैं जो अखण्डभावसे एक मार्ग बन जाती हैं जैसे कि दीपक बत्ती तेल आदि विलक्षण पदार्थ मिलकर एक दीपक बन जाते हैं । इसमें किसी वादीको विवाद भी नहीं है । सांख्य प्रसादलाघव-शोषताप-आवरणसादन रूपसे भिन्न लक्षण-वाले सत्त्व, रज और तम इन तीनोंकी साम्यावस्थाको एक प्रधान तत्त्व मानते हैं । बौद्ध कक्खड-कर्कश द्रव उष्ण आदि रूपसे भिन्न लक्षणवाले पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चार भूतों तथा रूप, रस, गन्ध और स्पर्श इन चार भौतिकोंके समुदायको एक रूपपरमाणु मानते हैं । इसी तरह रागादि धर्म और प्रमाण प्रमेय अधिगम आदि धर्मोंका समावेश एक ही विज्ञानमें माना जाता है । नैयायिकादि भिन्न रंगवाले सूतसे एक चित्रपट मान लेते हैं । उसी तरह भिन्न लक्षण-वाले सम्यग्दर्शनादि तीनों एक मार्ग बन सकते हैं ।

० ६९-७१ शंका- पूर्व सम्यग्दर्शनके लाभमें उत्तर ज्ञानका लाभ भजनीय है अर्थात् हो भी न भी हो यह नियम उचित नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शन होनेपर भी ज्ञान यिद नहीं होता तो अज्ञानपूर्वक श्रद्धानका प्रसङ्ग होता है। फिर जब तक स्वतत्त्वका ज्ञान नहीं किया गया तब तक उसका श्रद्धान कैसा? जैसे कि अज्ञात फलके सम्बन्धमें यह विधान नहीं किया जा सकता कि 'इस फलके रससे यह आरोग्य आदि होता है' उसी तरह अज्ञात तत्त्वका श्रद्धान भी नहीं किया जा सकता। ज्ञान तो आत्माका स्वभाव है अतः वह न्यूनाधिक रूपमें सदा स्थायी गुण है उसे कभी भी भजनीय नहीं कहा जा सकता अन्यथा आत्माका ही अभाव हो जायगा, क्योंकि सम्यग्दर्शन होनेपर मिथ्याज्ञानकी तो निवृत्ति हो जायगी और सम्यग्ज्ञान नियमतः होगा नहीं, अतः सर्वथा ज्ञानाभावसे आत्माका ही अभाव हो जायगा।

§ ७२ समाधान-पूर्ण ज्ञानको भजनीय कहा है न कि ज्ञानसामान्यको । ज्ञानकी पूर्णता श्रुतकेवली और केवलीके होती है । सम्यग्दर्शन होनेपर पूर्ण द्वादशांग और चतुर्दश पूर्वरूप श्रुतज्ञान और क्रेवलज्ञान अवश्य हो ही जायगा यह नियम नहीं है । इसी तरह चारित्र भी यथासंभव देशसंयतको सकलसंयम यथाख्यात आदि भजनीय हैं ।

०३ 'पूर्व-अर्थात् सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके लाभमें चारित्र भजनीय है' यह अर्थ करना उचित नहीं है क्योंकि वार्तिकमें 'पूर्वस्य' यह एक वचनपद है अतः इससे एक

का ही ग्रहण हो सकता। यदि दो की विवक्षा होती तो 'पूर्वयोः' ऐसा द्विवचनान्त पद देना चाहिए था। यदि एकवचनके द्वारा भी सामान्य रूपसे दोका ग्रहण किया जाता है तो 'भजनीयमुत्तरम्' यहां भी 'उत्तरम्' इस एकवचन पदके द्वारा ज्ञान और चारित्र दोका ग्रहण होनेसे पूर्वोक्त दोष बना ही रहता है। अथवा, 'क्षायिक सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होनेपर क्षायिक ज्ञान भजनीय है—हो अथवा न हो' यह व्याख्या कर लेनी चाहिए। अथवा, 'सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान दोनोंकी एक साथ उत्पत्ति होती है अतः नारद और पर्वतके साहचर्यकी तरह एकके ग्रहणसे दूसरेका भी ग्रहण हो ही जाता है अतः पूर्व अर्थात् सम्यग्दर्शन या सम्यग्ज्ञानका लाभ होनेपर भी उत्तर अर्थात् चारित्र भजनीय है' यह अर्थ भी किया जा सकता है।

सम्यग्दर्शनका स्वरूप--

# तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥२॥

तत्त्वार्थका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है।

० १-२ सम्यक् यह प्रशंसार्थक शब्द (निपात) है। यह प्रशस्त रूप गित जाति कुल आयु विज्ञान आदि अभ्युदय और निःश्रेयसका प्रधान कारण होता है। 'सम्यिगिष्टार्थ-तत्त्वयोः' इस प्रमाणके अनुसार सम्यक् शब्दका प्रयोग इष्टार्थ और तत्त्व अर्थमें होता है अतः इसका प्रशंसा अर्थ उचित नहीं है, इस शंकाका समाधान यह है कि निपात शब्दोंके अनेक अर्थ होते हैं, अतः प्रशंसा अर्थ माननेमें कोई विरोध नहीं है। अथवा सम्यक्का अर्थ 'तत्त्व' भी किया जा सकता है जिसका अर्थ होगा 'तत्त्वदर्शन'। अथवा, यह क्विप् प्रत्ययान्त शब्द है। इसका अर्थ है जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही जाननेवाला।

दर्शन शब्द करणसाधन कर्तृसाधन और भावसाधन तीनों रूप है।

० ३-४ प्रश्न-दर्शन दृशि धातुसे बना है और दृशि धातुका अर्थ देखना है। अतः दर्शनका श्रद्धान अर्थ नहीं हो सकता ? उत्तर-धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए उनमें से श्रद्धान अर्थ भी ले लिया जायगा। चूँकि यहां मोक्षका प्रकरण है अतः दर्शनका देखना अर्थ इष्ट नहीं है किन्तु तत्त्वश्रद्धान अर्थ ही इष्ट है।

० ५–६ तत्त्व शब्द भावसामान्यका वाचक है। 'तत्' यह सर्वनाम है जो भाव-सामान्यवाची है। अतः तत्त्व शब्दका स्पष्ट अर्थ है—जो पदार्थ जिस रूपसे है उसका उसी रूप होना। अर्थ माने जो जाना जाय। तत्त्वार्थ माने जो पदार्थ जिस रूपसे स्थित है उसका उसी रूपसे ग्रहण। तात्पर्य यह कि जिसके होने पर तत्त्वार्थ—अर्थात् वस्तुका यथार्थ ग्रहण हो उसे सम्यग्दर्शन कहते हैं।

\$ ७-८ जिस प्रकार दर्शन शब्द करण भाव और कर्म तीनों साधनोंमें निष्पन्न होता है उसी तरह श्रद्धान शब्द भी 'जिसके द्वारा श्रद्धान हो' 'जो श्रद्धान किया जाय' और 'श्रद्धामात्र' इन तीनों साधनोंमें निष्पन्न होता है। यह श्रद्धान आत्माकी पर्याय है। आत्मा

ही श्रद्धान रूपसे परिणत होता है।

० ९-१६ प्रश्न-मोहनीय कर्मकी प्रकृतियों में भी 'सम्यक्त्व' नामकी कर्मप्रकृति हैं और 'निर्देशस्वामित्व' आदि सूत्रके विवरणसे भी ज्ञात होता हैं कि यहां सम्यक्त्व कर्म प्रकृति का सम्यक्शें नसे ग्रहण हैं अतः सम्यक्त्वको कर्मपुद्गल रूप मानना चाहिए ? उत्तर-यहां मोक्षके कारणोंका प्रकरण है, अतः उपादानभूत आत्मपरिणाम ही विवक्षित हैं। औपशमिक

आदि सम्यग्दर्शन सीधे आत्मस्वरूप ही हैं। सम्यक्तव प्रकृति तो पुद्गलकी पर्याय है। यद्यपि उत्पत्ति स्व और पर उभय निमित्तोंसे होती है फिर भी पर पदार्थ तो उपकरणमात्र हैं. साधारण निमित्त हैं। वस्तुतः मिट्टी ही घड़ा बनती है, दण्ड आदि तो साधारण उपकरण हैं, बाहच-साधन हैं। इसी तरह सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिमें भी आत्मपरिणमन ही मुख्य है। इस दर्शन-मोह नामक कर्मको आत्मविशुद्धिके द्वारा ही रसघात करके स्वल्पघाती क्षीणशक्तिक सम्यक्तव कर्म बनाया जाता है। अतः यह सम्यक्तव प्रकृति आत्मस्वरूप मोक्षका प्रधान कारण नहीं हो सकती । आत्मा ही अपनी शक्तिसे दर्शन पर्यायको धारण करता है अतः वही मोक्षका कारण है। आत्माकी आन्तरिक सम्यग्दर्शन पर्याय अहंय होती है जब कि सम्यक्त्व प्रकृति हेय। इस सम्यक्तव प्रकृतिका नाश करके ही क्षायिक सम्यग्दर्शन होता है। अतः आभ्यन्तर स्वशक्ति-रूप ही सम्यग्दर्शन हो सकता है सम्यक्त्व कर्मपुद्गलरूप नहीं। आभ्यन्तर परिणमन ही प्रधान होता है, वही प्रत्यासन्न कारण होता है और उसी रूपसे आत्मा परिणति करता है अतः अहेय होनेसे प्रधान और प्रत्यासन्न कारण होनेसे आत्मपरिणामरूप सम्यग्दर्शन ही मोक्षका कारण हो सकता है न कि कर्मपूद्गल। अल्पबहुत्वका विवेचन भी उपशम सम्यग्दर्शन आदि आत्मपरिणामके आधारसे किया जा सकता है, उसके लिएभी कर्मपूर्गलकी कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे कम उपश्रम सम्यग्द्ष्टि हैं, क्षायिकसम्यग्द्ष्टि असंख्यातगुणें और क्षायोपश-मिक सम्यग्दृष्टि उनसे असंख्यातगुणें हैं। सिद्ध क्षायिक सम्यग्दृष्टि अनन्तगुणें होते हैं। अतः आत्मपरिणामरूप सम्यग्दर्शन ही मोक्षका साक्षात् कारण हो सकता है।

० १७-२१ प्रश्न-अर्थश्रद्धानको ही सम्यग्दर्शन कहना चाहिए, यहां 'तत्त्व' पद-व्यर्थ है। इससे सुत्रमें भी लघुता आयगी? उत्तर-यदि तत्त्व पद न दिया जाय सभी अर्थोंके श्रद्धानका नाम सम्यग्दर्शन हो जायगा। मिथ्यावादिप्रणीत अर्थ भी उनके द्वारा जाने तो जाते ही हैं पर वे तत्त्व नहीं हैं। अर्थ शब्दके अनेक अर्थ हैं, अतः सन्देह भी होगा कि किस अर्थके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा जाय ? वैशेषिक शास्त्रमें द्रव्य, गुण और कर्म इन तीन पदार्थींकी अर्थ संज्ञा है। 'आप यहां किस अर्थसे आए' यहां अर्थ शब्दका प्रयोजन अर्थ है। 'अर्थवान् देवदत्तः' में अर्थवान्का अर्थ धनवान् है। 'शब्दार्थसम्बन्ध' में अर्थका तात्पर्य अभिधेय है। इस तरह अर्थ शब्दके अनेक अर्थ होते हैं। यह तर्क तो अनुचित है कि-'सभी अर्थों के श्रद्धानको सम्यग्दर्शन माननेपर सभीका अनुग्रह हो जायगा, आपको सर्वानुग्रहसे द्वेष क्यों हैं ; क्योंकि असत अर्थोंका श्रद्धान सम्यग्दर्शन नाम नहीं पा सकता, अतः सर्वानग्रहके विचार से ही सन्मार्ग प्रदर्शन बुद्धिसे अर्थके साथ 'तत्त्व' विशेषण लगा दिया है जिससे लोग असदर्थींमें न भटक जांय। यद्यपि 'अर्यते इति अर्थः' अर्थात् जो जाना जाय वह अर्थ, इस व्यत्पत्तिके अनुसार मिथ्यावादिप्रणीत अर्थ तो ज्ञेब हो ही नहीं सकते क्योंकि वे अविद्यमान हैं अतः अर्थ-पदका इतना विशिष्ट अर्थ करके ही तत्त्व पदका कार्य चलाया जा सकता है किन्तू मिथ्यात्व के उदयमें इस आत्माको अस्ति नास्ति नित्य अनित्य आदि एकान्तोंमें मिथ्या अर्थबृद्धि होने लगती है, जैसे कि पित्तज्वर वाले को मधुर रस भी कट्क मालूम होता है। अतः इन एकान्त अर्थोंका निराकरण करनेके लिए 'तत्त्व' पद दिया ही जाना चाहिए।

\$ २२-२५ यद्यपि 'तत्त्व ही अर्थ है' यह विग्रह करनेपर तत्त्वके कहनेसे कार्य चल जाता है फिर भी अर्थ पदका ग्रहण निर्दोष प्रतिपत्तिके लिए किया गया है। यथा-यदि 'तत्त्व है' इस श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा जाय, तो एकान्तवादियोंको भी 'नास्ति आत्मा' इत्यादि

रूपसे तत्त्वश्रद्धा होती है अतः उनकी श्रद्धाको भी सम्यग्दर्शन कहना होगा। यदि 'तत्त्वकी श्रद्धा' को सम्यग्दर्शन कहा जाय, तो तत्त्व अर्थात् भावसामान्यकी श्रद्धा भी सम्यक्त्व कही जायगी। 'तत्त्व-भाव-सामान्य एक स्वतन्त्र पदार्थ है' यह मान्यता वैशेषिककी है। वे यह भी कहते हैं कि द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व आदि सामान्य द्रव्यादिसे भिन्न हैं। अथवा, तत्त्व-एकत्व, 'पुरुषरूप ही यह जगत् है' इस ब्रह्मैकवादके श्रद्धानको भी सम्यग्दर्शनत्वका प्रसङ्ग प्राप्त होगा। किन्तु यह उचित नहीं है क्योंकि अद्वैतवादमें कियाकारक आदि समस्त भेद-व्यवहारका लोप हो जाता है। यदि 'तत्त्वेन-तत्त्वरूपसे श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं' तो 'किसका श्रद्धान, किसमें श्रद्धान' ये प्रश्न खड़े रहते हैं। अतः अर्थपदका ग्रहण अत्यन्त आवश्यक है अर्थात् तत्त्व-रूपसे प्रसिद्ध अर्थोका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है।

० २६-२८ कोई वादी इच्छापूर्वक श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं। उनका यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि मिथ्यादृष्टि भी बहुश्रुतत्व दिखानेके लिए या जैनमतको पराजित करनेके लिए अर्हत्तत्त्वोंका झूठा ही श्रद्धान कर लेते हैं, जैन शास्त्रोंको पढ़ते हैं। इच्छाके बिना तो यह हो ही नहीं सकता। अतः इन्हें भी सम्यग्दर्शन मानना होगा। यदि इच्छा का नाम सम्यग्दर्शन हो तो इच्छा तो लोभकी पर्याय है, निर्मोही केवलीके तो इच्छा नहीं होती अतः केवलीके सम्यक्त्वका अभाव हो जायगा। अतः 'जिसके होनेपर आत्मा यथाभूत अर्थको ग्रहण करता है उसे सम्यग्दर्शन कहते हैं' यही लक्षण उचित है।

० २९-३१ सम्यग्दर्शन दो प्रकारका है-१ सराग सम्यग्दर्शन, २ वीतराग-सम्यग्दर्शन । प्र'शम संवेग अनुकम्पा और आस्तिक्यसे जिसका स्वरूप अभिव्यक्त होता है वह सरागसम्यग्दर्शन है । रागादिकी शान्ति प्रशम है । संसारसे डरना संवेग है । प्राणि-मात्रमें मैत्रीभाव अनुकम्पा है । जीवादि पदार्थोंके यथार्थस्वरूपमें 'अस्ति' बुद्धि होना आस्तिक्य है । मोहनीयकी सात कर्मप्रकृतियोंका अत्यन्त विनाश होनेपर आत्मविशुद्धिरूप वीतराग सम्यक्त्व होता है । सराग सम्यक्त्व साधन ही होता है और वीतराग सम्यग्दर्शन साध्य भी ।

सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके प्रकार--

#### तन्निसर्गाद्धिगमाद्वा ॥३॥

सम्यग्दर्शन निसर्ग (स्वभाव) और अधिगम (परोपदेश) दो प्रकारसे उत्पन्न होता है। यहां 'उत्पद्यते–उत्पन्न होता है' इस क्रियाका अध्याहार कर लेना चाहिए।

० १-६ प्रश्न-निसर्गज सम्यग्दर्शन नहीं बन सकता; क्योंकि तत्त्वाधिगम हुए बिना उनका श्रद्धान कैसे हो सकता है ? जब तक रसायनका ज्ञान नहीं होगा तब तक रसायन की श्रद्धा हो ही नहीं सकती । अतः जब प्रत्येक सम्यग्दर्शनके लिए तत्त्वज्ञान आवश्यक है तब निसर्गज सम्यग्दर्शन नहीं बन सकता । 'जिस प्रकार वेदार्थको जाने बिना भी शूद्रको वेदिष्यक भित्त हो जाती है उसी तरह अनिधगत तत्त्वमें श्रद्धा भी हो सकती है' यह कथन उपयुक्त नहीं है; क्योंकि शूद्रको महाभारत आदि ग्रन्थोंसे वेदकी मिहमा सुनकर या वेदिष्यियोंसे वेदके महत्त्वको जानकर वेदभिक्ति होना उचित है पर ऐसी भ्रक्ति नैसर्गिक नहीं कही जा सकती । किन्तु जीवादितत्त्व विषयक ज्ञान यदि किसी भी प्रकारसे पहिले होता है तो निसर्गज सम्यग्दर्शन नहीं हो सकेगा । इसी तरह मिणकी विशेष सामर्थ्यको न जानकर सामान्यसे उसकी चमक-दमकको देखकर मिणका ग्रहण और फलका मिलना ठीक भी है पर

जीवादिको सामान्यरूपसे भी बिना जाने नैसर्गिक श्रद्धानका होना कैसे संभव है ? यदि सामान्य-ज्ञान हो जाता है तो वह अधिगमज ही सम्यग्दर्शन कहलायगा नैसर्गिक नहीं। जिस समय इस जीवके सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है ठीक उसी समय इसके मत्यज्ञान आदिकी निवृत्तिपूर्वक मतिज्ञान आदि सम्यग्ज्ञान सूर्यके ताप और प्रकाशकी तरह युगपत् उत्पन्न हो जाते हैं अतः नैस-र्गिक सम्यग्दर्शनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं बन पाती; क्योंकि जिसके ज्ञानसे पहिले सम्यग्दर्शन हो उसीके वह नैसर्गिक कहा जायगा। यहां तो दोनों ही साथ साथ होते हैं।

उत्तर—दोनों सम्यग्दर्शनोंमें अन्तरंग कारण तो दर्शनमोहका उपशम क्षय या क्षयोपशम समान है। इसके होनेपर जो सम्यग्दर्शन बाहचोपदेशके बिना प्रकट होता है वह निसर्गज कहलाता है तथा जो परोपदेशसे होता है वह अधिगमज। लोकमें भी शेर, भेड़िया, चीता आदिमें शूरता-ऋरता आदि परोपदेशके बिना होनेसे नैसर्गिक कहे जाते हैं यद्यपि उनमें ये सब कर्मोदयरूप निमित्तसे होनेके कारण सर्वथा आकस्मिक नहीं है फिर भी परोपदेशकी अपेक्षा न होनेसे नैसर्गिक कहलाते हैं। अतः परोपदेश निरपेक्षमें निसर्गता स्वीकार की गई है।

\$ ७-१० प्रश्न-भव्य जीव अपने समयके अनुसार ही मोक्ष जायगा। यदि अधिगम सम्यक्तवके बलसे समयसे पहिले मोक्षप्राप्तिकी संभावना हो तभी अधिगम सम्यक्तवकी सार्थकता है। अतः एक निस्तर्गज सम्यक्तव ही मानना चाहिए। उत्तर-यदि केवल निस्तर्गज या अधिगमज सम्यक्त्तवसे मोक्ष माना गया होता तो यह प्रश्न उचित था। पर मोक्ष तो ज्ञान और चारित्र सहित सम्यक्त्तवसे स्वीकार किया गया है। अतः विचार तो यह है कि वह सम्यक्त्त्रके किन कारणोंसे उत्पन्न होता है। जैसे कि कुरुक्षेत्रमें बाहच प्रयत्नके बिना ही सुवर्ण मिल जाता है उसी तरह बाहच उपदेशके बिना ही जो तत्त्वश्रद्धान प्रकट होता है उसे निस्तर्गज कहते हैं और जैसे सुवर्णपाषाणसे बाहच प्रयत्नों द्वारा सुवर्ण निकाला जाता है उसी तरह सदु-पदेशसे जो सम्यक्त्व प्रकट होता है वह अधिगमज कहलाता है। अतः यहां मोक्षका प्रश्न ही नहीं है। फिर भव्योंकी कर्मनिर्जराका कोई समय निश्चित नहीं है और न मोक्षका ही। कोई भव्य संख्यात कालमें सिद्ध होंगे कोई असंख्यातमें और कोई अनन्त कालमें। कुछ ऐसे भी हैं जो अनन्तानन्त कालमें भी सिद्ध नहीं होंगे। अतः भव्यके मोक्षके कालनियमकी बात उचित नहीं है। जो व्यक्ति मात्र ज्ञानसे या चारित्रसे या दोसे या तीन कारणोंसे मोक्ष मानते हैं उनके यहां कालानुसार मोक्ष होगा' यह प्रश्न ही नहीं होता। यदि सबका काल ही कारण मान लिया जाय तो बाहच और आभ्यन्तर कारण-सामग्रीका ही लोप हो जायगा।

\$ ११-१२ इस सूत्रमें 'तत्' शब्दका निर्देश अनन्तरोक्त सम्यग्दर्शनके ग्रहणके लिए है। अन्यथा मोक्षमार्ग प्रधान था सो उसका हो ग्रहण हो जाता, और इस तरह निसर्गसे और बहुश्रुतत्व प्रदर्शनकी इच्छावाले मृथ्यावृष्टियोंको भी अधिगमसे मोक्ष मार्गका प्रसङ्ग आ जाता। 'अनन्तरका ही विधान या प्रतिषेध होता है' यह नियम 'प्रत्यासत्ति रहनेपर भी प्रधान बलवान् होता है' इस नियमसे बाधित हो जाता हं; अतः 'तत्' शब्दके बिना प्रधानभूत मोक्षमार्गका ही सम्बन्ध हो जाता। अतः स्पष्टताके लिए 'तत्' शब्दका ग्रहण किया गया है।

तत्त्वोंका निरूपण---

## जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिर्जरामोचास्तत्त्वम् ॥४॥

जीव अजीव आस्रव बन्ध संवर निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व हैं।

,482a

संक्षेप और विस्तारसे पदार्थोंके एकसे लेकर अनन्त तक विभाग किए जा सकते हैं। यथा एक ही पदार्थ अनन्तपर्यायवाला है। जीव और अजीवके भेदसे दो पदार्थ हैं। अर्थ शब्द और ज्ञान रूपसे तीन पदार्थ हैं। इसी तरह शब्दोंके प्रयोगकी अपेक्षा संख्यात और ज्ञानके ज्ञेयकी अपेक्षा असंख्यात और अनन्त भेद हो सकते हैं। यदि अत्यन्त संक्षेपसे कथन किया जाय तो विद्वज्जनोंको ही प्रतीति हो सकेगी और अतिविस्तारसे निरूपण किया जाय तो चिरकाल तक भी प्रतिपत्ति नहीं हो सकेगी, अतः शिष्यके आशयानुसार मध्यमक्रमसे

सात तत्त्वरूप विभाजन किया है।

§ २-५ प्रक्त-आस्रव बन्ध आदि पदार्थ या तो जीवकी पर्याय होंगे या अजीवकी, अतः इनमें ही उनका अन्तर्भाव करके दो ही पदार्थ कहना चाहिए इनका पृथक् उपदेश निरर्थक उत्तर-जीव और अजीवके परस्पर संश्लेष होनेपर संसार होता है, अतः संसार और मोक्षके प्रधान कारणोंके प्रतिपादनके लिए सात तत्त्व रूपसे विभाग किया है। यथा-मोक्ष-मार्गका प्रकरण है अतः मोक्षका निरूपण तो करना ही चाहिए । वह मोक्ष किसको होता है ? सो जीवका ग्रहण करना चाहिए । मोक्ष संसारपूर्वक होता है और संसारका अर्थ है जीव और अजीवका परस्पर संश्लेष । अतः अजीवका ग्रहण भी आवश्यक है । संसारके प्रधान कारण बंध और आस्रव हैं और मोक्षके प्रधान कारण संवर और निर्जरा। सामान्यमें अन्तर्भूत भी विशेषोंका प्रयोजनवश पृथक् निरूपण किया जाता है जैसे 'क्षत्रिय आए हैं, शूर वर्मा भी आया है' उसी तरह प्रयोजन विशेषसे इन सात तत्त्वोंका विभाग किया है।

फिर, प्रश्नकर्ताने आस्रव आदिको जीव और अजीवसे पृथक् जाना है या नहीं ? यदि जाना है तो उनका पृथक् अस्तित्व सिद्ध हो ही जाता है। यदि नहीं जाना; तो प्रश्न ही कैसे करता है ? आस्रव आदि जीव और अजीवसे भिन्न स्वतन्त्र पदार्थ हैं या नहीं ? यदि हैं, तो इनका स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध हो ही जाता है। यदि नहीं; तो किसका किनमें अन्तर्भाव का प्रश्न किया जा रहा है ? गधेके सींगके अन्तर्भावका प्रश्न तो कहीं किसीने किया नहीं है ।

वस्तुतः जीव अजीव और आस्रवादिके भेदाभेदका अनेकान्त दृष्टिसे विचार करना चाहिए। आस्रवादि द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकार हैं। द्रव्य पुद्गल रूप हैं तथा भाव जीवरूप । द्रव्यार्थिक दृष्टिकी प्रधानता रहनेपर अनादि पारिणामिक जीव और अजीव द्रव्यकी मुख्यता होनेसे आस्रव आदि पर्यायोंकी विवक्षा न होनेपर उनका जीव और अजीवमें अन्तर्भाव हो जाता है। जिस समय उन उन आस्रवादि पर्यायोंको पृथक् ग्रहण करनेवाले पर्यायार्थिक नयकी मुख्यता होती है तथा द्रव्यार्थिकनय गौण हो जाता है तब आस्रव आदि स्वतन्त्र हैं उनका जीव और अजीवमें अन्तर्भाव नहीं होता । अतः पर्यायाधिक दृष्टिसे इनका पृथक् उपदेश सार्थक है निरर्थक नहीं।

§ ६–१३ जीवादि शब्दोंका निर्वचन इसर्प्रकार हैं—

पाँच इन्द्रिय मनोबल वचनबल कायबल आयु और क्वासोच्छ्वास इन दश प्राणोंमेंसे अपनी पर्यायानुसार गृहीत प्राणोंके द्वारा जो जीता था, जी रहा है और जीवेगा इस त्रैकालिक जीवन गुणवालेको जीव कहते हैं। 'सिद्धोंके यद्यपि ये दश प्राण नहीं हैं फिर भी चूँकि वे इन प्राणोंसे पहिले जिए थे अतः उनमें भी जीवत्व सिद्ध हो जाता है' इस तरह सिद्धोंमें औपचारिक जीवत्वकी आर्शका नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें अभी भी ज्ञानदर्शनरूप भाव प्राण हैं अतः मुख्य ही जीवत्व है। अथवा रूढिवश कियाकी गौणतासे जीव शब्दका निर्वचन करना चाहिये। रूढिमें किया गौण हो जाती है जैसे 'गच्छतीति गौ:—जो चले सो गौ' यहाँ बैठी हुई गौमें भी गौ व्यवहार हो जाता है क्योंकि कभी तो वह चलती थी, उसी तरह कभी तो सिद्धोंने द्रव्य प्राणोंको धारण किया था। अतः रूढिवश उनमें जीव व्यवहार होता रहता है। ऊपर कहा गया जीवन जिनमें न पाया जाय वे अजीव हैं। जिनसे कमें आवें वह और कमोंका आसा है। जिनसे कमें कुँ वह और कमोंका बँधना बंध है। जिनसे कमें रकें वह और कमोंका रुकना संवर है। जिनसे कमें इड़ें वह और कमोंका झड़ना निर्जरा है। जिनसे कमोंका समूल उच्छेद हो वह और कमोंका पूर्णरूपसे छूटना मोक्ष हैं।

§ १५ जिसमें चेतना न पाई जाय वह अजीव है। भावकी तरह अभाव भी वस्तु-का ही धर्म होता है जैसे कि विपक्षाभाव हेतुका स्वरूप होता है। यदि अभावको वस्तुका धर्म न माना जाय तो सर्वसांकर्य हो जायगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तुमें स्वभिन्न पदार्थोंका अभाव होता ही है।

प्रश्न-वनस्पति आदिमें बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति नहीं देखी जाती अतः उनमें जीव नहीं मानना चाहिए। कहा भी है-"अपने शरीरमें बुद्धिपूर्वक किया बुद्धिके रहते ही देखी जाती है, वैसी किया यदि अन्यत्र हो तो वहाँ भी बुद्धिका सद्भाव मानना चाहिए, अन्यथा नहीं।" उत्तर-वनस्पति आदिमें भी ज्ञानादिका सद्भाव है। इसको सर्वज्ञ तो अपने प्रत्यक्ष ज्ञानसे जानते हैं और हम लोग आगमसे। खाद पानीके मिलनेपर पुष्टि और न मिलनेपर म्लानता देखकर उनमें चैतन्यका अनुमान भी होता है। गर्भस्थजीव, मूच्छित और अंडस्थ जीवमें बुद्धिपूर्वक स्थूल किया भी नहीं दिखाई देती, अतः न दिखने मात्रसे अभाव नहीं किया जा सकता।

१६ पुण्य और पापरूप कर्मों के आगमनके द्वारको आस्रव कहते हैं। जैसे निदयों के द्वारा समुद्र प्रतिदिन जलसे भरा जाता है वैसे ही मिथ्यादर्शन आदि स्रोतोंसे आत्मामें कर्म आते रहते हैं। अतः मिथ्यादर्शनादि आस्रव हैं।

 १८ मिथ्यादर्शनादि आस्रव द्वारोंके निरोधको संवर कहते हैं। जैसे जिस नगरके द्वार अच्छी तरह बन्द हों वह नगर शत्रुओंको अगम्य होता है उसी तरह गुप्ति समिति धर्म आदिसे सुसंवृत आत्मा कर्मशत्रुओंके लिए अगम्य होता है।

\$ १९ तप विशेषसे संचित कर्मोंका क्रमशः अंशरूपसे भड़ जाना निर्जरा है। जिस प्रकार मन्त्र या औषि आदिसे निःशिक्त किया हुआ विष दोष उत्पन्न नहीं करता उसी प्रकार तप आदिसे नीरस किए गये और निःशिक्त हुए कर्म संसारचक्रको नहीं चला सकते।

§ २० सम्यन्दर्शनादि कारणोंसे संपूर्ण कर्मीका आत्यन्तिक मूलोच्छेद होना मोक्ष है। जिस प्रकार बन्धनयुक्त प्राणी स्वतन्त्र होकर यथेच्छ गमन करता है उसी तरह कर्म-बन्धन-मुक्त आत्मा स्वाधीन हो अपने अनन्त ज्ञानदर्शन सुख आदिका अनुभव करता है।

ँ∮ २१−२७ समस्त मोक्षमार्गोपदेशादि प्रयत्न जीवके ही लिए किए जाते हैं अतः

तत्त्वोंमें सर्वप्रथम जीवको स्थान दिया गया है। शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास आदिके द्वारा अजीव आत्माका प्रकृष्ट उपकारक है अतः जीवके बाद अजीवका ग्रहण किया गया है। जीव और पुद्गलके सम्बन्धाधीन ही आस्रव होता है और आस्रवपूर्वक बन्ध अतः इन दोनोंका क्रमशः ग्रहण किया है। संवृत-सुरक्षित व्यक्तिको बंध नहीं होता अतः बंधकी विपरी-तता दिखानेके लिए बंधके पास संवरका ग्रहण किया है। संवर होनेपर ही निर्जरा होती है अतः संवरके बाद निर्जराका ग्रहण किया है। अन्तमें मोक्ष प्राप्त होता है अतः सबके अन्तमें मोक्षका ग्रहण किया गया है।

§ २८ आसूव और बंध या तो पुण्यरूप होते हैं या पापरूप। अतः पुण्य और

पाप पदार्थोंका अन्तर्भाव इन्होंमें कर दिया जाता है।

§ २९-३१ प्रक्र-सूत्रमें तत्त्व शब्द भाववाची है और जीवादि शब्द द्रव्यवाची, अतः इनका व्याकरण शास्त्रके नियमानुसार एकार्थं प्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य नहीं उत्तर-द्रव्य और भावमें कोई भेद नहीं है, अतः अभेद विवक्षामें दोनों ही एकार्थप्रतिपादक हो जाते हैं जैसे ज्ञान ही आत्मा है। चूँकि तत्त्व शब्द उपात्त नपु सकिलंग और एकवचन है अतः जीवादिकी तरह उसमें पुल्लिंगत्व और बहुवचनत्व नहीं हो सकता। जीवादितत्त्वोंके संव्यवहारके लिए निक्षेप प्रक्रियाका निरूपण—

# नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यासः ॥५॥

नाम स्थापना द्रव्य और भावसे जीवादि पदार्थोंका न्यास करना चाहिए।

शब्द प्रयोगके जाति गुण किया आदि निमित्तोंकी अपेक्षा न करके की जाने-वाली संज्ञा नाम है। जैसे परमैश्वर्यरूप इन्दन कियाकी अपेक्षा न करके किसीका भी इन्द्र नाम रखना या जीवनिकया और तत्त्वश्रद्धानरूप क्रियाकी अपेक्षाके बिना जीव या सम्यग्दर्शन नाम रखना।

'यह वही है' इस रूपसे तदाकार या अतदाकार वस्तुमें किसीकी स्थापना करना स्थापना निक्षेप है, यथा-इन्द्राकार प्रतिमामें इन्द्रकी या शतरंजके मुहरोंमें हाथी घोड़ा

आदिकी स्थापना करना।

§ ३-७ आगामी पर्यायकी योग्यतावाले उस पदार्थको द्रव्य कहते हैं जो उस समय उस पर्यायके अभिमुख हो । जैसे इन्द्रप्रतिमाके लिए लाए गए काठको भी इन्द्र कहना। इसी तरह जीव पर्याय या सम्यग्दर्शन पर्यायके प्रति अभिमुख द्रव्यजीव या द्रव्यसम्यग्दर्शन कही जायगा।

प्रक्त-यदि कोई अजीव जीवपर्यायको धारण करनेवाला होता तो द्रव्यजीव बन सकता था अन्यथा नहीं ? उत्तर-यद्यपि सामान्यरूपसे द्रव्यजीव नहीं है फिर भी मनुष्यादि विशेष पर्यायोंकी अपेक्षा 'द्रव्यजीव' का व्यवहार कर लेना चाहिए । आगमद्रव्य और नोआगम-द्रव्यके भेदसे द्रव्य दो प्रकारका है। जीवशास्त्रका अभ्यासी पर तत्काल तद्विषयक उपयोगसे रहित आत्मा आगमद्रव्यजीव है। नोआगमद्रव्यजीव ज्ञाताका त्रिकालवर्ती शरीर, भावि पर्यायोन्मुख द्रव्य और कर्म नोकर्मके भेदसे तीन प्रकारका होता है।

§ ८-११ वर्तमान उस उस पर्यायसे विशिष्ट द्रव्यको भारुजीव कहते हैं। जीव-शास्त्रका अभ्यासी तथा उसके उपयोगमें लीन आत्मा आगमभावजीव है। जीवनादि पर्याय-

वाला जीव नोआगमभावजीव है।

१२ यद्यपि नाम और स्थापना दोनों निक्षेपोंमें संज्ञा रखी जाती हैं। बिना नाम

रखे स्थापना हो ही नहीं सकती तो भी स्थापित जिन आदिमें पूजा आदर और अनुग्रहाभि-लाषा होती है जबकि केवल नाममें नहीं। अतः इन दोनोंमें अन्तर है।

\$ १३ यद्यपि द्रव्य और भावकी पृथक् सत्ता नहीं है, दोनोंमें अभेद है, फिर भी संज्ञा लक्षण आदिकी दृष्टिसे इन दोनोंमें भिन्नता है।

\$ १४-१८ प्रश्न-सबसे पहिले द्रव्यका ग्रहण करना चाहिए; क्योंकि द्रव्यके ही नाम स्थापना आदि निक्षेप किए जाते हैं ? उत्तर-चूंकि समस्त लोकव्यवहार संज्ञा अर्थात् नामसे चलते हैं अतः संव्यवहारमें मुख्य हेतु होनेसे नामका सर्वप्रथम ग्रहण किया है । स्तुति निन्दा राग द्वेष आदि सारी प्रवृत्तियां नामाधीन हैं । जिसका नाम रख लिया गया है उसीकी 'यह वही है' इस प्रकार स्थापना होती है । अतः नामके बाद स्थापनाका ग्रहण किया है । द्रव्य और भाव पूर्वोत्तरकालवर्ती हैं । अतः पहिले द्रव्य और बादमें भावका ग्रहण किया है । अथवा—भावके साथ निकटता और दूरीकी अपेक्षा इनका कम समक्तना चाहिए । भाव प्रधान है क्योंकि भावकी व्याख्या ही अन्यके द्वारा होती है । भावके निकट द्रव्य है क्योंकि दोनोंका सम्बन्ध है । इसके पहिले स्थापना इसलिए रखी गई है कि वह अतद्रूप पदार्थमें तद्बुद्धि कराने-में प्रधान कारण है । उससे पहिले नामका ग्रहण किया है क्योंकि वह भावसे अत्यन्त दूर है ।

§ १९-२५ प्रक्न-विरोध होनेके कारण एक जीवादि अर्थके नामादि चार निक्षेप नहीं हो सकते । जैसे नाम नाम ही है स्थापना नहीं । यदि उसे स्थापना माना जाता है तो उसे नाम नहीं कह सकते । यदि नाम कहते हैं तो वह स्थापना नहीं हो सकती क्योंकि उनमें विरोध है। उत्तर-एक ही वस्तुमें लोकव्यवहारमें नाम आदि चारों व्यवहार देखें जाते हैं अतः उनमें कोई विरोध नहीं है। इन्द्र नामका व्यक्ति है। मूर्तिमें इन्द्रकी स्थापना होती है। इन्द्रकी प्रतिमा बनानेके लिए लाए गए काष्ठको भी लोग इन्द्र कह देते हैं। आगेकी पर्यायकी योग्यतासे भी इन्द्र, राजा, सेठ आदि व्यवहार होते हैं तथा शचीपति इन्द्रमें भाव-व्यवहार प्रसिद्ध ही है। शंकाकारने जो दृष्टान्त दिया है कि नाम नाम ही है स्थापना नहीं, वह ठीक नहीं है क्योंकि यह कहा ही नहीं जा रहा है कि नाम स्थापना है किन्तु नाम स्थापना द्रव्य और भावसे एक वस्तुके चार प्रकारसे व्यवहार की बात है। जैसे ब्राह्मण मनुष्य अवश्य होता है क्योंकि ब्राह्मणमें मनुष्य जातिरूप सामान्य अवश्य पाया जाता है पर मनुष्य ब्राह्मण हो न भी हो उसी तरह स्थापना 'नाम' अवश्य होगी क्योंकि बिना नामकरणके स्थापना नहीं होती परन्तु जिसका नाम रखा है उसकी स्थापना हो भी न भी हो। इसी तरह द्रव्य 'भाव' अवश्य होगा क्योंकि उसकी उस योग्यताका विकास अवश्य होगा परन्तु भाव 'द्रव्य' हो भी न भी हो क्योंकि उस पर्यायमें आगे अमुक योग्यता रहे भी न भी रहे । अतः नामस्थापनादिमें परस्पर अनेकान्त है । छाया और प्रकाश तथा कौआ और उल्लुमें पाया जानेवाला सहानवस्था और बध्यघातक विरोध विद्यमान ही पदार्थों में होता है अविद्यमान खरविषाण आदिमें नहीं। अतः विरोधकी संभावनासे ही नामादिचतुष्टयका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। विरोध यदि नामादि-रूप है तो वह उनके स्वरूपकी तरह विरोधक नहीं हो सकता। यदि नामादिरूप नहीं है तो भी विरोधक नहीं हो सकता। इस तरह तो सभी पदार्थ परस्पर एक दूसरेके विरोधक हो जायंगे।

§ २६-३० प्रश्न-भाव निक्षेपमें वे गुण आदि पाए जाते हैं अतः इसे ही सत्य कहा जा सकता है नामादिको नहीं 1 उत्तर-ऐसा माननेपर नाम स्थापना और द्रव्यसे होनेवाले यावत लोकव्यवहारोंका लोप हो जायगा। लोक-व्यवहारमें बहुभाग तो नामादि

तीनका ही है। नामाद्याश्रित व्यवहारोंको उपचारसे स्वीकार करना ठीक नहीं है; क्योंकि बच्चेमें क्रूरता शूरता आदि गुणोंका एकदेश देखकर उपचारसे सिंह व्यवहार तो उचित है पर नामादिमें तो उन गुणोंका एकदेश भी नहीं पाया जाता अतः नामाद्याश्रित व्यवहार औपचारिक भी नहीं कहे जा सकते। यदि नामादि-व्यवहार् की औपचारिक कहा जाता है तो ''गौण और मुख्यमें मुख्यका ही ज्ञान होता है"इस नियमके अनुसार मुख्य 'भाव'का ही संप्रत्यय होगा नामादि का नहीं। अर्थ प्रकरण और संकेत आदिके अनुसार नामादिका भी मुख्य प्रत्यय भी देखा ही जाता है अतः नामादि व्यवहारको औपचारिक कहना उचित नहीं है । "कृत्रिम और अकृत्रिम पदार्थों में कृत्रिमका ही बोध होता है" यह नियम भी सर्वथा एकरूप नहीं है। यद्यपि 'गोपालको लाओं यहां जिसकी गोपाल संज्ञा है वही व्यक्ति लाया जाता है न कि जो गायोंको पालता है वंह। तथापि इस नियमकी उभयरूपसे प्रवृत्ति देखी जाती है। जैसे किसी प्रकरणके न जाननेवाले गांवडेके व्यक्तिसे 'गोपालको लाओ' यह कहनेपर उसकी दोनों गति होंगी-वह गोपालं नामक व्यक्तिको जिस प्रकार लायगा उसी तरह गायके पालनेवालेको भी ला सकता है। लोकमें अर्थ और प्रकरणसे कृत्रिममें प्रत्यय देखा जाता है। फिर सामान्य दृष्टिसे नामादि भी अकृत्रिम ही हैं। इनमें कृत्रिमत्व और अकृत्रिमत्वका अनेकान्त है।

§ ३१-३३ प्रक्त-जब नाम स्थापना और द्रव्य द्रव्यार्थिक नयके विषय हैं तथा भाव पर्यायाधिक नयका । अतः इनका नयोंमें ही अन्तर्भाव हो जाता है और नयोंका कथन आगे होगा ही ? उत्तर-विनेयोंको समकानेके अभिप्रायसे दो तीन आदि नयोंका संक्षेप या विस्तारसे कथन किया जाता है। जो विद्वान् शिष्य हैं वे दो नयोंके द्वारा ही सभी नयोंके वक्तव्य-प्रतिपाद्य अर्थोंको जान लेते हैं उनकी अपेक्षा पृथक् कथनका प्रयोजन न भी हो पर जो मन्दबुद्धि हैं उनके लिए पृथक् नय और निक्षेपका कथन करना ही चाहिए। विषय और विषयीकी दृष्टिसे नय और निक्षेपका पृथक् पृथक् निरूपण है।

यद्यपि सम्यग्दर्शनादिका प्रकरण था अतः सूत्रमें 'तत्' शब्दका ग्रहण किए बिना भी सम्यग्दर्शनादिके साथ नामादिका सम्बन्ध हो जाता फिर भी प्रधान सम्य-ग्दर्शनादि और गौण विषयभूत जीवजीवादि सभीके साथ नामादिका सम्बन्ध द्योतन करने-के लिए विशेष रूपसे 'तत्' शब्दका ग्रहण किया है। 'अनन्तरका ही विधि या निषेध होता हैं इस नियमके अनुसार जीवादिका ही सम्बन्ध होगा सम्यग्दर्शनादिका नहीं इस शंका का समाधान तो यह है कि-जीवादि सम्यग्दर्शनादिक विषय होनेसे गौण हैं, अतः प्रत्यासन्न होनेपर भी मुख्य सम्यग्दर्शनादिका ही ग्रहण किया जायगा । फिर-'विशेष बात प्रकरणा-गत सामान्यमें बाधा नहीं दे सकतीं इस नियमके अनुसार विषय विशेषके रूपमें कहे गए जीवादि पदार्थ प्रकरणागत सम्यग्दर्शनादिक ग्रहण्के बाधक नहीं हो सकते।

तत्त्वाधिगमके उपाय-

# प्रमाणनयेरिधगमः ॥६॥

प्रमाण और नयों से जीवादि पदार्थोंका अधिगम-ज्ञान होता है। ∮ १−३ ब्याकरण्शास्त्रके 'अल्प अक्षरवाले पदका पूर्व प्रयोग करना चाहिए' इस नियमके अनुसार नयका प्रथम ग्रहण करना चाहिए था ; किन्तु उक्त नियमके बाधक 'पूज्यका ूर्व निपात होता है' इस नियमके अनुसार 'प्रमाण' पदका प्रथम ग्रहण किया है। प्रमाण- के द्वारा प्रकाशित ही अर्थके एक देशमें नयकी प्रवृत्ति होती है अतः प्रमाण पूज्य है। प्रमाण समुदायको विषय करता है तथा नय अवयवको। प्रमाण सकलादेशी होता है तथा नय विकलादेशी।

- ्र ज्ञान स्वाधिगम हेतुं होता है जो प्रमाण और नयरूप होता है। वचन पराधिगम हेतु हैं। वचनात्मक स्याद्वाद श्रुतके द्वारा जीवादिकी प्रत्येक पर्याय सप्तभंगी रूपसे जानी जाती है।
- ५ प्रश्नके अनुसार एक वस्तुमें प्रमाणसे अविरुद्ध विधिप्रतिषेध धर्मोंकी कल्पना सप्तभंगी है। एक ही घड़ेका गौण और मुख्य रूपसे १ स्यात् घट, २ स्यात् अघट, ३ स्यात् उभय, ४ स्यात् अवक्तव्य, ५ स्यात् घट और अवक्तव्य, ६ स्यात् अघट और अवक्तव्य, ७ स्यात् उभय और अवक्तव्य इन सात रूपसे निरूपण किया जा सकता है। घट स्वस्वरूपसे है पररूपसे नहीं है। घड़ेके स्वात्मा और परात्माका विवेचन अनेक प्रकारसे होता है। यथा─
- (१) जिसमें घट बुद्धि और घट शब्दका व्यवहार हो वह स्वात्मा तथा उससे भिन्न परात्मा है। स्वरूप ग्रहण और पररूप त्यागके द्वारा ही वस्तुकी वस्तुता स्थिर की जाती है। यदि पररूपकी व्यावृत्ति न हो तो सभी रूपोंसे घटव्यवहार होना चाहिए और यदि स्वरूप ग्रहण न हो तो नि:स्वरूपत्वका प्रसङ्ग होनेसे वह खरविषाणकी तरह असत् ही हो जायगा।
- (२) नाम स्थापना द्रव्य और भाव निक्षेपोंका जो आधार होता है वह स्वात्मा तथा अन्य परात्मा । यदि अन्य रूपसे भी घट हो जाय तो प्रतिनियत नामादि व्यवहारका ही उच्छेद हो जायगा ।
- (३) घटशब्दके वाच्य अनेक घड़ोंमेंसे विवक्षित अमुक घटका जो आकार आदि है वह स्वात्मा अन्य परात्मा । यदि इतर घटके आकारसे भी वह घट 'घट' हो जाय तो सभी घड़े एक घटरूप ही हो जायँगे और इस तरह अनेकत्वमूलक घटसामान्य व्यवहार ही नष्ट हो जायगा ।
- (४) अमुक घट भी द्रव्यदृष्टिसे अनेक क्षणस्थायी होता है। अतः अन्वयी मृद्द्रव्य-की अपेक्षा स्थास कोश कुशूल घट कपाल आदि पूर्वोत्तर अवस्थाओं में भी घट व्यवहार हो सकता है इनमें स्थास कोश कुशूल और कपाल आदि पूर्व और उत्तर अवस्थाएं परात्मा हैं तथा मध्यक्षणवर्ती घट अवस्था स्वात्मा है। उसी अवस्थासे वह घट है क्योंकि उसीमें घड़ेके गुण किया आदि पाए जाते हैं। यदि उन कुशूलादि अवस्थाओं में भी चड़ेकी उपलब्धि हो तो घटकी उत्पत्ति और विनाशके लिए किया जानेवाला पुरुषका प्रयत्न ही निष्फल हो जायगा।
- (५) उस मध्यकालवर्ती घट्मर्यायमें भी प्रतिक्षण उपचय और अपचय होता रहता है अतः ऋजुसूत्रनयकी दृष्टिसे एकक्षणवर्ती घट ही स्वात्मा है अतीत और अनागतकालीन उस घटकी ही पर्यायें परात्मा हैं। यदि प्रत्युत्पन्न क्षणकी तरह अतीत और अनागत क्षणोंसे भी घट माना जाय तो सभी वर्तमान क्षणमात्र ही हो जायँगे। अतीत और अनागतकी तरह प्रत्युत्पन्न क्षण्नसे भी असत्त्व माना जाय तो जगत्से घटन्यवहारका ही लोप हो जायगा।
- (६) उस प्रत्युत्पन्न घटक्षणमें रूप रस गन्ध पृथुबुध्नोदराकार आदि अनेक गुण और पर्यायें हैं अतः घड़ा पृथुबुध्नोदराकारसे 'हैं' क्योंकि घटन्यवहार इसी आकारसे होता है अन्यसे नहीं। यदि उस आकारसे भी घड़ा 'न' हो तो घटका अभाव ही हो जायगा।

(७) आकारमें रूप रस आदि सभी हैं। घड़ेके रूपको आंखसे देखकर ही घटके अस्तित्वका व्यवहार होता है अतः रूप स्वात्मा है तथा रसादि परात्मा। 'आंखसे घड़ेको देखता हूं' यहां रूपकी तरह रसादि भी घटके स्वात्मा हों तो रसादि भी चक्षुर्प्राह्म हो जानेसे रूपात्मक हो जायंगे फिर अन्य इन्द्रियोंकी कल्पना ही निरर्थक हो जायगी। यदि रसादिकी तरह रूप भी स्वात्मा न हो तो वह चक्षुके द्वारा दिखाई ही नहीं देगा।

(८) शब्दभेदसे अर्थभेद होता ही है अतः घट शब्दका अर्थ जुदा है तथा कुट आदि शब्दोंका जुदा । घटन कियाके कारण घट है तथा कुटिल होनेके कारण कुट । अतः घड़ा जिस समय घटन कियामें परिणत हो उसी समय उसे घट कहना चाहिए। इसलिए घटका घटनिक्रयामें कर्त्तारूपसे उपयुक्त होनेवाला स्वरूप स्वात्मा है और अन्य परात्मा । यदि इतर रूपसे भी घट कहा जाय तो पटादिमें भी घटव्यवहारका प्रसङ्ग प्राप्त होगा। इस तरह सभी पदार्थ एकशब्दके वाच्य हो जायंगे।

(९) घटशब्दप्रयोगके बाद उत्पन्न घटज्ञानाकार स्वात्मा है क्योंकि वही अन्तरंग है और अहेय है। बाह्य घटाकार परात्मा है। अतः घड़ा उपयोगाकारसे है अन्य से नहीं। यदि उपयोगाकारसे भी अघट हो जाय तो वचन व्यवहारके मूलाधार उपयोगके

अभावमें सभी व्यवहार विनष्ट हो जायँगे।

(१०) चैतन्य शक्तिक दो आकार होते हैं-१ ज्ञानाकार २ ज्ञेयाकार। प्रति-बिम्ब-शून्य दर्पणकी तरह ज्ञानाकार है और प्रतिबिम्ब सहित दर्पणकी तरह ज्ञेयाकार। इनमें ज्ञेयाकार स्वात्मा है क्योंकि घटाकार ज्ञानसे ही घट व्यवहार होता है। और ज्ञानाकार परात्मा है क्योंकि वह सर्वसाधारण है। यदि ज्ञानाकारसे घट माना जाय तो पटादि ज्ञान कालमें भी घट-व्यवहार होना चाहिए। यदि ज्ञेयाकारसे भी घट 'न' माना जाय तो घट-व्यवहार निराधार हो जायगा।

इस प्रकार उक्त रीतिसे सूचित घटत्व और अघटत्व दोनों धर्मोंका आधार घड़ा ही होता है। यदि दोनोंमें भेद माना जाय तो घटमें ही दोनों धर्मोंके निमित्तसे होनेवाली बुद्धि और वचन प्रयोग नहीं हो सकेंगे। अतः घड़ा उभयात्मक है। क्रमसे दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेपर घड़ा स्यात् घट भी है और अघट भी । यदि उभयात्मक वस्तुको घट ही कहा जाय तो दूसरे स्वरूपका संग्रह न होनेसे वह अतत्त्व ही हो जायगी । यदि अघट कही जाय तो घट रूपका संग्रह न होनेसे अतत्त्व बन जायगी। और कोई ऐसा शब्द है नहीं जो युगपत् उभय रूपोंका प्रधान भावसे कथन कर सके अतः युगपदुभय विवक्षामें वस्तु अवक्तव्य है। प्रथम समयमें घटस्वरूपकी मुख्यता तथा द्वितीय समयमें युगपदुभय विवक्षा होनेपर घट स्यात् घट और अवक्तव्य है। अघट रूपकी विवक्षा तथा क्रमशः युगपदुभय विवक्षा होनेपर घट स्यादघट और अवक्तव्य है। ऋमशः उभय धर्म और युगपदुभय धर्मोंकी सामूहिक विवक्षा होनेपर घट स्यादुभय और अवक्तव्य है। इस तरह यह सप्तभंगी प्रक्रिया सभी सम्यग्दर्शनादिमें लगा देनी चाहिए।

यदि द्रव्याधिक नयका एकान्त आग्रह किया जाता है तो अतत्को तत् कहनेके कारण उन्मत्त वाक्यकी तरह वह अग्राह्य हो जायगा । इसी तरह यदि पर्यायार्थिकका सर्वथा आग्रह किया जाता है तो तत्को भी अतत् कहनेके कारणे असद्वाद ही हो जायगा । स्याद्वाद वस्तुके यथार्थरूपका निश्चय करनेके कारण सद्वाद है। वस्तुको सर्वथा अवक्तव्य कहना भी असद्वाद है। क्योंकि इस दशौमें 'अवक्तव्य़' यह वचन भी नहीं बोल सकेंगे जैसे कि मौनव्रती 'मैं मौनव्रती हूं' यह शब्द भी नहीं बोल सकता। अतः स्यादवक्तव्यवाद ही सत्य है। हिताहितविवेक भी इसीसे होता है।

० ६ -७ प्रक्रन-यदि अनेकान्तमें भी यह विधि प्रतिषेध कल्पना लगती है तो जिस समय अनेकान्तमें 'नास्ति' भंग प्रयुक्त होगा उस समय एकान्तवादका प्रसङ्ग आ जाता है। और अनेकान्तमें अनेकान्त लगानेपर अनवस्था दूषण होता है। अतः अनेकान्तको अनेकान्त ही कहना चाहिए। उत्तर-अनेकान्तमें भी प्रमाण और नयकी दृष्टिसे अनेकान्त और एकान्त रूपसे अनेकमुखी कल्पनाएं हो सकती हैं। अनेकान्त और एकान्त दोनों ही सम्यक् और मिथ्याके भेदसे दो दो प्रकारके होते हैं। प्रमाणके द्वारा निरूपित वस्तुके एक देशको सयुक्ति प्रहण करनेवाला सम्यगेकान्त है। एक धर्मका सर्वथा अवधारण करके अन्य धर्मोंका निराकरण करनेवाला मिथ्या एकान्त है। एक वस्तुमें युक्ति और आगमसे अविष्ठ अनेक विरोधी धर्मोंको ग्रहण करनेवाला सम्यगनेकान्त है तथा वस्तुको तत् अतत् आदि स्वभावसे शून्य कहकर उसमें अनेक धर्मों की मिथ्या कल्पना करना अर्थशून्य वचनविलास मिथ्या अनेकान्त है। सम्यगेकान्त नय कहलाता है तथा सम्यगनेकान्त प्रमाण। यदि अनेकान्तको अनेकान्त ही। सम्यगेकान्त नय कहलाता है तथा सम्यगनेकान्त प्रमाण। यदि अनेकान्तको अनेकान्त ही माना जाय और एकान्तका लोप किया जाय तो सम्यगेकान्तके अभावमें शाखादिके अभावमें वृक्षके अभावकी तरह तत्समुदाय रूप अनेकान्तका भी अभाव हो जायगा। यदि एकान्त ही माना जाय तो अविनाभावी इतर धर्मोंका लोप होनेपर प्रकृत शेषका भी लोप होनेसे सर्वलोपका प्रसंग प्राप्त होता है।

०८ अनेकान्त छल रूप नहीं है क्योंकि जहां वक्ताके अभिप्रायसे भिन्न अर्थकी कल्पना करके वचन विघात किया जाता है वहां छल होता है। जैसे 'नवकम्बलो देवदत्तः' यहां 'नव' शब्दके दो अर्थ होते हैं। एक ९ संख्या और दूसरा नया। तो 'नूतन' विवक्षासे कहे गये 'नव' शब्दका ९ संख्या रूप अर्थविकल्प करके वक्ताके अभिप्रायसे भिन्न अर्थकी कल्पना छल कही जाती है किन्तु सुनिश्चित मुख्य गौण विवक्षासे संभव अनेक धर्मों का सुनिर्णीत रूपसे प्रतिपादन करनेवाला अनेकान्तवाद छल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वचनविघात नहीं किया गया है अपितु यथावस्थित वस्तुतत्त्वका निरूपण किया गया है।

§ ९-१४ प्रश्न-एक आधारमें विरोधी अनेक धर्मोंका रहना असंभव है अतः अनेकान्त संग्रय हेतु है ? उत्तर-सामान्य धर्मका प्रत्यक्ष होनेसे विशेष धर्मों का प्रत्यक्ष न होनेपर किन्तु उभय विशेषोंका स्मरण होनेसे संग्रय होता है। जैसे धुँधली रात्रिमें स्थाणु और पुरुषगत ऊंचाई आदि सामान्य धर्मकी प्रत्यक्षता होने पर स्थाणुगत कोटर पिक्षिनिवास तथा पुरुषगत सिर खुजाना कपड़ा हिल्ने आदि विशेष धर्मों के न दिखनेपर किन्तु इन विशेषोंका स्मरण रहनेपर ज्ञान दो कोटियोंमें दोलित हो जाता है कि यह स्थाणु है या पुरुष। किन्तु अनेकान्तवादमें विशेष धर्मों की अनुपलब्धि नहीं है। सभी धर्मोंकी सत्ता अपनी अपनी निश्चित अपेक्षाओंसे स्वीकृत है। तत्तद् धर्मोंका विशेष प्रतिभास निर्विवाद सापेक्ष रीतिसे बताया गया है। संग्रयका यह आधार भी उचित नहीं है कि 'अस्ति आदि धर्मों को पृथक्-पृथक् सिद्ध करनेवाले हेतु हैं या नहीं ? यदि नहीं है तो प्रतिपादन कैसा ? यदि हैं; तो एक ही वस्तुमें परस्पर विरुद्ध धर्मों की सिद्धि होनेपर संग्रय होना ही चाहिए'; क्योंकि यदि विरोध होता तो संग्रय होता। किन्तु अपनी अपनी अपेक्षाओंसे संभवित

धर्मों में विरोधकी कोई संभावना ही नहीं है। जैसे एक ही देवदत्त भिन्न-भिन्न पुत्रादि सम्बन्धियोंकी दृष्टिसे पिता पुत्र मामा आदि निर्विरोध रूपसे व्यवहृत होता है। उसी तरह अस्तित्व आदि धर्मों का भी एक वस्तुमें रहनेमें कोई विरोध नहीं है। देवदत्त यदि अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है तो सबकी अपेक्षा पिता नहीं हो सकता। जैसे कि एक ही हेतु सपक्षमें सत् होता है और विपक्षमें असत् होता है उसी तरह विभिन्न अपेक्षाओंसे अस्तित्व आदि धर्मों के रहनेमें भी कोई विरोध नहीं है।

अथवा, जैसे वादी या प्रतिवादीके द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक हेतु स्वपक्षकी अपेक्षा साधक और परपक्षकी अपेक्षा दूषक होता है उसीप्रकार एक ही वस्तुमें विभिन्न अपेक्षाओंसे विविध धर्म रह सकते हें। 'एक वस्तु अनेक धर्मात्मक है' इसमें किसी वादीको विवाद भी नहीं है। यथा—सांख्य सस्व, रज और तम, इन भिन्न स्वभाववाले धर्मोंका आधार एक 'प्रधान' मानते हैं। वैशेषिक पृथिवीत्व आदि सामान्यविशेष स्वीकार करते हैं। एक ही पृथिवीत्व स्वव्यक्तियोमें अनुगत होनेसे सामान्यात्मक होकर भी जलादि से व्यावृत्ति करानेके कारण विशेष कहा जाता है। इसीलिए इसकी सामान्यविशेष संज्ञा है। बौद्ध कर्कश आदि विभिन्न लक्षणवाले परमाणुओंके समुदायको एक रूप स्वलक्षण मानते हैं। इनके मतमें भी विभिन्न परमाणुओंमें रूपकी दृष्टिसे कोई विरोध नहीं है। विज्ञानाद्वैतवादी एक ही विज्ञानको ग्राह्याकार, ग्राहकाकार और संवेदनाकार इस प्रकार त्रयाकार स्वीकार करते ही हैं। सभी वादी पूर्वावस्थाको कारण और उत्तरावस्थाको कार्य मानते हैं अतः एक ही पदार्थमें अपनी पूर्व और उत्तरपर्यायकी दृष्टिसे कारण-कार्य व्यवहार निर्विरोध रूपसे होता ही है। उसी तरह सभी जीवादि पदार्थ विभिन्न अपेक्षाओंसे अनेक धर्मोंके आधार होते हैं।

जीवादिके अधिगमके अन्य उपाय-

# निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥७॥

निर्देश-नाममात्र कथन या स्वरूप निश्चय, स्वामित्व—अधिकारी, साधन—कारण, अधिकरण-आधार, स्थिति-कालमर्यादा और विधान—भेद-प्रभेदसे भी जीवादिका अधिगम होता है।

े १-२ जिस पदार्थके स्वरूपका निश्चय हो जाता है उसीके स्वामित्व साधन आदि जाननेकी इच्छा होती है अतः सर्वप्रथम निर्देशका ग्रहण किया गया है। अन्य स्वामित्व आदिका प्रश्नोंके अनुसार कम है।

♦ ३-५ पर्यायाधिक नयसे औपशमिक आदि भावरूप जीव है। द्रव्याधिक नयसे

नामादि रूप जीव है। प्रमाणदृष्टिसे जीवका निर्देश उभयरूपसे होता है।

\$ ६-७ निश्चयदृष्टिसं जीव अपनी पर्यायोंका स्वामी है। जैसे कि अग्निका स्वा-मित्व उष्णता पर है। पर्याय और पर्यायोमं कथिञ्चद् भेद दृष्टिसे स्वामित्व व्यवहार हो जाता है। व्यवहार नयसे सभी पदार्थोंका स्वामी जीव हो सकता है।

ς १०--११ निश्चय नयसे जीव अपने. असंख्यात प्रदेशोंमें रहता है तथा व्यवहार नयसे कर्मानुसार प्राप्त शरीरमें रहता है।

५१२ द्रव्यदृष्टिसे जीवकी स्थित अनाद्यनन्त है। कभी भी जीव चैतन्य जीवद्रव्यत्व उपयोग असंख्यातप्रदेशित्व आदि सामान्य स्वरूपको नहीं छोड़ सकता। पर्यायकी अपेक्षा स्थित एक समय आदि अनेक प्रकार की है।

• § १४ इसी तरह अजीवादिमें भी निर्देश आदिकी योजना करनी चाहिए। यथा निर्देश—दश प्राणरहित अजीव होता है। अथवा नाम आदि रूप भी अजीव है। अजीवका स्वामी अंजीव ही होता है अथवा भोक्ता होनेके कारण जीव भी। पुद्गलोंके अणुत्वका साधंन भेद है और स्कन्धका साधन भेद और संघात। बाह्य साधन कालादि हैं। धर्म अधर्म काल और आकाशमें स्वाभाविक गतिहेतुता, स्थितिहेतुता, वर्तनाहेतुता और अवगाहनहेतुंता ही साधन है। अथवा जीव और पुद्गल, क्योंकि इनके निमित्तसे गत्यादिहेतुताकी अभिव्यक्ति होती है। साधारणतया सभी द्रव्योंका अपना निज रूप ही अधिकरण है। आकाश बाह्य अधिकरण है। जलादिके लिए घट आदि अधिकरण हैं। द्रव्य दृष्टिसे स्थिति अनाद्यनत्त हैं तथा पर्यायदृष्टिसे एक समय आदि। द्रव्यदृष्टिसे धर्मादि तीन द्रव्य एक एक हैं। पर्यायाधिक दृष्टिसे अनन्त जीवपुद्गलोंकी गत्यादिमें निमित्त होनेसे अनेक हैं—संख्यात असंख्यात और अनन्त हैं। काल संख्यात और असंख्यात है। परपरिणमन-में निमित्त होता है अतः अनन्त मी है। पुद्गलद्रव्य सामान्यसे एक है। विशेष रूपसे संख्यात असंख्यात और अनन्त हैं।

आस्रव-मन, वचन और कायकी किया रूप होता है, अथवा नामादि रूप आस्रव होता है। उपादान रूपसे आस्रवका स्वामी जीव है, निमित्तकी दृष्टिसे कर्मपुद्गल भी आस्रवका स्वामी होता है। अशुद्ध आत्मा साधन है अथवा निमित्त रूपसे कर्म भी। जीव ही आधार है क्योंकि कर्मपरिपाक जीवमें ही होता है। कर्मनिमित्तक शरीरादि भी उपचार से आधार हैं। वाचिनक और मानस आस्रवकी स्थिति जघन्यसे एक समय और उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त है। कायास्रवकी जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अनन्तकाल या असंख्यात पुद्गल पंरिवर्तन प्रमाण है । वाचिनक और मानस आस्रव सत्य असत्य उभय और अनुभयके भेदसे चार प्रकारका है। कायास्रव औदारिक औदारिकमिश्र वैक्रियिक वैक्रियिकमिश्र आहारक आहारकमिश्र और कार्मणके भेदसे सात प्रकारका है। औदारिक और औदारिक-मिश्र मनुष्य और तिर्यञ्चोंके होता है । वैक्रियिक और वैक्रियिकमिश्र देव और नारिकयोंके होता है। ऋद्धिप्राप्त संयतोंके आहारक और आहारकिमश्र होता है। विग्रहगतिप्राप्त जीव और समुद्घातगत केवलियोंके कार्मण कायास्रव होता है। आस्रव शुभ और अशुभके भेदसे भी दो प्रकारका है। हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील आदिमें प्रवृत्ति अशुभ कायास्रव है -तथा •िनवृत्ति शुभकायास्रव । कंठोर गाली चुगली आदि रूपसे परबाधक वचनोंकी प्रवृत्ति वाचिनक अशुभास्रव हैं और इनसे निवृत्ति वाचिनक शुभास्रव। मिथ्या श्रुति ईर्षा मात्सर्य षड्यन्त्र आदि रूपसे मानस प्रवृत्ति मानस अशुभास्रव है और इनसे निवृत्ति मानस शुभास्रव।

बन्ध-जीव और कर्मप्रदेशोंका परस्पर संश्लेष बन्ध है अथवा जिसका नाम बन्ध रखा या स्थापना आदि की, वह बन्ध है। बन्धका फल जीवको भोगना पड़ता है अतः स्वामी जीव है। चूँिक बन्ध दोमें होता है अतः पुद्गल कर्म भी स्वामी कहा जा सकता है। मिथ्यादर्शन अविरति प्रमाद कषाय और योग ये बन्धके साधन हैं अथवा इन रूपसे परिणत आत्मा साधन है। स्वामिसम्बन्धके योग्य वस्तु ही अर्थात् जीव और कर्मपुद्गल ही बन्धके आधार हैं । जघन्य स्थिति वेदनीयकी बारह मुहूर्त, नाम और गोत्रकी आठ मुहूर्त और शेष कर्मोंकी अन्तर्मुहूर्त है । उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय और अन्तरायकी तीस कोड़ा-कोड़ी सागर है। मोहनीयकी सत्तर कोड़ाकोड़ी, नाम और गोत्रकी बीस कोड़ाकोड़ी सागर है। आयुकी तेतीस सागर स्थिति है। अभव्य जीवोंके बन्ध सन्तानकी अपेक्षा अनाद्यनन्त है। उन भेव्योंका बन्ध भी अनाद्यनन्त है जो अनन्तकाल तक सिद्ध न होंगे। ज्ञानावरण आदि कर्मोंका उत्पाद और विनाश प्रतिसमय होता रहता है अतः सादि सान्त भी है। सामान्यरूपसे बन्ध एक है । शुभ और अशुभके भेदसे दो प्रकार है । द्रव्य भाव और उभयके भेदसे तीन प्रकारका है। प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशके भेदसे चार प्रकारका है । मिथ्यादर्शनादि कारणोंके भेदसे पांच प्रकारका है । नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भावरूपसे छह प्रकारका है । इनमें भव और मिलानेसे सात प्रकार का है । ज्ञानावरण आदि मूल कर्मप्रकृतियोंकी दृष्टिसे आठ प्रकारका है। इस प्रकार कारणकार्यकी दृष्टिसे संख्यात असंख्यात और अनन्त विकल्प होते हैं।

संवर—आस्रव-निरोधको संवर कहते हैं अथवा नामादि रूप भी संवर होता है। इसका स्वामी जीव होता है अथवा रोके जानेवाले कर्मकी दृष्टिसे कर्म भी स्वामी है। गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा आदि साधन हैं। स्वामि सम्बन्धके योग्य वस्तु आधार है। जधन्य स्थिति अन्तर्मूहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण है। विधान एकसे लेकर एक सौ आठ तक तथा आगे भी संख्यात आदि विकल्प होते हैं। तीन गुप्ति, पांच समिति, दस धर्म, बारह अनुप्रेक्षा, बाईस परीषहजय, बारह तप, नव प्रायश्चित्त, चार विनय, दस वैयावृत्त्य, पांच स्वाध्याय, दो व्युत्सर्ग, दस धर्म ध्यान और चार शुक्लध्यान ये संवरके १०८ भेद होते हैं।

निर्जरा—यथाकाल या तपोविशेषसे कर्मोंकी फलदानशक्ति नष्ट कर उन्हें भड़ा देना निर्जरा है। नामस्थापना आदि रूप भी निर्जरा होती है। निर्जराका स्वामी आत्मा है अथवा द्रव्य निर्जराका स्वामी जीव भी है। तप और समयानुसार कर्मविपाक ये दो साधन हैं। आत्मा या निर्जराका स्वस्वरूप आधार है। सामान्यसे निर्जरा एक प्रकार की है, यथाकाल और औपक्रमिकके भेदसे दो प्रकार की है, मूल कर्मप्रकृतियोंकी दृष्टिसे आठ प्रकार की है, इसी तरह कर्मके रसको क्षीण करनेके विभिन्न प्रकारोंकी अपेक्षा संख्यात असंख्यात और अनन्त भेद होते हैं।

भोक्ष-संपूर्ण कर्मोंका क्षय मोक्ष हैं अथवा नामादिरूप मोक्ष होता है। परमात्मा और मोक्षस्वरूप ही स्वामी हैं। सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारिश मोक्षके साधन हैं। स्वामिसम्बन्धके योग्य पदार्थ अर्थात् जीव और पुद्गल आधार होते हैं। सादि अनन्त स्थिति है। सामान्यसे मोक्ष एक ही प्रकारका है। द्रव्य भाव और भोक्तव्यकी दृष्टिसे

अनेक प्रकार का है।

सम्यग्दर्शन—तत्त्वार्थश्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं अथवा नामादिरूप भी सम्यग्दर्शन होता है। स्वामी आत्मा और सम्यग्दर्शन पर्याय है। दर्शनमोहके उपशम आदि अन्तरंग साधन हैं, उपदेश आदि बाह्य साधन हैं। स्वामि सम्बन्धके योग्य वस्तु अधिकरण है। जघन्य स्थिति अन्तर्मृहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक छचासठ सागर प्रमाण है। अथवा औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन सादि सान्त होते हैं तथा क्षायिक सम्यग्दर्शन सादि अनन्त। सामान्यसे सम्यग्दर्शन एक है, निसर्गज और अधिगमज रूपसे दो प्रकारका है, औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिकके भेदसे तीन प्रकारका है। इसी तरह विभिन्न परिणामोंकी दृष्टिसे संख्यात असंख्यात और अनन्त विकल्प होते हैं।

ज्ञान—जीवादितत्त्वोंके प्रकाशनको ज्ञान कहते हैं अथवा नामादि रूप भी ज्ञान होता है। स्वामी आत्मा है या ज्ञान पर्याय। ज्ञानावरण आदि कर्मका क्षयोपशम आदि साधन हैं अथवा अपनेको प्रकट करनेकी योग्यता। आत्मा अथवा स्वाकार ही अधिकरण है। क्षायोपशमिक मित आदि चार ज्ञान सादि सान्त हैं। क्षायिक ज्ञान सादि अनन्त होता है। सामान्यसे ज्ञान एक है, प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे दो प्रकारका है। द्रव्य गुण और पर्यायरूप ज्ञेयके भेदसे तीन प्रकारका है। नामादिक भेदसे चार प्रकारका है। मिति श्रुत अविध आदिके भेदसे पांच प्रकारका है। इसी तरह ज्ञेयाकार परिणितिक भेदसे संख्यात असंख्यात और अनन्त विकल्प होते हैं।

चारित्र-कर्मों के आने के कारणों की निवृत्तिको चारित्र कहते हैं अथवा नामादिरूप भी चारित्र होता है। आत्मा अथवा चारित्रपर्याय स्वामी है। चारित्रमोहका उपशम आदि अथवा चारित्रशिवत साधन हैं। स्वामिसम्बन्धके योग्य वस्तु अधिकरण है। जघन्यस्थिति अन्तर्महूर्त और उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम पूर्वकोटी प्रमाण है। अथवा औपशमिक और क्षायोपशमिक चारित्र सादि और सान्त हैं। क्षायिक चारित्र शुद्धिकी प्रकटताकी अपेक्षा सादि अनन्त होता है। सामान्यसे चारित्र एक है। बाह्य और आभ्यन्तर निवृत्तिकी अपेक्षा दो प्रकारका है। औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिकके भेदसे तीन प्रकारका है। चार प्रकारके यतिकी दृष्टिसे या चतुर्यमकी अपेक्षा चार प्रकारका है। सामायिक आदिके भेदसे पांच प्रकारका है। इसी तरह विविध निवृत्तिरूप परिणामोंकी दृष्टिसे संख्यात असंख्यात और अनन्त विकल्परूप होता है।

जीवादिके अधिगमके अन्य उपाय-

# सत्संख्याचेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेशच ।।८।।

सत् संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अन्तर भाव और अल्प बहुत्वके द्वारा भी जीवादि-पदार्थींका अधिगम होता है।

\$ १-२ यद्यपि 'सत्' शब्दका प्रयोग अनेक अर्थों होता है-जैसे 'सत्पुरुष, सदश्व' यहाँ प्रशंसार्थक सत् शब्द है। 'सन् घटः सन् पटः' यहाँ सत् शब्द अस्तित्ववाचक है। 'प्रव्रजितः सन् कथमनृतं ब्रूयात्—अर्थात् दीक्षित होकर असत्य भाषण कैसे कर सकते हैं' यहाँ सत् शब्द प्रतिज्ञावाचक है। 'सत्कृत्य'में सत् शब्द आदरार्थक है। यहाँ विवक्षासे सत् शब्द विद्यमानवाची ग्रहण किया गया है। चूँकि सत् सर्वपदार्थव्यापी है और सर्मस्त विचारों

का आधार होता है अतः उसको सर्वप्रथम ग्रहण किया है। गुण और किया आदि किसीमें होते हैं किसीमें नहीं पर 'सत्' सर्वत्र अप्रतिहतगित है।

०३ जिसका सद्भाव प्रसिद्ध है उसी पदार्थकी संख्यात असंख्यात या अनन्त रूपसे गणना की जाती है अतः सत्के बाद परिमाण निश्चय करनेवाली संख्याका ग्रहण किया गया है।

§ ४ जिसकी संख्याका परिज्ञान हो गया है उस पदार्थकों ऊपर-नीचे आदि रूपसे

वर्तमान निवासकी प्रतिपत्तिके अर्थ उसके बाद क्षेत्रका ग्रहण किया है।

\$ ५ पदार्थोंकी त्रैकालिक अवस्थाएँ विचित्र होती हैं, अतः त्रैकालिक क्षेत्रकी प्रतिपत्तिके लिए उसके बाद स्पर्शनका ग्रहण किया है। किसीका क्षेत्र प्रमाण ही स्पर्शन होता है तो किसीका एक जीव या नाना जीवोंकी अपेक्षा ६ राजू या आठ राजू।

) ६ किसी क्षेत्रमें स्थित पदार्थकी काल मर्यादा निश्चय करना काल है।

- ० अन्तर शब्दके अनेक अर्थ हैं। यथा—'सान्तर काष्टम्' में छिद्र अर्थ हैं। 'द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभते' यहां द्रव्यान्तरका अर्थ अन्य द्रव्य है। 'हिमवत्सागरान्तरे'में अन्तर शब्दका अर्थ मध्य है। 'शुक्लरक्ताद्यन्तरस्थस्य स्फिटकस्य—सफेद और लाल रंगके समीप रखा हुआ स्फिटक' यहाँ अन्तरका समीप अर्थ है। कहींपर 'विशेषता' अर्थमें भी प्रयुक्त होता हैं। जैसे 'घोड़ा हाथी और लोहेमें' 'लकड़ी पत्थर और कपड़ेमें' स्त्री-पुरुष प्रयुक्त होता हैं। जैसे 'घोड़ा हाथी और लोहेमें' 'लकड़ी पत्थर और कपड़ेमें' स्त्री-पुरुष और जलमें अन्तर ही नहीं, महान् अन्तर है। यहाँ अन्तर शब्द वैशिष्टच्यवाचक ह। 'ग्राम-अगैर जलमें अन्तर ही नहीं, महान् अन्तर शब्द है अर्थात् गाँवके बाहर कुआ है। कहीं उपसंव्यान स्यान्तरे कृपाः' में बाह्यार्थक अन्तर शब्दका प्रयोग होता हैं यथा 'अन्तरे शाटकाः'। कहीं अर्थात् अर्थमें अन्तर शब्दका प्रयोग होता हैं यथा 'अन्तरे शाटकाः'। कहीं विरह अर्थमें जैसे 'अनिभप्रेत श्रोतृजनान्तरे मन्त्रयते—अनिष्ट व्यक्तियोंके विरहमें मन्त्रणा करता है'। प्रकृतमें छिद्र मध्य और विरहमेंसे कोई एक अर्थ लेना चाहिए।
- १८ किसी समर्थं द्रव्यकी किसी निमित्तसे अमुक पर्यायका अभाव होनेपर निमित्तान्तरसे जब तक वह पर्याय पुनः प्रकट नहीं होती तब तकके कालको अन्तर कहते हैं।

§ ९ औपमशमिक आदि परिणामों ने निर्देशके लिए भावका ग्रहण किया है।

१० संख्याका निश्चय होनेपर भी परस्पर न्यूनाधिक्यका ज्ञान करनेके लिए

अल्पबहुत्वका कथन है ।

० ११-१४ प्रश्न-निर्देशके ग्रहणसे ही 'सत्'का अर्थ पूरा हो जाता है अतः इस सूत्रमें 'सत्' का ग्रहण निरर्थक है ? उत्तर—'सत्' के द्वारा गित इन्द्रिय काय आदि चौदह मार्गणाओं में 'कहां है कहां नहीं है ?' आदि रूपसे सम्यग्दर्शनादिका अस्तित्व सूचित किया जाता है। अधिकृत जीवादि और सम्यग्दर्शनादिका यद्यपि 'निर्देश' के द्वारा ग्रहण हो जाता है परन्तु अनिधकृत को घादि या अजीवपर्याय वर्णादिके अस्तित्वका सूचन करने के लिए 'सत्' का ग्रहण आवश्यक है।

० १५ विधान और संख्या ग्रहणके पृथक्-पृथक् प्रयोजन हैं —विधानके द्वारा सम्यग्दर्शन्दिके प्रकारोंकी गिनती की जाती है और प्रत्येक प्रकारकी वस्तुओंकी गिनती संख्याके द्वारा की जाती है—इतने उपशम सम्यग्दृष्टि हैं, इतने क्षायिकसम्यग्दृष्टि हैं आदि।

- § १६ यद्यपि आपाततः क्षेत्र और अधिकरणमें कोई अन्तर नहीं है किर भी अधिकृत अनिधकृत सभी पदार्थों का क्षेत्र बतानेके लिए विशेष रूपसे क्षेत्रका ग्रहण किया है।
- ९ १७-१९ प्रश्न-क्षेत्रके होनेपर ही स्पर्शन होता है, घटरूप क्षेत्रके रहने पर ही जल उसे स्पर्शन. करता है अतः क्षेत्रसे स्पर्शनका पृथक् कथन नहीं करना चाहिए ? उत्तर-क्षेत्र शब्द विषयवाची है जैसे राजा जनपदक्षेत्रमें रहता है यहां राजाका विषय जनपद है न कि वह सम्पूर्ण जनपदको स्पर्श करता है परन्तु स्पर्शन सम्पूर्ण विषयक होता है। क्षेत्र वर्तमानवाची है और स्पर्शन त्रिकालगोचर होता है, अर्थात् त्रैकालिक क्षेत्रको स्पर्शन कहते हैं।
- ०२० मुख्यकालके अस्तित्वकी सूचना देनेके लिए स्थितिसे पृथक् कालका ग्रहण किया है 1 व्यवहारकाल पर्याय और पर्यायीकी अवधिका परिच्छेद करता है। सभी पदार्थों के अधिगमके लिए किंचित् विशेषका निरूपण किया गया है।
- \$ २२ तत्त्वाधिगमके विभिन्न प्रकारोंका निर्देश शिष्यकी योग्यता अभिप्राय और जिज्ञासाकी शान्तिके लिए किया जाता है। कोई अति संक्षेपमें समक्ष लेते हैं कोई विस्तारसे और कोई मध्यम रीतिसे। अन्यथा 'प्रमाण' इस संक्षिप्त ग्रहणसे ही सब प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं तो अन्य सभी उपायोंका कथन निरर्थक हो जायगा।

सम्यग्ज्ञानका वर्णन--

# मतिश्रुताविधमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्।।६।।

मित श्रुत अविध मनःपर्यय और केवल ये पांच ज्ञान हैं।

- ०१ मत्यावरण कर्मके क्षयोपशम होने पर इन्द्रिय और मनकी सहायतासे अर्थोका मनन मित है। यह 'मननं मितः' भावसाधन है। 'मनुते अर्थान् मितः' यह कर्तृसाधन भी स्वतन्त्र विवक्षामें होता है। 'मन्यते अनेन' यह करण-साधन भी मित शब्द होता है। ज्ञान और आत्माकी भेद-अभेद विवक्षामें तीनों प्रकार बन जाते हैं।
- ०२ श्रुत शब्द कर्मसाधन भी होता है। श्रुतावरण कर्मके क्षयोपशम् होनेपर जो सुना जाय वह श्रुत । कर्तृसाधनमें श्रुतपरिणत आत्मा श्रुत है। करण विवक्षामें जिससे सुना जाय वह श्रुत है। भावसाधनमें श्रवणिकया श्रुत है।
- § ३ अव पूर्वक धा धातुसे कर्म आदि साधनों में अवधि शब्द बनता है। 'अव' शब्द 'अधः'वाची है जैसे अधःक्षेपणको अवक्षेपण कहते हैं: अवधिज्ञान भी नीचेकी ओर बहुत पदार्थों को विषय करता है। अथवा, अवधिशब्द मर्यादार्थक है अर्थात् द्रव्यक्षेत्रादिकी मर्यादासे सीमित ज्ञान अवधिज्ञान है। यद्यपि केवलज्ञानके सिवाय सभी ज्ञान सीमित हैं फिर भी रूढिवश इसी ज्ञानको अवधिज्ञान-सीमितज्ञान कहते हैं। जैसे गतिशील सभी पदार्थ हैं पर गाय ही रूढिवश् गौ (गच्छतीति गौः) कही जाती है।

० ५ प्रश्न-आगममें 'मनसा मनः संपरिचिन्त्य—अर्थात् मनके द्वारा मनको विचारकर' ऐसा कथन है अतः मनोनिमित्त् होनेसे इसे मानस मितिज्ञान कहना चाहिए ?

उत्तर-जैसे आकाशमें चन्द्रको देखनेमें आकाशकी साधारण अपेक्षा होती है उसी तरह मनःपर्यय ज्ञानमें मन अपेक्षा मात्र है जैसे मन मितिज्ञानमें कारण होता है उस तरह यहां कारण नहीं है क्योंकि मनःपर्ययमात्र आत्मिविशुद्धिजन्य है।

यहा कारण नहा ह क्याक मन प्ययमान जारान सुख्य में हैं वह ह = ७ जिसके लिए बाह्य और आभ्यन्तर विविध प्रकारके तप तपे जाते हैं वह लक्ष्यभूत केवलज्ञान है। जैसे 'केवल अन्न खाता है' यहां केवल शब्द असहाय अर्थमें है अर्थात् असहाय शाक आदि रहित अन्न खाता है उसी तरह केवल अर्थात् क्षायोपशमिक

आदि ज्ञानोंकी सहायतासे रहित असहाय केवल ज्ञान है। यह रूढ शब्द है।

० ८-९ जैनमतमें जिस प्रकार ज्ञान करण आदि साधनोंमें निष्पन्न होता है अन्य एकान्तवादियोंके यहां ज्ञानकी करणादि साधनता नहीं बन सकती ।

≬ १० जो बौद्ध आत्माका ही अस्तित्व नहीं मानते उनके यहां कर्ताका अभाव होनेसे ज्ञानमें 'ज्ञायते अनेन' यह करण प्रयोग नहीं हो सकता। फरसेके प्रयोग करनेवाले देवदत्तके रहनेपर ही फरसा छेदन कियाका करण कहा जा सकता है। इसी तरह 'ज्ञाति-र्ज्ञानम् यह भाव साधन भी नहीं बन सकता; क्योंकि भाववान्के अभावमें भावकी सत्ता नहीं रह सकती । 'जानातीति ज्ञानम्' इस तरह ज्ञानको कर्तृसाधन कहना भी उचित नहीं हैं क्योंकि जब सभी पदार्थ निरीह हैं एक दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखते तब निरीह पदार्थ कर्त्ता कैसे बन सकता है ? फिर, पूर्व और उत्तर पर्यायकी अपेक्षा रखनेवाला पदार्थ कर्ता होता है। क्षणिक ज्ञान तो पूर्वोत्तरकी अपेक्षा नहीं रखता अतः निरपेक्ष होनेके कारण कर्ता नहीं बन सकता। संसारमें करणके व्यापारकी अपेक्षा रखनेवाला पदार्थ कर्ता होता है, पर ज्ञानके लिए कोई अन्य करण तो है ही नहीं अतः वह कर्त्ता नहीं बन सकता। स्वशक्तिको करण कहना तो उचित नहीं है; क्योंकि शक्ति और शक्तिमान्में भेद माननेपर शक्तिमान्की जगह आत्माका अस्तित्व सिद्ध हो जायगा । अभेद माननेपर तो वही कर्तृत्वाभाव नामक दोष आता है। सन्तानकी अपेक्षा पूर्व क्षणको कर्ता और उत्तर क्षणको करण मानकर व्यवस्था बनाना भी उचित नहीं है; क्योंकि सन्तान यदि परमार्थ है, तो आत्माकी सिद्धि हो जाती है। यदि मिथ्या है; तो मृषावाद हो जायगा। सन्तान यदि क्षणोंसे भिन्न है; तो उन क्षणोंसे कोई वास्तविक सम्बन्ध न होनेके कारण वह 'उनकी' सन्तान नहीं कही जा सकती । यदि अभिन्न है तो क्षणोंकी तरह परस्पर निरन्वय रहनेके कारण पूर्वोक्त दोष बने रहेंगे। मन रूप इन्द्रियको करण कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि उसमें वह शिवत ही नहीं है। "छहों ज्ञानोंके लिए एक क्षण पूर्वका ज्ञान, मन होता है" यह उनका सिद्धान्त है। इसीलिए अतीतज्ञान रूप मन इन्द्रिय भी नहीं हो सकता। जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तत्समकालीनको भी करण नहीं कह सकते; क्योंकि समसमयवालोंमें कार्य कारण व्यवहार नहीं बन सकता जैसे कि एक साथ उत्पन्न होनेवाले दाएं बाएं दो सी गोंमें परस्पर। ज्ञानमें 'ज्ञा–जानना' इस प्रकृतिको छोड़कर अन्य कोई अंग्र तो है नहीं जो 'ज्ञाननेवाला' बनकर कर्ता हो सके। क्षणिकवादीके मतमें कर्तृत्व जब एक क्षणवर्ती है तब वह अनेक क्षणवर्ती 'कर्तृ' शब्दसे कहा ही कैसे जायगा ? 'कर्तृ' शब्द भी जब एकक्षणवर्ती नहीं है तब वाचक कैसे बन सकता है ? सन्तानकी दृष्टिसे वाच्यवाचक सम्बन्ध बनाना भी समुचित नहीं है क्योंकि सन्तान अवास्तिवक है। तत्त्वको सर्वथा अवाच्य कहना तो नितान्त अनुचित है क्योंकि अवाच्य पक्षमें उसे 'अवाच्य' शब्दसे भी नहीं कह सकेंगे, अतः तत्त्व प्रतिपत्तिके उपायका भी लोप हो जायगा। किंच, कर्तृसाधन और करणसाधन दोनोंको जाननेवाला एक व्यक्ति ही यह भेद कर सकता है कि 'ज्ञान कर्तृसाधन है, करणसाधन नहीं है' जब क्षणिकवादीके यहाँ प्रत्येक ज्ञान एक अर्थको विषय करनेवाला और क्षणिक है तब निर्णय ही नहीं हो सकेगा। जो व्यक्ति सफेद और कालेको नहीं जानता वह 'यह काला है सफेद नहीं' यह विधिनिषेध कर ही नहीं सकता।

० ११ आत्माका अस्तित्व मानकर भी यदि उसे निरितशय अविकारी नित्य माना ·जाता है तो भी ज्ञानमें करणसाधनता आदि सिद्ध नहीं हो सकते ; वयोंकि अपरिणामी आत्मासे ज्ञान आदि परिणामोंका सम्बन्ध ही नहीं बन पाता। जब आत्मा एक स्वतन्त्र पदार्थ है तथा आत्मा इन्द्रिय मन और अर्थके सन्निकर्षसे उत्पन्न ज्ञान भी स्वतन्त्रः तब ज्ञान आत्माका करण कैसे बन सकता है क्योंकि दोनों निरपेक्ष होनेसे परस्पर सम्बन्धी नहीं हो संकते। जिस प्रकार छेदनेवाले देवदत्तसे करणभूत फरसा कठोर तीक्ष्ण आदि रूपसे अपना पृथक् अस्तित्व रखता है उस तरह ज्ञानका पृथक् सिद्ध कोई स्वरूप उपलब्ध नहीं होता जिससे उसे करण बनाया जाय। फरसा भी तब करण बनता है जब वह देवदत्तकृत ऊपर उठने और नीचे गिरकर लकड़ीके भीतर घुसने रूप व्यापारकी अपेक्षा रखता है, किन्तू ज्ञानमें कर्ताके द्वारा की जानेवाली कोई किया नहीं दिखाई देती जिसकी अपेक्षा रखनेके कारण उसे करण कहा जाय। स्वयं छेदनिकयामें परिणत देवदत्त अपनी सहायताके लिए फरसेको लेता है और इसीलिए फरसा करण कहलाता है पर यहाँ आत्मा स्वयं ज्ञानिकया रूपसे परिणति ही नहीं करता । वयोंकि ज्ञान स्वतन्त्र पदार्थ है । यदि ज्ञान आत्मासे भिन्न है तो आत्मा घटादि पदार्थोंकी तरह अज्ञ अर्थात् ज्ञानशून्य जड़ हो जायगा । दंडेके सम्बन्धसे दंडीकी तरह सम्बन्ध कल्पना उचित नहीं है क्योंकि जब आत्मा स्वयं ज्ञानस्वभाव नहीं है तब ज्ञानका सम्बन्ध आत्मासे ही हो मन या इन्द्रियसे नहीं, यह प्रतिनियम ही नहीं बन सकता। फिर, दण्ड और दण्डी दोनों अपने अपने लक्षणोंसे पृथक् सिद्ध हैं अतः उनका सम्बन्ध तो समभमें आता है पर आत्मासे भिन्न ज्ञानकी या ज्ञानशून्य आत्माकी जब स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध नहीं होती तब उनमें दण्डदण्डिकी तरह सम्बन्ध कैसे बन सकता है ? ज्ञानके उत्पन्न होने पर भी यदि आत्मामें हिताहित विचाररूप परिणमन नहीं होता तो ज्ञान आत्माका विशेषण कैसे बन सकता है ? दो अंधोंके संयोगसे जैसे रूप दर्शनकी शक्ति नहीं आ सकती वसे ही ज्ञानशून्य आत्मा और ज्ञानके सम्बन्धसे 'ज्ञ' व्यवहार नहीं हो सकेगा।

किंच, यदि 'जिनके द्वारा जाना जाय वह ज्ञान' ऐसा निर्वचन किया जाता है तो इिन्द्रिय और मनमें ज्ञानत्वका प्रसंग आता है। क्योंकि इनके द्वारा भी जाना जाता है। किंच, आत्मा सर्वगत होनेसे कियाशून्य है और ज्ञान गुण होनेसे कियारिहत है क्योंकि कियावाला द्रव्य ही होता है, अतः दोनों कियारिहत पदार्थोंमें न तो कर्तृत्व बन सकता है और न करणत्व ही।

सांख्य पुरुषको प्रकृतिसे भिन्न नित्य शुद्ध और निर्विकार कहते हैं। इनके मतमें भी ज्ञान करण नहीं हो सकता। इन्द्रिय मन अहङ्कार और महान् तत्त्वोंक आलोचन संकल्प अभिमान और अध्यवसायात्मक व्यापाररूप बुद्धि प्रकृतितत्त्व है पुरुष इससे भिन्न नित्य शुद्ध और अविकारी है। बुद्धि ऐसे पुरुषका करण कैसे बन सकती है ? क्रिया-परिणत देवदत्तको ही करणकी आवश्यकता लोकमें प्रसिद्ध है।

इसी तरह ज्ञान कर्त्तृंसाधन नहीं बन सकता । करणरूपसे प्रसिद्ध तलवार आदि की तीक्ष्णता आदि गुणोंकी प्रशंसामें 'तलवारने छेद दिया' इस प्रकारका कर्तृंत्वधर्मका अध्यारोपण करके कर्तृंसाधन प्रयोग होता है किन्तु यहाँ जब ज्ञानकी करणरूपसे सिद्धि ही नहीं है तब इसमें कर्तृंत्व धर्मका आरोप करके करण प्रयोग कैसे हो सकता है ?

ज्ञान भावसाधन भी नहीं हो सकता । जिन चावल आदि पदार्थों में स्वतः विकिया-स्वभाव है उन्हों पंचनिक्तया देखकर 'पंचनं पाकः' यह कियाप्रधान भावप्रयोग होता है आकाश आदिमें नहीं । अतः परिणमनरिहत अविकारी ज्ञानमें कियाप्रधान भावप्रयोग नहीं हो सकता । किंच, ज्ञानको प्रमाण माना जाता है । अतः जब तक उससे कोई अन्य अवबोध या फलात्मक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तब तक उस ज्ञानका 'ज्ञातिर्ज्ञानम्' ऐसा भावसाधन निर्देश नहीं हो सकता । बौद्धोंका यह कहना उचित नहीं है कि—'अधिगम भिन्न पदार्थ नहीं है अतः फलमें ही प्रमाणताका आरोप कर लेना चाहिए' वयोंकि मुख्य वस्तुके रहनेपर ही अन्यत्र आरोपकल्पना होती है, किन्तु यहां मुख्य प्रमाण पृथक् सिद्ध ही नहीं है । एक ही ज्ञानमें आकार भेदसे प्रमाण-फल भावकी कल्पना भी उचित नहीं है; क्योंकि आकार और आकारवान्में भेद और अभेद पक्षमें अनेक दोष आते हैं । निरंश तत्त्वमें आकारभेदकी कल्पना भी उचित नहीं है । ज्ञानवादमें बाह्य वस्तुओंके आकारके अभावमें अन्तरंग ज्ञानमें आकार आ ही नहीं सकता । जैनदर्शनमें प्रत्येक वस्तु अनेक-धर्मात्मक है । अतः पर्यायभेदसे एक ही ज्ञान कर्तृ करण और भाव साधन बन सकता है ।

§१२ मित आदि प्रत्येकमें 'ज्ञान'का अन्वय कर लेना चाहिए। 'ढ्वन्द्व समासमें आदि या अन्तमें प्रयुक्त शब्दका सबके साथ अन्वय होता है' यह व्याकरणशास्त्रका प्रसिद्ध नियम है। 'केवलानि ज्ञानम्'में सामानाधिकरण्य होनेपर भी चूंकि 'ज्ञान' शब्द उपात्तसंख्यक हैं अतः एकवचन ही रहा है बहुवचन नहीं हुआ।

ु१४−१६ चूँकि श्रुतज्ञान मितपूर्वक होता है अतः मितके बाद श्रुतका ग्रहण किया ृहै। मित और श्रुतका विषय बराबर है और नारद और पर्वतकी तरह दोनों सहभावी हैं अतः दोनोंका पास-पास निर्देश हुआ है।

§१७-२० तीनों प्रत्यक्षोंमें अवधिज्ञान सबसे कम विशुद्धिवाला है अतः इसका सर्व-प्रथम निर्देश है इससे विशुद्धतर होनेके कारण संयमी जीवोंके ही होनेवाले मनःपर्ययका ग्रहण किया है। सबके अन्तमें केवलज्ञानका निर्देश है क्योंकि इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान अन्य सब ज्ञानोंको जान सकता है पर केवलज्ञानको जाननेवाला उससे बड़ा दूसरा ज्ञान नहीं है। चूँकि केवलज्ञानके साथ ही निर्वाण होता है न कि क्षायोगश्यिक मृति आदि ज्ञानोंके साथ। इसलिए भी इसका अन्तमें निर्देश किया है।

♦ ११-२५ प्रश्न-चूँकि मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों सहचारी हैं और एक व्यक्ति

में युगपत् पाए जाते हैं अतः दोनोंमें कोई विशेषता न होनेसे दोनोंको एक ही कहना चाहिए ?

उत्तर-साहचर्य तथा एक व्यक्तिमें दोनोंके युगपत् रहनेसे ही यह सिद्ध होता है कि दोनों जुदे जुदे हैं, क्योंकि दोनों बातें भिन्न सत्तावाले पदार्थों में ही होती है। मितपूर्वक श्रुत होता है, इसलिए दोनोंकी कारण-कार्यरूपसे विशेषता सिद्ध है ही।

"कारणके सदृश ही कार्य होता है, चूँकि श्रुत मितपूर्वक हुआ है अतः उसे भी मितिरूप ही कहना चाहिए। सम्यग्दर्शन होने पर कुमित और कुश्रुतको युगपत् ज्ञानव्यपदेश प्राप्त होता है, अतः दोनों एक ही कहना चाहिए" यह शंका ठीक नहीं है; वयोंकि जिन कारणसदृशत्व और युगपद्वृत्ति हेतुओंसे आप एकत्व सिद्ध करना चाहते हो उन्हींसे उनमें भिन्नता सिद्ध होती है। सादृश्य और युगपद्वृत्ति पृथक्सिद्ध पदार्थोंमें ही होते हैं। यद्यपि मित और श्रुतका विषय समान है परन्तु जाननेके प्रकार जुदा जुदा हैं। विषय एक होनेसे ज्ञानोंमें एकता नहीं हो सकती, अन्यथा एक घटविषयक दर्शन और स्पर्शनमें भी एकत्व हो जायगा।

० १६ – २९ प्रश्न – मित और श्रुत दोनों इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होते हैं, मितिकी तरह श्रुत भी वक्ताकी जिह्ना और श्रोताक कान और मनसे उत्पन्न होता है। अतः एक कारणजन्य होनेसे दोनों एक हैं? उत्तर – एककारणता असिद्ध है। वक्ताकी जीभ शब्दो-च्चारणमें निमित्त होती है न कि ज्ञानमें। श्रोताका कान भी शब्द प्रत्यक्षरूप मितिज्ञानमें निमित्त होता है न कि अर्थज्ञानमें, अतः श्रुतमें इन्द्रिय और मनोनिमित्तता असिद्ध है। शब्द सुननेके बाद जो मनसे ही अर्थज्ञान होता है वह श्रुत है अतः श्रुत अनिन्द्रियनिमित्तक है। यद्यपि ईहादि ज्ञान भी मनोजन्य होते हैं किन्तु वे मात्र अवग्रहके द्वारा गृहीत ही पदार्थको जानते हैं जब कि श्रुतज्ञान अपूर्व पदार्थको भी विषय करता है। एक घड़को इन्द्रिय और मनसे जानकर तज्जातीय विभिन्न देशकालवर्ती घटोंके सम्बन्ध जाति आदिका विचार भी श्रुतसे होता है। श्रुतज्ञान मितिके द्वारा एक जीवको जानकर उसके सम्बन्धके सत् संख्या क्षेत्र आदि अनुयोगोंके द्वारा नानाविध विशेषोंको जानता है। 'सुनकर निश्चय करना श्रुत है' यह तो मितिज्ञानका लक्षण है क्योंकि वह भी शब्दको सुनकर 'यह गोशब्द है' ऐसा निश्चय करता ही है। किन्तु श्रुतज्ञान मन और इन्द्रियके द्वारा गृहीत या अगृहीत पर्यायवाले शब्द या उसके वाच्यार्थको श्रोत्रेन्द्रियके व्यापारके बिना ही नय आदि योजना द्वारा विभिन्न विशेषोंके साथ जानता है।

मित आदि ज्ञान प्रमाण हैं-

#### तत्त्रमाग्। ।।१०॥

मित आदि पाँचों ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपसे दो प्रमाणोंमें विभाजित हैं।

५१ प्रमाणशब्द भाव कर्तृ और करण तीनों साधनोंमें निष्पन्न होता है। जब भावकी विवक्षा होती है तो प्रमाको प्रमाण कहते हैं। कर्तृविवक्षामें प्रमातृत्वशिक्तिकी मुख्यता होती है और करणविवक्षामें प्रमाता प्रमेय और प्रमाणकी भेदिवविक्षा होती है। इनमें विवक्षानुसार अर्थ ग्रहण किया जाता है।

§ २ प्रश्न-प्रमाणकी सिद्धि स्वतः होती है या प्रमाणान्तर से ? यदि स्वतः, तो प्रमेयकी सिद्धि भी स्वतः होनी चाहिए। यदि अन्य प्रमाणसे, तो प्रमाणान्तरकी अपेक्षा होनेसे

अनवस्था दूरण आता है ? इच्छा मात्रसे किसीकी स्वतः सिद्धि और किसीकी परतःसिद्धि माननेमें कोई विशेष हेतु देना चाहिए अन्यथा स्वेच्छाचारित्वका दोष आयगा।

उत्तर-जिस प्रकार दीपक घटादि पदार्थोंके साथ ही साथ स्वस्वरूपका भी प्रकाशक है उसी तरह प्रमाण भी। प्रमाण या दीपकको स्वस्वरूपके प्रकाशनके लिए प्रमाणान्तर या प्रदीपान्तरकी आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार एक ही प्रदीप श्रदीपनं प्रदीप:-प्रदीपन मात्र प्रदीप, प्रदीपयति प्रदीप:-प्रदीपन करनेवाला प्रदीप, प्रदीप्य-तेऽनेन-जिसके द्वारा प्रदीपन हो वह प्रदीप' इन तीन साधनोंमें व्यवहृत होता हैं उसमें न तो कोई विरोध ही आता है और न अनवस्था ही; उसी तरह प्रमाणको भी तीनों साधनों में व्यवहार करनेमें कोई विरोध या अनवस्था नहीं है।

≬ ३–५ यदि प्रमाण स्वसंवेदी न हो तो परसंवेद्य होनेके कारण वह प्रमाण ही नहीं हो सकता; क्योंकि परसंवेद्य तो प्रमेय होता है। यदि घटज्ञान स्वाकारका परिच्छेदक नहीं है तो घटज्ञान और घट दोनोंमें अन्तर नहीं हो सकेगा क्योंकि दोनोंमें समानरूपसे विषया-कारता ही रहती है। इसी तरह घटज्ञान ज्ञौर घटज्ञानका ज्ञान इन दोनों ज्ञानोंमें अस्व-संवेदन दशामें कोई अन्तर नहीं होगा क्योंकि जैसे घटज्ञानमें विषयाकारता रहेगी वैसे ही घटज्ञानज्ञानमें भी अन्ततः विषयाकारता ही विषय पड़ेगी, स्वाकार नहीं । यदि ज्ञान स्वसं-बेंद्री न हो तो उसे 'ज्ञोऽहम्-में जाननेवाला हूं' यह स्मृति उत्तरकालमें नहीं हो सकेगी। इसी तरह जिस ज्ञानने अपर्ने स्वरूपको नहीं जाना उस ज्ञानके द्वारा ज्ञात अर्थकी स्मृति नहीं हो सकेगी जैसे कि पुरुवान्तरके ज्ञानके द्वारा जाने गए पदार्थी की । पुरुषान्तरके ज्ञेयकी स्मृति हमें इसीलिए नहीं होती कि हम उसके ज्ञानको नहीं जानते। यदि हमारा भी ज्ञान हमें अज्ञात हो तो उस ज्ञानके द्वारा ज्ञात अर्थकी स्मृति हमें स्वयं नहीं हो सकेगी।

्र्र-७ प्रश्न-यदि भावसाधनमें प्रमाको प्रमाण कहा जाता है तो फलका अभाव हो जायगा। प्रमा ही फल होती थी। उत्तर-अर्थावबोधमें जो प्रीति होती है वही फल है, कर्ममिलिन आत्माको इन्द्रियादिके द्वारा जब अर्थावबोध होता है तो उसे प्रीति होती है, बही प्रमाणका फल है। प्रमाणका मुख्य फल अज्ञानितवृत्ति है। इसी तरह राग और द्वेषरूप वृत्ति न होकर उपेक्षा भावका होना भी प्रमाणका फल है।

९८-९ प्रश्न-प्रमाण शब्दको कर्तृसाधन मानने पर वह प्रमाता रूप हो जाता है, ंपर, प्रमाता तो आत्मा होता है जो कि गुणी है और प्रमाण तो ज्ञान रूप गुण है, गुण और गुणी तो जुदे होते हैं। कहा भी है कि-"आत्मा मन इन्द्रिय और पदार्थके सन्निकर्षसे जौ ज्ञान उत्पन्न होता है वह भिन्न हैं अतः प्रमाणशब्दको कर्तृसाधन न मानकर करणसाधन मानना ही उचित है। उत्तर-यदि ज्ञानको आदमासे सर्वथा भिन्न माना जाता है तो आतमा घटकी तरह अज्ञ – ज्ञानशून्य जड हो जायगा । ज्ञानके सम्बन्धसे 'ज्ञ' कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि अन्धेको जैसे दीपकका संयोग होने पर भी दिखाई नहीं देता यतः वह स्वयं दृष्टिशून्य है उसी तरह ज्ञानस्वभावरहित आत्मामें ज्ञानका सम्बन्ध होनेपर भी ज्ञत्व नहीं आ सकेगा।

११०-१३ प्रक्न-जैसे दीपक जुदा है और घड़ा जुदा, उसी तरह जो प्रमाण है वह अमेय नहीं हो सकता और जो प्रमेय है वह प्रमाण नहीं । दोनोंके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। उत्तर-जिस प्रकार बाह्य प्रमेयोंसे प्रमाण जुदा है उसी तरह उसमें यदि अन्तरङ्ग प्रमेयता

न हो अर्थात् वह स्वयं अपना प्रमेय न बन सकता हो तो अनवस्था दूषण होगा, क्योंकि उसे अपनी सत्ता सिद्ध करनेके लिए द्वितीय प्रमाणकी आवश्यकता होगी और द्वितीय प्रमाणको भी तृतीय प्रमाण की । यदि अनवस्था दूषणके निवारणके लिए ज्ञानको दीपक की तरह स्वपरप्रकाशी अर्थात् स्वप्रमेय माना जाता है तो प्रमाण और प्रमेयके भिन्न होनेका पक्ष समाप्त हो जाता है । वस्तुतः संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदिकी भिन्नता होनेसे प्रमाता प्रमाण और प्रमेयमें भिन्नता है तथा पृथक् पृथक् रूपसे अनुपलब्ध होनेके कारण अभिन्नता है । निष्कर्ष यह है कि प्रमेय नियमसे प्रमेय ही है किन्तु प्रमाण प्रमाण भी है और प्रमेय भी ।

र्१४ आगे मित और श्रुतका परोक्ष तथा अविध आदिका प्रत्यक्ष रूपसे वर्षान् है, अतः इन्हीं दो भेदोंकी अपेक्षा 'प्रमाणे' यह द्विवचन निर्देश किया गया है।

§ १५ 'तत्' शब्दके द्वारा मित आदि ज्ञानोंमें प्रमाणताका विधान है, ये ही प्रमाण हैं सिन्निकर्ष आदि नहीं।

० १६-२२ सन्निकर्षको प्रमाण और अर्थाधिगमको फल मानने पर सर्वज्ञत्व नहीं बन सकेगा, क्योंकि सकल पदार्थोंसे सन्निकर्ष नहीं बनता। सर्वज्ञके आत्मा मन इन्द्रिय और अर्थ तथा आत्मा मन और अर्थ यह चतुष्टयसन्निकर्ष और त्रयसन्निकर्ष अर्थज्ञानमें कारण नहीं हो सकता; क्योंकि मन और इन्द्रियां एक साथ प्रवृत्ति नहीं करती हैं तथा इनका विषय मर्यादित है। सक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट आदि रूपसे ज्ञेय अनन्त हैं। इनका सन्निकर्ष हए बिना इनका ज्ञान होगा नहीं, अतः सर्वज्ञत्वका अभाव हो जायगा । आत्माको सर्वगत मानकर सर्वार्थ-सन्निकर्ष कहना उचित नहीं है; क्योंकि आत्माका सर्वगतत्व परीक्षासिद्ध नहीं है। यदि आत्मा सर्वगत है तो उसमें किया न होनेसे पुण्य पाप और पुण्य-पापमूलक संसार तथा संसारीच्छेदरूप मुक्ति आदि नहीं बन सकेंगे। इन्द्रियां तो अचेतन हैं अत: इन्हें संसार और मोक्ष नहीं हो सकता। चक्षु और मन प्राप्यकारी (पदार्थोंसे सन्निकर्ष करके जाननेवाले) नहीं हैं अतः सभी इन्द्रियोंसे सन्तिकर्ष भी नहीं होता। जो इन्द्रियां प्राप्यकारी हैं अर्थात् जिन स्पर्शनादि इन्द्रियोंसे पदार्थका सम्बन्ध होकर ज्ञान होता है उनके द्वारा सदा और पूर्ण रूपसे ग्रहण होना चाहिए; क्योंकि वे सर्वगत आत्माके द्वारा पदार्थोंके प्रत्येक भागसे सम्बन्धको प्राप्त हैं। यदि सन्निकर्षको प्रमाण माना जाता है तो सन्निकर्षके फल अर्थाधिगमको अर्थमें भी होना चाहिए जैसे कि स्त्री और पुरुषके संयोगका फल-मुखानुभव दोनोंका होता है। ऐसी दशामें आत्माकी तरह इन्द्रिय मन और अर्थको भी अर्थज्ञान होना चाहिए। शय्या पर सोनेवाले पुरुषके दृष्टान्तसे केवल पुरुषमें अर्थावबोध सिद्ध करना उचित नहीं है; क्योंकि शय्या अचेतन है वह सुखकी अधिकारिणी नहीं हो सकती। यदि इन्द्रिय मन और अर्थमें अचेतन होनेके कारण सन्निकर्षके फल अर्थावबोधका वारण किया जाता है तो इस युक्तिसे तो आत्मामें भी अर्थावबोध नहीं हो सकेगा, क्योंकि सन्निकर्षवादियोंके मतमें आत्मा भी ज्ञानशून्य है अर्थात् अर्थबोधके पहिले सभी अज्ञ हैं; तब अर्थावबोध आत्मामें ही हो इन्द्रिय मन और अर्थमें नहीं यह नियम कैसे बन सकता है ? ज्ञानका आत्मासे ही सम्बन्ध हो इन्द्रिय आदिसे नहीं इसमें क्या विशेष हेतु है ? 'ज्ञानका समवाय आत्मामें ही होता हैं अन्यमें नहीं यह उत्तर भी विवाद रहित नहीं है क्योंकि जब सभी ज्ञानशूत्य हैं तब . 'आत्मामें ही ज्ञानका समवाय हो अन्यमें नहीं' यही प्रतिनियम नहीं बन सकता। समवाय

एक और सर्वगत है और आत्मा आदि सभी समान रूपसे ज्ञानशून्य है तब क्या कारण है कि समवाय 'आत्मामें ही ज्ञानका सम्बन्ध कराता है अन्यमें नहीं?' अतः सन्निकर्षको प्रमाण मानना उचित नहीं है।

परोक्ष ज्ञानका वर्णन-

## आर्घे परोचम् ॥११॥

आदिके मति और श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण है। आदि शब्द प्रथम प्रकार व्यवस्था समीपता अवयव आदि अनेक अर्थोंमें

प्रयुक्त होता है फिर भी यहाँ विवक्षासे उसका 'प्रथम' अर्थ लेना चाहिए।

क्योंकि सूत्रमें तो मतिका प्रथम निर्देश हुआ है। यह समाधान तो उचित नहीं है कि 'श्रुत अवधिकी अपेक्षा प्रथम हैं; क्योंकि इसमें तो केवलज्ञानके सिवाय सभी अपने उत्तर ज्ञानकी अपेक्षा आदि हो सकते हैं। द्विवचनका निर्देश होनेसे श्रुतका ग्रहण करनेमें तो विवाद ही है कि किन दोका ग्रहण करना चाहिए ? उत्तर-निकटताके कारण श्रुतका ग्रहण किया जाना चाहिए। द्विवचन निर्देशसे जिस दूसरेका ग्रहण करना है वह प्रथम मितका समीप-निकट होना चाहिए। समीपताक कारण श्रुतको भी 'आद्य' कह सकते हैं। एक तो सूत्रमें मितके पास श्रुतका ग्रहण है दूसरे दोनों करीब-करीब समानविषयक और समस्वामिक होनेसे परस्पर निकट हैं।

ु ६-७ उपात्त-इन्द्रियां और मन तथा अनुपात्त-प्रकाश उपदेश आदि 'पर' हैं। परकी प्रधानतासे होनेवाला ज्ञान परोक्ष है । जैसे गतिस्वभाववाले पुरुषका लाठी आदिकी सहायतासे गमन होता है उसी प्रकार ज्ञस्वभाव आत्माको मतिश्रुतावरणका क्षयोपशम होनेपर भी इन्द्रिय और मन रूप परद्वारोंसे ही ज्ञान होता है। यह ज्ञान पराधीन होनेसे परोक्ष है। परोक्षका अर्थ अज्ञान या अनवबोध नहीं है किन्तु पराधीन ज्ञान।

प्रत्यक्ष ज्ञान-

## प्रत्यचमन्यत् ॥१२॥

अन्य अवधि मनःपर्यय और केवलज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

≬ १ इन्द्रिय और मनकी अपेक्षाके बिना व्यभिचाररहित जो साकार ग्रहण होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। 'अतत्' को 'तत्' रूपसे ग्रहण करना व्यभिचार है, प्रत्यक्ष 'तत्' को 'तत्' जानता है अतः अव्यभिचारी है । इस विश्लेषणसे विभङ्ग-कुअवधिका निराकरण हो जाता है क्योंकि यह मिथ्यादर्शनके उदयसे व्यभिचारी-अन्यथा ग्राहक होता है। आकार अर्थात् विकल्प, जो ज्ञान सविकल्प अर्थात् निञ्चयात्मक है वह साकारहै। इस विशेषणसे अवधिदर्शन और केवलदर्शनका निराकरण हो जाता है क्योंकि ये अनाकार हैं। इन्द्रिया-निन्द्रियानपेक्ष विशेषण मित और श्रुत ज्ञानकी व्यावृत्ति कर देत्रा है वयोंकि ये ज्ञान इन्द्रियमनोजन्य हैं।

≬.२-३ प्रत्यक्ष लक्षणमें कहे गए विशेषण सूत्रसे ही प्रतीत होते हैं, ऊपरसे नहीं मिलाए गए हें। यथा, 'अक्ष अर्थात् आत्मा, जो ज्ञान प्रक्षीणावरण या क्षयोपशमप्राप्त आत्ममात्रकी अपेक्षासे हो वह प्रत्यक्ष' प्रत्यक्ष शब्दका यह व्युत्पत्त्यर्थं करनेसे इन्द्रिय और मन हा परकी अपेक्षाकी निवृत्ति हो जाती है। 'ज्ञान'का प्रकरण है, अतः अनाकार दर्शनका व्यवच्छेद हो जाता है। इसी तरह 'सम्यक्' का प्रकरण होनेसे व्यभिचारी ज्ञानकी निवृत्ति हो जाती है?

४-५ प्रश्न-इन्द्रिय और मन रूप बाह्य और आभ्यन्तर करणोंके बिना ज्ञान का उत्पन्न होना ही असम्भव है। बिना करणके तो कार्य होता ही नहीं है ? उत्तर-असमर्थके लिए बसूला करों त आदि बाह्य साधनोंकी आवश्यकता होती है। जैसे रथ बनानेवाला साधारण रथकार उपकरणोंसे रथ बनाता है किन्तु समर्थ तपस्वी अपने ऋदि-बलसे बाह्य बसूला आदि उपकरणोंके बिना संकल्प मात्रसे रथको बना सकता है उसी तरह कर्ममंलीमस आत्मा साधारणतया इन्द्रिय और मनके बिना नहीं जान सकता पर वही आत्मा जब ज्ञानावरणका विशेष क्षयोपशम रूप शक्तिवाला हो जाता है या ज्ञानावरणका पूर्ण क्षय कर देता है तब उसे बाह्य करणोंके बिना भी ज्ञान हो जाता है। आत्मा तो सूर्य आदिकी तरह स्वयंप्रकाशी है, इसे प्रकाशनमें परकी अपेक्षा नहीं होती है। आत्मा विशिष्ट क्षयोपशम या आवरणक्षय होनेपर स्वशक्तिसे ही पदार्थों को जानता है।

० ६-८ प्रश्न-इन्द्रियव्यापारजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष और इन्द्रिय-ब्यापारकी अपेक्षा न रखनेवाले ज्ञानको परोक्ष कहना चाहिए । सभी वादी इसमें प्रायः एकमत हैं। यथा, बौद्ध कल्पनापोढ अर्थात् निर्विकल्प ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं। नाम जाति आदिकी योजना कल्पना कहलाती है। इन्द्रियां चूँकि असाधारण कारण हैं अतः चाक्षुष प्रत्यक्ष रासन प्रत्यक्ष आदि रूपसे इन्द्रियोंके अनुसार प्रत्यक्षका नामकरण हो जाता है। नैयायिक इन्द्रिय और अर्थके सन्निकर्षसे उत्पन्न होनेवाले, अव्यपदेश्य-निर्विकल्पक, अव्य-भिचारि और व्यवसायात्मक ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं। सांख्य श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी वृत्ति को प्रत्यक्ष कहते हैं। मीमांसक इन्द्रियोंका सम्प्रयोग होनेपर पुरुषके उत्पन्न होनेवाली बुद्धिको प्रत्यक्ष मानते हैं।

उत्तर—इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष माननेसे आप्तके प्रत्यक्ष ज्ञान न हो सकेगा, सर्वज्ञताका लोप हो जायगा, वयोंकि सर्वज्ञ आप्तके इन्द्रियज ज्ञान नहीं होता। आगमसे अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान मानकर सर्वज्ञताका समर्थन करना तो युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि आगम प्रत्यक्षदर्शी वीतराग पुरुषके द्वारा प्रणीत होता है। जब अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है तब अतीन्द्रिय पदार्थों आगमका प्रामाण्य कैसे बन सकता है ? आगमका अपौरुषेयत्व तो असिद्ध है। पुरुष प्रयत्नके बिना उत्पन्न हुआ कोई भी विधायक शब्द प्रमाण नहीं है। हिंसादिका विधान करनेवाला वेद प्रमाण नहीं हो सकता।

\$ ९-१० बौद्ध का यह कहना भी उचित नहीं है कि-'योगियोंको आगम विकल्पसे शून्य एक अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है, उससे वह समस्त पदार्थोंका ज्ञान करता है। कहा भी है-योगियोंको गुरुनिर्देश अर्थात् आगमोपदेशके बिना पदार्थमात्रका बोध हो जाता है'; क्योंकि इस मतमें प्रत्यक्ष शब्दका अक्ष-इन्द्रियजन्य अर्थ नहीं बनेगा, कारण योगियोंके इन्द्रियां नहीं हैं। अथवा, जब 'स्वहेतु परहेतु उभयहेतु या बिना हेतुके पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकते, सामान्य और विशेषमें एकदेश और सर्वदेश रूपसे वृत्ति माननेपर अनेक दूषण आते हैं' आदि हेतुओंसे पदार्थमात्रका अभाव किया जाता है और

ज्ञानमात्र निरालम्बन है तब योगियोंको सर्वार्थज्ञानकी संभावना ही नहीं की जा सकती। निर्विकल्प पदार्थकी कल्पना न तो युक्तिसंगत ही है और न प्रमाणसिद्ध ही। बौद्धोंके मतमें योगीकी सत्ता भी स्वयं सिद्ध नहीं है, निर्वाणदशामें तो सर्वशून्यता तक स्वीकार की गई है। कहा भी है-'निर्वाण दो प्रकारका है-सोपिधशेष और निरुपिधशेष। सोपिधशेष निर्वाणमें ज्ञाताकी सत्ता रहती है।' परन्तु जिस प्रकारसे वे बाह्य पदार्थोंका अभाव करते हैं उन्हीं युक्तियोंसे अन्तरङ्ग पदार्थ आत्माका भी अभाव हो जायगा।

नैयायिक का यह कहना भी उचित नहीं है कि 'आत्मा इन्द्रियादिसे रहित होक़र भी योगजधर्मके प्रसादसे सर्वज्ञ हो सकता है,' क्योंकि निष्क्रिय और नित्य योगीमें जिस प्रकार समस्त कियाएँ नहीं होती उसी तरह कोई भी अनुग्रह या विकार भी नहीं हो सकता, वह तो कूटस्थ अपरिणामी नित्य है।

० ११ बौद्धों का प्रत्यक्षका 'कल्पनापोढ' लक्षण भी नहीं बनता; क्योंकि कल्पनापोढ अर्थात् निर्विकल्पक प्रत्यक्ष यदि सर्वथा कल्पनापोढ हैं, तो 'प्रमाण ज्ञान है, प्रत्यक्ष कल्पनापोढ हैं इत्यादि कल्पनाएं भी उसमें नहीं की जा सकेंगी अर्थात् उसके अस्तित्व आदि की भी कल्पना नहीं की जा सकेगी, उसका 'अस्ति' इस प्रकारसे भी सद्भाव-सिद्ध नहीं होगा। यदि उसमें 'अस्ति' 'कल्पनापोढ' इत्यादि कल्पनाओंका सद्भाव माना जाता है तो वह सर्वथा कल्पनापोढ नहीं कहलायगा। यदि कथि चन् कल्पनापोढ माना जाता है तब भी स्ववचनव्याघात निश्चित है।

बौद्ध (पूर्वपक्ष)-निर्विकल्पकको हम सर्वथा कल्पनापोढ नहीं कहते । कल्पनापोढ यह विशेषण परमतके निराकरणके लिए है अर्थात् परमतमें नामजाति आदि भेदोंके उपचारको कल्पना कहा है उस कल्पनासे रहित प्रत्यक्ष होता है न कि स्वरूपभूत विकल्पसे भी रहित । कहा भी है-"पाँच विज्ञानधातु सवितर्क और सविचार हैं, वे निरूपण और अनुस्मरण रूप विकल्पोंसे रहित हैं।"

जैन (उत्तरपक्ष)-विषयके प्रथम ज्ञानको वितर्क कहते हैं। उसीका बार बार विन्तन विचार कहलाता है। उसीमें नाम जाित आदिकी दृष्टिसे शब्दयोजनाको निरूपण कहते हैं। पूर्वानुभवके अनुसार स्मरणको अनुस्मरण कहते हैं। ये सभी धर्म क्षणिक निरन्वय विनाशी इन्द्रियविषय और ज्ञानोंमें नहीं बन सकते क्योंिक दोनोंकी एक साथ उत्पत्ति होती है और क्षणिक हैं। गायके एक साथ उत्पन्न होनेवाले दोनों सीगोंकी तरह इनमें परस्पर कार्यकारणभावमूलक ग्राह्मग्राहकभाव भी नहीं बन सकता। यदि पदार्थ और ज्ञानको कमवर्ती मानते हैं तो ज्ञानकालमें पदार्थका तथा पदार्थकालमें ज्ञानका अभाव होने से विषयविषयभाव नहीं बन सकता। मिथ्या सन्तानकी अपेक्षा भी इनमें उक्त धर्मोंका समावेश करना उचित नहीं है। अतः समस्त विकल्पोंकी असम्भवता होनेसे 'यह, निविकल्पक है, यह नहीं है' आदि कोई भी विकल्प नहीं हो सकेगा। इस तरह म्रमस्त विकल्पातीत ज्ञानका अभाव ही प्राप्त होता है। ज्ञानमें अनुस्मरण आदि माननेपर तो उस ज्ञानको या ज्ञानाधार आत्माको अनेकक्षणस्थायी मानना होगा, क्योंिक स्मरण स्वयमनुभूत वस्तुका कालान्तरमें होता है, अन्यके द्वारा अनुभूतका अन्यको नहीं।

बौद्धोंने-पांच इन्द्रिय और मानस ज्ञानमें एकक्षण पूर्वके ज्ञानको मन कहा है। ऐसे मनसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको मानस प्रत्यक्ष कहना युक्त नहीं हैं; क्योंकि जब मन अतीत होनेसे असत् हो गया तब वह ज्ञानका कारण कैसे हो सकता है? यदि पूर्वके नाश और उत्तरके उत्पादको एक साथ मानकरं कार्यकारण भाव माना जाता है; तो भिन्न सन्तान-वर्ती पूर्वोत्तर क्षणोंमें भी कार्यकारणभाव मानना चाहिए। यदि एक सन्तान-वर्ती क्षणोंमें किसी शक्ति या योग्यताका अनुगम माना जाता है तो क्षणिकत्वकी प्रतिज्ञा नष्ट होती है।

\$ १२ बौद्धोंने ज्ञानको अपूर्वार्थग्राही माना है। उनका यह मत भी युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि सभी ज्ञान प्रमाण हो सकते हैं। जैसे दीपक प्रथमक्षणमें अन्धकारम्गन पदार्थों को प्रकाशित करता है और उत्तरकालमें भी वह प्रकाशक बना रहता है कभी भी अप्रकाशक नहीं होता उसी तरह ज्ञान भी प्रतिसमय प्रमाण रहता है चाहे वह गृहीतको जाने या अगृहीतको। यदि प्रतिक्षण परिवर्तनके आधारसे प्रदीपमें प्रतिक्षण नूतन प्रकाशकत्व माना जाता है और इसी तरह ज्ञानको भी प्रतिक्षण अपूर्वका प्रकाशक बनाया जाता है 'तो स्मृति इच्छा और द्वेष आदिकी तरह पूर्वपूर्व पदार्थों का जाननेवाला ज्ञान प्रमाण नहीं है" यह बौद्ध ग्रन्थका वाक्य खंडित हो जाता है; क्योंकि प्रतिक्षण परिवर्तनके अनुसार कोई भी ज्ञान गृहीतग्राही हो ही नहीं सकता।

१३-१४ ज्ञानद्वेतवादी बौद्धोंके मतसे ज्ञान विषयाकार भी होता है और स्वाकार भी। ये उभयाभास ज्ञानके स्वसंवेदनको प्रमाणका फल मानते हैं। उनका स्वसंवेदन को फल मानना उचित नहीं है क्योंकि फल चूँकि कार्य है अतः उसे भिन्न होना ही चाहिए जैसे कि छेदन किया छेदनेवाले और छिदे जानेवालेसे भिन्न होती है। यह समाधान भी उचित नहीं है कि 'अधिगमरूप फलमें ही व्यापाररूप प्रमाणताका उपचार करके एक ही अधिगमको प्रमाण और फल कह देते हैं'; क्योंकि उपचार तब होता है जब मुख्य वस्तु स्वतन्त्र भावसे प्रसिद्ध है। जैसे सिंह अपने शूरत्व-कूरत्व आदि गुणोंसे प्रसिद्ध है, तभी उसका सादृश्यसे बालकमें उपचार किया जाता है, पर यहां जब मुख्य प्रमाण ही प्रसिद्ध नहीं है तब फलमें उसके उपचारकी कल्पना ही नहीं हो सकती।

० १५ एक ही ज्ञानमें ग्राहकाकार विषयाकार और संवेदनाकार इन तीन आकारोंको मानकर प्रमाण-फलव्यवस्था बनाना उचित नहीं है; क्योंकि इस कल्पनामें एकान्तवादका
निराकरण होकर अनेकान्तवादकी स्थापना हो जाती है। एक वस्तु अनेकधर्मवाली होती है यह
तो जैनेन्द्रका अनेकान्त सिद्धान्त है। यदि एक ज्ञानमें अनेकाकारता हो सकती है तो
जगत्के प्रत्येक पदार्थको अनेकधर्मात्मक माननेमें क्या बाधा है? यदि अनेकान्तात्मक
द्रव्यसिद्धिके भयसे केवल आकार ही आकार मानते हैं तो यह प्रश्न होता है कि 'वे
आकार किसके हैं?' निराश्रय आकार तो रह नहीं सकते। अतः उनका अभाव ही
हो जायगा। वे आकार यदि युगपत् उत्पन्न होते हैं तो उनमें कार्यकारणभाव नहीं
बन सकेगा। क्षणिक आकारोंकी कमिक उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। यदि हो; तो 'अधिगम भिन्न पदार्थ नहीं हैं अर्थात् आकाररूप ही है' यह सिद्धान्त खण्डित हो जाता है
क्योंकि कमिक उत्पत्तिमें अधिगमकी भी किसी क्षणमें स्वतन्त्र उत्पत्ति माननी पड़ेगी।
यदि बाह्य पदार्थोकी सत्ता नहीं है और केवल ज्ञानमात्र ही सत् है; प्रमाण और

और प्रमाणाभासकी व्यवस्था नहीं बन सकेनी क्योंकि अन्तरंग आकारमें तो कोई भेद नहीं होता। जो 'असत्'को 'सत्' जाने वह प्रमाणाभास और जो 'असत्' ही है यह जाने वह प्रमाण—इस प्रकारकी प्रमाण—प्रमाणाभास व्यवस्था माननेपर स्वलक्षण और सामान्यलक्षण इन दो प्रमेथोंसे प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणोंका नियम करना असङ्गत हो जायगा; क्योंकि यह नियम प्रमेयकी सत्ता स्वीकार करके किया गया है। 'प्रत्यक्ष स्वलक्षण-को विषय करता है, असाधारण वस्तु स्वलक्षण है, वह विकल्पातीत है, इसीका 'यह वह' इत्यादिरूपसे व्यवहारमें निर्देश होता है, सामान्य अनुमानका विषय होता है' आदि व्याख्याएँ सर्वाभाववादमें नहीं बन सकती । सर्वाभाववादमें किसी भी भेदकी संभावना ही नहीं की जा सकती। सम्बन्धियोंके भेदसे अभावमें भेद कहना तो तब उचित है. जब सम्बन्धियोंकी सत्ता सिद्ध हो।

संवेदनाद्वेतवादीका यह कथन भी उचित नहीं है कि—'सभी ज्ञान निरालम्बन होनेसे अयथार्थ है, निर्विकल्पक स्वज्ञान ही प्रमाण है। शास्त्रोंमें जो प्रमाण प्रमेय आदिकी प्रिक्तिया है उसके द्वारा अविद्याका ही विस्तार किया गया है। विद्या तो आगमविकल्पसे परे है, वह स्वयं प्रकाशमान है"; क्योंकि संवेदनाद्वेतकी सिद्धिका कोई उपाय नहीं है। कहा भी है—

"जो संवेदनाद्वैत प्रत्यक्षबुद्धिका विषय नहीं है, जिसका अनुमान अर्थरूप िंगके द्वारा हो नहीं सकता, और जिसके स्वरूपकी सिद्धि वचनों द्वारा भी नहीं हो सकती उस सर्वथा असिद्ध संवेदनको माननेवालोंकी क्या गित होगी ?" अतः संवेदनाद्वैतवाद त्याज्य है।

मति ज्ञानके प्रकार-

# मितः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् ॥१३॥

मित स्मृति संज्ञा चिन्ता और अभिनिबोध आदि मितज्ञानावरणके क्षयोपशमसे होनेके कारण भिन्न नहीं है।

- १ इति शब्दके अनेक अर्थ होते हैं—यथा 'हन्तीति पलायते—मारा इसलिए भागा' यहाँ इति शब्दका अर्थ हेतु है। 'इति स्म उपाध्यायः कथयित—उपाध्याय इस प्रकार कहता है' यहाँ 'इस प्रकार' अर्थ है। 'गौः अश्वः इति—गाय घोड़ा आदि प्रकार' यहाँ इतिशब्द प्रकारवाची है। 'प्रथममाह्निक्रमिति, यहाँ इति शब्दका अर्थ समाप्ति है। इसी तरह व्यवस्था अर्थविपर्यास शब्दप्रादुर्भाव आदि अनेक अर्थ हैं। यहाँ विवक्षासे आदि और प्रकार ये दो अर्थ लेने चाहिए। मित स्मृति आदिमें आदि शब्द शितभा बुद्ध उपलब्धि आदिका ग्रहण होता है।
  - ० यद्यपि मित आदि शब्दोंमें अर्थभेद•हैं फिर भी रूढिवश इन शब्दोंमें एका-र्थता है। जैसे कि 'गच्छिति गौः' इस प्रकार व्युत्पत्त्यर्थ मान लेने पर भी गौ शब्द सभी चलने-वालोंमें प्रयुक्त न होकर एक पशुविशेषमें रूढिके कारण प्रयुक्त होता है। ये सभी मित आदि मितिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे ही पदार्थबोध कराते हैं अतः इनमें भेद नहीं है।

हैं। यदि शब्दभेदसे अर्थभेद है तो शब्द-अभेदसे अर्थ-अभेद भी होना चाहिए। फलतः वचन पृथिवी आदि ग्यारह अर्थोमें अभेद हो जाना चाहिए, क्योंिक ये सभी एक 'गो' शब्दके वाच्य हैं। अथवा, जैननयके अनुसार इन शब्दों में भेद भी हे. और अभेद भी। द्रव्यदृष्टिसे जैसे इन्द्रादि शब्द इन्द्र द्रव्यके वाचक होनेसे अभिन्न हैं उसी तरह एक मितज्ञानावरणके क्षयोपशमसे उत्पन्न सामान्य मितज्ञानकी अपेक्षासे अथवा एक आत्मद्रव्यकी दृष्टिसे मत्यादि अभिन्न हैं और तत् तत् पर्यायकी दृष्टिसे भिन्न हैं। इन्दनिक्रया शासनिक्रया आदिसे विशिष्ट इन्द्रादिपर्यायें जैसे भिन्न हैं उसी तरह मनन स्मरण संज्ञान चिन्तन आदि पर्यायें भी भिन्न हैं। यह पर्यायाधिक नयकी दृष्टि है।

. । ६ –७ प्रश्न – जैसे मनुष्य मानव मनुज आदि पर्याय शब्द मनुष्यके लक्षण नहीं हैं उसी तरह मित आदि पर्याय शब्द भी मितज्ञानके लक्षण नहीं हो सकते । उत्तर – जो पर्याय पर्यायवालेसे अभिन्न होती हैं वह लक्षण बनती हैं जैसे उष्ण पर्याय अग्निसे अभिन्न होनेके कारण अग्निका लक्षण बनती ही हैं । जैसे मनुष्य मानव मनुज आदि शब्द घटादि द्रव्योंसे व्यावृत्त होकर एक सामान्य मनुष्य रूप अर्थके लक्षक होनेसे लक्षण हैं, अन्यथा यदि ये मनुष्य सामान्यका प्रतिपादन न करें तो मनुष्यका अभाव ही हो जायगा उसी प्रकार मित आदि शब्द अभिनिबोधसामान्यात्मक मितज्ञानके लक्षक होनेसे मितज्ञानके लक्षण होते हैं । जैसे 'अग्नि कौन ?' यह प्रश्न होनेपर बुद्धि तुरंत दौड़ती हैं कि 'जो उष्ण', और 'कौन उष्ण' कहनेपर 'जो अग्नि' इस प्रकार गत्वा-प्रत्यागत न्यायं (समान प्रश्नोत्तर न्याय) से भी पर्याय शब्द लक्षण बन सकते हैं । मित आदिमें भी यही न्याय समभना चाहिए, यथा– 'मितज्ञान कौन ?' 'जो स्मृति आदि', 'स्मृति आदि क्या हैं' ? जो 'मितज्ञान'। इस प्रकार मत्यादि पर्याय शब्दोंके लक्षण बननेमें कोई बाधा नहीं है ।

सभी पर्यायें लक्षण नहीं होती किन्तु आत्मभूत अन्तरंग पर्याय ही लक्षण होती है। अग्निका लक्षण उष्णता तो हो सकती है धूम आदि नहीं। उसी तरह मित आदि ज्ञान पर्यायें लक्षण हो सकती हैं न कि मित आदि पुद्गल शब्द आदि बाह्य पदार्थ।

♦ ८-१० अथवा, इति शब्द अभिधेयवाची है। अर्थात् मित स्मृति संज्ञा आदिके द्वारा जो अर्थ कहा जाता है वह मितज्ञान है। मत्यादिके द्वारा श्रुतज्ञान आदिका तो कथन होता ही नहीं है क्योंकि उनके भिन्न भिन्न लक्षण आगे कहे जायँगे।

मतिज्ञानकी उत्पत्तिके कारण-

#### तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ॥१४॥

मतिज्ञान इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होता है।

- १ इन्द्र अर्थात् आत्मा । कर्ममलीमस आत्मा सावरण होनेसे स्वयं पदार्थोंके
   ग्रहणमें असमर्थ होता है । उस आत्माको अर्थोपलब्धिमें लिङ्ग अर्थात् द्वार या कारण
   इन्द्रियाँ होती हैं ।
   •
- ५ २─३ अनिन्द्रिय अर्थात् मन, अन्तःकरण । जैसे अब्राह्मण कहनेसे ब्राह्मणत्व-रहित किसी अन्य पुरुषका ज्ञान होता•है वैसे अनिन्द्रिय कहनेसे इन्द्रियरहित किसी अन्य पदार्थका बोध नहीं करना चाहिए; क्योंकि अनिन्द्रियमें जो 'न' है वह 'ईषत् प्रतिषेध'को

कहता है। जैसे 'अनुदरा कन्या' कहनेसे 'बिना पेटकी लड़की' न समफकर गर्भ धारण आदिके अयोग्य छोटे पेटवाली लड़कीका ज्ञान होता है उसी तरह अनिन्द्रियसे इन्द्रियत्वका अभाव नहीं होता किन्तु मन, चक्षुरादिकी तरह प्रतिनियत देशवर्ती विषयोंको नहीं जानकर अनियत विषयवाला है अतः वह 'अनिन्द्रिय' पदका वाच्य होता है। मन, गुण दोष विचार आदि अपनी प्रवृत्तिमें इन्द्रियादिकी अपेक्षा नहीं रखता अतः वह अन्तरंग करण होनेसे अन्तःकरण कहा जाता है।

० ४ यद्यपि मितिज्ञानका प्रकरण होनेसे मितिज्ञानका सम्बन्ध हो ही जाता है अतः इस सूत्रमें 'तत्' शब्दके ग्रहणकी आवश्यकता न थी; फिर भी आगेके सूत्रमें कहे जानेवाले अवग्रहादि भेद मितिज्ञानके हैं यह स्पष्ट बोध करानेके लिए यहाँ 'तत्' शब्दका ग्रहण किया है।

मतिज्ञानके भेद-

#### अवग्रहेहावायधारगाः ॥१५॥

अवग्रह ईहा अवाय और धारणा ये चार मितज्ञानके भेद हैं।

५१ विषय और विषयी-इन्द्रियोंका सन्निपात अर्थात् योग्य देशस्थिति होनेपर दर्शन होता है। इसके बाद जो आद्य अर्थग्रहण है वह अवग्रह कहलाता है।

🐧 ५ अवग्रह आदि कमशः उत्पन्न होते हैं, अतः उनका सूत्रमें कमशः ग्रहण किया है।

० ६-१० प्रश्न-जैसे चक्षुके रहते हुए संशय होता है अतः उसे निर्णय नहीं कह सकते उसी तरह अवग्रहके होते हुए ईहा देखी जाती है। ईहा निर्णय रूप तो है नहीं क्योंिक निर्णयके लिए ईहा है न कि स्वयं निर्णयरूप, और जो निर्णयरूप नहीं है वह संशयकों ही कोटिका होता है अतः अवग्रह और ईहाको प्रमाण नहीं कह सकते। जैसे ऊर्ध्वताका आलोचन होनेपर भी स्थाणु और पुरुष कोटिक संशय हो जाता है उसी तरह अवग्रहके द्वारा 'यह पुरुष है' इस ग्रहणमें भी आगेके विशेषोंको लेकर संशय उत्पन्न होता है। अतः अवग्रहमें ईहाकी अपेक्षा होनेसे करीब-करीब संशयरूपता ही है। उत्तर—अवग्रह और संशयके लक्षण जल और अग्निकी तरह अत्यन्त भिन्न हैं, अतः दोनों जुदे-जुदे हैं। संशय स्थाणु पुरुष आदि अनेक पदार्थों में दोलित रहता है, अनिश्यचात्मक होता है और स्थाणु पुरुष आदिमेंसे किसीका निराकरण नहीं करता जब कि अवग्रह एक ही अर्थको विषय करता है, निश्चयात्मक है और स्वविषयसे भिन्न पदार्थोंका निराकरण करता है। सारांश यह कि संशय निर्णयका विरोधी होता है अवग्रह नहीं। अवग्रह में भाषा वय रूप आदि सम्बन्धी निश्चय न होनेके कारण उसे संशयतुल्य कहना उचित नहीं है; क्योंिक अवग्रह जितने विशेषको जानता है उतनेका निर्णय ही करता है।

ुं ें ११-१३ निर्णधात्मक न होनेसे ईहाको संशय कहना भी ठीक नहीं है;

क्योंकि ईहामें पदार्थ विशेषके निर्णयकी ओर भुकाव होता है जब कि संशयमें किसी एक कोटिकी और कोई भुकाव नहीं होता। अवग्रहके द्वारा 'पुरुष' ऐसा निश्चय हो जाने पर 'यह दक्षिणदेशीय है या उत्तर देशीय' यह संशय होता है। इस संशयका उच्छेद करनेके लिए 'दक्षिणी होना चाहिए' इस प्रकारके एककोटिक निर्णयके लिए ईहा होती है। अतः इसे संशय नहीं कह सकते। इसीलिए सूत्रमें संशयका ग्रहण नहीं किया क्योंकि संशयमें किसी अर्थविशेषका ग्रहण नहीं है जब कि ईहामें है।

प्रश्न-अवाय नाम ठीक है या अपाय ? उत्तर-दोनों ठीक है। जब 'दक्षिणी ही है' यह अवाय निश्चय करता है तब 'उत्तरी नहीं है' यह अपाय-त्याग अर्थात् ही हो जाता है। इसी तरह 'उत्तरी नहीं है' इस प्रकार अपाय-त्याग होनेपर 'दक्षिणी है' यह अवाय-निश्चंय हो ही जाता है। अतः एकसे दूसरेका ग्रहण हो जानेसे दोनों ठीक है।

प्रश्न-दर्शन और अवग्रहमें क्या अन्तर है ? उत्तर-विषय और विषयीके सन्निपात के बाद चक्षर्दर्शनावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमके अनुसार प्रथम समयमें जो 'यह कुछ हैं इस प्रकारका विशेषशून्य निराकार प्रतिभास होता है वह दर्शन कहलाता है। इसके बाद दो दूसरे तीसरे आदि समयोंमें 'यह रूप है' 'यह पुरुष है' आदि रूपसे विशेषांश का निश्चय अवग्रह कहलाता है। अवग्रहमें चक्षुरिन्द्रिय ज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमकी अपेक्षा होती है। जातमात्र बालकके भी इसी क्रमसे दर्शन और अवग्रह होते हैं। यदि बालकके प्रथम समयमें होनेवाले सामान्यालोचनको अवग्रहजातीय ज्ञान कहा जाता है तो वह कौन ज्ञान होगा? बालकके समय भावी आलोचनको संशय और विपर्यय तो नहीं कह सकते; क्योंकि ये दोनों सम्याज्ञानपूर्वक होते हैं। जिसने पहिले स्थाणु और पुरुषका सम्याज्ञान किया है उसे ही तद्विषयक संशय और विपर्यय हो सकता है। चूँकि प्रश्न प्राथमिक ज्ञानका है अतः उसे संशय और विपर्यय नहीं कहा जा सकता। अनध्यवसाय भी नहीं कह सकते; क्योंकि जन्मान्ध और जन्मविधरकी तरह रूपमात्र और शब्दमात्रका स्पष्ट बोध हो ही रहा है। सम्यं ज्ञान भी नहीं कह सकते; क्योंकि किसी अर्थविशेषके आकारका निश्चय नहीं हुआ है। अवग्रह और दर्शनके उत्पादक कारण-ज्ञानावरणका क्षयोपशम और दर्शनावरणका क्षयो-पशम चुंकि जुदे जुदे हैं, अतः दोनों घट-पटकी तरह भिन्न हैं। अवग्रहसे पहिले वस्तू-मात्रका सामान्यालोचन रूप दर्शन होता है फिर 'रूप है' यह अवग्रह, फिर 'यह शुक्ल है या कृष्ण' यह संशय, फिर 'शुक्ल होना चाहिए' यह ईहा, फिर 'शुक्ल ही है' यह अवाय, तदनन्तर अवायकी दृढतम अवस्था धारणा होती है। ज्ञानावरण कर्मकी उत्तर प्रकृतियाँ असंख्यात लोक प्रमाण हैं जो इस प्रकारके प्रत्येक इन्द्रियजन्य अवग्रहादि ज्ञानोंका आवरण करती हैं। और इनके क्षयोपशमानुसार उक्त ज्ञान प्रकट होते हैं।

प्रश्न-मितज्ञान तो इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होता है पर ईहा आदि चूँकि अवग्रह आदिसे उत्पन्न हुए हैं अतः इन्हें मितज्ञान नहीं कहना चाहिए ?

उत्तर-ईहा आदि मनसे उत्पन्न होनेके कारण मितज्ञान हैं। यद्यपि श्रुतज्ञान भी अनि-निद्रयजन्य होता है पर ईहा आदिमें परम्परया इन्द्रियजनितता भी है क्योंकि इन्द्रियज अवग्रहके बाद ही ईहादि ज्ञान परम्परा चलती है और तब भी इन्द्रिय व्यापार रुकता नहीं है श्रुतकेवल अनिन्द्रिय जन्य है। इसीलिए ईहा आदिमें चक्षुरादि इन्द्रियजन्यताका भी व्यवहार हो जाता है। अवग्रहादि किन अर्थोंके होते हैं ?

## बहुबहुविधचिप्रानिःस्टतानुक्तभ्रुवाणां सेतराणाम् ॥१६॥

बहु एक बहुविध एकविध क्षिप्र अक्षिप्र अंनिःसृत निःसृत अनुक्त उक्त ध्रुव और अध्रुव इन बारह प्रकारके अर्थोंके अवग्रह आदि होते हैं।

§ १ बहु शब्द संख्यावाची भी है और परिमाणवाचक भी । जैसे एक दो बहुत

आदि, बहुत दाल बहुत भात आदि।

∮ २-८ **प्रदेन**-जब एक ज्ञान एक ही अर्थको ग्रहण करता है तब बहु आदि विषयक अवग्रह नहीं हो सकता ? उत्तर-यदि एक ज्ञान एक ही अर्थको विषय करता है तो उससे सदा एक ही प्रत्यय होगा। नगर वन सेना आदि बहुविषयक ज्ञान नहीं हो सकेंगे। नगर आदि संज्ञाएँ और व्यवहार समुदायविषयक हैं। अतः समुदायविषयक समस्त व्यवहारोंका लोप ही हो जायगा। एकार्थग्राहि ज्ञानपक्षमें यदि पूर्वज्ञानके कालमें ही उत्तर ज्ञानकी उत्पत्ति हो जाती है तो 'एक मन होनेसे एक अर्थविषयक ही ज्ञान होता है' इस सिद्धान्तका विरोध हो जायगा। जैसे एक ही मन अनेक ज्ञानोंको उत्पन्न कर सकता है उसी तरह एक ज्ञानको अनेक अर्थोंको विषय करनेवाला माननेमें क्या आपत्ति है? यदि अनेक ज्ञानोंको एककालीन मानकर अनेकार्थोंकी उपलब्धि एक साथ की जाती है ; तो 'एक का ज्ञान एक ही अर्थको जानता है' इस सिद्धान्तका खंडन हो जायगा। यदि पूर्व ज्ञानके निवृत्त होनेपर उत्तर ज्ञानकी उत्पत्ति मानी जाती है तो सदा एकार्थ विषयक ज्ञानकी रहनेसे 'यह इससे छोटा है, बड़ा है' इत्यादि आपेक्षिक व्यवहारोंका हो जायगा। एकार्थग्राहिज्ञानवादमें मध्यमा और प्रदेशिनी अंगुलियोंमें होनेवाले ह्रस्व दीर्घ आदि समस्त आपेक्षिक व्यवहारोंका लोप हो जायगा क्योंकि कोई भी ज्ञान दो को नहीं जानेगा। इस पक्षमें उभयार्थग्राही संशयज्ञान हो सकेगा क्योंकि स्थाणु विषयक ज्ञान पुरुषको नहीं जानेगा तथा न पुरुष विषयक ज्ञान स्थाणुको । इस वादमें किसी भी इष्ट अर्थकी सम्पूर्ण उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। जैसे कोई चित्रकार पूर्ण कलशका चित्र बना रहा है तो उसके प्रतिक्षणवर्ती ज्ञान पूर्वापरका अनुसन्धान तो कर ही नहीं सकेंगे, ऐसी दशामें पूर्णकलशका परिपूर्ण चित्र नहीं बन सकेगा । इस पक्षमें दो तीन आदि बहुसंख्या-विषयक प्रत्यय नहीं हो सकेंगे ; क्योंकि को ई भी ज्ञान दो तीन आदि समूहोंको जान ही नही सकेगा । सन्तान या संस्कारकी कल्पनामें दो प्रश्न होते हैं कि वे ज्ञानजातीय होंगे या अज्ञानजातीय ? अज्ञानजातीयसे तो अपना कोई प्रयोजन सिद्ध होगा ही नहीं। ज्ञानजातीय होकर यदि इनने भी एक ही अर्थको जाना तो समस्त दूषण ज्योंके त्यों बने रहेंगे। यदि अनेकार्थको जानते हैं तो एकार्थवाली प्रतिज्ञा की हानि हो जायगी।

\$ ९-१५ विध शब्द प्रकारार्थक है, बहुविध अर्थात् बहुत प्रकारवाले पदार्थ। क्षिप्र अर्थात् शीघ्रतासे। अनिःसृतका अर्थ है वस्तुके कुछ भागोंका दिखना, पूरी वस्तुका न दिखना। अनुक्तका अर्थ है कहनेके बिना ही अभिप्रायसे जान लेना। ध्रुव अर्थात् यथार्थ ग्रहण । सेतरका अर्थ है इनसे उलटे पदार्थ, अर्थात् अल्प अल्पविध चिर निःसृत उक्त और अध्रुव। 'इन सबके अवग्रहादि होते हैं' इस प्रकारका कर्मनिर्देश अवग्रह आदि ज्ञानोंकी अपेक्षा समभना चाहिये।

० १६ बहु आदिका शब्दोंसे निर्देश इसलिए किया है कि इनके ज्ञानमें ज्ञाना-वरणके क्षयोपशमकी विश्वद्धि अत्यधिक अपेक्षित होती है। इन बारह प्रकारके अथोंके अवग्रहादि प्रत्येक इन्द्रिय और मनके द्वारा होते हैं। जैसे श्रोत्रेन्द्रियावरण और वीर्यान्त-रायका प्रकृष्ट क्षयोपशम होनेपर तदनकूल अङ्गोपाङ्ग नामकर्मके उदयसे उन उन अङ्ग उपाङ्गोंके सद्भावसे कोई श्रोता एक साथ तत वितत घन सुषिर आदि बहुत शब्दोंको सुनता है। क्षयोपशमादिकी न्यूनतामें एक या अल्प शब्दको सुनता है। प्रकृष्ट क्षयो-पशंमादिसे ततादि शब्दोंके एक-दो-तीन संख्यात असंख्यात आदि प्रकारोंको ग्रहण कर बहुविध शब्दोंको जानता है। क्षयोपशमादिकी न्युनतामें एक प्रकारके ही शब्दोंको सुनतां है। क्षयोपराम की विशुद्धिमें क्षिप्र-शीघ्रतासे शब्दोंकी सुनता है। क्षयोपशमकी न्यूनतामें अक्षिप्र-देरीसे शब्दको सुनता है। क्षयोपशमकी विशुद्धिमें अनिःसुत-पूरे वाक्यका उच्चारण न होनेपर भी उसका ज्ञान कर लेता है। निःसृत अर्थात् पूर्ण रूपसे उच्चारित शब्दका ज्ञान कर लेना। क्षयोपशमकी प्रकृष्टतामें एक भी शब्दका उच्चारण किए बिना अभिप्राय मात्रसे अनुक्त शब्दको जान छेता है। अथवा वीणा आदिके तारों के सम्हाछते समय ही यह जान लेना कि 'इसके द्वारा यह राग बजाया जायगा' अनुवत ज्ञान है। उक्त अर्थात् कहे गये शब्दको जानना । ध्रुव ग्रहणमें जैसा प्रथम समयमें ज्ञान हुआ था आगे भी वैसा ही ज्ञान होता रहता है न कम और न अधिक, परन्तु अध्युव्यव्यहणमें क्षयोपशयकी विश्वद्धि और अविशुद्धिके अनुसार कम और अधिक रूपसे ज्ञान होता है, कभी बहुत शब्दोंको जानना हो तो कभी एकको, कभी क्षिप्र तो कभी देरीसे, कभी निःस्त तो कभी अनिःस्त आदि।

प्रश्न-बहु और बहुविधमें क्या अन्तर है ?

उत्तर—जैसे कोई बहुत शास्त्रोंका सामान्यरूपसे व्याख्यान करता है और दूसरा उन्हीं शास्त्रोंकी अनेकविध व्याख्याएँ करता है, उसी तरह ततादि शब्दोंका सामान्य ग्रहण बहु-ग्रहण है तथा उन्हींका अनेकगुणी विशेषताओंसे ज्ञान करना बहुविध ग्रहण है।

प्रश्न-उक्त और निःसृतमें क्या विशेषता है ?

उत्तर-परोपदेश पूर्वक शब्दोंका ग्रहण उक्त है और अपने आप ज्ञान करना निःसृत है। इसी प्रकार चक्षु इन्द्रियके द्वारा भी बह्वादि बारह प्रकारके अर्थोंका ग्रहण होता है। पंचरंगी साड़ीके एक छोरके रंगोंको देखकर पूरी साड़ीके रंगोंका ज्ञान कर लेना अनिःसृत ग्रहण है। सफेद काले आदि रंगोंके मिश्रणसे जो रंग तैयार होते हैं उनके सम्बन्धमें बिना कहे हुए अभिप्रायमात्रसे यह जान लेना कि 'आप इन दोनों रंगोंके मिश्रणसे यह रंग बनायेंगे' अनुक्त रूप ग्रहण है। अथवा अन्य देशमें रखे हुए पंचरंगे वस्त्रके सम्बन्धमें अभिप्रायमात्रसे यह जान लेना कि आप इन रंगोंका कथन करेंगे अनुक्त ग्रहण है। दूसरेके अभिप्रायके बिना स्वयं अपने क्षयोपशमानुसार रूपको जानना उक्त ग्रहण है। अन्य बहु आदि विकल्पोंकी व्याख्या सरल है। इसी तरह घ्राणादि इन्द्रियोंमें भी लगा लेना चाहिये।

उत्तर-इन इन्द्रियोंसे किसी न किसी रूपमें पदार्थका सम्बन्ध अवश्य हो जाता है, जैसे कि चींटीको सुदूरवर्ती गुड़ आदिके रस और गन्धका ज्ञान सूक्ष्म परमाणुओंके सम्बन्ध से होता है। हमलोगोंको अनिःसृत और अनुक्त अवग्रहादि श्रुतज्ञानकी अपेक्षासे होते हैं क्योंकि इनमें परोपदेश अपेक्षित होता है। शास्त्रमें श्रुतज्ञानके भेदप्रभेदके प्रकरणमें लब्ध्यक्ष के चक्षु श्रोत्र घाण रसना स्पर्शन और मनके भेदसे छह भेद किये हैं, इसलिए इन लब्ध्यक्षररूप श्रुतज्ञानोंसे उन उन इन्द्रियों द्वारा अनिःसृत और अनुक्त आदिका विशिष्ट अवग्रहादि ज्ञान होता रहता है।

ये बहु आदि भेद पदार्थके हैं-

#### अर्थस्य ॥१७॥

चक्षु आदि इन्द्रियों के विषयभूत पदार्थको अर्थ कहते हैं।

े १ जो बाह्य और आभ्यन्तर निमित्तोंसे समुत्पन्न पर्यायोंका आधार हो वह द्रव्य अर्थ है।

§ २ 'अर्थ'के ग्रहण करनेसे नैयायिकादिके इस कथनका निराकरण हो जाता है कि 'रूपादि गुण ही इन्द्रियोंके द्वारा गृहीत होते हैं'; क्योंकि अमूर्त रूपादि गुणोंका इन्द्रियोंसे सम्बन्ध ही नहीं हो सकता । समुदाय अवस्थामें भी जब गुण अपनी सूक्ष्मता नहीं छोड़ते तब उनका ग्रहण कैसे हो सकता है ? चूँकि अर्थसे रूपादि अभिन्न हैं, अतः अर्थके ग्रहण होने पर भी 'रूपको देखा, गन्ध सूँघी' आदि प्रयोग हो जाते हैं।

§ ३-५ प्रश्न-इनके होनेपर मितज्ञान होता है अतः 'अर्थे' ऐसा सप्तम्यन्त सूत्र बनाना चाहिये ?

उत्तर-यह कोई एकान्त नियम नहीं है कि अर्थके होनेपर ज्ञान होता ही है। तल-घरमें बढ़े हुए बालकको 'घट'के सामने रहनेपर भी घटज्ञान नहीं होता। कारक विवक्षा-के अनुसार होता है, अतः अधिकरण विवक्षा न रहनेके कारण सप्तमी न होकर किया-कारक सम्बन्धकी विवक्षामें सम्बन्धार्थक षष्ठीका प्रयोग हुआ है। अवग्रह आदि किया-विशेष बहु आदि रूप अर्थके होते हैं।

\$ ६-८ बहु आदिके साथ सामानाधिकरण्य होनेसे 'अर्थानाम्' ऐसा बहुवचनान्त प्रयोग होना चाहिये ?

उत्तर-अवग्रहादिके साथ अर्थका सम्बन्ध किया जाना चाहिये। अवग्रहादि 'किसके' ऐसे प्रश्नका उत्तर है 'अर्थके'। अथवा बहु आदि सभी ज्ञानके विषय होनेके कारण अर्थ हैं, अतः सामान्य दृष्टिसे एकवचन निर्देश कर दिया है। अथवा बहु आदि एक एकसे एकवचन-ब्राले 'अर्थ'का सम्बन्ध कर लेना चाहिये।

अवग्रहादिकी विशेषता-

#### व्यञ्जनस्यावप्रहः ॥१८॥

व्यञ्जन-अव्यक्त शब्दादि पदार्थ, अर्थात् जिनका इन्द्रियोसे सम्बन्ध होकर ज्ञान होता है ऐसे प्राप्त पदार्थ । इनका अवग्रह ही होता है ईहादिक नहीं ।

\$ १-जैसे 'अपो भक्षयित-पानी पीता है' इस वाक्यमें 'एवकार' न रहनेपर भी 'पानी ही पीता है' ऐसा अवधारणात्मक ज्ञान हो जाता है। उसी तरह सूत्र में एवकार न देनेपर भी 'अवग्रह ही होता है' ऐसा अवधारण समक्ष लेना चाहिये।

० २ व्यक्त ग्रहण अर्थावग्रह कहलाता है और अव्यक्त ग्रहण व्यञ्जनावग्रह । जैसे नया मिट्टीका सकोरा पानीकी दो तीन बिन्दु डालने तक गीला नहीं होता पर लगातार जलबिन्दुओं के डालते रहनेपर धीरे धीरे गीला हो जाता है उसी तरह व्यक्त ग्रहणके पहिले का अव्यक्तज्ञान व्यञ्जनावग्रह है और व्यक्तग्रहण अर्थावग्रह ।

## न चत्तुरनिन्द्रियाभ्याम् ॥१६॥

- े १ चक्षु और मनके द्वारा व्यवञ्जनावग्रह नहीं होता क्योंकि चक्षु और मन योग्यदेशमें स्थित पदार्थको सम्बन्ध किये विना ही ज्ञान करते हैं अतः जो भी ज्ञान होता है वह स्पष्ट ही होता है।
- . ५ २-३ मन अप्राप्त अर्थका विचार करता है यह तो निर्विवाद है और चक्षुक़ी अप्राप्यकारिता आगम और युक्तिसे सिद्ध है, स्वेच्छासे नहीं। आगममें बताया है कि-शब्द कानसे स्पृष्ट होकर सुना जाता है पर रूप अस्पृष्ट होकर दूरसे ही देखा जाता है। गन्ध रस और स्पर्श इन्द्रियोंसे जब स्पृष्ट होते हैं और विशिष्ट सम्बन्धको प्राप्त होते हैं तब जाने जाते हैं।

य क्तियोंसे भी चक्षकी अप्राप्यकारिता प्रसिद्ध है । यथा-चक्षु इन्द्रिय अप्राप्यकारी है क्योंकि वह अपनेमें लगे हुए अंजनको नहीं देख पाती । स्पर्शनेन्द्रिय प्राप्यकारी है तो वह अपनेसे छए हुए किसी भी पदार्थके स्पर्शको जानती ही है। अतः मनकी तरह चक्षु अप्राप्यकारी है। 'चक्ष प्राप्यकारी है क्योंकि वह ढके हुए पदार्थको नहीं देखती जैसे कि स्पर्शनेन्द्रिय' यह पक्ष ठीक नहीं है; क्योंकि चक्षु काँच अभ्रक स्फटिक आदिसे आवृत-ढके हुए पदार्थोंको बराबर देखता है अतः पक्षमें ही अव्यापक होनेसे उन्त हेतु असिद्ध है; जैसे कि वनस्पतिमें चैतन्य सिद्ध करनेके लिए दिया जानेवाला 'स्वाप-सोना' हेत्, क्योंकि किन्हीं वनस्पतियोंमें पत्र-संकोच आदि चिह्नोंसे 'सोना' स्पष्ट जाना जाता है किन्हींका नहीं। चुम्बक तो दूरसे ही लोहेको खींचनेके कारण अप्राप्यकारी है फिर भी वह ढके हुए लोहेको नहीं खींचता अतः संशय भी होता है कि आवृतको न देखनेके कारण चक्षु इन्द्रिय स्पर्शनकी तरह प्राप्यकारी है या चम्बककी तरह अप्राप्यकारी । भौतिक होनेसे चक्षुको अग्निकी तरह प्राप्यकारी कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि चुम्बक भौतिक होकर भी अप्राप्यकारी है। बाह्येन्द्रिय होनेसे स्पर्श-नेन्द्रियकी तरह चक्षको प्राप्यकारी कहना ठीक नहीं है; क्योंकि बाहिर दिखनेवाली द्रव्ये-न्द्रिय तो अन्तरंग मुख्य भावेन्द्रियकी सहायक हैं, मात्र उनसे ज्ञान नहीं होता। स्पर्शनेन्द्रिय आदि में भी भीतरी भावेन्द्रिय ही की प्रधानता है। अतः यह हेतु कार्यकारी नहीं है। जिस प्रकार चुम्बक अप्राप्त लोहेको खींचता है परन्तु अतिदूरवर्ती अतीत अनागत या व्यवहित लोहेको नहीं खींचता उसी तरह चक्षु भी न व्यवहितको देखता है और न अतिदूरवर्तीको ही; क्योंकि पदार्थोंकी शक्तियाँ मर्यादित हैं। अप्राप्यकारी माननेपर चक्षुके द्वारा संशय और विपर्ययज्ञानके अभावका दूषण तो प्राप्यकारी मानने पर भी बना रहता है। अतः संज्ञय और विपर्यय तो इन्द्रिय-दोषसे दोनों ही अवस्थाओं में होते हैं।

'चक्षु चूँकि तेजोद्रव्य है अतः इसके किरणें होती हैं और यह किरणोंके द्वारा पदार्थसे सम्बन्ध करके ही ज्ञान करता है जैसे कि अग्नि।' यह अनुमान ठीक नहीं है; क्योंकि चक्षुको तेजोद्रव्य मानना ही गलत है। अग्नि तो गरम होती है अतः चक्षुइन्द्रियका स्थान

उष्ण होना चाहिए । अग्निकी तरह चक्षुमें चमकदार भासुर रूप भी होना चाहिए । पर न तो चक्षु उष्ण ही है और न भासुररूपवाली ही। अदृष्ट-अर्थात् कर्मके कारण ऐसे तेजोद्रव्य की कल्पना करना 'जिसमें न भासुर रूप हो और न उष्णस्पर्श ' उचित नहीं है, क्योंकि अदृष्ट निष्क्रिय गुण है वह पदार्थके स्वाभाविक गुणोंको पलट नहीं सकता। बिल्ली आदि की आखोंको प्रकाशमान देखकर चक्षुको तेजोद्रव्य कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि पार्थिव आदि पुद्गल द्रव्योंमें भी कारणवश चमक उत्पन्न हो जाती है जैसे कि पाथिवमणि या जलीय बरफ आदि में। जो गतिमान् होता है वह समीपवर्ती और दूर-वर्ती पदार्थोंसे एक साथ सम्बन्ध नहीं कर सकता जैसे कि स्पर्शनेन्द्रिय किन्तु चक्ष् समीपवर्ती शाखा और दूरवर्ती चन्द्रको एक साथ जानता है, अतः गतिमान्से विलक्षण प्रकारका होनेसे चक्ष अप्राप्यकारी है। यदि चक्षु गतिमान् होकर प्राप्यकारी होता तो अँधियारी रातमें दरदेशवर्ती प्रकाशको देखनेके समय उसे प्रकाशके पास रखे हुए पदार्थींका तथा मध्यवर्ती पदार्थी का ज्ञान भी होना चाहिए था। आपके मतमें जब चक्षु स्वयं प्रकाशरूप है तब अन्य प्रकाशकी आवश्यकता उसे होनी ही नहीं चाहिए । किंच, यदि चक्ष प्राप्य-कारी होता तो जैसे शब्द कानके भीतर सुनाई देता है, उसी तरह रूप भी आँखके भीतर ही दिखाई देना चाहिए। आंखके द्वारा जो अन्तरालका ग्रहण और अपनेसे बड़े पदार्थका अधिकरूपमें ग्रहण होता है वह नहीं होना चाहिए। यह मत कि 'इन्द्रियाँ बाहर जाकर पदार्थसे सम्बन्ध करके उन्हें जानती हैं अतः सान्तर और अधिक ग्रहण हो जाता हैं ठीक नहीं है; क्योंकि इन्द्रियोंकी बहिर्वृत्ति अप्रसिद्ध है। चिकित्सा आदि तो शरीर देशमें ही किए जाते हैं बाहर नहीं। यदि इन्द्रियां बाहिर जाती हैं तो जिस समय देखना प्रारम्भ हुआ उसी समय आंखकी पलक बन्द कर लेने पर भी दिखाई देना चाहिए। कारण-इन्द्रिय तो बाहर जा चुकी है। फिर, मनसे अधिष्ठित होकर ही इन्द्रियां स्वविषयमें व्यापार करती हैं, पर मन तो अन्तः करण है, वह तो बाहिर जाकर इन्द्रियोंकी सहायता नहीं कर सकता, शरीर देशमें ही उसकी सहायता संभव है। यदि अणुरूप मन बाहर चला भी गया तो वह फैले हुए आंखोंकी किरणोंका नियन्त्रण कैसे कर सकता है ? अतः चक्षु शरीर देशमें रहकर ही योग्यदेशस्थित पदार्थको जानता है।

बौद्ध का मत है कि श्रोत्र भी चक्षुकी तरह अप्राप्यकारी है क्योंकि वह दूरवर्ती शब्दको सुंन लेता है। यह मत ठीक नहीं है क्योंकि श्रोत्रका दूरसे शब्दका सुनना असिद्ध है। वह तो नाककी तरह अपने देशमें आये हुए शब्द पुद्गलोंको सुनता है। शब्द वर्गणाएँ कानके भीतर पहुंचकर ही सुनाई देती हैं। यदि कान दूरवर्ती शब्दको सुनता है तो उसे कानके भीतर घुसे हुए मच्छरका भिनभिनाना नहीं सुनाई देना चाहिए क्योंकि कोई भी इन्द्रिय अति निकटवर्ती और दूरवर्ती पदार्थोंको नहीं जान सकती। शब्दको आकाशका गुण मानना तो अत्यन्त असंगत हैं; क्योंकि अमूर्तद्रव्यके गुण इन्द्रियोंके विषय नहीं हो सकते जैसे कि आत्माके सुखादि गुण। श्रोत्रको प्राप्यकारी मानने पर भी 'अमुक देश अमुक दिशा आदिमें शब्द हैं' इस प्रकार दिग्देशविशिष्टताके ग्रहणका कोई विरोध नहीं है क्योंकि बेगवान् शब्दपरिणत पुद्गलोंके त्वरित और नियत देशादिसे आनेके कारण उस प्रकारका ज्ञान हो जाता है। शब्द पुद्गल अत्यन्त सूक्ष्म हैं, वे चारों ओर फैलकर श्रोताओंके कानोंमें प्रविष्ट होते हैं। कहीं कहीं प्रतिघात भी प्रतिकूल वायु और दीवाल

आदिसे हो जाता है। अतः चक्षु और मनको छोड़कर शेष इन्द्रियां प्राप्यकारी हैं। इनसे प्रथम व्यञ्जनावग्रह होता है बादमें अर्थावग्रह और चक्षु और मनसे सीधा अर्थावग्रह।

§ ३-७ 'प्रश्न-मन अपने विचारात्मक कार्यमें इन्द्रियान्तरकी सहायता की अपेक्षा नहीं करता अतः उसे चक्षुकी तरह इन्द्रिय ही कहना चाहिए अनिन्द्रिय नहीं ? उत्तर-मन चक्षुरादि इन्द्रियोंकी तरह दूसरोंको दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म है, वह अन्तरंग करण है अतः उसे अनिन्द्रिय कहते हैं। इस अनुमानसे उसका सद्भाव सिद्ध होता है-चक्षु आदि इन्द्रियोंके समर्थ होने पर भी बाह्य रूपादि पदार्थोंकी उपस्थित तथा उनके युगपत् जाननेका प्रयोजन रहने पर जिसके न होनेसे युगपत् ज्ञान और कियाएं नहीं होतीं वहीं मन है। मन जिस-जिस इन्द्रियको सहायता करता है उसी उसीके द्वारा कमशः ज्ञान और किया होती है। जिसके द्वारा देखे या सुने गये पदार्थका स्मरण होता है वह मन है। स्मरणसे मनका सद्भाव सिद्ध होता है। अप्रत्यक्ष पदार्थोंका ज्ञान अनुमानसे ही किया जाता है जैसे सूर्यकी गति और वनस्पितके वृद्धि और हास का।

\$ ८-९ यद्यपि आत्मा स्वयं समस्त ज्ञान और कियाशिक्तयोंसे सम्पन्न है फिर भी उसे उन उन ज्ञान आदिके लिए भिन्न भिन्न इन्द्रियोंकी आवश्यकता होती है, जैसे िक अनेक कलाकुशल देवदत्तको चित्र बनाते समय कलम ब्रुश आदि उपकरणोंकी अपेक्षा होती है और अलमारी बनानेके लिए बसूला करोंत आदि उपकरणोंकी। नामकर्मके उदयसे उत्पन्न अङ्ग उपाङ्गोंके कारण इन्द्रियोंका भेद होता है। कान यवनालीके समान, नाक मोतीके समान, जीभ खुरपाके समान, आंख मसूरके समान काले तारेके आकार और स्पर्शनेन्द्रिय सर्वशरीरव्यापी अनेक आकारोंकी है। ये ही इन्द्रियां अपने अपने विषयोंको जाननेमें समर्थ हैं, अन्य नहीं।

द्रव्यकी दृष्टिसे मितज्ञानी सभी द्रव्योंकी कुछ पर्यायोंको उपदेशसे जानता है। क्षेत्रकी दृष्टिसे उपदेश द्वारा सभी क्षेत्रोंको जानता है। अथवा, आंखका उत्कृष्ट क्षेत्र ४७२६३ वे योजन है। कानका क्षेत्र १२ योजन, नाक, जीभ और स्पर्शनका ९ योजन है। उपदेशसे सभी काल सभी औदियक आदि भावोंको मितज्ञानी जान सकता है। सामान्यसे मितज्ञान एक है। इन्द्रियंज और अनिन्द्रियंजके भेदसे दो प्रकारका है। अवग्रह आदिके भेदसे चार प्रकारका है। अवग्रहादि चार छहीं इन्द्रियोंसे होते हैं अतः २४ प्रकारका है। चार इन्द्रियोंसे चार व्यञ्जनावग्रह भी होते हैं अतः मिलकर २८ प्रकारका है। इन्हीं अट्ठाईसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव या अवग्रहादि चारको मिलानेसे ३२ प्रकारका हो जाता है। इस तरह इन २४, २८, ३२ प्रकारोंको बहु आदि ६ भेदोंसे गुणा करने पर कमशः १४४, १६८, १९२ भेद हो जाते हैं और बहु आदि १२ से गुणा करने पर २८८, ३३६ और ३८४।

व्यञ्जनावग्रहमें भी अव्यक्त रूपसे बहु औदि बारह प्रकारके पदार्थों का ग्रहण होता है। अनि:सृत ग्रहणमें भी जितने सूक्ष्म पुद्गल प्रकट हैं उनसे अतिरिक्तका ज्ञान भी अव्यक्त रूपसे हो जाता है। उन सूक्ष्म पुद्गलोंका इन्द्रियदेशमें आ जाना ही उनका अव्यक्तग्रहण है। श्रुतज्ञानका विवेचन--

श्रुतं मतिपूर्वं द्वचनेकद्वादशभेदम् ॥२०॥

श्रुतज्ञान मितज्ञानपूर्वक होता है और उसके अंगबाह्य अंगप्रविष्ट दो भेद हैं। अंगबाह्यके अनेक भेद हैं और अंगप्रविष्टके बारह भेद।

१ जिस प्रकार कुशल शब्दका व्युत्पत्त्यर्थ कुशको काटनेवाला होता है फिर
भी रूढिसे उसका चतुर अर्थ लिया जाता है उसी तरह श्रुतका व्युत्पत्त्यर्थ 'सुना हुआ'
होनेपर भी उसका श्रुतज्ञान रूप ज्ञानविशेष अर्थ लिया जाता है।

§ २ पूर्व अर्थात् कारण, कार्यको पोषण या उसे पूर्ण करनेकी वजहसे कारण पूर्व

क्हा जाता है।

० ३-५ प्रश्त-जैसे मिट्टीके पिण्डसे बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप होता है उसी तरह मितपूर्वक श्रुत भी मितरूप ही होना चाहिए अन्यथा उसे मितपूर्वक नहीं कह सकते।

उत्तर-मितज्ञान श्रुतज्ञानमें निमित्तमात्र है उपादान नहीं। उपादान तो श्रुतपर्यायसे परिणत होनेवाला आत्मा है। जैसे दंड चकादि घड़में निमित्त हैं अतः इनका घटरूप परिणमन नहीं होता और न इनके रहने मात्रसे घटभवनके अयोग्य रेत ही घड़ा बन सकती है किन्तु घट होने लायक मिट्टी ही घड़ा बनती है उसी तरह श्रोत्रेन्द्रियजन्य मितज्ञानके निमित्त होने मात्रसे श्रुतज्ञान नहीं बनता और न श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपश्चमसे रहित आत्मामें श्रुतज्ञान होता है किन्तु श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपश्चमसे जिसमें श्रुत होनेकी योग्यता है वही आत्मा श्रुतज्ञानरूपसे परिणत होता है। फिर, यह कोई नियम नहीं है कि कारणके समान ही कार्य होना चाहिए। पुद्गलद्रव्यकी दृष्टिसे मिट्टी रूप कारणके समान घड़ा होता है पर पिण्ड और घट पर्यायोंकी अपेक्षा दोनों विलक्षण हैं। यदि कारणके सदृश ही कार्य हो तो घट अवस्थासे भी पिंड शिवक आदि पर्यायों मिलनी चाहिए थीं। जैसे मृत्यिडमें जल नहीं भर सकते उसी तरह घड़ेमें भी नहीं भरा जाना चाहिए। घटका भी घट रूपसे ही परिणमन होना चाहिए, कपालरूप नहीं, क्योंकि आपके मतसे कारणके सर्वथा सदृश ही कार्य के होनेका नियम है। उसी तरह चैतन्य द्रव्यकी दृष्टिसे मित और श्रुत दोनों एक हैं क्योंकि मित भी ज्ञान है और श्रुत भी ज्ञान है। किन्तु तत्तत् ज्ञान पर्यायोंकी दृष्टिसे दोनों ज्ञान जुदा जुदा हैं।

५ प्रदेन-श्रोत्रेन्द्रियजन्य मितज्ञानसे जो उत्पन्न हो उसे ही श्रुत कहना चाहिए क्योंिक सुनकर जो जाना जाता है वही श्रुत होता है। इस प्रकार चक्षु इन्द्रिय आदिसे श्रुत नहीं हो सकेगा ?

ँ उत्तर-श्रुत शब्द श्रुतज्ञान विशेषमें रूढ़ होनेके कारण सभी मतिज्ञान पूर्वक होने-

वाले श्रुतज्ञानोंमें व्याप्त है।

० प्रकत-जिसका आदि होता है उसका अन्त भी, अतः श्रुतमें अनादि-निधनता नहीं बन सकती। पुरुषकर्तृ क होनेके कारण श्रुत अप्रमाण भी होगा? उत्तर— द्रव्यादि सामान्यकी अपेक्षा श्रुत अनादि है, क्योंकि किसी भी पुरुषने किसी नियत समयमें अविद्यमान श्रुतकी उत्पत्ति नहीं देखी। उस उस श्रुत पर्याय की अपेक्षा उसका आदि भी है और अन्त भी। तात्पर्य यह कि श्रुतज्ञान सन्तित की अपेक्षा अनादि है। अपौरुषेयता प्रमाणताका कारण नहीं है अन्यथा चोरी व्यभिचार आदिके उपदेश भी प्रमाण हो जायँगे क्योंकि इनका कोई आदिप्रणेता ज्ञात नहीं है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अनित्य हैं पर इससे उनकी प्रमाणतामें कोई कसर नहीं आती।

- ०८ प्रश्न-प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होनेपर एक साथ मत्यज्ञान और श्रुता-ज्ञानकी निवृत्ति होकर मित और श्रुत उत्पन्न होते हैं अतः श्रुतको मितपूर्वक नहीं कहना चाहिए ? उत्तर-मित और श्रुतमें 'सम्यक्' व्यपदेश युगपत् होता है न कि उत्पत्ति । दोनों-की उत्पत्ति तो अपने अपने कारणोंसे कमशः ही होती है ।
- े १९ चूँकि सभी प्राणियोंके अपने अपने श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमके अनुसार श्रुतकी उत्पत्ति होती है अतः मितपूर्वक होनेपर भी सभीके श्रुतज्ञानोंमें विशेषता बनी रहती है। कृारणभेदसे कार्यभेदका नियम सर्वसिद्ध है।
- ० १० प्रश्न-घट शब्दको सुनकर प्रथम घट अर्थका श्रुतज्ञान हुआ उस श्रुतसे जलधारणादि कार्योका जो द्वितीय श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है उसे श्रुतपूर्वक श्रुत होनेसे 'मित-पूर्वक' नहीं कह सकते, अतः लक्षण अव्याप्त हो जाता है। इसी तरह धूम अर्थका ज्ञान प्रथम श्रुत हुआ, उससे उत्पन्न होनेवाले अविनाभावी अग्निके ज्ञानमें श्रुतपूर्वक श्रुतत्व होनेसे 'मितपूर्वक' लक्षण अव्याप्त हो जाता है।

उत्तर-प्रथम श्रुतज्ञानमें मितजन्य होनेसे 'मितज्ञानत्व'का उपचार कर लिया जाता है और इस तरह द्वितीय श्रुतमें भी 'मितपूर्वकत्व' सिद्ध हो जाता है। अथवा, पूर्वशब्द व्यवहित पूर्वको भी कहता है। जैसे 'मथुरासे पटना पूर्वमें है' यहां अनेक नगरोंसे व्यवहित भी पटना पूर्व कहा जाता है उसी तरह साक्षात् या परम्परया मितपूर्वक ज्ञान श्रुत कहे जाते हैं।

१११ भेद शब्दका अन्वय द्वि आदिसे कर लेना चाहिए। अर्थात् दो भेद, अनेक भेद और बारह भेद।

० १२ श्रुतज्ञानके मूल दो भेद हैं—एक अंगप्रविष्ट और दूसरा अङ्गबाह्य। अङ्गप्रविष्ट आचाराङ्ग आदिके भेदसे बारह प्रकारका है। भगवान् महावीररूपी हिमाचल-से निकली हुई वाग्गंगाके अर्थरूप जलसे जिनका अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल है, उन बुद्धि ऋद्विके धनी गणधरों द्वारा ग्रन्थरूपमें रचे गये आचाराङ्ग आदि बारह अङ्ग हैं।

आचाराङ्गमें चर्याका विधान आठ् शुद्धि, पांच सिमिति, तीन गुप्ति आदि रूपसे विणित है। सूत्रकृताङ्गमें—ज्ञानिवनय, क्या कल्प्य है क्या अकल्प्य, छेदोपस्थापना आदि व्यवहारधंमें की क्रियाओं का निरूपण है। स्थानाङ्गमें एक एक, दो दो आदिक रूपसे अर्थों का वर्णन है। समवायाङ्गमें सब पदार्थों की समानता रूपसे समवायका विचार किया गया है। जैसे धर्म अधर्म लोकाकाश और एक जीवके तुल्य असंख्यात प्रदेश होनेसे इनका द्रव्यरूपसे समवाय कहा जाता है। जम्बूद्वीप 'सर्वार्थसिद्धि अप्रतिष्ठान नरक नन्दीश्वरद्वीपकी बावड़ी ये सब १ लाख योजन विस्तारवाले होनेसे इनका क्षेत्रकी दृष्टिसे समवाय होता है। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये दोनों दश कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होनेसे इनका कालकी दृष्टिसे समवाय है। क्षायिक सम्यक्त्व केवलज्ञान केवलदर्शनयथाख्यातचारित्र ये सब अनन्त विशुद्धिरूपसे भावसमवायवाले हैं। 'व्याख्याप्रज्ञप्तिमें 'जीव है कि नहीं' आदि साठ हजार प्रश्नोंके उत्तर हैं। ज्ञातृधर्मकथामें अनेक आख्यान और उपाख्यानोंका निरूपण है। उपासकाध्ययनमें श्रावकधर्मका 'विशेष विवेचन किया गया है। अन्तकृद्शांगमें प्रत्येक तीर्थङ्करके समयमें होनेवाले उन दश दश अन्तकृत् केवलियोंका वर्णन है जिनने भयङ्कर

उपसर्गोंको सह कर मुक्ति प्राप्त की । जैसे महावीरके समय निम मतङ्ग सोमिल रामपुत्र सुदर्शन यमलीक वलीक निष्कम्बल पाल और अम्बष्ठपुत्र ये दश अंतकृत् केवली हुए थे। अथवा इसमें अर्हत् और आचार्यों की विधि तथा सिद्ध होनेवालोंकी अन्तिम विधिका वर्णन है।

अनुत्तरोपपादिकदशाङ्गमें -प्रत्येक तीर्थङ्करके समय होनेवाले उन् दस दस मुनियों का वर्णन है जिनने दारुण उपसर्गोंको सहकर विजय वैजयन्त जयन्त अपराजित और सर्वार्थसिद्धि इन पांच अनुत्तर विमानोंमें जन्म लिया। महावीरके समय ऋषिदास वान्य सुनक्षत्र कार्तिक नन्दनन्दन शीलभद्र अभय वारिषेण और चिलातपुत्र ये दश मुनि हुए थे। अथवा, इसमें विजय आदि अनुत्तर विमानोंकी आयु विकिया क्षेत्र आदिका निरूपण है।

प्रश्नव्याकरणमें युक्ति और नयोंके द्वारा अनेक आक्षेप विक्षेप रूप प्रश्नोंका उत्तर दिया गया है, सभी लौकिक वैदिक अर्थोंका निर्णय किया गया है। विपाकसूत्रमें पुण्य और पापके विपाकका विचार है।

बारहवाँ दृष्टिवाद अंग है। इसमें ३६३ कुवादियोंके मतोंका निरूपण पूर्वक खंडन है। कौल्कल काणेविद्धि कौशिक हरिस्मश्रु मांछिपक रोमश्र हारीत मुण्ड आश्वलायन आदि कियावादियोंके १८० भेद हैं। मरीचिकुमार किएल उलूक गार्ग्य व्याघ्रभूति वाद्दिल माठर मौद्गलायन आदि अक्रियावादियोंके ८४ प्रकार हैं। साकल्य वाल्कल कुथुमि सात्य-मुग्र नारायण कठ माध्यन्दिन मौद पैप्पलाद बादरायण अम्बष्ठि कृदौविकायन वसु जैमिन आदि अज्ञानवादियोंके ६७ भेद हैं। विशष्ठ पाराशर जतुर्काण वाल्मीकि रौमहीषिण सत्यदत्त व्यास एलापुत्र औपमन्यव इन्द्रदत्त अयस्थुण आदि वैनियकोंके ३२ भेद हैं। इस प्रकार कुल ३६३ भेद होते हैं। दृष्टिवादके पाँच भेद हैं-पिरकर्म सूत्र प्रथमानुयोग पूर्वगत और चूलिका। पूर्वगतके उत्पादपूर्व आदि चौदह भेद हैं। उत्पादपूर्वमें जीवपुद्गलादिका जहाँ जब जैसा उत्पाद होता है उस सबका वर्णन है। अग्रायणी पूर्वमें कियावाद आदिकी प्रक्रिया और स्वसमयका विषय विवेचित है। वीर्यप्रवादमें छद्मस्थ और केवलीकी शिवत सुरेन्द्र आदिकी ऋद्धियां नरेन्द्र चक्रवतीं बलदेव आदिकी सामर्थ्य द्रव्योंके लक्षण आदिका निरूपण है। अस्तिनास्ति प्रवादमें-पांचों अस्तिकायोंका और नयोंका अस्तिनास्ति आदि अनेक पर्यायों द्वारा विवेचन है। ज्ञानप्रवादमें पांचों ज्ञानों और इन्द्रियोंका विभाग आदि निरूपित है।

सत्यप्रवाद पूर्वमें वाग्गुप्ति, वचन संस्कारके कारण, वचन प्रयोग, बारह प्रकारकी भाषाएँ, दस प्रकारके सत्य, वक्ताके प्रकार आदिका विस्तारसे विवेचन है। वचन संस्कारके सिर कंठ आदि आठ स्थान हैं। शुभ और अशुभक्ते भेदसे वाक् प्रयोग दो प्रकारका है। अभ्याख्यान कलह आदि रूपसे भाषा बारह प्रकार की है। हिसादिसे विरक्त मुनि या श्रावकको हिसादिका दोष लगाना अभ्याख्यान है। कलह—लड़ाई कराना। पीठ पीछे दोष दिखाना पैशुन्य है। चारों पुरुषार्थों से सम्बन्ध रखनेवाला प्रलाप असम्बद्ध भाषा है। शब्दादि विषयों में या अमुक देश नगर आदिमें रित उत्पन्न करनेवाली रितवाक् है। इन्हीं अरित उत्पन्न करनेवाली अरितवाक् है। जिसे सुनकर परिग्रहके अर्जन रक्षण आदिमें आसित उत्पन्न हो वह उपधिवाक् है। जिससे व्यापारमें ठगनेको प्रोत्साहन मिले वह निकृतिवाक् है। जिसे सुनकर तपोनिधि या गुणी जीवोंके प्रति अविनयकी प्रेरणा

मिले वह अप्रणतिवाक् है। जिससे चोरीमें प्रवृत्ति हो वह मोषवाक् है। सम्यक् मार्गकी प्रवित्ति सम्यक्तां नवाक् है। मिथ्यात्वर्विधनी मिथ्यावाक् है। 'द्वीन्द्रिय आदि जीव वक्ता हैं' जो शब्दोच्चारण कर सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदिकी दृष्टिसे असत्य अनेक प्रकार का है। सत्यके दस भेद हैं—सचेतन या अचेतन द्रव्यका व्यवहारके लिए इच्छानुसार नाम रखना नाम सत्य है। चित्र आदि तदाकार रूपोंमें उसका व्यवहार करना रूप सत्य है। जुआ आदिमें या शतरं जके मुहरोंमें हाथी घोड़ा आदिकी कत्पना स्थापना सत्य है। औप-श्रमिकादि भावोंकी दृष्टिसे किया जानेवाला व्यवहार प्रतीत्य सत्य है। जो लोकव्यवहार में प्रसिद्ध प्रयोग है उसे संवृति सत्य कहते हैं, जैसे पृथिवी जल आदि अनेक कारणोंसे उत्पन्न भी कमलको पंकज कहना। धूप उबटन आदिमें या कमल मगर हंस सर्वतोभद्र आदि में सचेतनै अचेतन द्रव्योंके भाव विधि आकार आदिकी योजना करनेवाले वचन संयोंजना सत्य है। आर्थ और अनार्य रूपमें विभाजित बत्तीस देशोंमें धर्मादिकी प्रवृत्ति करनेवाले वचन जनपदसत्य हैं। ग्राम नगर राज्य गण मत जाति कुल आदि धर्मों के उपदेशक वचन देशसत्य हैं। संयत या श्रावकको स्वधर्मपालनके लिए 'यह प्रासुक है यह अप्रासुक है' इत्यादि वचन भावसत्य हैं। आगमगम्य पदार्थों का निरूपण समयसत्य हैं।

आत्मप्रवादमें आत्मद्रव्यका और छह जीवनिकायोंका अस्ति नास्ति आदि विविध भंगोंसे निरूपण है। कर्मप्रवादमें कर्मों की बन्ध उदय उपशम आदि दशाओंका और स्थिति आदिका वर्णन है। प्रत्याख्यानप्रवादमें वृत नियम प्रति औमण तप आराधना आदि तथा म् नित्वमें कारण द्रव्योंके त्याग आदिका विवेचन है। विद्यानुवादपूर्वमें समस्त विद्याएँ, आठ महानिमित्त, रज्जुराशिविधि, क्षेत्र, श्रेणी, लोकप्रतिष्ठा, समुद्घात आदिका विवेचन है। अंगुष्ठप्रसेना आदि ७०० अल्पविद्याएँ और रोहिणी आदि ५०० महाविद्याएँ होती हैं। अन्त-रीक्ष, भूमि, अङ्ग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यञ्जन और छिन्न ये आठ महानिमित्त हैं। क्षेत्र अर्थात् आकाश । कपडेके ताने-बानेकी तरह ऊपर-नीचे जो असंख्यात आकाश प्रदेश पंक्तियां हैं उन्हें श्रेणी कहते हैं। अनन्त अलोकाकाशके मध्यमें लोक है। इसमें ऊर्ध्वलोक मुदंगके आकार है। अधोलोक वेत्रासनके आकार तथा मध्यलोक भालरके आकार है। यह लोक तनुवातवलयसे अन्तमें वेष्टित है और चौदह राजू लम्बा है। यह प्रतरवृत्त है। मेर पर्वतके नीचे वज पृथिवी पर स्थित आठ मध्यप्रदेश लोकमध्य हैं। लोकमध्यसे ऊपर ऐशान स्वर्ग तक १।। रज्ज, माहेन्द्र स्वर्ग तक ३ रज्जु, ब्रह्मलोक तक ३।। रज्जु, कापिष्ठ तक ४ रज्जु, महाशुक्र तक ४।। रज्ज, सहस्रार तक ५ रज्जु, प्राणत तक ५।। रज्जु, अच्युत तक ६ रज्जु और लोकान्त तक सात रज्जु है। लोकमध्यसे नीचे शर्कराप्रभा तक १ रज्जु, फिर पांचों नरक कमशः एक एक राज् हैं। इस प्रकृार सातवें नरक तक छह राज् होते हैं। फिर लोकान्त तक एक राज, इस प्रकार सात राजु हो जाते हैं। घनोदिधवातवलय घनवातवलय और तन्-वलय इन तीन वातवलयोंसे यह लोक चारों ओरसे घिरा हुआ है। अधोलोककी दिशा और विदिशामें तीनों वात वलय बीस-बीस हजार योजन मोटे हैं। ऊपर क्रमशः घटकर तीनों वातवलय मध्यलोककी आठों दिशाओं में ५, ४ और ३ योजन मोटे रह जाते हैं। ऊर्ध्वलोकमें बढ़कर ब्रह्मलोककी आठों दिशाओं में ७, ५ और ४ योजन मोटे हो जाते हैं। फिर ऊपर क्रमशः घटकर तीनों वलय लोकाग्रमें ५,४ और ३, योजन मोटे रह जाते हैं। ये ऊपर नीचे गोल डंडेके समान हैं। लोकाग्रके ऊपर ये क्रमशः दो गव्यति, एक कोश और कुछ कम एक कोश प्रमाण

विस्तारवाले हैं। नीचे कलकल पृथ्वीके नीचे कमशः ७,५ और ४ योजन विस्तृत हैं। नीचे लोकमूलमें चौड़ाई ७ राजू है। मध्यलोकमें एक राजू, ब्रह्मलोकमें पांच राजू और लोकाग्रमें एक राजू है। लोकमध्यसे एक रज्जु नीचे शर्करा प्रभाके अन्तमें आठों दिशाओं में चौड़ाई १ ई राजू है, उससे एक रज्जू नीचे वालुकाप्रभाके अन्तमें २ ई राजू, फिर एक राजू नीचे पंक प्रभाके अन्तमें ३ इं राजू, फिर एक राजू नीचे धूमप्रभाके अन्तमें ४ इं राजू, फिर एक राजू नीचे तमःप्रभाके अन्तमें ५ डे राजू, फिर एक राजू नीचे महातमःप्रभाके अन्तमें ६ राजू, फिर एक राजू नीचे कलकल पृथ्वीके अन्तमें ७ राजू चौड़ाई है। इसी तरह लोक-मध्यसे एक राजू ऊनर २ रें राजू, फिर एक राजू ऊपर ३ रें राजू, फिर एक राजू ऊपर ४ है राजू, फिर आधी राजू ऊपर जाने पर ५ राजू विस्तार है। फिर आधी राजू ऊपूर जाकर ४ डें राजू, फिर एक राजू ऊपर ३ डें राजू, फिर एक राजू ऊपर २ डें राजू, फिर एक राजू ऊपर लोकान्तमें एक राजू विस्तार है। विदेनों आदि निमित्तोंसे आत्मप्रदेशोंका शरीरसे बाहिर निकलना समुद्घात है; वह सात प्रकारका है–वात पित्तादि विकार-जनित रोग या विषपान आदिकी तीन्न वेदनासे आत्मप्रदेशोंका बाहिर निकलना वेदना समुद्घात है। कोधादि कषायोंके निमित्तसे कषाय समुद्घात होता है। उदीरणा या कालकमसे होनेवाले मरणके निमित्तसे मारणान्तिक समुद्घात होता है। जीवोंके अनुग्रह और विनाशमें समर्थ तैजस शरीरकी रचनाके लिए तैजस समुद्घात होता है। एकत्व पृथक् आदि नाना प्रकारकी विकियाके निर्मित्तसे वैकियिक समुद्घात होता है । अर्ल्पाहंसा और सूक्ष्मार्थ परिज्ञान आदि प्रयोजनोंके लिए आहारक शरीरकी रचनाके निमित्त आहारक समुद्धात होता है। जब वेदनीयकी स्थिति अधिक हो और आयु कर्मकी अल्प तब स्थिति-समीकरणके लिए केवली भगवान् केवलिसमुद्घात करते हैं। जैसे मदिरामें फेन आकर शान्त हो जाता है उसी तरह समुद्घातमें आत्म-प्रदेश बाहिर निकलकर फिर शरीरमें समा जाते हैं। अहारके और मारणान्तिक समुद्घात एक दिशामें होते हैं; क्योंकि आहार्क शरीरकी रचनाके समय श्रेणिगति होनेके कारण एक ही दिशामें असंख्य आत्मप्रदेश निकलकर एक अरितन प्रमाण आहारक शरीरको बनाते हैं। मारणान्तिकमें जहां नरक आदिमें जीवको मरकर उत्पन्न होना है वहांकी ही दिशामें आत्मप्रदेश निकलते हैं । शेष पांच समुद्घात श्रेणिके अनुसार ऊपर नीचे प्रूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन छहों दिशाओं में होते हैं। वेदना आदि छह संमुद्घातोंका काल असंख्यात समय है और केवलि समुद्घातका काल आठ समय है। दण्ड, कवाट, प्रतर, लोकपूरण, फिर प्रतर, कपाट, दंड और स्वशरीर-प्रवेश इस तरह आठ समय होते हैं।

कियाविशाल पूर्वमें सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्र तारागणोंका गमनक्षेत्र, उपपादक्षेत्र, शकुन, चिकित्सा, भूतिकर्म, इन्द्रजाल विद्या, चोंसठ कला, शिल्प, काव्य, गुणदोष, छन्द, क्रिया, क्रियाफलके भोक्ता आदिका विस्तृत विवेचन है।

लोकबिन्दुसारमें आठ व्यवहार, चार बीजराशि परिकर्म आदि गणित तथा समस्त श्रुतसम्पत्तिका विवरण है ।

्र १३-१४ गणधरदेवके शिष्य प्रशिष्यों द्वारा अल्पायु-बुद्धिबलवाले प्राणियोंके अनुप्रहके लिए अंगोंके आधारसे रचे गये संक्षिप्त ग्रन्थ अंगबाह्य हैं। कालिक उत्कालिक आदिके भेदसे अगबाह्य अनेक प्रकारके हैं। स्वाध्यायकालमें जिनके पठन-पाठनका

नियम है उन्हें कालिक कहते हैं तथा जिनके पठन-पाठनका कोई नियत समय न हो वे उत्कालिक हैं। उत्तराध्ययन आदि अंगबाह्य ग्रन्थ हैं।

प्रत्यक्षपूर्वक तीन प्रकारका अनुमान होता है—पूर्ववत् शेषवत् और सामान्यतो-दृष्ट । अग्नि और धूमके अविनाभावको जिस व्यक्तिने पहिले ग्रहण कर लिया है उसे पीछे धूमको देखकर अग्निका ज्ञान होना पूर्ववत् अनुमान है । जिसने सींग और सींगवालेके सम्बन्धको देखा है उसे सींगके रूपको देखकर सींगवालेका अनुमान होना शेषवत् है । देवदत्तका देशान्तरमें पहुंचना गमनपूर्वक होता है, यह देखकर सूर्यमें देशान्तर प्राप्तिरूप हेतुसे गतिका अनुमान करना सामान्यतोदृष्ट है । 'गाय सरीखा गवय होता है' इस उपमान वाक्यको सुनकर जंगलमें गवयको देखकर उससें गवय संज्ञाके सम्बन्धको जान लेना उपमान है । शब्द प्रमाण तो श्रुत है ही । 'भगवान् ऋषभने यह कहा' इत्यादि प्राचीन परम्परागत तथ्य ऐतिह्य प्रमाण है । 'यह आदमी दिनको नहीं खाकर भी जीता है' इस वाक्यको सुनकर अर्थात् ही 'रात्रिको खाता है' इस प्रकार रात्रि भोजनका ज्ञान कर लेना अर्थापत्ति है । 'चार प्रस्थका आढक होता हैं' इस ज्ञानके होनेपर एक आढकमें दो कुडव (आधा आढक) हैं इस प्रकारकी संभावना संभव प्रमाण है । वनस्पतियोंमें हरा भरापन आदि न दिखनेपर वृष्टिके अभावका ज्ञान करना अभाव प्रमाण है । ये सभी अर्थापत्ति आदि अनुमानमें अन्तर्भू त हैं, अतः अनुमानकी तरह स्वप्रतिपत्तिकालमें अनक्षरश्रुत हैं तथा परप्रति-पत्तिकालमें अक्षरश्रुत ।

प्रत्यक्ष दो प्रकार का है देशप्रत्यक्ष और सर्वप्रत्यक्ष । देशप्रत्यक्षके अविध और मनःपर्यय दो प्रकार हैं और सर्वप्रत्यक्ष एक केवल ज्ञानरूप हैं । अविध-ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे द्रव्य-क्षेत्रादिसे मर्यादित रूपीद्रव्यका ज्ञान अविधज्ञान है । अविधज्ञान दो प्रकार का है-भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय । अथवा देशाविध और सर्वाविध ये दो भेद भी होते हैं । परमाविध सर्वाविध की अपेक्षा न्यून होनेसे देशाविधमें ही गिन ली गई है ।

भवप्रत्यय अवधिका स्वरूप-

#### भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम् ॥२१॥

भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव और नारिकयोंके होता है।

० १-६ भव अर्थात् आयु और नामकर्मके उदयसे प्राप्त होनेवाली पर्याय, प्रत्यय अर्थात् निमित्त । भवको निमित्त लेकर जो अविध ज्ञानावरणके क्षयोपशम पूर्वक ज्ञान होता है वह भवप्रत्यय अविध ज्ञान है । प्रत्यय शब्दके ज्ञान शपथ हेतु आदि अनेक अर्थ हैं, पर यहां 'निमित्त' अर्थकी विवक्षा है । देव और नारकी पर्यायमें जन्म लेते ही अविध ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो जाता है और उससे अविध ज्ञान होता है । जैसे आकाश पक्षीके उड़नेमें निमित्त मात्र है क्योंकि आकाशके रहने पर हो पक्षी उड़ सकता है उसी तरह भव बाह्य निमित्त है । यदि भव ही मुख्य कारण होता तो सभी देव नारिकयोंके एक जैसा तुल्य अविध ज्ञान होता पर उनमें अपने अपने क्षयोपशमके अनुसार तारतम्य आगममें स्वीकार किया गया है । जैसे मनुष्य और तिर्यं चोंको अहिसादिवतरूप गुणोंसे अविध ज्ञान होता है

उस तरह देवनारिकयोंको व्रतादिधारणकी आवश्यकता नहीं होती, उनके तो उस पर्यायके कारण ही क्षयोपशम प्रकट हो जाता है। अतः भव बाह्य निमित्त है। सम्यग्ज्ञानका प्रकरण होनेसे मिथ्यादृष्टि देवनारिकयोंके मिथ्या अविध अर्थात् विभंगाविध होती है इसिलिए सभी देवनारिकयोंको सामान्यरूपसे अविधज्ञानका प्रसंग नहीं होता।

० प्रश्न-जीवस्थान आदि आगमोंमें सदादि अनुयोग द्वारोंमें 'नारक' शब्दका ही पहले ग्रहण किया है अतः यहां भी नारक शब्दका ही पहले प्रयोग करना चाहिए? उत्तर-देव शब्द अल्पस्वर है और पूज्य है, अतः व्याकरणके नियमानुसार देवशब्दका ही पूर्वप्रयोग उचित है। आगममें तो क्रमसे गितयोंका निरूपण है वहां नियमकी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि जुदे जुदे वाक्य हैं।

दस प्रकारके भवनवासियोंका अवधिक्षेत्र जघन्य २५ योजन है। /उत्कृष्ट असुर कुमारोंका नीचेकी ओर असंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजन और ऊपर ऋतुविमानके ऊपरी भाग तक है। नागकुमार आदि नव भवनवासियोंका उत्कृष्ट नीचेकी तरफ असंख्यात हजार योजन और ऊपर सुमेरु पर्वतके शिखर तक है तथा तिरछा असंख्यात हजार योजन है। आठों प्रकारके व्यन्तरोंका जघन्य २५ योजन उत्कृष्ट नीचे असंख्यात हजार योजन ऊपर अपने विमानके ऊपरी भाग तक और तिरछे असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन है। ज्योति-षियोंका जघन्य नीचेकी ओर संख्यात योजन उत्कृष्ट असंख्यात हजार योजन, ऊपरकी ओर उत्कृष्ट अपने विमानके ऊपरी भाग तक तथा तिरछे असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन है। 🗡 वैमानिकोंमें सौधर्म और ईशान स्वर्गवासी देवोंके जघन्य अवधि ज्योतिषियोंके उत्कृष्टक्षेत्र प्रमाण है तथा उत्कृष्ट अवधि नीचेकी ओर रत्नप्रभाके अन्तिम पटल तक है। सानत्कुमार और माहेन्द्रमें नीचेकी ओर जघन्य रत्नप्रभाके अन्तिम पटल तक और उत्कृष्ट शर्करा-प्रभाके अन्तिम पटल तक अविधका क्षेत्र है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव और कापिष्टमें नीचेकी ओर जवन्य अवधि शर्करा प्रभाका अन्तिम भाग और उत्कृष्ट वालुका प्रभाका अन्तिम भाग है । शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रारमें नीचेकी ओर जघन्य अविध वालका प्रभाका अन्तिम भाग और उत्कृष्ट पंकप्रभाका अन्तिम भाग है। आनत प्राणत आरण और अच्युतमें नीचेकी ओर जघन्य अवधि पंकप्रभाका अन्तिम भाग तथा उत्कृष्ट धूमप्रभाका अन्तिम भाग है। नव ग्रैवेयकोंकी जघन्य अवधि धूमप्रभाका अन्तिमभाग और उत्कृष्ट तमःप्रभाका अन्तिम भाग है । नव अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानवासियोंकी अविध लोकनाली पर्यन्त है । सौधर्म आदि अनुत्तर पर्यन्त विमानवासियोंकी अवृक्षि क्रपरकी ओर अपने अपने विमानके ऊपरी भाग तक है। तिरछी असंख्यात कोड़ाकाड़ी योजन है। जिस अवधिज्ञानका जितना क्षेत्र है उतने आकाश प्रदेश प्रमाण काल और द्रव्य होते हैं अर्थात् उतने समय प्रमाण अतीत और अनागतका ज्ञान होता है और उतने भेदवाले अनन्त प्रदेशी पुद्गलस्कन्धोंमें और सकर्मक जीवोंमें ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है। भावकी दृष्टिसे अपने विषयभूत पुद्गल स्कन्धोंके रूपादिगुणोंमें और जीवके औदयिक औपशमिक आदि भावोंमें अवधिज्ञानकी प्रवृत्ति होती है।

नारकी जीवोंमें रत्नप्रभामें अवधिक्षेत्र नीचे एक योजन शर्कराप्रभामें ३॥ गव्यूति बालुका प्रभामें ३ गव्यूति, पंक प्रभामें २॥ गव्यूति, धूम प्रभामें २ गव्यूति, तमःप्रभामें १॥ गव्यूति और महातमः प्रभामें एक गव्यूति हैं। सभी नरकोंमें ऊपरकी ओर अवधिज्ञान

अपने नरकविलों के ऊपरी भाग तक है और तिरछे असंख्यात कोड़ाकोड़ी योजन है। क्षयोपशमनिमित्तक अविध –

# चयोपशमनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ॥२२॥

अवधिज्ञानावरणके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयाभावी क्षय आगामीका सदवस्था उपशम और देशघाती प्रकृतिका उदय रूप क्षयोपशमसे होनेवाला अवधिज्ञान शेष अर्थात् मनुष्य और तिर्यं चोंके होता है।

० १-३ शेष ग्रहणसे देवनारिकयोंके अतिरिक्त सभी प्राणिमात्रके अविधका विधान नहीं समभना चाहिए क्योंकि असंज्ञी और अपर्याप्तकोंमें इसकी शिक्त ही नहीं है। संज्ञी और पर्याप्तकोंमें भी उन्होंके, जिनके सम्यग्दर्शनादि गुणोंसे अविधज्ञानावरणका क्षयोपशम हो गया है। यद्यपि सभी अविध क्षयोपशमिनिमित्तक होती है फिर भी विशेष रूपसे क्षयोपशमके ग्रहण करनेसे यह नियम होता है कि मनुष्य और तिर्यचोंके क्षयोपशम-निमित्तक ही अविधज्ञान होता है भवप्रत्यय नहीं।

\$ ४-अविधिज्ञानके अनुगामी अननुगामी वर्धमान हीयमान अविस्थित और अन-विस्थित ये छह भेद हैं। कोई अविध सूर्यप्रकाशकी तरह पीछे-पीछे भवान्तर तक जाती है। कोई वहीं रुक जाती है जैसे मूर्खका प्रश्न। कोई अविध सम्यग्दर्शनादि गुणोंकी विशुद्धिके कारण पत्तोंमें लगी हुई अग्निकी तरह असंख्यातलोक तक बढ़ती है। कोई अविध ईंधन-रहित अग्निकी तरह अंगुलके असंख्येय भाग तक कम हो जाती है। कोई अविध ज्योंकी त्यों स्थिर रहती है न कम होती है और न बढ़ती है जैसे कि तिल आदि चिह्न। वायुसे दोलित जलकी लहरोंकी तरह कोई अविध घटती भी है और बढ़ती भी है।

देशाविध परमाविध और सर्वाविधिक भेदसे भी अविध-ज्ञान तीन प्रकारका है। देशाविध और परमाविधिक जघन्य उत्कृष्ट और अजघन्योकृष्ट ये तीन प्रकार हैं। सर्वाविध एक ही प्रकारका है। देशाविधिका जघन्यक्षेत्र उत्कृष्ट सर्वलोक। मध्यमक्षेत्र जघन्य और उत्कृष्टके बीचका असंख्यात भाग है और उत्कृष्ट सर्वलोक। मध्यमक्षेत्र जघन्य और उत्कृष्टके बीचका असंख्यात प्रकारका है। परमाविधिका जघन्यक्षेत्र एक प्रदेश अधिक लोक प्रमाण है और उत्कृष्ट असंख्यात लोक प्रमाण है। मध्यके विकल्प अजघन्योत्कृष्ट क्षेत्र हैं। परमाविधिके उत्कृष्ट क्षेत्रसे बाहिर असंख्यात लोकक्षेत्र सर्वाविधिका है। उपर्युक्त अनुगामी आदि छह भेदोंके साथ प्रतिपाती अर्थात् बिजलोकी चमककी तरह विनाशशील बीचमें ही छूटनेवाला और अप्रतिपाती अर्थात् केवलज्ञान होने तक नहीं छूटनेवाला ये आठों भेद देशाविधिक होते हैं। परमाविध हीयमान और प्रतिपाती नहीं होती। सर्वाविधिके अवस्थित अनुगामी अननुगामी और अप्रतिपाती ये चार ही भेद होते हैं।

सर्वजघन्य देशावधिका उत्सेघांगुलका असंख्यातवां भाग क्षेत्र, आविलका असंख्यातवां भाग काल और अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण द्रव्य है, अर्थात् इतने बड़े असंख्यात स्कन्धों में ज्ञानकी प्रवृत्ति होती, है। स्वविषय स्कन्धके अनेक रूपादि भाव हैं। एक जीवके प्रदेशोत्तर क्षेत्रवृद्धि नहीं होती, नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रदेशोत्तर क्षेत्रका विकल्प संभव है। एक जीवके मंडूकप्लुति कमसे अंगुलके असंख्येय भाग प्रमाण क्षेत्रवृद्धि होती है—सर्वलोक तक। काल-वृद्धि एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा एक समय दो समय आदि आविलके असंख्यात भाग तक होती है। द्रव्य क्षेत्र और कालकी वृद्धि, असंख्यात भागवृद्धि संख्यात भागवृद्धि संख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणवृद्धि इन चार प्रकारोंसे होती है। भाववृद्धि अनन्त भागवृद्धि और अनन्त गुणवृद्धि मिलाकर छह प्रकारोंसे होती है। हानि भी इसी क्रमसे होती है।

अंगुलके असंख्यात भाग क्षेत्रवाली अविधिका आविलका संख्यात भाग काल है, अंगुलके असंख्यात भाग आकाश प्रदेश बराबर द्रव्य है, भाव अनन्त असंख्यात या संख्यात रूप है। अंगुल प्रमाणक्षेत्रवाली अविधिका कुछ कम आविल प्रमाण काल है, द्रव्य और भाव पहिलेकी तरह। अंगुल पृथक्त्व (तीनसे ऊपर ९ से नीचेकी संख्या) क्षेत्रवाली अविधिका आविली प्रमाण काल है। एक हाथ क्षेत्रवाली अविधिका आविल पृथक्त्व काल है। एक गव्यूति प्रमाण क्षेत्रवाली अविधिका कुछ अधिक उच्छ्वास प्रमाण काल है। योजनमात्र क्षेत्रवाली अविधिका अन्तर्मु हूर्त काल है। पच्चीस योजन क्षेत्रवाली अविधिका कुछ कम एक दिन काल है। भरतक्षेत्र प्रमाणवाली अविधिका आधा माह काल है। जम्बूद्वीप प्रमाण क्षेत्रवाली अविधिका कुछ अधिक एक माह काल है। मनुष्यलोक प्रमाण क्षेत्रवाली अविधिका एक वर्ष काल है। रचकद्वीप प्रमाण क्षेत्रवाली अविधिका संवत्सर-पृथक्त्व काल है। संख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण क्षेत्रवाली अविधिका संख्यात वर्ष काल है। असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण क्षेत्रवाली अविधिका संख्यात वर्ष काल है। उसंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण क्षेत्रवाली अविधिका संख्यात वर्ष काल है। इस तरह तिर्य च और मनुष्योंकी मध्य देशाविधके द्रव्यक्षेत्र काल आदि हैं।

तिर्यं चोंकी उत्कृष्ट देशाविधका क्षेत्र असंख्यात द्वीपसमुद्र, काल असंख्यात वर्ष और तेजःशरीर प्रमाण द्रव्य है, अर्थात् वह असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण आकाश प्रदेशोंसे परिमित असंख्यात तेजोद्रव्य वर्गणासे रचे गए अनन्त प्रदेशी स्कन्धोंको जानता है। भाव पहिलेकी तरह है। तिर्यं चों और मनुष्योंके जघन्य देशाविध होता है। तिर्यं चोंके केवल देशाविध ही होता है परमाविध और सर्वाविध नहीं।

मनुष्योंकी उत्कृष्ट देशाविधका क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र, काल असंख्य वर्ष और द्रव्य कार्मण शरीर प्रमाण है अर्थात् वह असंख्यात द्वीपसमुद्र प्रमाण आकाश प्रदेशोंसे परिमित्र असंख्यात ज्ञानावरणादि कार्मण द्रव्यकी वर्गणाओंको जानता है। भाव पहिले की तरह है। यह उत्कृष्ट देशाविध संयत मनुष्योंके होती है।

परमाविध—जवन्य परमाविधका क्षेत्र एकप्रदेश अधिक लोकप्रमाण, काल असंख्यात वर्ष, द्रव्य प्रदेशाधिक लोकाकाश प्रमाण और भाव अनन्तादि विकल्पवाला है। इसके बाद नाना जीव या एक जीवके क्षेत्रवृद्धि असंख्यात लोकप्रमाण होगी। असंख्यात अर्थात् आविलकाके असंख्यात भाग प्रमाण। परमाविधका उत्कृष्ट क्षेत्र अग्निजीवोंकी संख्या प्रमाण लोकालोक प्रमाण असंख्यात लोक। परमाविध उत्कृष्ट चारित्रवाले संयतके ही होती है। यह वर्धमान होती है हीयमान नहीं। अप्रतिपाती होती है प्रतिपाती नहीं। अवस्थित होती है। अनवस्थित भी वृद्धिकी ओर होती है हानिकी ओर नहीं। इस पर्यायमें क्षेत्रान्तरमें साथ जानेसे अनुगामी होती है। परलोक में नहीं जाती इसलिए, अननुगामी भी होती है। चरमशरीरीके होनेके कारण परलोक तक जानेका अवसर ही नहीं है।

सर्वाविध-असंख्यात लोकसे गुणित उत्कृष्ट परमाविधका क्षेत्र सर्वाविधिका क्षेत्र है। काल द्रव्य और भाव पहिलेकी तरह। यहं सर्वाविध न तो वर्धमान होता है न हीयमान, न अनवस्थित और न प्रतिपाती। केवलज्ञान होने तक अवस्थित है और अप्रतिपाती है। पर्यायान्तरको नहीं जाता इसलिए अननुगामी है। क्षेत्रान्तरको जाता है अतः अनुगामी है।

परमाविधका देशाविधमें अन्तर्भाव करके देशाविध और सर्वाविध ये दो भेद भी अविधिज्ञानके होते हैं।

ऊपर कही गई वृद्धियोंमें जब कालवृद्धि होती है तब चारोंकी वृद्धि निश्चित है पर क्षेत्रवृद्धि होनेपर कालवृद्धि भाज्य है अर्थात् हो भी और न भी हो। भाववृद्धि होनेपर द्रव्यवृद्धि निग्नत है पर क्षेत्र और कालवृद्धि भाज्य है। यह अवधिज्ञान श्रीवृक्ष स्वस्तिक. नन्द्यावर्त आदि शरीरचिह्नों में किसी एकसे प्रकट होनेपर एकक्षेत्र और अनेकसे प्रकट होनेपर अनेकक्षेत्र कहा जाता है। इन चिह्नोंकी अपेक्षा रखनेके कारण इसे पराधीन-अतएव परोक्ष नहीं कह सकते; क्यों कि इन्द्रियों को ही 'पर' कहा गया है जैसा कि गीता-में भी कहा है—''इन्द्रियां पर हैं, इन्द्रियों से भी परे मन है, मनसे परे बुद्धि और बुद्धिसे भी परे आत्मा है।'' अतः इन्द्रियों की अपेक्षा न होनेसे परोक्ष नहीं कह सकते।

मनःपर्ययज्ञानका वर्णन-

## ऋजुविपुलमती मनःपर्ययः ॥२३॥

मनःपर्यय ऋजुमित और विपुलमितके भेदसे दो प्रकारका है। ऋजु अर्थात् सरल और विपुल अर्थात् कुटिल। परकीय मनोगत मन वचन काय सम्बन्धी पदार्थोंको जाननेके कारण मनःपर्यय दो प्रकारका हो जाता है।

११-६ वीर्यान्तराय और मनःपर्ययज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर तथा तदन्कुल अङ्ग उपाङ्गोंका निर्माण होनेपर अपने और दूसरेके मनकी अपेक्षासे होनेवाला ज्ञान मन:पर्यय कहलाता है। अपने मनकी अपेक्षा तो इसलिए होती है कि वहांके आत्म-प्रदेशोंमें मनःपर्ययज्ञानावरणका क्षयोपशम होता है। जैसे चक्ष्में अवधिज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर चक्ष्की अपेक्षा होने मात्रसे अवधिज्ञानको मितज्ञान नहीं कहते उसी तरह मनःपर्यय भी मतिज्ञान नहीं है क्योंकि वह इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न नहीं होता। परके मनमें स्थित विचारोंको जानता है अतः आकाशमें चन्द्रको देखनेके लिए जैसे आकाश साधारण-सा निमित्त है वह चन्द्रज्ञानका उत्पादक नहीं है उसी तरह परका मन साधारण-सा आधार है वह मनःपर्ययज्ञानका उत्पादक नहीं है। इसलिए मनःपर्यय मितज्ञान नहीं हो सकता । इसी तरह धूमसे स्वसम्बन्धी अग्निके ज्ञानकी तरह परकीय मनःसम्बन्धी विचारोंको जाननेके कारण मनःपर्यय ज्ञानको अनुमान नहीं कह सकते; क्योंकि अनुमान या तो इन्द्रियोंसे हेत्को देखकर या परोपदेशसे हेत्को जानकर ही उत्पन्न होता है परन्तु मनःपर्ययमें न तो इन्द्रियोंकी अपेक्षा होती है और न परोपदेश की ही। फिर अनुमान परोक्ष ज्ञान है जब कि मन:पर्यय प्रत्यक्ष । इसमें 'इन्द्रिय मनकी अपेक्षा न करके जो अन्यभिचारी और साकार ग्रहण होता है वह प्रत्यक्ष हैं यह प्रत्यक्षका लक्षण पाया जाता है। जैसा कि सूत्रमें बताया है मनःपर्यय दो प्रकारका है।

० ऋजुमनस्कृतार्थंज्ञ ऋजुवाक्कृतार्थंज्ञ और ऋजुकायकृतार्थंज्ञ इस प्रकार ऋजु मित तीन प्रकारका है। जैसे किसीने किसी समय सरल मनसे किसी पदार्थका स्पष्ट विचार किया, स्पष्ट वाणीसे कोई विचार व्यक्त किया और शरीरसे इसी प्रकारकी स्पष्ट किया की, कालान्तरमें उसे भूल गया, फिर यदि ऋजुमितमनःपर्ययज्ञानीसे पूछा जाय कि—'इसने अमुक समयमें क्या सोचा था, क्या कहा था या क्या किया था?' या न भी पूछा जाय तो भी वह स्पष्ट रूपसे सभी बातोंको प्रत्यक्ष जानकर बता देगा । महाबन्ध शास्त्रमें बताया है कि 'मनसा मनः परिच्छिद्य परेषां संज्ञादीन् विजानाति' अर्थात् मनसे—आत्मासे दूसरेके मनको जानकर उसकी संज्ञा चिन्ता जीवित मरण दुःख लाभालाभको जान लेता है। जैसे मंच पर बैठे हुए लोगोंको उपचारसे मंच कहते हैं उसी तरह मनमें विचारे गये चेतन अचेन्तन अर्थोंको भी मन कहते हैं। यह स्पष्ट और सरल मनवाले लोगोंकी बातकी जानता है, कुटिल मनवालोंकी बातको नहीं। कालसे जघन्यरूपसे अपने या अन्य जीवोंके दो तीन भव और उत्कृष्ट रूपसे सात आठ भवोंको गित आगित अर्थात् जिस भवको छोड़ा और जिसे ग्रहण किया उनकी दो गिनती करके जानता है। क्षेत्रसे जघन्य गव्यूति पृथक्तवके भीतर और उत्कृष्ट योजनपृथक्तवके भीतर जानता है।

\$ ८ विपुलमित ऋजुके साथ ही साथ कुटिल मन वचन काय सम्बन्धी प्रवृत्तियोंको भी जानता है अतः छह प्रकारका हो जाता है। अर्थात् यह अपने या परके व्यक्त मनसे या अव्यक्त मनसे चिन्तित था अचिन्तित या अर्थचिन्तित सभी प्रकारसे चिन्ता जीवित मरण- सुख दु:ख लाभ अलाभ आदिको जानता है। विपुलमित कालसे जघन्यरूपसे सात आठ भव तथा उत्कृष्टरूपसे गत्यागितकी दृष्टिसे असंख्यात भवोंको जानता है। क्षेत्र जघन्यरूपसे योजनपृथक्तव है और उत्कृष्ट मानुषोत्तर पर्वतके भीतर है, बाहिर नहीं।

दोनों मनःपर्यय ज्ञानोंकी परस्पर विशेषता-

## विशुद्धः चप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः ॥२४॥

ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे होनेवाली निर्मलताको विशुद्धि कहते हैं। संयम शिखर-से गिरनेको प्रतिपात कहते हैं। ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती उपशान्तकषायका प्रतिपात होता है बारहवें क्षीणकषायीका नहीं। इन दो दृष्टियोंसे ऋजुमित और विपुलमितमें विशेषता है अर्थात् विपुलमित विशुद्धतर और अप्रतिपाती होता है।

० १-२ यद्यपि पहिले सूत्रसे ही विशेषता ज्ञात हो जाती थी फिर भी अन्य रूपसे विशेषता दिखानेके लिए यह सूत्र बनाया है। यदि विशुद्धि और अप्रतिपात मनःपर्ययज्ञान के भेद होते तो समुच्चयार्थक 'च' शब्दका ग्रहण करना उचित था पर ये भेद नहीं हैं। ये तो उनकी परस्पर विशेषता बतानेवाले प्रकार हैं।

सर्वाविधके विषयभूत कार्मणद्रव्यका अनन्तवाँ भाग ऋजुमितका ज्ञेय होता है, उसका भी अनन्तवाँ भाग सूक्ष्म विपुलमितका। अतः ऋजुमितकी अपेक्षा विपुलमित द्रव्य क्षेत्र काल और भाव प्रत्येक दृष्टिसे विशुद्धतर है। विपुलमित अप्रतिपाती होनेके कारण ऋजुमित्से विशिष्ट है क्योंकि विपुलमितके स्वामी प्रवर्षमान चारित्रवाले होते हैं जब कि ऋजुमितके स्वामी हीयमान चारित्रवाले।

अवधि और मनःपर्ययकी परस्पर विशेषता-

## विशुद्धिचेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपर्यययोः ॥२५॥

विशुद्धि—निर्मलता, क्षेत्र—जहाँके पदार्थोंको जानता है, स्वामी—ज्ञानवाला और विषय अर्थात् ज्ञेय इनसे अविध और मनःपर्ययमें विशेषता है।

े १ यद्यपि सर्वाविधज्ञानका अनन्तवाँ भाग मनःपर्ययका विषय होता है अतः अल्प विषय है फिर भी वह उस द्रव्यकी बहुत पर्यायोंको जानता है। जैसे बहुत शास्त्रों-का थोड़ा थोड़ा परिचय रखनेवाले पल्लवग्राही पंडितसे एक शास्त्रके यावत् सूक्ष्म अर्थों को तलस्पर्शी गंभीर व्याख्याओंसे जाननेवाला प्रगाढ़ विद्वान् विशुद्धतर माना जाता है उसी तरह मनःपर्यय भी सूक्ष्मग्राही होकर भी विशुद्धतर है। क्षेत्रकी अपेक्षा विशेषता बताई जा चुकी है। विषय अभी ही आगे बतायेंगे। मनःपर्ययका स्वामी संयमी मनुष्य ही होता है जब कि अवधिज्ञान चारों गतियोंके जीवोंके होता है। आगममें कहा है कि—'मनःपर्यय मनुष्योंके होता है देव नारकी और तिर्यं चोंके नहीं। मनुष्योंमें भी गर्भजोंके ही होता है सम्मूच्छनोंके नहीं। गर्भजोंमें भी कर्मभूमिजोंके होता है अकर्मभूमिजोंके नहीं। कर्मभृमिजोंमें पर्याप्तकोंके, पर्याप्तकोंमें सम्यग्दृष्टियोंके, सम्यग्दृष्टियोंमें पूर्णसंयमियोंके, संयमियोंमें छठवेंसे बारहवें गुणस्थानवालोंके ही, उनमें भी जिनका चारित्र प्रवर्धमान है और जिन्हें कोई ऋद्धि प्राप्त है, उनमें भी किसीको ही होता है सबको नहीं। इस तरह विशिष्ट संयमवालोंके होनेके कारण मनःपर्यय विशिष्ट है।

मति और श्रुतका विषय-

# मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥२६॥

मित और श्रुत द्रव्योंकी कुछ पर्यायोंको विषय करते हैं।

११-२ ऊपरके सूत्रसे 'विषय' शब्दका सम्बन्ध यहां हो जाता है अतः यहां फिर 'विषय' शब्द देनेकी आवश्यकता नहीं है। यद्यपि पूर्वसूत्रमें विषय शब्द अन्यविभिक्तिक है फिर भी 'अर्थवशाद विभिक्तिपरिणामः—अर्थात् अर्थके अनुसार विभिक्तिका परिणमन हो जाता है' इस नियमके अनुसार यहां अनुकूल विभिक्तिका सम्बन्ध कर लेना चाहिए, जैसे कि—'देवदत्तके बड़े-बड़े मकान हैं उसे बुलाओ' यहां 'देवदत्तके' इस षष्ठी विभिक्तिवाले देवदत्तका 'उसे' इस द्वितीया विभिक्त रूप परिणमन अर्थके अनुसार हो गया है।

\$ ३-४ 'द्रव्येषु' यह बहुवचनान्त प्रयोग सर्वद्रव्योंके संग्रहके लिए है। अर्थात् मित और श्रुत जानते तो सभी द्रव्योंको हैं पर उनकी कुछ ही पर्यायोंको जानते हैं इसीलिए सूत्रमें 'असर्वपर्यायेषु' यह द्रव्योंका विशेषण दे दिया है। मितज्ञान चक्षुरादि इन्द्रियोंसे उत्पन्न होता है और रूपादिको विषय करता है अतः स्वभावतः वह रूपी द्रव्योंको जानकर भी उनकी कुछ स्थूल पर्यायोंको ही जानेगा। श्रुत भी प्रायः शब्दिनिमत्तक होता है और असंख्यात शब्द अनन्त पदार्थोंको स्थूल पर्यायोंको ही कहु सकते हैं सभी पर्यायोंको नहीं। कहा भी है-'शब्दोंके द्वारा प्रज्ञापनीय पदार्थोंसे वचनातीत पदार्थ अनन्तगुने हैं अर्थात् अनन्तवें भाग पदार्थ प्रज्ञापनीय होते हैं और जितने प्रज्ञापनीय पदार्थ हैं उनके अनन्तवें भाग श्रुत निबद्ध होते हैं।'

४ धर्म अध्म आकाशादि अरूपी अतीन्द्रिय पदार्थ भी मानस मितज्ञानक विषय
होते हैं अतः मितिश्रुतमें सर्वद्रव्य विषयता बन जाती है ।

अवधिज्ञानका विषय-

#### रूपिष्ववधेः ॥२७॥

अवधिज्ञान रूपी पदार्थोंको जानता है।

० १-३ रूप शब्दका स्वभाव भी अर्थ है और चक्षुके द्वारा ग्राह्य शुक्ल आदि गुण भी। पर यहां शुक्ल आदि रूप ही ग्रहण करना चाहिए। 'रूपी' में जो मत्वर्थीय प्रत्ययं है उसका 'नित्ययोग' अर्थ लेना चाहिए अर्थात् क्षीरी—सदा दूधवाले वृक्षकी तरह जो द्रव्य सदा रूपवाले हों उन्हें रूपी कहते हैं। उपलक्षणभूत रूपके ग्रहण करनेसे रूपके अविनाभावी रंस गन्ध और स्पर्शका भी ग्रहण हो जाता है। अर्थात् रूप रस गन्ध स्पर्शवाले पुद्गल अविधज्ञानके विषय होते हैं।

्रे ४ इस सूत्रमें 'असर्वपर्याय' की अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। अर्थात् पहिले कहे गए रूपी द्रव्योंकी कुछ पर्यायोंको और जीवके औदियक औपशमिक और क्षायोपशमिक भावोंको अवधिज्ञान विषय करता है क्योंकि इनमें रूपी कर्मका सम्बन्ध है। वह क्षायिक भाव तथा धर्म अधर्म आदि अरूपी द्रव्योंको नहीं जानता।

मनःपर्यय ज्ञानका विष्य-

## तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य ॥२८॥

सर्वाविध ज्ञानके विषयभूत रूपी द्रव्यके सूक्ष्म अनन्तवें भागमें मनःपर्यय ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है।

केवलज्ञानका विषय-

# सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥२६॥

सभी द्रव्योंकी सभी पर्याएँ केवलज्ञानके विषय हैं।

० ४ स्वाभाविक या नैमित्तिक विरोधी या अविरोधी धर्मोंमें अमुक शब्द व्यवहारके लिए विविक्षित द्रव्यकी अवस्थाविशेषको पर्याय कहते हैं। जो धर्म द्रव्य क्षेत्र काल
भाव आदि निमित्तोंसे होते हैं उन्हें उपात्तहेतुक कहते हैं और जो तीनों कालोंमें अपनी
स्वाभाविक सत्ता रखते हैं वे अनुपात्तहेतुक हैं, जैसे जीवके औदियक आदि भाव और अनादि
पारिणामिक चैतन्य आदि। कुछ धर्म अविरोधी होते हैं और कुछ विरोधी, जैसे जीवके
अनादि पारिणामिक चैतन्य भव्यत्व या अभृव्यत्व ऊर्ध्वगतिस्वभाव अस्तित्वादि एक साथ
होनेसे अविरोधी हैं और नारक तिर्यञ्च मनुष्य देव गित स्त्री पुरुष नपु सकत्व एकेनिद्रयादि जाति बचपन जवानी कोध शान्ति आदि एक साथ नहीं हो सकतीं अतः विरोधी
हैं। पुद्गलके रूप रसादिसामान्य अचेतनत्व अस्तित्वादि अविरोधी हैं और अमुक

शुक्ल कृष्ण आदि रूप कड़वा चिरपरा कषायला आदि रस आदि परस्पर विरोधी हैं। इसी तरह धर्माधर्मादि द्रव्योंमें कुछ सामान्यधर्म अविरोधी हैं और विशेषधर्म विरोधी होते हैं।

\$ ५-६ द्रव्य और पर्याय शब्द का इतरेतर योग द्रन्द्व समास है। द्रन्द्व समास जैसे प्लक्ष और न्यग्रोध आदि भिन्न पदार्थों में होता है उसी तरह कथि चिन्न पिन्न गो और गोत्व आदि में भी होता है। गो और गोत्व सामान्य और विशेषरूपसे कथि चिन्न अभिन्न हैं। 'द्रव्याणां पर्यायाः' ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास करके द्रव्योंको पर्यायका विशेषण बनाना उचित नहीं है; क्योंकि ऐसी दशामें द्रव्य शब्द ही निरर्थक हो जायगा, कारण अद्रव्य की तो पर्याय होती नहीं है। फिर, तत्पुषसमासमें उत्तर पदार्थ प्रधान होता है अतः 'केवलज्ञानके द्वारा पर्यायें ही जानी जाती हैं, द्रव्य नहीं यह अनिष्ट प्रसंग प्राप्त होता है। 'सब पर्यायोंके जान लेनेपर द्रव्य तो जान ही लिया जाता है' यह समाधान भी ठीक नहीं है क्योंकि इस पक्षमें द्रव्यग्रहणकी अनर्थकता ज्योंकी त्यों बनी रहती है। अतः उभयपदार्थ प्रधान द्वन्द्व समास ही यहां ठीक है। 'पर्यायके बिना द्रव्य उपलब्ध नहीं होता' अतः द्वन्द्व समासमें भी द्रव्यग्रहण निरर्थक है' यह शंका ठीक नहीं है क्योंकि संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि की दृष्टिसे द्रव्य पर्यायमें विभिन्नता है।

एक साथ कितने ज्ञान होतें है ?

## एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥३०॥

एक साथ एक आत्मामें एक से लगाकर चार ज्ञान तक हो सकते हैं।

१ एक शब्दके संख्या भिन्नता अकेलापन प्रथम प्रधान आदि अनेक अर्थ हैं पर
यहां 'प्रथम' अर्थ विवक्षित है।

० २-३ आदि शब्दके भी व्यवस्था प्रकार सामीप्य अवयव आदि अनेक अर्थ हैं, यहां अवयव अर्थ की विवक्षा है। अर्थात् एक-प्रथम परोक्षज्ञानका आदि-अवयव मितिज्ञाने। अथवा, आदि शब्द समीपार्थक है। इसका अर्थ है मितिज्ञानका आदि-समीप-श्रुतज्ञान।

४ - प्रश्न-यदि मितज्ञान का समीप 'श्रुतज्ञान' आदि शब्दसे लिया जाता है तो इसमें मितज्ञान छूट जायगा ? उत्तर—चूँ कि मित और श्रुत सदा अव्यभिचारी हैं, नारद पर्वत की तरह एक दूसरेका साथ नहीं छोड़ते अतः एकके ग्रहणसे दूसरेका ग्रहण ही हो जाता है।

\$ ५-७ जैसे 'ऊंटके मुख की तरह मुख है जिसका वह उष्ट्रमुख' इस बहुन्नीहि समासमें एक मुख शब्दका लोप हो गया है • उसी तरह 'एकादि हैं आदिमें जिनके वे एकादीनि' यहां भी एक आदि शब्दका लोप हो जाता है। अवयवसे विग्रह होता है और समुदाय समासका अर्थ होता है। इससे एकको आदिको लेकर चार तक विभाग करना चाहिए; क्योंकि केवलज्ञान असहाय है उसे किसी अन्य ज्ञानकी सहायताकी अपेक्षा

नहीं है जब कि क्षायोपशिमक मित आदि चार ज्ञान सहायताकी अपेक्षा रखते हैं अतः केवलज्ञान अकेला ही होता है उसके साथ अन्य ज्ञान नहीं रह सकते।

० ८-१० प्रक्रन-केवलज्ञान होनेपर अन्य क्षायोपशिमक ज्ञानोंका अभाव नहीं होता, िकन्तु वे दिनमें तारागणोंकी तरह विद्यमान रहकर भी अभिभूत हो जाते हैं और अपना कार्य नहीं करते ? उत्तर-केवलज्ञान चूँिक क्षायिक और परम विशुद्ध है अतः सकलज्ञानावरणका विनाश होनेपर केवलीमें ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे होनेवाले ज्ञानोंकी संभावना कैसे हो सकती है ? सर्वशुद्धिकी प्राप्ति हो जाने पर लेशतः अशुद्धिकी कल्पना ही नहीं हो सकती । आगममें असंज्ञी पंचेन्द्रियसे अयोगकेविल तक जो पंचेन्द्रिय गिनाए हैं वहां द्रव्येन्द्रियोंकी विवक्षा है ज्ञानावरणके क्षयोपशमरूप भावेन्द्रियोंकी नहीं । यिक भावेन्द्रियों विविक्षत होतीं तो ज्ञानावरणका सद्भाव होनसे सर्वज्ञता ही नहीं हो सकती । अतः एक आत्मामें दो ज्ञान मित और श्रुत, तीन ज्ञान मित श्रुत अविध या मित श्रुत मनःपर्यय, चार ज्ञान मित श्रुत अविध और मनःपर्यय होंगे, पांच एक साथ नहीं होंगे । अथवा, एक शब्दको संख्यावाची मानकर अकेला मित्ज्ञान भी एक हो सकता है क्योंकि जो अंगप्रविष्ट आदि रूप श्रुतज्ञान है वह हर एकको हो भी न भी हो । अथवा, संख्या असहाय और प्रधान्यवाची एक शब्दको मानकर अकेला असहाय और प्रधान केवलज्ञान एक होगा दो मित श्रुत आदि ।

मित श्रुत अविध विपर्यय भी होते हैं-

# मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च ॥३१॥

' च शब्द समुच्चयार्थक है। अर्थात् मित श्रुत और अविध मिथ्या भी होते हैं और सम्यक् भी।

§ १-३ मिथ्यादृष्टि जीवके मिथ्यादर्शनके साथ रहनेके कारण इन ज्ञानोंमें मिथ्यात्व आ जाता है जैसे कड़वी तूमरीमें रखा हुआ दूध कडुआ हो जाता है उसी तरह मिथ्यादृष्टिरूप आधार-दोषसे ज्ञानमें मिथ्यात्व आ जाता है। यह आशंका उचित नहीं है कि 'मणि सुवर्ण अ!दि मलस्थानमें गिरकर भी जैसे अपने स्वभावको नहीं छोड़ते वैसे ज्ञानको भी नहीं छोड़ना चाहिए'; क्योंकि पारिणामिक अर्थात् परिणमन करानेवालेकी शिक्तके अनुसार वस्तुओंमें परिणमन होता है। कडुवी तूँबड़ीके समान मिथ्यादर्शनमें ज्ञान दूधको बिगाड़नेकी शिक्त है। यद्यपि मलस्थानसे मणि आदिमें बिगाड़ नहीं होता पर अन्य धातु आदिके सम्बन्धसे सुवर्ण आदि भी विपरिणत हो ही सकते हैं। सम्यग्दर्शनके होते ही मत्यादिका मिथ्याज्ञानत्व हटकर उनमें सम्यक् ज्ञानत्व आ जाता है और मिथ्यादर्शनके उदयमें ये ही—मत्यज्ञान श्रुताज्ञान और विभङ्गाविध बन जाते हैं।

'जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि मित श्रुत अविधिसे रूपादिको जानता है उसी प्रकार मिथ्या-दृष्टि भी, अतः ज्ञानोंमें मिथ्यादर्शनसे क्या विपर्यय हुआ ? मिथ्यादृष्टि भी रूपको रूप ही जानता है अन्यथा नहीं' इस आशंकाका परिहार करनेके लिए सूत्र कहते हैं—

## सदसतोरविशेषाच्यद्वञ्जोपलब्धेरुन्मत्तवत् ॥ई२॥

१ सत्-अर्थात् प्रशस्ततत्त्वज्ञान, असत् अर्थात् अज्ञान इनमें मिथ्यादृष्टिको कोई
 विशेषताका भान नहीं होता वह कभी सत्को असत् और असत्को सत् कहता है, भोंकमें

आकर यदृच्छासे सत्को सत् और असत्को असत् कहने पर भी उसका वह मिथ्याज्ञान ही है। जैसे कि कोई पागल गायको घोड़ा या घोड़ाको गाय कहता है, कभी गायको गाय और घोड़ेको घोड़ा कहने पर भी उसका सब पागलपन ही कहा जाता है।

🐧 २ अथवा सत् शब्द विद्यमानार्थक है। वह कभी विद्यमानको अविद्यमान

अविद्यमानको विद्यमान रूपसे जानता है।

\$ इसका कारण है विभिन्न मतवादियों द्वारा वस्तुके स्वरूपका विभिन्न प्रकार से वर्णन और प्रचार करना । किन्हींका (अद्वैत) कहना है कि द्रव्य ही है, रूपादिकी सत्ता नहीं है तो कोई (बौद्ध) रूपादिको ही मानना चाहते हैं द्रव्यको नहीं । कोई (वैशेषिक) : कहते हैं कि द्रव्यसे रूपादि गुण भिन्न होते हैं। ये तीनों ही पक्ष मिथ्या हैं; क्योंकि यदि द्रव्य ही हो रूपादि न हो तो द्रव्यका परिचायक लक्षण न रहनेसे लक्ष्यभूत द्रव्यका ही अभाव हो जायगा । इन्द्रियोंसे पूरे द्रव्यका अखण्ड रूपसे ग्रहण होनेके कारण पाँच इन्द्रियाँ माननेकी आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि द्रव्य तो किसी एक भी इन्द्रियसे पूर्ण रूपसे गृहीत हो ही जायगा । पर ऐसा मानना न तो इष्ट ही है और न प्रमाणप्रसिद्ध ही । इसी तरह यदि द्रव्य का अस्तित्व न हो तो निराश्र्य रूपादिका आधार क्या होगा ? यदि रूपादि परस्परमें अभिन्न हों तो एकसे अभिन्न होनेके कारण सभी एक हो जायगे समुदायका अभाव ही हो जायगा । यदि द्रव्य और गुणमें सर्वथा भेद है तो उनमें परस्पर लक्ष्यलक्षणभाव नहीं हो सकेगा । दण्ड और दण्डीकी तरह पृथक् सिद्धगत लक्ष्यलक्षणभाव तो तब बन सकता है जब द्रव्य और गुण दोनों पृथक् सिद्ध हों । द्रव्यसे भिन्न अमूर्त रूपादि गुणोंसे इन्द्रियका सन्निकर्ष भी नहीं होगा और इस तरह उनका परिज्ञान करना ही असम्भव हो जायगा; क्योंकि भिन्न द्रव्य तो कारण हो नहीं सकेगा ।

० ४ केवल स्वरूपमें ही नहीं किन्तु जगत्के मूल कारणोंमें ही प्रवादियोंको विवाद है। जैसे सांख्यों का मत है कि—अव्यक्त प्रकृतिसे महान्-बृद्धि, महान्से अहङ्कार, अहङ्कार से पाँच इन्द्रियाँ, पाँच इन्द्रियोंके विषय तन्मात्रा और पृथिवी आदि पाँच महाभूत और मन ये.सोलह गण और पाँच महाभूतोंसे यह दृश्य जगत् उत्पन्न होता है। यह मत निर्दोष नहीं है; क्योंकि अमूर्त निरवयव निष्क्रिय अतीन्द्रिय नित्य और पर प्रयोगसे अप्रभावित प्रधानसे मूर्त सावयव सिक्तय इन्द्रियग्राह्य आदि विपरीत लक्षणवाले घटादि पदार्थोंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। स्वयं चेतनाज्ञून्य प्रधानका इस तरह बुद्धिपूर्वक सृष्टिको उत्पन्न करना सम्भव ही. नहीं है। पुरुष स्वयं निष्क्रिय है वह प्रधानको प्ररणा भी नहीं दे सकता। फिर प्रधानको सृष्टि के उत्पन्न करनेका खास प्रयोजन भी नहीं दिखाई देता। 'पुरुषको भोग सम्पादन करना' यह प्रयोजन भी नहीं हो सकता; क्योंकि नित्य और विभु आत्माका भोक्तारूपसे परिणमन ही नहीं हो सकता। स्वयं अचेतन प्रधान प्रेरित होकर भी बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति नहीं कर सकता।

वैशेषिकों का मत है कि-पृथिवी आदि द्रव्योंके जुदा जुदा परमाणु हैं। उनमें अदृष्ट आदिसे किया होती है फिर द्रचणुकादिकमसे घटादिकी उत्पत्ति होती है। यह मत भी ठीक नहीं है; क्योंकि परमाणु नित्य हैं, अतः उनमें कार्यको उत्पन्त करनेका परिणमन ही नहीं हो सकता। यदि परिणमन हो तो नित्यता नहीं हो सकती। फिर परमाणुओं से भिन्न किसी स्वतन्त्र अवयवीरूप कार्यकी उपलब्धि भी नहीं होती। परमाणुओं में पृथिवीत्व आदि जाति-भेदकी कल्पना भी प्रमाणसिद्ध नहीं है; क्यों कि भिन्नजातीय चन्द्रकान्तमणिसे जैलकी, जल

से पार्थिव मोतीकी, लकड़ीसे अग्नि आदिकी उत्पत्ति देखी जाती है। भिन्नजातीयों में केवल समुदायकी कल्पना करना तुल्यजातीयों में भी समुदायमात्रको ही सिद्ध करेगी, कार्योत्पत्ति को नहीं। निष्क्रिय और निविकारी आत्मा कर्त्ता भी नहीं हो सकता। आत्माका अदृष्ट गुण भी चूंकि निष्क्रिय है अतः वह भी भिन्न पदार्थों में किया उत्पन्न नहीं कर सकेगा।

बौद्धों की मान्यता है कि वर्णीदिपरमाणुसमुदयात्मक रूप परमाणुओंका संचय ही इन्द्रियग्राह्य होकर घटादि व्यवहारका विषय होता है। इनका यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि जब प्रत्येक परमाणु अतीन्द्रिय है तो उनसे अभिन्न समुदाय भी इन्द्रियग्राह्य नहीं हो सकता। जब उनका कोई दृश्य कार्य सिद्ध नहीं होता तब कार्यिलङ्गक अनुमानसे परमाणुओंकी सत्ता भी सिद्ध नहीं की जा सकेगी। परमाणु चूँकि क्षिणिक और निष्क्रिय हैं अतः उनसे कार्योत्पत्ति भी नहीं हो सकती। विभिन्न शक्तिवाले उन परमाणुओंका परस्पर स्वतः सम्बन्धकी संभावना नहीं है और अन्य कोई सम्बन्धका कर्ता हो नहीं सकता। तात्पर्य यह कि परस्पर सम्बन्ध नहीं होनेके कारण घटादि स्थूल कार्योंकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकेगी।

इसी तरह बिगड़े पित्तवाले रोगीको रसनेन्द्रियके विपर्ययकी तरह अनेक प्रकारके विपर्यय मिथ्यादृष्टिको होते रहते हैं।

चारित्र मोक्षका प्रधान कारण है अतः उसका वर्णन मोक्षके प्रसङ्गमें किया जायगा। केवलज्ञान हो जानेपर भी जब तक व्युपरतिकयानिवर्ति ध्यानरूप चरम चारित्र नहीं होता तब तक मुक्तिकी संभावना नहीं है। अब नयोंका निरूपण करते हैं—

# नैगमसंग्रहव्यवहारर्जुसूत्रशब्दसमभिरूढेवम्भृता नयाः ॥३३॥

शब्दकी अपेक्षा नयोंके एकसे लेकर अंख्यात विकल्प होते हैं। यहाँ मध्यमरुचि शिष्योंकी अपेक्षा सात भेद बताए हैं।

१ प्रमाणके द्वारा प्रकाशित अनेकधर्मात्मक पदार्थके धर्मविशेषको ग्रहण करनेवाला ज्ञान नय है। नयके मूल दो भेद हैं –एक द्रव्यास्तिक और दूसरा पर्यायास्तिक। द्रव्यमात्रके अस्तित्वको ग्रहण करनेवाला द्रव्यास्तिक और पर्यायमात्रके अस्तित्वको ग्रहण करनेवाला प्रयायास्तिक है। अथवा द्रव्य ही जिसका अर्थ है –गुण और कर्म आदि द्रव्यरूप ही हैं वह द्रव्यार्थिक और पर्याय ही जिसका अर्थ है वह पर्यायार्थिक। पर्यायार्थिकका विचार है कि अतीत और अनागत चूँकि विनष्ट और अनुत्पन्न हैं अतः उनसे कोई व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता अतः वर्तमान मात्र पर्याय ही सत् है। द्रव्यार्थिकका विचार है कि अन्वयन्विज्ञान अनुगताकार वचन और अनुगत धर्मोंका लोप नहीं किया जा सकता, अतः द्रव्य ही अर्थ है।

\$ २-३ अर्थक संकल्पमात्रको ग्रहण करनेवाला नैगमनय है। जैसे प्रस्थ बनाने के निमित्त जंगलसे लकड़ी लेनेके लिए जानेवाले फरसाधारी किसी पुरुषसे पूछा कि 'आप कहाँ जा रहे हैं ?' तो वह उत्तर देता है कि 'प्रस्थके लिए'। अथवा, 'यहां कौन जा रहा है ?' इस प्रश्नके उत्तरमें 'बैठा हुआ' कोई व्यक्ति कहे कि 'में जा रहा हूँ'। इन दोनों दृष्टान्तों में प्रस्थ और गमनके संकल्प मात्रमें वे व्यवहार किये गये हैं। इसी तरहके सभी व्यवहार नैगमनयके विषय हैं। यह नैगमनय केवल भाविसंज्ञा व्यवहार ही नहीं है, क्योंकि वस्तुभूत राजकुमार या नावलोंमें योग्यताके आधारसे राजा या भात संज्ञा भाविसंज्ञा कहलाती है पर

नैगमनयमें कोई वस्तुभूत पदार्थ सामने नहीं है यहाँ तो तदर्थ किए जानेवाले संकल्पमात्रमें ही वह व्यवहार किया जा रहा है।

५ ४ प्रश्न-भाविसंज्ञामें तो यह आज्ञा है कि आगे उपकार आदि हो सकते हैं, पर नैगमनयमें तो केवल कल्पना ही कल्पना है, अतः यह संव्यवहारके अनुपयुक्त है ? उत्तर-नयों के विषयके प्रकरणमें यह आवश्यकं नहीं है कि उपकार या उपयोगिताका विचार किया जाय। यहाँ तो केवल उनका विषय बताना है। फिर संकल्पके अनुसार निष्यन्न वस्तुसे आगे उपकारादिकी भी संभावना भी है ही।

\$ ५ अनुगताकार बुद्धि और अनुगत शब्द प्रयोगका विषयभूत सादृश्य या : स्वरूप जाति है। चेतनकी जाति चेतनत्व और अचेतनकी जाति अचेतनत्व है। अतः अपने अविरोधी साँमान्यके द्वारा उन उन पदार्थों का संग्रह करनेवाला संग्रहनय है। जैसे 'सतं' कहनेसे सत्ता सम्बन्धके योग्य द्रव्यगुण कर्म आदि सभी सद्व्यक्तियोंका ग्रहण हो जाता है अथवा द्रव्य कहनेसे द्रव्य व्यक्तियोंका। इस तरह यह संग्रह पर और अपरके भेदसे अनेक प्रकार का होता है।

सत्ता नामक भिन्न पदार्थके सम्बन्धसे 'सत्' यह प्रत्यय मानना उचित नहीं है; क्योंकि यदि सत्ता सम्बन्धके पहिले द्रव्यादिमें 'सत्' प्रत्यय होता था, तो फिर अन्य सत्ता-का सम्बन्ध मानना ही निरर्थक है जैसे कि प्रकाशितका प्रकाशन करना । इस तरह दो सत्ताएं एक पदार्थमें माननी होंगी-एक भीतरी और दूसरी बाहिरी। ऐसी दशामें "सत् सत् प्रत्यय सर्वत्र समान होनेसे तथा विशेष लिङ्ग न होनेसे एक ही सामान्य पदार्थ होता है" इस सिद्धान्तका विरोध हो जायगा । यदि सत्ता सम्बन्धसे पहिले द्रव्यादि 'असत्' हैं; तो उनमें खरविषाणकी तरह सत्ता सम्बन्ध नहीं हो सकेगा। समवाय भी सत्ताका नियामक स्वतः नहीं हो सकता । किंच स्वयं सतामें 'सत्' इस ज्ञानको यदि अन्य सत्तामूलक मानते हैं तो अनवस्था दूषण आता है। तथा 'द्रव्य गुण कर्ममें ही सत्ता रहती है' इस सिद्धान्तका विरोध भी होता है। यदि पदार्थकी शक्तिविचित्रतासे द्रव्यादिमें होनेवाले 'सत्' प्रत्ययको अन्य सामान्यहेतुक और सत्तामें स्वतः ही सत् प्रत्यय माना जाता है, तो यह व्यवस्था स्वेच्छाकृत होगी प्रमाणसिद्ध नहीं. और इस तरह संसर्गसे प्रत्यय माननेके सिद्धान्तका भी परित्याग हो जाता है। किंच द्रव्यादिकमें सत्ताकी वृत्ति यदि 'यह उसकी है' इस रूपसे मानी जाती है तो मतुप् प्रत्यय होकर 'सत्तावान् द्रव्य' ऐसा प्रयोग होगा जैसे गोमान् यवमान् . आदि । अतः 'सद्द्रव्यम्' इस प्रयोगमें भावार्थक और मत्वर्थक दोनों प्रत्ययोंकी निवृत्ति करनी पड़ेगी। यदि 'यह वही है' इस प्रकार अभेदवृत्ति मानी जाती है तो 'यष्टि: पुरुष:' की तरह 'सत्ता द्रव्यम्' यह प्रयोग होगान कि 'सद्द्रव्यम्' यह । इस पक्षमें भावार्थक तल् प्रत्ययकी निवृत्ति माननी पड़ेगी । संसारमें कोई भी एक पदार्थ अनेकमें सम्बन्धसे रहने-वाला प्रसिद्ध भी नहीं जिसे दृष्टान्त बनाकर सत्ताको एक होकर अनेक सम्बधिनी बनाया जाय । नीली आदि द्रव्य तो उन उन कपड़ोंमें जुदे जुदे हैं।

\$ ६ संग्रह नयके द्वारा संगृहीत पदार्थों में विधिपूर्वक विभाजन करना व्यवहार-नय है। जैसे सर्वसंग्रहनयने 'सत्' ऐसा सामान्य ग्रहण किया था पर इससे तो व्यवहार चल नहीं सकता था अतः भेद किया जाता है कि—जो सत् है वह द्रव्य है या गुण ? द्रव्य भी जीव है या अजीव ? जीव और अजीव सामान्यसे भी व्यवहार नहीं चलता था, अतः उसके भी देव नारक आदि और घट पट आदि भेद लोकव्यवहारके लिए किए जाते हैं। 'कषायरस'को किसी वैद्यने दवारूपमें बताया तो जब तक किसी खास 'आंवला' आदिका निर्देश न किया जाय तब तक समस्त संसारका कषाय रस तो समृाट् भी इकट्ठा नहीं कर सकता। यह व्यवहार नय वहाँ तक भेद करता जायगा जिससे आगे कोई भेद नहीं हो सकता होगा।

§ ७ जिस प्रकार सरल सूत डाला जाता है उसी तरह ऋजुसूत्र नय एक समयवर्ती वर्त्तमान पर्यायको विषय करता है। अतीत और अनागत चूँकि विनष्ट और अनुत्पन्न हैं अतः उनसे व्यवहार नहीं हो सकता। इसका विषय एक क्षणवर्ती वर्तमान पर्याय है। 'कषायो भैषज्यम्' में वर्तमानकालीन वह कषाय भैषज हो सकती है जिसमें रसका परिपाक हुआ है न कि प्राथमिक अल्परसवाला कच्चा कषाय।

पच्यमान इस नयका विषय है। पच्यमानमें भी कुछ अंश तो वर्तमानमें पकता है तथा कुछ अंश पक चुकते हैं। अतः पच्यमान भातको अंशतः पक्व कहनेमें भी कोई विरोध नहीं है; क्योंकि पाकके प्रथम समयमें कुछ अंश यदि पक जाता है तो मान लेना चाहिए कि पच्यमान पदार्थ अंशतः पक्व हो चुका है। यदि नहीं पकता; तो द्वितीयादि क्षणोंमें भी पकनेकी गुञ्जाइश नहीं हो सकती। अतः पाकका ही अभाव हो जायगा। उस दशामें स्यात् पच्यमान ही कह सकते हैं; क्योंकि जितने विशद रंधे हुए भातमें 'पक्व' का अभिप्राय है उतना पाक अभी नहीं हुआ है। स्यात् पक्व भी कह सकते हैं; क्योंकि किसी भोजनार्थीको उतना ही पाक इष्ट हो सकता है। इसी तरह कियमाणमें भी अंशतः कृत व्यवहार, भुज्यमानमें भी अंशतः भुक्त व्यवहार, बध्यमानमें भी अंशतः बद्ध व्यवहार आदि कर लेना चाहिए।

जिस समय प्रस्थसे धान्य आदि मापा जाता हो उसी समय उसे प्रस्थ कह सकते हैं। वर्तमानमें अतीत और अनागतसे धान्यका माप तो होता ही नहीं है। इस नयकी दृष्टिसे कुम्भकार व्यवहार नहीं हो सकता; क्योंकि शिविक आदि पर्यायोंके बनाने तक तो उसे कुम्भकार कह ही नहीं सकते और घट पर्यायके समय अपने अवयवों से स्वयं ही घड़ा बन रहा है। जिस समय जो बैठा है वह उस समय यह नहीं कह सकता कि 'अभी ही आ रहा हूँ'; क्योंकि उस समय आगमन किया नहीं हो रही है। जितने आकाश प्रदेशोंमें वह ठहरा है उतने ही प्रदेशोंमें उसका निवास है अथवा स्वात्मा .में; अतः ग्रामनिवास गृहनिवास आदि व्यवहार नहीं हो सकते । इस नयकी दृष्टिमें 'कौआ काला' नहीं है क्योंकि काला रंग काला है और कौआ कौआ है। यदि काला रंग कौआ रूप हो जाय तो संसारके भौरा आदि सभी काले पदार्थ कौआ बन जायंगे। इसी तरह यदि कौआ काले रंग स्वरूप हो जाय तो शुक्ल काकका अभाव ही हो जायगा । फिर कौआका रक्त मांस पित्त हड्डी चमड़ा आदि मिलकर पंचरंगी वस्तु होती है, अतः उसे केवल काला ही कैसे कह सकते हैं ? कृष्ण और काकमें सामानाधि-करण्य भी नहीं बन सकता; क्योंकि विभिन्न शक्तिवाली पर्याएं ही अपना अस्तित्व रखती हैं द्रव्य नहीं। यदि कृष्णगुणकी प्रधानतासे काकको काला कहा जाता है तो कम्बल आदिमें अतिप्रसंग हो जायगा क्योंकि उनमें भी काला रंग विशेष है, अतः उन्हें भी काक कहना चाहिए । अधिक कसैंले और स्वल्पं मधुर मधुको फिर मधु नहीं कहना चाहिए । परोक्षमें कहनेपर संशय भी हो सकता है कि-क्या कृष्णगुणकी प्रधानतासे काककी

कृष्णताका वर्णन 'कृष्णः' शब्दसे हो रहा है या कृष्णपरिणमनवाले द्रव्यका ही ? इस नयकी दृष्टिमें पलालका दाह नहीं हो सकता; क्योंकि अग्नि सुलगाना, धौंकना और जलाना आदि असंख्य समयकी कियाएँ वर्तमान क्षणमें नहीं हो सकती । जिस समय दाह है उस समय पलाल नहीं और जिस समय पलाल है उस समय दाह नहीं, तब पलालदाह कैसा ? 'जो पलाल है वह जलता है' यह भी नहीं कहं सकते; क्योंकि बहुत पलाल बिना जला भी बाकी है। यह समाधान भी उचित नहीं है कि-'समुदाय-वाची शब्दोंकी अवयवमें भी प्रवृत्ति देखी जाती है अतः अंशदाहसे सर्वदाह ले लेंगे' क्योंकि कुछ पलाल तो बिना जला शेष है ही। यदि संपूर्णदाह नहीं हो सकता; तो 'पलालदाह' यह प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। यदि संपूर्णदाह नहीं हो सकता अतः एकदेशदाहसे पलालका दाह माना जायगा उसमें, 'अदाह' नहीं होगा तो आपके वचने भी संपूर्ण रूपसे परपक्षके दूषक नहीं हो सकते, अतः एकदेशके दूषक होनेसे उन्हें सर्वथा दूषक ही माना जायगा किसी भी तरह 'अदूषक' नहीं होंगे और इस तरह उनमें स्वपक्ष-अदूषकत्व अर्थात् साधकत्व भी नहीं होगा । यदि अनेक अवयव होनेसे कुछ अवयवोंमें दाह होनेसे सर्वत्र दाह माना जाता है ,तो कुछ अवयवोंमें अदाह होनेसे सर्वत्र अदाह क्यों नहीं माना जायगा ? यदि सर्वत्र दाह है तो अदाह सर्वत्र क्यों नहीं ? इसी तरह इस नयकी दिष्टिसे पान-भोजन आदि कोई व्यवहार नहीं बन सकते। इस नयकी दृष्टिसे सफेद चीज काली नहीं बन सकती; क्योंकि दोनोंका समय भिन्न भिन्न है। वर्तमानके साथ अतीतका कोई सम्बन्ध नहीं है।

यह नय व्यवहारलोपकी कोई चिंता नहीं करता। यहाँ तो उसका विषय बताया गया है। व्यवहार तो पूर्वीक्त व्यवहार आदि नयोंसे ही सध जाता है।

\$ ८-९ जिस व्यक्ति ने संकेतग्रहण किया है उसे अर्थबोध करानेवाला शब्द होता है। शब्दनय लिंग संख्या साधनादि सम्बन्धी व्यभिचारकी निवृत्ति करता है अर्थात् उसकी दृष्टिसे ये व्यभिचार हो ही नहीं सकते क्योंकि अन्य अर्थका अन्यके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। वह व्याकरणशास्त्रके इन व्यभिचारोंको न्याय्य नहीं मानता।

लिंगव्यभिचार—स्त्रीलिंगके साथ पुल्लिंगका प्रयोग करना, जैसे 'तारका स्वातिः'। पुल्लिंगको साथ स्त्रीलिंगका प्रयोग, जैसे 'अवगमो विद्या'। स्त्रीलिंगको साथ नपुंसकका प्रयोग, जैसे 'वीणा आतोद्यम्'। नपुंसकिलंगको साथ स्त्रीलिंगका प्रयोग, जैसे—'आयुधं शिक्तः'।

संख्याव्यभिचार-एकवचनके स्थानमें द्विवचनका प्रयोग, जैसे 'नक्षत्रं पुनर्वसू'। एकवचनके स्थानमें वहुवचन, जैसे 'नक्षत्रं शतिभषजः'। द्विवचनके स्थानमें एकवचन, जैसे 'गौदौ ग्रामः'। द्विवचनके स्थानमें बहुवचन, जैसे 'पुनर्वसू पञ्चतारकाः'। बहुवचनके स्थानमें एकवचन जैसे 'अाम्राः वनम्'। बहुवचनके स्थानमें द्विवचन, जैसे 'देवमनुष्याः उभौ राशी'।

साधनव्यभिचार—परिहासमें मध्यम पुरुषके स्थानमें उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यम पुरुषका प्रयोग करना, जैसे—'एहि, मन्ये रथेन यास्यिस, निह यास्यिस यातस्ते पिता' इसका प्रकृतरूप यह है 'त्वम् एहि, त्वं मन्यसे यत् अहं रथेन यास्यामि, त्वं निह यास्यिस ते पिता अग्रे यातः'। यहाँ मन्यसेके स्थानमें मन्येका तथा यास्यामिके स्थानमें यास्यिस का प्रयोग हुआ है।

कालव्यभिचार-जिसने विश्वको देख लिया ऐसा विश्वदृश्वा (विश्वं दृष्टवान्) पुत्र उत्पन्न होगा। उपसर्गके अनुसार घातुओंमें परस्मैपद और आत्मनेपदका प्रयोग उपग्रह व्यभिचार है। जैसे संतिष्ठते प्रतिष्ठते विरमित उपरमित आदिमें। इत्यादि व्यभिचार अयुक्त हैं क्योंकि अन्य अर्थका अन्य अर्थसे कोई सम्बन्ध नहीं है अन्यथा घट पट हो जायगा और पट मकान। अतः यथालिंग यथावचन और यथासाधन प्रयोग करना चाहिए।

यह नय लोक और व्याकरणशास्त्रके विरोधकी कोई चिन्ता नहीं करता। यहाँ तो नयका विषय बताया जा रहा है मित्रोंकी खुशामद नहीं की जा रही है।

० १० अनेक अर्थोंको छोड़कर किसी एक अर्थमें मुख्यतासे रूढ होनेको समिभ्रूढ नय कहते हैं। जैसे सूक्ष्मित्रयाप्रतिपाति शुक्लध्यान अर्थ व्यञ्जन और योगकी संक्रान्ति नृ होनेसे मात्र एक सूक्ष्म काययोगमें परिनिष्ठित हो जाता है उसी तरह 'गौँ आदि शब्द वाणी पृथ्वी आदि ग्यारह अर्थोंमें प्रयुक्त होनेपर भी सबको छोड़कर मात्र एक सास्नादिवाली 'गाय' में रूढ़ हो जाता है। अथवा, शब्दका प्रयोग अर्थज्ञानके लिए किया जाता है। जब एक शब्दसे अर्थबोध हो जाता है तब उसीमें अन्य पर्यायवाची शब्दोंका प्रयोग निर्थंक है। शब्दभेदसे अर्थभेद होना ही चाहिए, जैसे इन्दन कियासे इन्द्र, शासन या शक्तिक कारण शक्त और पूर्वारणसे पुरन्दर। अथवा जो जहां अधिरूढ़ है वहीं उसका मुख्य रूपसे प्रयोग करना समिभ्रूढ़ है। जैसे किसीने पूछा कि—आप कहां हैं? तो समिभ्रूढ़ नय उत्तर देगा—'अपने स्वरूपमें' क्योंकि अन्य पदार्थकी अन्यत्र वृत्ति नहीं हो सकती अन्यथा ज्ञानादि और रूपादिकी भी आकाशमें वृत्ति होनी चाहिए।

\$ ११-१२ जिस समय जो पर्याय या किया हो उस समय तद्वाची शब्दके प्रयोगको ही एवंभूत नय स्वीकार करता है। जिस समय इन्द्रन अर्थात् परमैश्वर्यका अनुभव करे उसी समय इन्द्र कहा जाना चाहिए, नाम स्थापना द्रव्यिनक्षेपकी दशामें नहीं। इसी तरह प्रत्येक शब्दका प्रयोग उस कियामें परिणत अवस्थामें ही उचित है। अथवा, यह नय जिस पर्यायमें है उसी रूपसे निश्चय करता है। गौ जिस समय चलती है उसी समय गौ है न तो बैठनेकी अवस्थामें और न सोनेकी अवस्थामें। पूर्व और उत्तर अवस्थाओंमें वह पर्याय नहीं रहती अतः उस शब्दका प्रयोग ठीक नहीं है। अथवा, इन्द्र या अग्नि ज्ञानसे परिणत आत्मा ही इन्द्र या अग्नि है ऐसा निश्चय एवम्भूत नय करता है। ज्ञान या आत्मा में अग्निवंयपदेश करनेके कारण दाहकत्व आदिका अतिप्रसङ्ग आत्मामें नहीं देना चाहिए; क्योंकि नाम स्थापना आदिमें पदार्थके जो जो धर्म बाच्य होते हैं वे ही उनमें रहेंगे, नो-आगमभाव अग्निमें ही दाहकत्व आदि धर्म होते हैं उनका प्रसङ्ग आगमभाव अग्निमें देना उचित नहीं है।

ये नय उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषयक तथा पूर्व पूर्व हेनुक हैं अतः इनका निर्दिष्ट कमके अनुसार निर्देश किया है। ये नय पूर्व पूर्वमें विरुद्ध और महा विषयवाले हैं और उत्तरोत्तर अनुकूल और अल्प विषयवाले हैं। अनन्तशिवतक द्रव्यकी हर एक शिक्तकी अपेक्षा इनके बहुत भेद होते हैं। गौण मुख्य विवक्षासे परस्पर सापेक्ष होकर ये नय सम्यग्दर्शनके कारण होते हैं और पुरुषार्थ कियामें समर्थ होते हैं। जैसे तन्तु परस्पर सापेक्ष होकर पट अवस्थाको प्राप्त करके ही शीत निवारण कर सकते हैं और स्वतन्त्र दशीमें न तो पट ही कहे जाते हैं और न शीतसे रक्षा ही कर सकते हैं। जिस

प्रकार अकेला तन्तु पटके द्वारा होनेवाली अर्थिकया नहीं कर सकता वैसे ही निरपेक्ष नय सम्यग्ज्ञानोत्पत्ति नहीं कर सकते। तन्तु तन्तुसाध्य अर्थिकया भी अपने अंज्ञुओंकी अपेक्षा रखकर ही कर सकता है। यदि तन्तुओंमें शक्तिकी अपेक्षा पट कार्यकी संभावना है तो निरपेक्ष नयोंमें भी शक्तचपेक्षया सम्यग्ज्ञानोत्पत्तिकी संभावना है ही।

इस अध्यायमें ज्ञान दर्शन तत्त्व नयोंके लक्षण और ज्ञानकी प्रमाणता आदिका निरूपण किया गया है।

#### प्रथम अध्याय समाप्त

लघुहन्व नृपतिके वर अर्थात् ज्येष्ठ या श्रेष्ठ पुत्र, निखिल विद्वज्जनोंके द्वारा जिनकी विद्याका लोहा माना जाता है, जो सज्जन पुरुषोंके हृदयोंको आह्लादित करनेवाले हैं वे अकलङ्क ब्रह्मा जयशील हैं।

#### द्वितीय अध्याय

जीवके स्वभाव या स्वतत्त्वोंका वर्णन-

## श्रीपश्मिकचायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमोदयिक-पारिणामिको च ॥१॥

अनुद्भृत रहना उपशम है। उपशमके लिए जो भाव होते हैं वे औपशमिक हैं।

\$ २ जिस जलका मैल नीचे बैठा हो उसे यदि दूसरे वर्तनमें रख दिया जाय तो जैसे उसमें अत्यन्त निर्मलता होती है उसी तरह कर्मों की अत्यन्त निवृत्तिसे जो आत्यन्तिक विशुद्धि होती है वह क्षय है और कर्मक्षयके लिए जो भाव होते हैं वे क्षायिक भाव हैं।

्रे४ द्रव्य क्षेत्र काल और भावके निमित्तसे कर्मोंका फल देना उदय है और उदयनिमित्तक भावोंको औदयिक कहते हैं।

० ० १ ५ यद्यपि औदियक और पारिणामिक भव्य और अभव्य सभी जीवों में रहते हैं अतः बहुव्यापी हैं फिर भी भव्यजीवों के धर्मविशेषों को प्रधानता देने के लिए औपश्चिमक आदिका प्रथम ग्रहण किया है। उनमें भी औपश्चिमक प्रथम इसलिए ग्रहण किया है कि सर्वप्रथम सम्यग्दर्शन औपश्चिमक ही होता है फिर क्षायोपश्चिमक और फिर क्षायिक । उपशम सम्यग्दृष्टि अन्तर्मुहूर्त कालमें अधिक से अधिक पत्यके असंख्यात भाग तक हो सकते हैं। अतः संख्याकी दृष्टिसे सभी सम्यग्दृष्टियों में अत्प हैं और उसका काल भी अल्प है। क्षायिक सम्यग्दर्शनमें मिथ्यात्व, सम्यङ्गिथ्यात्व और सम्यक्त इन तीनों प्रकृतियों का क्षय हो जाने से परम विशुद्धि है और क्षायिक सम्यग्दर्शनका काल तें तीस सागर है अतः इतने समय तक संचयकी दृष्टिसे जीवों की संख्या औपश्मिककी अपेक्षा आविलके असंख्यात भागसे गुणित है अतः विशुद्धि और संख्याकी दृष्टिसे अधिक होने के कारण क्षायिकका औपश्मिकके बाद ग्रहण किया है। यद्यपि क्षायिक भाव शुद्धिकी दृष्टिसे क्षायोपश्मिक सम्यग्दृष्टियों की संख्या क्षायिक से आविलक के बाद इसका ग्रहण किया है। औद-याकिका असंख्यात भाग गुणित है अतः क्षायिकके बाद इसका ग्रहण किया है। औद-याकिका असंख्यात भाग गुणित है अतः क्षायिकके बाद इसका ग्रहण किया है। औद-याक और पारिणामिककी संख्या सबसे अनन्तगुणी है, अतः दोनों का अन्तमें ग्रहण किया है। ये दोनों भित्र सभी जीवोंके समान संख्यामें होते हैं तथा इनसे ही अतीन्द्रिय और अमूर्त

आत्माका ज्ञान किया जाता है। मनुष्य तिर्यञ्च आदि गतिभाव और चैतन्य आदि भाव ही जीवके परिचायक होते हैं। इसलिए सर्वसाधारण होनेसे दोनोंको अन्तमें ग्रहण किया है।

० १६-१८ जैसे 'गायें धन है' यहाँ गायों भीतरी संख्याकी विवक्षा न होनेसे सामान्य रूपसे एक वचन धनके साथ सामानाधिकरण्य बन जाता है उसी तरह औपशमिक आदि भीतरी भेदकी विवक्षा न करके सामान्य स्वतत्त्वकी दृष्टिसे 'स्वतत्त्वम्' यह एक-वचन निर्देश है। अथवा 'औपशमिक स्वतत्त्व है क्षायिक स्वतत्त्व है' इस प्रकार प्रत्येकके साथ 'स्वतत्त्वका सम्बन्ध कर लेना चाहिए।

§ १९-२० सूत्रमें यदि द्वन्द्व समास किया जाता तो दो 'च' शब्द नहीं देने पड़ते फिर भी 'मिश्र' शब्दसे औपशमिक और क्षायिकसे भिन्न किसी तृतीय ही भावके ग्रहणका अनिष्ट प्रसङ्ग प्राप्त होता अतः द्वन्द्व समास नहीं किया गया है। ऐसी दशामें 'च' शब्दसे उपशम और क्षयका मिला हुआ मिश्र भाव ही लिया जायगा। 'क्षायोपशमिक' शब्दके ग्रहणसे तो शब्दगौरव हो जाता है।

\$ २१ मध्यमें 'मिश्र' शब्दके ग्रहणका प्रयोजन यह है कि भव्य जीवोंके औप-शिमक और क्षायिकके साथ मिश्र भाव होता है और अभव्योंके औदियक और पारिणा-मिकके साथ मिश्र भाव होता है। इस तरह पूर्व और उत्तर दोनों ओर 'मिश्र' का सम्बन्ध हो जाय।

§ २२ सूत्रगत 'जीवस्य' यह पद सूचित करता है कि ये भाव जीवके ही हैं अन्य द्रव्योंके नहीं।

औपशमिकादि भावोंके भेद-

### द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाऋमम् ॥२॥

इन भावों के कैमशः दो नव अठारह इक्कीस और तीन भेद हैं।

§ १-२ द्वि नव आदि शब्दोंका इतरेतरयोगार्थक द्वन्द्व समास है । प्रश्न-इतरेतर-योग तुल्ययोगमें होता है किन्तु यहाँ तुल्ययोग नहीं है क्योंकि द्वि आदि शब्द संख्येय प्रधान हैं तथा एकिंविशित शब्द संख्याप्रधान । उत्तर-निमित्तानुसार द्वि आदि शब्द भी संख्या-प्रधान हो जाते हैं जैसे राजा स्वृयं समयं समयपर मन्त्रीको प्रधानता देता है । प्रश्न-तर्क से कैसा ही समाधान हो जाय पर व्याकरण शास्त्रमें स्पष्ट कहा है कि दो से १९ तकके अंक संख्येय प्रधान ही होते हैं तथा बीस आदि कभी संख्याप्रधान और कभी संख्येपप्रधान । यदि दो आदि शब्द भी कदाचित् संख्यावाची हों तो बीस आदिक समान ही इनकी स्थिति हो जायगी ऐसी दशामें 'विशितिर्गवाम' की तरह सम्बन्धीमें पष्ठी विभिवत और स्वयंमें एकवचनान्त प्रयोग होना चाहिए । व्याकरणमें ही जो 'द्वयंकयोः' यह संख्याप्रधान प्रयोग देखा जाता है वह संख्यार्थक नहीं है किन्तु जिसके अवयव गौण हैं ऐसे समुदायके अर्थमें है, जैसे कि 'बहुशक्तिकिटकं वनम्'—शिक्तशाली शूकरोंवाला वन । उत्तर—संख्याप्रधान होने-पर भी इन्हें संख्येय विषयक मान लेते हैं । 'भावप्रत्ययके बिना भी गुणप्रधान निर्देश हो जाता है' यह नियम है । इस तरह दो आदि शब्द जब संख्येय प्रधान हो गये और एक-विशित शब्द भी संख्येय प्रधान तब तुल्ययोग होनेसे द्वन्द्व समास होनेमें कोई बाधा नहीं है ।

भेद शब्दसे द्विआदि शब्दोंका स्वपदार्थ प्रधान समास है। विशेषणविशेष्य समास

में 'दो नव आदि ही भेद' ऐसा स्वपदार्थप्रधान निर्देश हो जाता है।

. प्रश्न-'द्वियमुनम्' आदिमें पूर्वपदार्थप्रधान समास होता है, अतः द्वि आदि शब्दोंको विशेष्य और भेद-शब्दको विशेषण माननेमें भेद शब्दका पूर्वनिपात होना चाहिये ?

उत्तर-सामान्योपक्रममें विशेष कथन होनेपर वह नियम लागू होता है। 'के?' कहनेसे 'द्वे यमुने' यह उत्तर मिलता है पर 'यमुने' यह कहनेपर दो शब्द निरर्थक हो जाता है। परन्तु यहां बहुत होनेसे सन्देह होता है—'भेदाः' यह कहनेपर 'कति' यह सन्देह बना रहता है और 'द्विनवाष्टादशैकिंवशितत्रयः' कहनेपर 'के ते?' यह सन्देह रहता है अतः उभयव्यभिचार होनेसे विशेषण विशेष्य भाव इष्ट है। दो आदि गुणवाचक हैं अतः विशेषण हैं। अथवा 'दो आदि हैं भेद जिनके' इस प्रकार अन्यपदार्थप्रधान भी समास किया जा सकता है। संख्या शब्दोंका विशेष्य होनेपर भी 'सर्वनामसंख्ययोष्प-संख्यानम्' सूत्रसे पूर्वनिपात हो जायगा। पूर्वसूत्रमें कहे गये औपशमिक आदिका अर्थवश विभक्ति परिणमन कराके 'औपशमिकादीनाम्' के रूपमें सम्बन्ध कर लिया जायगा।

♦ ३ भेद शब्दका सम्बन्ध प्रत्येकमें कर लेता चाहिये, जैसे कि 'देवदत्त जिन-दत्त गुरुदत्तको भोजन कराओ' यहां भोजनका सम्बन्ध प्रत्येकसे हो जाता है। 'यथाक्रमम्' शब्द दो आदिका निर्देशानुसार औपशमिक आदि भावोंसे क्रमशः सम्बन्ध सूचित करता है।

औपशमिक भाव-

### सम्यक्तवचारित्रे ॥३॥

औपशमिक सम्यादर्शन और औपशमिकचारित्र ये दो औपशमिक भाव हैं।

§ १-२ मिथ्यात्व, सम्यङमिथ्यात्व और सम्यक्त्व ये तीन दर्शनमोह तथा
अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार चारित्रमोह, इस प्रकार इन सात कर्मप्रकृतियोंके उपशमसे औपशमिक सम्यादर्शन होता है। अनादिमिथ्यादृष्टि भव्यके काललब्धि आदिके निमित्तसे यह सम्यादर्शन होता है। काललब्धि अनेक प्रकारकी है। जैसे-

(१) भव्य जीवके अर्धपुद्गलपरिवर्तन रूप समय शेष रहनेपर वह सम्यक्त्वके योग्य होता है अधिक कालमें नहीं। (२) जब कर्म उत्कृष्ट स्थिति या जघन्य स्थितिमें बँध रहे हों तब प्रथम सम्यक्त्व नहीं होता किन्तु जब कर्म अन्तःकोड़ाकोड़ि सागरकी स्थितिमें बँध रहे हों तथा पूर्वबद्ध कर्म परिणामोंकी निर्मलताके द्वारा संख्यात हजार सागर कम अन्तःकोड़ा-कोड़ी सागरकी स्थितिवाले कर दिए गये हों तब प्रथम सम्यक्त्वकी योग्यता होती है। (३) तीसरी काललब्धि भवकी अपेक्षा है। सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें जातिस्मरण वेदना आदि भी निमित्त होते हैं।

भन्य पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक परिणामोंकी विशुद्धिसे अन्तर्मूहूर्तमें ही मिथ्वात्व कर्मके सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यङमिथ्यात्व रूपसे तीन विभाग कर देता है।

उपशम सम्यग्दर्शन चारों ही गितयों में होता है। सातों नरकों में पर्याप्तक ही नारकी जीव अन्तर्म् हूर्तके बाद प्रथम सम्यवत्व उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरे नरक तक जातिस्मरण, वेदनानुभव और धर्मश्रवण इन तीन कारणों से तथा आगे धर्मश्रवणके सिवाय शेष दो कारणों से सम्यक्त्वका लाभ हो सकता है। सभी द्वीप समुद्रों के पर्याप्तक ही तिर्यञ्च दिवस पृथक्त्व (तीनसे ऊपर ८ से नीचेकी संख्याको पृथक्त्व कहते हैं) के बाद सम्यक्त्व उत्पन्न कर सकते हैं। तिर्यञ्चों के जातिस्मरण, धर्मश्रवण और जिनप्रतिमाका दर्शन ये तीन सम्यवत्वोत्पत्तिके निमित्त हैं। ढाई द्वीपके पर्याप्तक ही मनुष्य आठ वर्षकी आयुके बाद जातिस्मरण धर्मश्रवण और जिनबिम्बदर्शन रूप किसी भी कारण से सम्यवत्व लाभ करते हैं। अन्तिम ग्रैवेयक तकके पर्याप्तक ही देव अन्तर्मुहूर्तके बाद ही सम्यवत्व लाभ कर सकते हैं। भवनवासी आदि सहस्रार स्वर्ग तकके देव जातिस्मरण धर्मश्रवण जिनमहिमा-दर्शन तथा देवैदवर्य-निरीक्षण रूप किसी भी कारणसे सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। आनत आदि चार स्वर्गवासी देवोंमें देव-ऋद्धि निरीक्षणके सिवाय तीन कारण और नव ग्रैवेयेकवासी देवोंमें देव-ऋद्धि निरीक्षण और जिनमहिमा दर्शनके बिना शेष दो कारणों से सम्यक्त्वोपित्त हो सकती है। ग्रैवेयेकसे ऊपरके देव नियमसे सम्यग्दृष्टि ही होते हैं।

० ३ अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन कोध मान माया लोभ ये सोलह कथाय, हास्य रित अरित शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसक-वेद ये ९ नोकषाय, मिथ्यात्व सम्यद्धमिथ्यात्व और सम्यक्त्व ये तीन दर्शनमोह इस प्रकार अट्ठाईस मोह प्रकृतियोंके उपशमसे औपशमिक चारित्र होता है।

क्षायिकभाव-

# ज्ञानुदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥४॥

केवलज्ञान, केवलदर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य और चशब्दसे सम्यक्तव और चारित्र ये नव क्षायिकभाव हैं।

- ०२ समस्त दानान्तराय कर्नके अत्यन्त क्षयसे अनन्त प्राणियोंको अभय और अहिंसाका उपदेशरूप अनन्त दान क्षायिक दान है।
- ०३ संपूर्ण लाभान्तरायका अत्यन्त क्षय होनेपर कवलाहार न करनेवाले केवली को शरीरकी स्थितिमें कारणभूत परम शुभ सूक्ष्म दिव्य अनन्त पुद्गलोंका प्रतिसमय शरीर में सम्बन्धित होना क्षायिक लाभ है। अतः ''कवलाहारके विना कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष तक औदारिक शरीरकी स्थिति कैसे रह सकती है?'' यह शंका निराधार हो जाती है।
- ० ४ संपूर्ण भोगान्तरायके नाशसे उत्पन्न होनेवाला सातिशय भोग क्षायिक भोग है। इसीसे पुष्पवृष्टि गन्धोदकवृष्टि पदकमलरचना सुगन्धित शीत वायु सह्य भूप आदि अतिशय होते हैं।
- ु ५ समस्त उपभोगान्तरायके नाशसे उत्पन्न होनेवाला सातिशय उपभोग क्षायिक उपभोग है। इसीसे सिहासन छत्र-त्रय चमर अशोकवृक्ष भामण्डल दिव्यध्वनि देवदुन्दुभि आदि होते हैं।
  - ६ समस्त वीर्यान्तरायके अत्यन्त क्षयसे प्रकट होनेवाला अनन्त क्षायिक वीर्य है।
- े ७ दर्शनमोहके क्षयसे क्षायिक सम्यग्दर्शन और चारित्रमोहके क्षयसे क्षायिक चारित्र होता है।

प्रश्त-दानान्तराय आदिके क्षयसे प्रकट होनेवाली दानादिलब्धियोंके अभयदान आदि कार्य सिद्धोंमें भी होने चाहिए ?

उत्तर—दानादिलिब्धयों के कार्यके लिए शरीर नाम और तीर्थं द्धार प्रकृतिके उदयकी भी अपेक्षा है। सिद्धों में ये लिब्धयाँ अन्याबाध अनन्तसुख रूपसे रहती हैं। जैसे कि केवल ज्ञानरूपमें अनन्तवीर्य। जैसे पोरों के पृथक् निर्देशसे अंगुलि सामान्यका कथन हो जाता है उसीतरह सभी क्षायिक भावों में न्यापक सिद्धत्वका भी कथन उन विशेष क्षायिकभावों के कथनसे हो ही गया है, उसके पृथक् कथनकी आवश्यकता नहीं हैं।

क्षायोपशमिक भाव-

## ् ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रित्रिपञ्चभेदाः सम्यक्त्वचारित्रसंयमा-संयमाश्च ॥५॥

चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन, पांच लिब्धयां, सम्यक्तव, चारित्र और संयमा-संयम ये १८ क्षायोपशमिक भाव हैं।

० १-२ चतुः ति आदि शब्दोंका द्वन्द्व समास करके पीछे भेदशब्दसे अन्यपदार्थ-प्रधान बहुन्नीहि समास करना चाहिए। यहां सूत्रमें 'त्रि' शब्द दो बार आया है अतः द्वन्द्वका अपवाद करके एकशेष नहीं किया गया है; क्योंकि एक ति संख्यासे अर्थबोध नहीं होता, यहां अन्यपदार्थ प्रधान है और ति शब्दको पृथक् कहनेका विशेष प्रयोजन भी है। 'चार प्रकारका ज्ञान, तीन अज्ञान' आदि अनुक्रमसे सम्बन्ध ज्ञापन करानेके लिए यहां 'यथाक्रम' शब्दका अनुवर्तन 'द्विनवाष्टा' सूत्रसे कर लेना चाहिए।

- § ३ उदयप्राप्त सर्वघाति स्पर्धकोंका क्षय होनेपर, अनुदयप्राप्त सर्वघाति स्पर्धकोंका सदवस्थारूप उपराम होनेपर तथा देशघाति स्पर्धकोंके उदय होनेपर क्षायोपरामिक भाव होते हैं।
- § ४ स्पर्धक-उदय प्राप्त कर्मके प्रदेश अभव्योंके अनन्तग्णें तथा सिद्धोंके अनन्त-भाग प्रमाण होते हैं। उनमेंसे सर्वजघन्य गुणवाले प्रदेशके अनुभागका बुद्धिके द्वारा उतना सूक्ष्म विभाग किया जाय जिससे आगे विभाजन न हो सकता हो। सर्वजीवराशिके अनन्तगुण प्रमाण ऐसे सर्वजघन्य अविभाग परिच्छेदोंकी राशिको एक वर्ग कहते हैं। इसी तरह सर्वजवन्य अविभाग परिच्छेदोंके, जीवराशिसे अनन्तगुण प्रमाण, राशिरूप वर्ग बनाने चाहिए। इन समगुणवाले समसंख्यक वर्गों के समृहको वर्गणा कहते हैं। पूनः एक अविभाग परिच्छेद अधिक गुणवालोंके सर्वजीवराशिकी अनन्तगुण प्रमाण राशिरूप वर्ग बनाने चाहिए। उन वर्गों के समुदायकी वर्गणा बनानी चाहिए। इस तरह एक एक अविभाग परिच्छेद बढाकर वर्ग और वर्गसमूहरूप वर्गणाएँ तब तक बनानी चाहिए जब-तक एक अधिक परिच्छेद मिलता जाय। इन कमहानि और कमवृद्धिवाली वर्गणाओं के समुदायको एक स्पर्धक कहते हैं। इसके बाद दो तीन चार संख्यात और असंख्यात गुण अधिक परिच्छेद नहीं मिलते किन्तु अनन्तगुण अधिकवाले ही मिलते हैं। फिर उनमेंसे पूर्वीक्त क्रमसे समगणवाले वर्गों के समुदायरूप वर्गणा बनानी चाहिए। इस तरह जहां तक एक एक अधिक परिच्छेदका लाभ हो वहां तककी वर्गणाओं के समृहका दूसरा स्पर्धक बनता है। इसके आगे दो तीन चार संख्यात असंख्यात गुण अधिक परिच्छेद नहीं मिलेंगे किन्तु अनन्तगुण अधिक ही मिलते हैं। इस तरह समगुणवाले वर्गोंके समुदायरूप वर्ग-णाओंके समृहरूप स्पर्धक एक उदयस्थानमें अभव्योंसे अनन्तगुणे तथा सिद्धोंके अनन्तभाग प्रमाण होते हैं।
- § ५ वीर्यान्तराय और मितश्रुतज्ञानावरणके सर्वघाति स्पर्धकोंका उदयक्षय और आगामीका सदवस्था उपशम होनेपर तथा देशघाति स्पर्धकोंका उदय होनेपर क्षायोपशिमक मितज्ञान और श्रुतज्ञान होते हैं। देशघाति स्पर्धकोंके अनुभागतारतम्यसे क्षयोपशममें भेद होता है। इसी तरह अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान भी क्षायोपशिमक होते हैं।
- \$ ६ मिथ्यात्वकर्मके उदयसे मत्यज्ञान श्रुताज्ञान और विभंगज्ञान ये तीन अज्ञान अर्थात् [मथ्याज्ञान होते हैं।
- \$८ दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य ये पाँच लब्धियाँ दानान्तराय आदिके क्षयोपशमसे होती हैं।

अनन्तानुबन्धी चार कषाय मिथ्यात्व और सम्यद्धमिथ्यात्वके उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपराम होनेपर तथा सम्यक्त्व नामक देशघाति प्रकृतिके उदयमें क्षायोपशिमक सम्यक्त्व होता है। यह वेदक भी कहलाता है। अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान रूप बारह कषायोंके उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपराम होनेपर तथा चार संज्वलनोंमें से किसी एक कषाय और नव नोकषायोंका यथासंभव उदय होनेपर क्षायोपशिमक चारित्र होता है। अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानरूप आठै कषायोंका

उदयक्षय और सदवस्था उपशम, प्रत्याख्यान कषायका उदय संज्वलनके देशघाति स्पर्धक और यथासंभव नोकषायोंका उदय होनेपर विरत-अविरत परिणाम उत्पन्न करनेवाला क्षायोपशमिक संयमासंयम होता है।

§ ९ क्षायोपशमिक संज्ञित्व भाव नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशमकी अपेक्षा रखनेके कारण मितज्ञानमें अन्तर्भूत हो जाता है। सम्यङ्गिध्यात्व यद्यपि दूध पानीकी तरह उभयात्मक है फिर भी सम्यक्त्वपना उसमें विद्यमान होनेसे सम्यक्त्वमें अन्तर्भूत हो जाता है। योगका वीर्यलब्धमें अन्तर्भाव हो जाता है। अथवा, च शब्दसे इन भावोंका संग्रह हो जाता है। पंचेन्द्रियत्व समान होनेपर भी जिसके संज्ञिजाति नामकर्मके उदयके साथ ही नोइन्द्रिया-वरणका क्षयोपशम होता है वहीं संज्ञी होता है, अन्य नहीं।

औदयिक भाव-

## गतिकषायितङ्गिभथ्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्त्रये-कैकैकैकषड्भेदाः ॥६॥

चार गित, चार कषाय, तीन लिङ्ग, मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व और छह लेश्याएँ ये इक्कीस औदियक भाव हैं।

- े १ जिस कर्मके उदयसे आत्मा नारक आदि भावोंको प्राप्त हो वह गति है। नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव ये चार गतियाँ होती हैं।
- § ३ द्रव्य और भावके भेदसे लिंग दो प्रकार का है। चूँकि आत्मभावोंका प्रकरण है, अतः नामकर्मके उदयसे होनेवाले द्रव्यिलंगकी यहाँ विवक्षा नहीं है। स्त्रीवेदके उदयसे होनेवाली पुरुषाभिलाषा स्त्रीवेद है, पुरुषवेदके उदयसे होनेवाली स्त्री-अभिलाषा पुरुषवेद और नपुंसकवेदके उदयसे होनेवाली उभयाभिलाषा नपुंसकवेद है।
  - § ४ दर्शनमोहके उदयसे तत्त्वार्थमें अरुचि या अश्रद्धान मिथ्यात्व कहलाता है।
- ुर्ण जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्यका तेज सघन मेघों द्वारा तिरोहित हो जाता है उसी तरह ज्ञानावरणके उदयसे ज्ञानस्वरूप आत्माके ज्ञान गुणकी अनिभव्यक्ति अज्ञान है। एकेन्द्रियके रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्रेन्द्रियावरणके सर्वघाति स्पर्धकोंका उदय होनेसे रसादिका अज्ञान रहता है। तोता मैना आदिके सिवाय पंचेन्द्रिय तिर्थं घोंमें तथा कुछ मनुष्योंमें अक्षर श्रुतावरणके सर्वघाति स्पर्धकोंका उदय होनेसे अक्षर श्रुतज्ञान नहीं हो पाता। नोइन्द्रियावरणके उदयसे होनेवाला असंज्ञित्व अज्ञानमें ही अन्तर्भूत है। इसी तरह अविध ज्ञानवरणादिके उदयसे होनेवाले यावत् अज्ञान औदियक हैं।
- ६ चारित्रमोहके उदयसे होनेवाली हिंसादि और इन्द्रिय विषयोंमें प्रवृत्ति असंयम है।
- ५७ अनादि कर्मबद्ध आत्माके सामान्यतः सभी कर्मों के उदयसे असिद्ध पर्याय होती है। दसवें गुणस्थान तक आठों कर्मों के उदयसे, ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानमें

मोहनीयके सिवाय सात कर्मों के उदयसे और सयोगी तथा अयोगीमें चार अवातिया कर्मों के उदयसे असिद्धत्व भाव होता है।

्रेट कषायके उदयसे अनुरंजित योगप्रवृत्ति लेक्ष्या है। द्रव्यलेक्ष्या पुद्गलविपाकी शरीर नामकर्मके उदयसे होती है अतः आत्मभावोंके प्रकरणमें उसका ग्रहण नहीं किया है। यद्यपि योगप्रवृत्ति आत्मप्रदेश परिस्पन्द रूप होनेसे क्षायोपशिमक वीर्यलिब्धमें अन्तर्भूत हो जाती है और कषाय औदयिक होती है फिर भी कषायोदयके तीव्र मन्द आदि तारतम्यसे अनुरंजित लेक्ष्या पृथक् ही है। आत्मपरिणामोंके अशुद्धि तारतम्यकी अपेक्षा लेक्ष्या के कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल ये छह भेद हो जाते हैं।

. यद्यपि उपशान्तकषाय क्षीणकषाय और सयोगकेवली गुणस्थानोंमें कषायका उदय नहीं है फिर भी वहां भूतपूर्व प्रज्ञापन नयकी अपेक्षा शुक्ल लेश्या उपचारसे कही है। 'जो योगप्रवृत्ति पहिले कषायानुरंजित थी वही यह है' इस तरह एकत्व उपचारका निमित्त होता है। चूँकि अयोगीमें योगप्रवृत्ति भी नहीं है अतः वे अलेश्य कहे जाते हैं।

\$ ९-११ मिथ्यादर्शनमें दर्शनावरणके उदयसे होनेवाले अदर्शनका अन्तर्भाव हो जाता है। यद्यपि मिथ्यादर्शन तत्त्वार्थाश्रद्धान रूप है फिर भी अदर्शन सामान्यमें दर्शनाभाव रूपसे दोनों प्रकारके दर्शनोंका अभाव ले लिया जाता है। लिगके सहचारी हास्य रित आदि छह नोकषाय लिंगमें ही अन्तर्भूत हो जाते हैं। गित अघातिकमोंदयका उपलक्षण है, इससे नाम कर्म वेदनीय आयु और गोत्रकर्मके उदयसे हीनेवाले यावत् जीविवपाकी भाव गृहीत हो जाते हैं। सूत्रमें 'यथाक्रम' का अनुवर्तन करके गित आदिका चार आदिके साथ कमशः सम्बन्ध कर लेना चाहिये।

पारिणामिक भाव-

#### जीवभव्याभव्यत्वानि च ॥७॥

जीवत्व, भन्यत्व और अभन्यत्व ये तीन अन्य द्रव्यमें न पाए जानेवाले आत्माके पारिणामिक भाव हैं।

० १-२ कर्मके उदय उपशम क्षय और क्षयोपशमकी अपेक्षा न रखनेवाले मात्र द्रव्यकी स्वभावभृत अनादि पारिणामिकी शक्तिसे ही आविर्भृत ये भाव पारिणामिक हैं।

्री ३-६ यदि आयु नामक कर्म पुद्गलके सम्बन्धसे जीवत्व माना जाय तो उस . कर्म पुद्गलका सम्बन्ध तो धर्म अधर्म आदि द्रव्योंसे भी है अतः उनमें भी जीवत्व होना चाहिए और सिद्धोंमें कर्म सम्बन्ध न होनेसे जीवत्वका अभाव हो जाना चाहिए, अतः अनादि पारिणामिक जीवद्रव्यका निज परिणाम ही जीवत्व है। 'जीवित अजीवीत् जीवि-ध्यित' यह प्राणधारणकी अपेक्षा जो व्युत्पित्त है वह केवल व्युत्पित्त है उससे कोई सिद्धान्त फिलत नहीं होता जैसे कि 'गच्छतीति गौः' से मात्र गोशब्दकी व्युत्पित्त ही होती है न कि गौका लक्षण आदि। जीवका वास्तिवक अर्थ तो चैतन्य ही है और वह अनादि पारिणामिक द्रव्य निमित्तक है।

§ ७--९ सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्रं पर्याय जिसकी प्रकट होगी वह भव्य है और जिसके प्रकट न होगी वह अभव्य । द्रव्यकी शक्तिसे ही यह भेद हैं । उस भव्यकों जो अनन्तकालमें भी सिद्ध नहीं होगा, अभव्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भव्यत्वशक्ति

है। जैसे कि उस कनक पाषाणको जो कभी भी सोना नहीं बनेगा अन्धपाषाण नहीं कह सकते अथवा उस आगांमी कालको जो अनन्तकालमें भी नहीं आयगा अनागामी नहीं कह सकते उसी तरह सिद्धि न होनेपर भी भव्यत्वशक्ति होनेके कारण उसे अभव्य नहीं कह सकते। वह भव्यराशिमें ही शामिल है।

५१० प्रश्न–द्वन्द्व समासके बाद भावार्थक 'त्व' प्रत्यय करनेपर चूँकि भाव एक है अतः एकवचन प्रयोग होना चाहिए ? उत्तर–द्रव्य भेदसे भाव भी भिन्न हो जाता है अतः भेद विवक्षामें बहुवचन किया गया है। 'त्व' का प्रत्येकसे सम्बन्ध कर लेना चाहिए– : जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व।

५११ आगममें सासादन गुणस्थानमें दर्शन मोहके उदय उपशम क्षय या क्षयो-. पर्शमकी अपेक्षा न रखनेके कारण जो पारिणामिक भाव बताया है वह सापेक्ष हैं। वस्तुतः वहां अनन्तानुबन्धिका उदय होनेसे औदयिक भाव ही है। अतः उसका यहां ग्रहण नहीं किया है।

🐧 १२-१३ अस्तित्व अन्यत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व पर्यायवत्त्व असर्वगतत्व अनादि-सन्ततिबन्धनबद्धत्व प्रदेशवत्त्व अरूपत्व नित्यत्व आदिके समुच्चयके लिए सूत्रमें 'च' शब्द दिया है। चूँकि ये भाव अन्य द्रव्योंमें भी पाए जाते है अतः असाधारण पारिणामिक जीव-भावोंके निर्देशक इस सुत्रमें इनका ग्रहण नहीं किया है, यद्यपि ये सभी भाव कर्मके उदय उपशम क्षय क्षयोपशमकी अपेक्षा न रखनेके कारण पारिणामिक हैं। अस्तित्व छहों द्रव्योंमें पाया जाता है अतः साधारण है। एक द्रव्य दूसरेसे भिन्न होता है, अतः अन्यत्व भी सर्वद्रव्यसाधारण है। स्वकार्यका कर्तृत्व भी सभी द्रव्योंमें ही है। धर्म अधर्म आदिमें भी 'अस्ति' आदि कियाओंका कर्तृत्व है ही । आत्मप्रदेश परिस्पन्द रूप योग क्षायोपशमिक है। जीवका पुण्य पाप सम्बन्धी कर्तृत्व कर्मके उदय और क्षयोपशमके अधीन होनेसे पारिणामिक नहीं है। मिथ्यादर्शन दर्शनमोहके उदयसे, अविरति प्रमाद और कषाय चारित्र मोहके उदयसे और योग वीयन्तिरायके क्षयोपशमसे होते हैं। चैतन्य होनेके कारण ही यदि पुण्य पापका कर्तृत्व जीवका असाधारण धर्म माना जाय तो मुक्त जीवोंमें भी पुण्यपापका कर्तृत्व मानना होगा । अतः कर्तृत्व सर्वद्रव्यसाधारण धर्म है । एक प्रकृष्ट शक्तिवाले द्रव्यके द्वारा दूसरे द्रव्यकी सामर्थ्यको ग्रहण करना भोक्तुत्व कहलाता है। जैसे कि आत्मा आहा-रादिद्रव्यकी शक्तिको खींचनेके कारण भोक्ता कहा जाता है। ऐसा भोक्तृत्व सर्वसाधारण ही है। विष द्रव्य अपनी तीव्र शक्तिसे कोदों आदिकी शक्तिको खींच लेता है अतः वह उसका भोक्ता ह। नमककी भील लकड़ी पत्थर आदिको नमक बना देती है अतः वह उनकी भोक्त्री है। पदार्थींकी तत्तत् प्रतिनियत शक्तियोंके,कारण द्रव्योंमें परस्पर भोक्तुभोग्यभाव होता है। वीर्यान्तरायके क्षयोपशम अङ्गोपाङ्ग नाम कर्मका उदय आदि कारणोंसे शुभ-अंशुभ कर्मपुद्गलके फल भोगनेकी शक्ति आत्मामें आती है। आहारादिके भोगनेकी शक्ति भोगान्तरायके क्षयोपशमसे और उसको पचानेकी शक्ति वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे होती है।

पर्यायवत्त्व भी सभी द्रव्योंमें पाया, जाता है। आकाशको छोड़कर परमाणु आदि सभी द्रव्योंमें असर्वगतत्व धर्म पाया जाता है। जीवका स्वश्रीर प्रमाण अवगाहनाको धारण करना कर्मोदयनिमित्तक होनेसे पारिणामिक नहीं है। सभी द्रव्य अपने अनादिकालीन स्वभाव सन्तित्से बद्ध हैं, सभीके अपने अपने स्वभाव अनाद्यनन्त हैं। अनादिकालीन कर्म-

बन्धनबद्धता यद्यपि जीवमें ही पाई जाती है पर वह पारिणामिक नहीं है किन्तु कर्मोदय-निमित्तक है। प्रदेशवत्त्व भी सर्वद्रव्यसाधारण है, सब अपने अपने नियत प्रदेशोंको रखते हैं। अरूपत्व भी जीव धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्योंमें साधारण है। नित्यत्व भी द्रव्यदृष्टिसे सर्वद्रव्यसाधारण है। अग्नि आदि की भी ऊर्ध्वगित होती है अतः ऊर्ध्वगितित्व भी साधारण है। इसी तरह आत्मामें अन्य भी साधारण पारिणामिक भाव होते हैं।

० १४-१८ प्रश्न-गित आदि औदियक भावोंके संग्रहके लिए 'च' शब्द मानना चाहिये। उत्तर-गित आदि पारिणामिक नहीं हैं किन्तु कर्मोदयिनिमित्तक हैं अतः सूत्रमें पारिणामिक भाव तीन ही बताए हैं। क्षयोपशम भावकी तरह गित आदिको औदियक और पारिणामिक रूपसे उभयरूप नहीं कह सकते; गित आदि भाव केवल औदियक हैं और पारिणामिक नहीं। यदि ये पारिणामिक होते तो जीवत्वकी तरह सिद्धोंमें भी पाए जाते। आगममें जिस प्रकार क्षय और उपशमका 'मिश्र' क्षायोपशिमक बताया है उस तरह औदिवक और पारिणामिकको मिलाकर एक अन्य 'मिश्र' नहीं बताया है। अतः अस्तित्व आदि के समुच्चयके ही लिए 'च' शब्द दिया गया है।

\$ १९-२० प्रश्न-अस्तित्व आदिके समुच्चयके लिए सूत्रमें 'आदि' शब्द देना १ १९-२० प्रश्न-अस्तित्व आदिके समुच्चयके लिए सूत्रमें 'आदि' शब्द देनो चाहिये ? उत्तर-आदि शब्द देनेसे पारिणामिक भाव 'तीन' ही नहीं रहेंगे । च शब्दसे गौणरूप से द्योतित होनेवाले अस्तित्व आदि भावोंकी संख्यासे पारिणामिक भावोंकी मुख्य तीन संख्या का व्याघात नहीं होता; क्योंकि प्रधान और असाधारण पारिणामिक तीन ही विवक्षित हो और यदि 'आदि' शब्द दिया जाता तो आदि शब्दसे सूचित होनेवाले अस्तित्व आदिका हैं। और यदि 'आदि' शब्द दिया जाता तो आदि शब्दसे सूचित होनेवाले अस्तित्व आदिका ही प्राधान्य हो जाता, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व तो उपलक्षक हो जानेसे गौण ही हो जाते। यदि तद्गुणसंविज्ञान पक्ष भी लिया जाय तो भी दोनोंकी ही समानरूपसे प्रधानता हो जायगी।

\$ २१-२२ सान्निपातिक नामका कोई छठवाँ भाव नहीं है। यदि है भी तो वह 'मिश्र' शब्दसे गृहीत हो जाता है। 'मिश्र' शब्द केवल क्षयोपशमके लिए ही नहीं है किन्तु उसके पास ग्रहण किया गया 'च' शब्द सूचित करता है कि मिश्र शब्दसे क्षायोपशमिक और सान्निपातिक दोनोंका ग्रहण करना चाहिए। सान्निपातिक नामका एक स्वतन्त्र भाव नहीं है। संयोग भंगकी अपेक्षा आगममें उसका निरूपण किया गया है।

,सान्निपातिक भाव २६, ३६ और ४१ आदि प्रकारके बताए हैं।

द्विसंयोगी १०, त्रिसंयोगी १०, चतुःसंयोगी ५ और पंचसंयोगी १ इस तरह २६ भाव होते हैं। द्विसंयोगी-१ औदियक-औपशिमक- मनुष्य और उपशान्त कोध। २ औद- यिक-क्षायिक- मनुष्य और क्षीणकषायी। ३ औदियक-क्षायोपशिमक- मनुष्य और पंचे- व्विसंयोपक- पारिणामिक- लोभी और जीव। ५ औपशिमक-क्षायिक- उपशान्त लोभ और क्षायिक सम्यग्दृष्टि। ६ औपशिमक-क्षायोपशिमक- उपशान्तमान और मित- ज्ञानी। ७ औपशिमक-पारिणामिक- उपशान्तमायाऔर भव्य। ८ क्षायिक-क्षायोपशिमक- क्षायिक सम्यग्दृष्टि और श्रुतज्ञानी। ९ क्षायिक-पारिणामिक- क्षीणकषाय और भव्य। श्रुतज्ञानी। ९ क्षायिक-पारिणामिक- क्षीणकषाय और भव्य। १० क्षायोपशिमक-क्षारिणामिक- अवधिज्ञानी और जीव। इस तरह द्विसंयोगीक १० भेद होते हैं। त्रिसंयोगी-१ औदियक-औपशिमक-क्षायिक- मनुष्य उपशान्तमोह और क्षायिक- होते हैं। र्अदियक-औपशिमक-क्षायोपशिमक- मनुष्य उपशान्त कोध और वाग्योगी।

३ औदियक-औपश्चिमक-पारिणामिक- मनुष्य उपशान्तमोह और जीव। ४ औदियक-क्षायिक-क्षायिक-क्षायोपश्चिमक मनुष्य क्षीणकंषाय और श्रुतज्ञानी। ५ औदियक-क्षायिक पारिणामिक- मनुष्य क्षायिकसम्यग्दृष्टि और जीव। ६ औदियक-क्षायोपश्चिक-पारिणामिक- मनुष्य मनोयोगी और जीव। ७ औपश्चिमक-क्षायिक-क्षायोपश्चिक- उपशान्तमान क्षायिकसम्यग्दृष्टि और काययोगी। ८ औपश्चिक-क्षायिक-पारिणामिक- उपशान्तवेद क्षायिकसम्यग्दृष्टि और भव्य। ९ औपश्चिक-क्षायोपश्चिक-पारिणामिक- उपशान्तमान मितज्ञानी और जीव। १० क्षायिक-क्षायोपश्चिक-पारिणामिक- अपशान्तमान मितज्ञानी और जीव। १० क्षायिक-क्षायोपश्चिक-पारिणामिक- क्षीणमोह पंचेन्द्रिय और भव्य।

चतुःसंयोगी-१ औपशमिक-क्षायिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक- उपशान्तलोभ् क्षायिकसम्यग्दृष्टि पंचेन्द्रिय और जीव। २ औदियक-क्षायिक-क्षायोपशमिक-पौरिणामिक-मनुष्य क्षीणकषाय मितज्ञानी और भन्य। ३ औदियक-औपशमिक-क्षायोपशमिक-पारिणा-मिक- मनुष्य उपशान्तवेद श्रुतज्ञानी और जीव। ४ औदियक-औपशमिक-क्षायिक-पारिणा-मिक-मनुष्य उपशान्तराग क्षायिकसम्यग्दृष्टि और जीव। ५ औदियक-औपशमिक-क्षायिक-क्षायिक-क्षायोपशमिक-मनुष्य उपशान्तमोह क्षायिकसम्यग्दृष्टि और अविधिज्ञानी।

पंचभावसंयोगी-१ औदयिक-औपशमिक-क्षायिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक- मनुष्य उपशान्तमोह क्षायिकसम्यग्दृष्टि पंचेन्द्रिय और जीव । इस तरह २६ प्रकारके साम्निपातिक भाव हैं।

्र प्रकार— दो औदयिक भाव और औदयिकका औपशमिक आदिसे संयोग करने पर ५ भंग होते हैं –१ औदयिक-औदयिक— मनुष्य और कोधी । २ औदयिक-औपशमिक— मनुष्य और उपशान्तकोध । ३ औदयिक-क्षायिक—मनुष्य और क्षीणकषाय । ४ औदयिक-क्षायोगशमिक—कोधी और मितज्ञानी । ५ औदयिक-पारिणामिक—मनुष्य और भव्य ।

दो औपशमिक और औपशमिकका शेष चारके साथ संयोग करनेपर पांच भंग होते हैं-१ औपशमिक-औपशमिक- उपशमसम्यग्दृष्टि और उपशान्तकषाय। २ औपशमिक- औदियक-उपशान्तकषाय और मनुष्य। ३ औपशमिक-क्षायिक-उपशान्तकोध और क्षायिक सम्यग्दृष्टि। ४ औपशमिक-क्षायोगशमिक-उपशान्तकश्राय और अवधिज्ञानी ५ औपशमिक पारिणामिक-उपशमसम्यग्दृष्टि और जीव।

दी क्षायिक और क्षायिकका औपशमिक आदिसे मेल करनेपर पांच भंग होते हैं— १ क्षायिक-क्षायिक-क्षायिकसम्यग्दृष्टि और क्षीणकषाय । २ क्षायिक-औदयिक-क्षीणकषाय और मनुष्य । ३ क्षायिक-औपशमिक-क्षायिकसम्यग्दृष्टि और उपशान्तवेद । ४ क्षायिक-क्षायोपशमिक-क्षीणकषाय और मतिज्ञानी । ५ क्षायिक पारिणामिक-क्षीणमोह और भव्य ।

दो क्षायोपशमिक और क्षायोपशमिकका शेषके साथ मेल करनेपर पांच भंग होते हैं। क्षायोपशमिक-क्षायोपशमिक-संयत और अविधिज्ञानी। २ क्षायोपशमिक-औदियक-संयत और मनुष्य। ३ क्षायोपशमिक-औपशमिक- संयत और उपशान्तकषाय। ४ क्षायो-पशमिक-आपिक-अपनिक-भायिक-पंयतासंयत और क्षायिक-सम्यग्दृष्टि। ५ क्षायोपशमिक-पारिणामिक-अप्र-मनसंयत और जीव।

दो पारिणामिक और पारिणामिकका शेषके साथ मेल करनेपर पांच भंग होते हैं-१ पारिणामिक-पारिणामिक-जीव और भव्य। २ पारिणामिक-औदियिक-जीव और

कोधी। ३ पारिणामिक-औपशमिक-भव्य और उपशान्तकषाय। ४ पारिणामिक-क्षायिक-भव्य और क्षीणकषाय। ५ पारिणामिक-क्षायोपशमिक-संयत और भव्य। इस तरह द्विभाव-संयोगी २५ त्रिभाव संयोगी १० और पंचभावसंयोगी १ मिलकर कुल ३६ भंग हो जाते हैं। इन्हीं छतीसमें चतुर्भावसंयोगी ५ भंग मिलानेपर ४१ प्रकारके भी सान्तिपातिक भाव होते हैं।

०२३ यद्यपि औपशमिक क्षायिक औदियक आदि भांव पुद्गल कर्मों के उदय उपशम निर्जरा आदिकी अपेक्षा रखते हैं, फिर भी वे आत्माके ही परिणाम हैं। आत्मा ही कर्मनिमित्तसे उन उन परिणामोंको प्राप्त करता है, और इसीलिए इन परिणामोंको आत्माका असाधारण स्वतत्त्व कहा है। कहा भी है—''जिस समय जो द्रव्य जिस रूपसे परिणत होता है उस समय वह तन्मय हो जाता है। इसलिए धर्मपरिणत आत्मा धर्म कहा जाता है।''

० २४-२७ प्रश्न-चूँ कि आत्मा अमूर्त है अतः उसका कर्मपुद्गलोंसे अभिभव नहीं होना चाहिए? उत्तर-अनादि कर्मबन्धनके कारण उसमें विशेष शक्ति आ जाती है। अनादि पारिणामिक चैतन्यवान् आत्माकी नारकादि मितज्ञानादि रूप पर्याएँ भी चेतन ही हैं। वह अनादि कार्मण शरीरके कारण मूर्तिमान् हो रहा हं और इसीलिए उस पर्याय सम्बन्धी शिक्तिक कारण मूर्तिक कर्मों को ग्रहण करता है। आत्मा कर्मबद्ध होनेसे कथि चत्त मूर्तिक है तथा अपने ज्ञानादि स्वभावको न छोड़नेके कारण अमूर्तिक है। जिस प्रकार मदिराको पीकर मनुष्य मूर्च्छित हो जाता है, उसकी स्मरण शिवत नष्ट हो जाती है उसी तरहं कर्मोदयसे आत्माक स्वाभाविक ज्ञानादि गुण अभिभूत हो जाते हैं। मदिराके द्वारा इन्द्रियों में विश्रम या मूच्छी आदि मानना ठीक नहीं है; क्योंकि जब इन्द्रियाँ अचेतन हैं तो अचेतनमें बेहोशी आ नहीं सकती अन्यथा जिस पात्रमें मदिरा रखी है उसे ही मूर्छित हो जाना चाहिए। यदि इन्द्रियोंमें चैतन्य है तो यह सिद्ध हो जाता है कि बेहोशी चेतनमें होती है न कि अचेतन में।

पूर्वपक्ष-(चार्वाक)-जिस प्रकार महुआ गुड़ आदिके सड़ाने पर उनमें मादकता प्रकट हो जाती है उसी तरह पृथिवी जल आदि भूतोंका विशेष रासायनिक मिश्रण होनेपर सुखदु:खादिरूप चैतन्य प्रकट हो जाता है, कोई स्वतन्त्र अमूर्त चैतन्य नहीं है।

उत्तरपक्ष (जैन)-मुखादिकसे रूपादिकमें विलक्षणता है। रूपरसादि पृथिवी आदि के गुण जब पृथिवी आदिको विभवत कर देते हैं तब कम हो जाते हैं और जब पृथिवी आदि अविभवत रहते हैं तब अधिक देखे, जाते हैं। ऐसे ही शरीरके अवयवोंके विभवत या अविभवत कहने पर सुख ज्ञानादि गुणोंमें न्यूनाधिकता नहीं देखी जाती। यदि सुखादि पृथिवी आदिके गुण हों तो मृत शरीरमें वे गुण रूपादि गुणोंकी तरह अवश्य मिलने चाहिए। यह तर्क तो उचित नहीं है कि—'मृत शरीरसे कुछ सूक्ष्म भूत निकल गए हैं, अतः ज्ञानादि नहीं मिलते'; क्योंकि बहुतसे स्थूल भूत जब मिलते हैं तो ज्ञानादि गुणोंका अभाव नहीं होना चैंहिए। यदि सूक्ष्म भूतोंके निकल जानेसे वे गुण मृत शरीरमें नहीं रहे तो वे गुण उन सूक्ष्म भूतोंके ही माने, जाने चाहिए न कि समुदाय प्राप्त सभी भूतोंके। ऐसी दशामें मिदराका दृष्टान्त समुचित नहीं होगा क्योंकि मिदरामें तो कण-कणमें मादकता

व्याप्त रहती है। फिर उन सूक्ष्म भूतोंकी सिद्धि कैसे की जायगी? यदि ज्ञानादिके द्वारा, तो ज्ञानादिसे आत्मा की ही सिद्धि मान लेनी चाहिए।

जिन इन्द्रियों में शराबके द्वारा बेहोशी मानते हैं वे इन्द्रियां यदि बाह्य करण हैं तो अचेतन होनेके कारण उनंपर मदिराका कोई असर नहीं होना चाहिए । यदि अन्तःकरण होकर वे अचेतन हैं तो इनमें भी बेहोशी नहीं आ सकती । यदि चेतन हैं; तो यह मानना होगा कि ज्ञानरूप होनेसे ही इनपर मदिराका असर हुआ। ऐसी दशामें अमूर्त होनेसे अभिभव नहीं हो सकता यह पक्ष स्वतः खंडित हो जाता है।

यद्यपि आत्मा अनादिसे कर्मबद्ध है फिर भी उसका अपने ज्ञानादि गुणोंके कारण स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध होता है। कहा भी है-

'बन्धकी दृष्टिसे आत्मा और कर्ममें एकत्व होनेपर भी लक्षणकी दृष्टिसे दोनोंमें भिन्नता है। अतः आत्मामें एकान्तसे अमूर्तिकपना नहीं है।''

जीवका लक्षण-

#### उपयोगो लचगम्।।=॥

उपयोग जीवका लक्षण है।

🞙 १ दो प्रकारके बाह्य तथा दो प्रकारके आभ्यन्तर हेतुओंका यथासंभव सन्नि-धान होनेपर आत्माके चैतन्यान्वयी परिणमनको उपयोग कहते हैं । बाह्य हेतु आत्मभूत .और अनात्मभूतके भेदसे दो प्रकारके हैं। आत्मासे सम्बद्ध शरीरमें निर्मित चक्षु आदि इन्द्रियां आत्मभूत बाह्य हेतु हैं और प्रदीप आदि अनात्मभूत बाह्य हेतु । मन वचन कायकी वर्गणाओं के निमित्तसे होनेवाला आत्मप्रदेश परिस्पन्दन रूप द्रव्ययोग अन्तःप्रविष्ट होनेसे आभ्यन्तर अनात्मभूत हेतु है तथा द्रव्ययोगनिमित्तक ज्ञानादिरूप भावयोग तथा आत्माकी विशुद्धि आभ्यन्तर आत्मभूत हेतु है । इन हेतुओंका यथासंभव ही सिन्नधान होता है । मनुष्योंको दीपककी आवश्यकता होती है, पर रात्रिचर बिल्ली आदिको नहीं। इन्द्रियां भी एकेन्द्रियादिके यथायोग्य ही रहती हैं। असंज्ञी जीवोंके मन नहीं होता है। एकेन्द्रिय, विग्रहगतिप्राप्त जीव और समुद्घातगत सयोगकेवलीके एक काययोग ही होता है। क्षीणकषाय तक क्षयोपशमानुसार तिन्नमित्तक एक ही भावयोग होता है। आगे ज्ञानावरणादिका क्षय होता है। इस तरह विभिन्न जीवोंके उपयोगके कारण भिन्न-भिन्न होते हैं। चैतन्य केवल सुख दुःख मोह रूप ही नहीं है जिससे ज्ञानदर्शनको चैतन्य कहनेसे पूर्वापर विरोध हो । चैतन्य आत्माका सामान्य असाधारण धर्म है । वह सुख दु:खादि रूप भी होता है और ज्ञान दर्शनादि रूप भी। 'समुदायवाची शब्दोंका प्रयोग अवयवोंमें भी हो जाता है' इस न्यायके अनुसार सुखदु:खादिको चैतन्य कह दिया गया है।

§ २-३ परस्पर सिम्मिलत वस्तुओंसे जिसके द्वारा किसी वस्तुका पृथक्करण हो वह उसका लक्षण होता है। जैसे सोना और चांदीकी मिली हुई डलीमें पीला रंग और वजन सोनेका भेदक होता है उसी तरह शरीर और आत्मामें बंधकी दृष्टिसे परस्पर एकत्व होनेपर भी ज्ञानादि उपयोग उसके भेदक आत्मभूत लक्षण होते हैं। लक्षण आत्मभूत और अनात्मभूतके भेदसे दो प्रकार का है। अग्निकी उष्णता आत्मभूत लक्षण है और दण्डी पुरुषका भेदक दंड अनात्मभृत है।

्४ गुणी आत्मा और ज्ञानादि गुणमें सर्वथा भेद मानना उचित नहीं है। क्योंकि यदि आत्मा ज्ञानादि स्वभाव न हो तो उसका निश्चायक कोई स्वभाव न होनेसे अभाव हो जायगा और इसी तरह ज्ञानादिका भी निराश्रय होनेसे सद्भाव सिद्ध नहीं हो सकेगा।

० ५ ५-६ प्रश्त-ंगुणी लक्ष्य है और गुण लक्षण है। लंक्ष्य और लक्षण तो जुदे जुदे होते हैं। अतः आत्मा और ज्ञानमें भेद मानना चाहिए ? उत्तर—यदि लक्ष्य और लक्षणमें सर्वथा भेद माना जाय तो अनवस्था हो जायगी वयोंकि लक्षणका परिचायक अन्य लक्षण मानना होगा उसका भी परिचायक अन्य। यदि लक्षणका परिचायक अन्य लक्षण नहीं माना जाता है तो लक्षणशून्य होनेसे उसका मण्डूक शिखण्डकी तरह अभाव हो जायगा। लंक्ष्य और लक्षणमें कथिं चित्र माननेसे लक्षणके पृथक् लक्षणकी आवश्यकता नहीं रहती उसका साधारणलक्षण 'तहलक्ष्यमें रहनेवाला' यह बन जाता है। लक्ष्य और लक्षण पृथक् उपलब्ध न होनेसे अभिन्न होकर भी संज्ञा संख्या गुण-गुणी आदिक भेदसे भिन्न भी होते हैं।

० ७-१२ प्रश्न-जैसे दूधका दूध रूपसे ही परिणमन नहीं होता किन्तु दही रूपसे, उसी तरह ज्ञानात्मक आत्माका ज्ञानरूपसे परिणमन नहीं हो सकेगा। अतः जीवके ज्ञानादि उप-योग नहीं होना चाहिए। यदि आप यह कहें कि आत्माका ज्ञानरूपसे तो उपयोग होगा दूधका दूध रूपसे नहीं तो हम भी यह कह सकते हैं कि दूधका दूध रूपसे उपयोग हो, पर आत्माका ज्ञान रूपसे न हो। यह पक्ष आपके लिए अनिष्ट है। उत्तर-चुंकि आत्मा और ज्ञानमें अभेद है इसीलिए उसका ज्ञानरूपसे उपयोग होता है। आकाशका सर्वथा भिन्न रूपादिक रूपसे उपयोग नहीं देखा जाता । जिस प्रकार गायके उदरमें दुध बननेके योग्य तणजलादि द्रव्योंका दुध रूपसे परिणमन होता है। वे तृणादि द्रव्यद्ष्टिसे दूध पर्यायके सम्मुख होनेसे दूध कहे जाते हैं और आगे वे ही दुध पर्यायको धारण करते हैं उसी तरह ज्ञानपर्यायके अभिमुख जीव भी ज्ञानव्यपदेशको प्राप्त करके स्वयं घटपटादि-विषयक अवग्रहादि ज्ञान पर्यायको धारण करता है अतः व्रव्यदिष्टसे उसका ही उसी रूपसे परिणमन सिद्ध होता है। जो जिस रूप नहीं उसका उस रूपसे परिणमन माननेमें अतिप्रसङ्ग दोष आता है । देखिए आपके वचन स्वपक्ष साधन और परपक्षद्षणरूप हैं। उनका स्वपक्ष साधन और परपक्ष-दुषणरूपसे ही परिणमन होता है। जैसे आप दुधका दही रूप अन्यथापरिणमनं ही मानते. हो दुधरूप नहीं उसी तरह अपने वचनोंका भी स्वपक्षसाधन और परपक्षदूषणरूपसे परि-णमन नहीं होकर अन्यथा ही परिणमन मानना होगा । आप स्वयं रूपाद्यात्मक पृथिवी आदि महाभूतोंका रूपादिक रूपसे ही परिणम्न मानते ही हैं। यदि अन्यथा परिणमन मानोगे तो स्वसिद्धान्तविरोध होगा। जिसके मतमें सदा आत्मा ज्ञानात्मक ही रहता है उसके मतमें आत्माका ज्ञानरूपसे परिणमन तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस रूपसे वह स्वयं परिणत है ही । जैन मतमें आत्मा कभी ज्ञानरूपसे, कभी दर्शनरूपसे और कभी सुखादिरूपसे परि-णमन करता रहता है। अतः कभी ज्ञानात्मकका ज्ञानात्मक भी परिणमन होता है तथा कभी दर्शनात्मक आदि रूप भी । यदि सर्वथा किसी एक रूपसे आत्माका परिणमन माना जाय तो फिर उस पर्यायका कभी विराम नहीं हो सकेगा। यदि हुआ तो आत्माका ही अभाव हो जायगा। तदात्मकका ही तद्रुप परिणमन देखा जाता है। देखो, गायके स्तुनोंसे निकला हुआ दूध गरम ठंडा मीठा गाढा आदि अनेक पर्यायोंको धारण करके भी दूध तो रहता ही है। इन अवस्थाओं में दूधका दूध रूपसे ही परिणमन होता है। इसी तरह आत्माका भी उपयोग रूपसे ही परिणमन होता रहता है। यदि तत्का तदात्मक परिणमन न माना जाय तो वस्तु परिणामजून्य ही हो जायगी; क्योंकि अन्यथा परिणमन मानने पर सर्वपदार्थसांकर्य दूषण होता है, जो कि अनिष्ट है। अतः परिणामजून्यता और अन्यथापरिणमनके दूषणोंसे बचनेके लिए वस्तुमें तत्का तदात्मक ही परिणमन स्वीकार करना होगा।

० १३-१५ प्रश्न-चूँकि आतंमाके कोई उत्पादक कारण आदि नहीं हैं 'अतः मण्डूक शिखण्डकी तरह उसका अभाव ही है। अतः लक्ष्यभूत आत्माके अभावमें उपयोग आत्माका लक्षण नहीं हो सकता। आत्माका सद्भाव सिद्ध हो भी तो भी उपयोग चूँकि .अस्थिर है अतः वह आत्माका लक्षण नहीं हो सकता। अस्थिर पदार्थको लक्षण वनानेपर वहीं दशा होगी जैसे किसीने देवदत्तके घरकी पहिचान बताई कि 'जिसपर कौआ बैठा है वह देवदत्तका घर है' सो जब कौआ उड़ जाता है तो देवदत्तके घरकी पहिचान समाप्त हो जाती है और लक्षणके अभावमें लक्ष्यके अवधारणका कोई उपाय ही नहीं बच पाता।

§ १६-१८ **उत्तर**-'अकारणत्वात्' हेतुसे आत्माका लोप करना उचित नहीं है; क्योंकि आत्मा नर नारकादि पर्यायोंसे पृथक् तो मिलता नहीं है और ये पर्यायें मिथ्यादर्शन आदि कारणोंसे होती है अतः अकारणत्व हेतु असिद्ध है। पर्यायोंको छोड़कर पृथक् आत्मद्रव्यकी सत्ता न होनेसे आश्रयासिद्ध भी है। जितने घटादि सत् हैं वे स्वभावसे ही सत् हैं न कि .किसी कारणविशेषसे । जो सत् है,वह तो अकारण ही होता है । मण्डूकशिखण्ड भी 'नास्ति' इस प्रत्ययका होनेसे 'सत्' तो है पर इसके उत्पादक कारण नहीं है अत: यह हेतु अनैका-न्तिक भी है। मण्डूक शिखण्ड दृष्टान्त भी साध्यसाधन उभयधर्मींसे विकल होनेके कारण दृष्टान्ताभास है। क्योंकि उसके भी किसी अपेक्षासे कारण वन जाते हैं और वह 'सत्' भी सिद्ध हो जाता है। यथा-कोई जीव मेंढक था और वही जीव जब युवतीकी पर्यायको धारण करता है तो भूतपूर्वनयकी अपेक्षा उस युवतीको भी हम मेंढक कह ही सकते हैं और उसके युवतिपर्यायापन्न मंडूकके शिखा होनेसे मंडूकिशखण्ड व्यवहार हो सकता है। पुद्गलद्रव्यकी पर्यायोंका कोई नियम नहीं है अतः युवतीके द्वारा उपभुक्त भोजन आदि पुद्गल द्रव्योंका शिखण्डक रूपसे परिणमन होनेके कारण सकारणता भी बन जाती है। . इसी तरहं आकाशक्सुम भी अपेक्षासे बन जाता है । वनस्पतिनामकर्मका जिस जीवके उदय है वह जीव और पुद्गलका समुदाय पुष्प कहा जाता है। जिस प्रकार वृक्षके द्वारा व्याप्त होनेसे वह पुष्प पुद्गल वृक्षका कहा जाता है उसी तरह आकाशके द्वारा व्याप्त होनेके कारण आकाशका क्यों न कहा जाय ? वृक्षके द्वारा उपकृत होनेके कारण यदि वह वृक्षका कहा जाता है तो आकाशकृत अवगाहनरूप उपकारकी अपेक्षा उसे आकाशका भी कहना चाहिए। वृक्षसे टूटकर फूल गिर भी जाय पर आकाशसे तो कभी भी दूर नहीं हो सकता, सदा आकाशमें ही रहता है। अथवा मण्डूकशिखण्डविषयक ज्ञानका विषय होनेसे भी मंडूक शिखंडका सद्भाव सिद्ध मानना चाहिए।

इसी तरह 'अप्रत्यक्ष' हैतुके द्वारा आत्माका अभाव कर्रना भी उचित नहीं हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा केवलज्ञानके प्रत्यक्ष होता है तथा अशुद्ध कार्मणशरीरसंयुक्त आत्मा अविधिज्ञान और मनःपर्यय ज्ञानके द्वारा । इन्द्रिय प्रत्यक्षकी दृष्टिसे तो आत्मा परोक्ष ही माना जाता है। घटादि परोक्ष हैं क्योंकि वे अग्राहकिनिमत्तसे ग्राह्म होते हैं जैसे कि धूमसे अनुमित अग्नि। इन्द्रियाँ अग्राहक हैं क्योंकि उनके नष्ट हो जानेपर भी स्मृति देखी जाती है। जैसे खिड़कीके नष्ट हो जानेपर भी उसके द्वारा देखनेवाला कायम रहता है उसी तरह इन्द्रियोंसे देखनेवाला ग्राहक आत्मा स्थिर है। अतः अग्राहकिनिमत्तसे ग्राह्म होनेके कारण इन्द्रियग्राह्म पदार्थ परोक्ष हीं है। अग्रत्यक्ष शहदको यदि पर्युंदासरूप लिया जाता है तो प्रत्यक्षसे भिन्न अग्रत्यक्ष वस्त्वन्तर सिद्ध होंता है। यदि प्रसज्यपक्ष लेते हैं तो प्रतिषेध्यक्ता क्वचित् सद्भावसिद्ध होनेपर ही प्रतिषेध किया जाता है अतः कथि चत्त्र सत्ता सिद्ध होनेसे हेतु असिद्ध हो जाता है। असत् खरविषाण आदि अग्रत्यक्ष हैं तथा विद्यमान ज्ञान आदि भी अग्रत्यक्ष हैं अतः यह हेतु अनैकान्तिक है। यदि ज्ञानको स्वग्रत्यक्ष और योगिप्रत्यक्ष होनेसे प्रत्यक्ष मानते हो तो आत्माको ही इसं . तरह प्रत्यक्ष माननेमें क्या बाधा है ?

जितने भी पदार्थ शब्दगोचर हैं वे सब विधिनिषेधात्मक हैं। कोई भी वस्तु सर्वथा निषेधगम्य नहीं होती। जैसे कुरवक पुष्प लाल और सफेद दोनों रंगोंका नहीं होता, तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह वर्णशून्य है। इसी तरह परकी अपेक्षासे वस्तुमें नास्तित्व होने पर भी स्वदृष्टिसे उसका अस्तित्व प्रसिद्ध ही हं। कहा भी है कथि चत् असत्की भी उपलब्धि और अस्तित्व है तथा कथि चत् सत्की भी अनुपलब्धि और नास्तित्व। यदि सर्वथा अस्ति और उपलब्धि मानी जाय तो घटकी पटादि रूपसे भी उपलब्धि होनेसे सभी पदार्थ सर्वात्मक हो जायँगे और यदि पररूपकी तरह स्वरूपसे भी असत्त्व माना जाय अर्थात् सर्वथा असत्त्व माना जाय तो पदार्थका हो अभाव हो जायगा, वह शब्दका विषय ही नहीं हो सकेगा। अतः नास्तित्व और अप्रत्यक्षत्वसे शून्य जो होगा वह अवस्तु ही होगा। इस तरह जब धर्मी ही अप्रसिद्ध हो जाता है तब अनुमान नहीं बन सकेगा।

\$ १९-२० इन्द्रियों और तज्जनित ज्ञानोंमें नहीं पाया जानेवाला 'जो मैं देखने-वाला था वही चखनेवाला हूँ' यह एकत्व-विषयक फल, सभी इन्द्रिय द्वारोंसे जाननेवाले तथा सभी ज्ञानोंमें परस्पर एकसूत्रता कायम रखनेवाले गृहीता आत्माका सद्भाव सिद्ध करता है। 'आत्मा है' यह ज्ञान यदि संशय रूप है तो भी आत्माकी सत्ता सिद्ध होती है; क्योंकि अवस्तुका संशय नहीं होता। इसी तरह 'आत्मा है' इस ज्ञानको अनादिकालसे प्रत्येक व्यक्ति आत्माका अनुभव करता है अतः अनध्यवसाय भी नहीं कह सकते। यदि इसे विपरीत ज्ञान कहते हैं तब भी आत्माकी क्वचित् सत्ता सिद्ध हो ही जाती है क्योंकि अप्रसिद्ध पदार्थका विपर्यय ज्ञान नहीं होता। तात्पर्य यह कि 'आत्मा है' यह ज्ञान किसी भी रूपमें आत्माके अस्तित्वका ही साधक है। सम्यक् रूपमें तो आत्म-साधक है ही।

§ २१ बौद्धका यह पक्ष भी ठीक नहीं है कि अनेकज्ञानक्षणोंकी एक सन्तान है, इसीसे उक्त प्रत्यभिज्ञान आदि हो जाते हैं; क्योंकि उनके मतसे सन्तान संवृतिसत् अर्थात् काल्पनिक है वास्तविक नहीं। यदि इस अनेक क्षणवर्ती सन्तानको वस्तु मानते हैं तो आत्मा और सन्तानमें नाममात्रका ही अन्तर रहा—पदार्थका नहीं, क्योंकि अनेक ज्ञानादि-पर्यायोंमें अनुस्युत द्रव्यको ही आत्मा कहते हैं।

§ २२-२३ यह शंका भी ठीक नहीं है कि उपयोग अस्थिर है अतः वह आत्माका

लक्षण नहीं हो सकता; क्योंकि एक उपयोग क्षणके नष्ट हो जानेपर भी दूसरा उसका स्थान ले लेता है, कभी भी उपयोगकी घारा टूटती नहीं है। पर्याय दृष्टिसे अमुक पदार्थ-विषयक उपयोगका नांश होनेपर भी द्रव्यदृष्टिसे उपयोग सामान्य बना ही रहता है। यदि उपयोगका सर्वथा विनाश माना जाय तो उत्तर कालमें स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदि नहीं हो सक्नेंगे क्योंकि स्मरण स्वयं अनुभूत पदार्थका स्वयंको ही होता है अन्यके द्वारा अनुभूतका अन्यको नहीं। स्मरणके अभावमें समस्त लोकव्यवहारका लोप ही हो जायगा।

्र २४ उपयोगको पृथक् गुण मानकर उसके सम्बन्धको लक्षण कहना उचित नहीं है; क्योंकि यदि ज्ञानादि उपयोगको आत्मासे पृथक् माना जाता है तो उसका 'आत्मासे ही सम्बन्ध हो अन्यसे नहीं' यह नियम नहीं बन सकेगा। अतः उपयोगको आत्मभूत लक्षण मानना ही उचित है। दंड तो अनात्मभूत है। अतः वह पृथक् रहकर भी सम्बन्धसे लक्षण बन सकता है।

उपयोगके भेद-

### स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः ॥६॥

आठ प्रकारका ज्ञान और चार प्रकारका दर्शन, इस प्रकार उपयोग दो प्रकारका है।

्र १−२ साकार श्रौर अनाकार दो प्रकारका उपयोग है। ज्ञान साकार होता ह ्तथा दर्शन निराकार।

यद्यपि दर्शन पूर्वकालभावी है फिर भी विशेष ग्राहक होनेके कारण पूज्य होनेसे ज्ञानका ग्रहण पहिले किया है।

जीवोंके भेद-

## संसारिगो मुक्ताश्च ॥१०॥

संसारी और मुक्तके भेदसे जीव दो प्रकार के हैं।

\$ १-२ अपने किए कमों से स्वयं पर्यायान्तरको प्राप्त होना संसार ह। आत्मा स्वयं कमोंका कर्ता है और उनके फलोंका भोक्ता। सांख्यका यह मत कि-'प्रकृति कर्त्री है और पुरुष फल भोगता है' नितान्त असङ्गत है; क्योंकि अचेतन प्रकृतिमें घटादिकी तरह पुण्यपापकी कर्तृता नहीं आ सकती। यदि अन्यकृत कर्मों का फल अन्यको भोगना पड़े तो मुक्ति नहीं हो सकती और कृतप्रणाश (किये गये कर्मों का निष्फल होना) नामका दूषण होता है। संसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव इस प्रकार पांच प्रकारका है। जिनके

संसार है वे संसारी हैं। जिनके पुद्गलकर्मरूप द्रव्यबन्ध और तज्जनित कोधादिकषायरूप भावबन्ध दोनों नष्ट हो गये हैं वे मुक्त हैं।

\$ ३-५ यदि सूत्रमें लघुताके विचारसे द्वन्द्व समास किया जाता तो अल्प अक्षर और पूज्य होनेसे मुक्त शब्दका पूर्वनिपात होने पर 'मुक्तसंसारिणः' यह प्रयोग प्राप्त होता। इसका सीधा अर्थ निकलता—'छोड़ दिया है संसार जिनने' ऐसे जीव। अर्थात् केवल मुक्त-जीवोंका ही बोध हो पाता। अतः संसारिणः मुक्ताश्च यह पृथक्-पृथक् वाक्य ही दिए गए हैं। सूत्रमें 'च' शब्द समुच्चयार्थक नहीं है किन्तु अन्वाचय अर्थमें है। संसारी जीवोंमें उपयोगकी मुख्यता और मुक्त जीवोंमें उपयोगकी गौणता बतानेके लिए 'च' शब्द दिया है। संसारी जीवोंमें उपयोग बदलता रहता है अतः जैसे एक। प्र चिन्तानिरोधरूप ध्यान छद्मस्थोंमें मुख्य है, केवलीमें तो उसका फल कर्मध्वंस देखकर उपचारसे ही वह माना जाता है उसी तरह संसारियोमें पर्यायान्तर होनेसे उपयोग मुख्य है, मुक्त जीवोंमें सतत एक-सी धारा रहनेसे गौण है।

६ संसारियोंके अनेक भेद हैं तथा मोक्ष संसारपूर्वक ही होता है और सभीके स्वसंवेद्य है अतः संसारीका ग्रहण प्रथम किया है। मुक्त तो अत्यन्त परोक्ष हैं, उनका अनुभव अभी तक अप्राप्त ही है।

संसारी जीवोंके भेद-

#### समनस्काऽमनस्काः ॥११॥

संज्ञी और असंज्ञी दो प्रकारके संसारी हैं।

१ मन दो प्रकारका है—एक द्रव्य मन और दूसरा भावमन । पुद्गलिविपाकी
नाम कर्मके उदयसे द्रव्यमन होता है और वीर्यान्तराय तथा नोइन्द्रियावरणके क्षयोपश्चमसे
होनेवाली आत्मविशुद्धि भावमन है । मन सिहत जीव समनस्क और मनरिहत अमनस्क,
इस प्रकार दो तरहके संसारी हैं ।

\$ २-७ प्रक्रन-दो प्रकारके जीवोंका प्रकरण है अतः संसारी समनस्क और मुक्त अमनस्क इस प्रकार यथाक्रम सम्बन्ध कर लेना चाहिए। मुक्त जीवोंको मनरिहत मानना इष्ट भी है। उत्तर-इस प्रकार सभी संसारी जीवोंमें समनस्कताका प्रसंग आता है। 'संसारिणो मुक्ताक्च' और 'समनस्काऽमनस्काः' ये दो पृथक् सूत्र बनानेसे ज्ञात होता है कि पूर्वसूत्रसे केवल संसारी पदका यहां सम्बन्ध होता है अन्यथा एक ही सूत्र बनाना चाहिए था। अथवा आगे आनेवाले 'संसारिणः त्रसस्थावराः' सूत्रसे 'संसारी' पदका यहां सम्बन्ध कर लेना चाहिए। आगेके पूरे सूत्रका यहां सम्बन्ध विवक्षित नहीं है अन्यथा सभी त्रसोंमें समनस्कताका अनिष्ट प्रसङ्ग प्राप्त होता। यदि 'त्रसस्थावराः'का भी सम्बन्ध इष्ट होता तो एक ही सूत्र बनाना चाहिए था। तात्पर्य यह कि तीनों पृथक् सूत्र बनानेसे यही फलित होता कि विवक्षानुसार पदोंका सम्बन्ध करना चाहिए। यदि एक सूत्र बनाना इष्ट होता तो एक संसारी पद निरर्थक हो जाता है और सूत्रका आकार 'संसारिमुक्ताः समनस्का-मनस्कास्त्रसस्थावराइच' यह होता। ऐसी दशामें कई अनिष्ट प्रसङ्ग होते हैं।

्रें ८ समनस्क ग्रहण प्रथम किया है क्योंकि वह पूज्य है। समनस्कके सभी इन्द्रियां होती हैं। संसारीके भेद-

#### संसारिगास्त्रसस्थावराः ॥१२॥

संसारी जीव त्रस और स्थावरके भेदसे दो प्रकारके हैं।

० १-२ जीव विपाकी त्रस नामं कर्मके उदयसे त्रस होते हैं। 'जो भयभीत होकर गित करें वे त्रस' यह व्युत्पत्त्यर्थ ठीक नहीं है; क्योंकि गर्भस्थ अण्डस्थ मूच्छित सुषुप्त आदिमें बाह्य भयके निमित्त मिलने पर भी हलन-चलन नहीं होता अतः इनमें अत्रसत्वका प्रसङ्ग प्राप्त होता है। 'त्रस्यन्तीति त्रसाः' यह केवल 'गच्छतीति गौः' की तरह व्युत्पत्ति मात्र है।

३-५ जीवविपाकी स्थावर नामकर्मके उदयसे स्थावर होते हैं। 'जो ठहरें वे स्थावर' यह ब्युत्पत्ति करनेपर वायु अग्नि जल आदि गतिशील जीव स्थावर नहीं कहे जा संकोंगे। आगममें भी द्वीन्द्रियसे लेकर अयोगकेवली तक जीवोंको त्रस कहा है। अतः वायु आदिको स्थावर कोटिसे निकालकर त्रसकोटिमें लाना उचित नहीं है। इसलिए चलन और अचलनकी अपेक्षा त्रस और स्थावर ब्यवहार नहीं किया जा सकता।

\$ ६ त्रस शब्द चूँकि अल्प अक्षरवाला है और पूज्य है इसलिए पहिले लिया

गया है। त्रसोंके सभी उपयोग हो सकते हैं अतः वह पूज्य है।

स्थावरोंके भेद-

### पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥१३॥

पृथिवी जल अग्नि बायुं और वनस्पति ये पाँच स्थावर हैं।

० १ पृथिवी काय आदि स्थावर नामकर्मके उदयसे जीवोंकी पृथिवी आदि संज्ञाएं होती हैं। पृथन किया आदि तो व्युत्पत्तिके लिए साधारण निमित्त हैं, वस्तुतः इ्राडविश्व ही पृथिवी आदि संज्ञाएं की जाती हैं। आर्ष ग्रन्थोंमें पृथिवी आदिके चार भेद किए हैं -पृथिवी, पृथिवी कायि, पृथिवीकायिक और पृथिवी जीव। पृथिवी स्वाभाविक पुद्गल परिणमनरूप, कठिनता आदि गुणोंवाली और अचेतन हैं। अचेतन होनेसे यद्यपि इसमें पृथिवी कायिक नाम कर्मका उदय नहीं है फिर भी यह प्रथन कियासे उपलक्षित होनेके कारण पृथिवी कही जाती हैं। अथवा, पृथिवी सामान्य रूप है। आगेके तीनों भेदोंमें यह अनुगत है। पृथिवी कायिक जीवके द्वारा छोड़ा गया पृथिवी शरीर अर्थात् मुर्दा शरीर की तरह अचेतन पृथिवी गृथिवीकाय है। पृथिवीकाय नामकर्मका उदय जिस जीवको है और जो जीव पृथिवीको शरीर रूपसे स्वीकार किए हुए है वह पृथिवी कायिक है। जिसके पृथिवीकाय नामकर्मका उदय तो हो गया है पर अभी तक जिसने पृथिवी-शरीरको धारण नहीं किया वह विग्रहगित-प्राप्त जीव पृथिवीजीव है। इसी तरह जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिके चार चार भेद समफना चाहिए।

§ २-६ घट आदि पृथिवीके द्वारा जलका, सिगड़ी आदि पृथिवीके द्वारा अग्निका चमड़ेके कुप्पे आदिसे वायुका सुखपूर्वक ग्रहण किया जाता है, पर्वत मकान आदि रूपसे पृथिवी स्थूल रूपमें सर्वत्र मिलती है, भोजन, वस्त्र, मकान आदि रूपसे बहुतर उपकार पृथिवीके ही है, इतना ही नहीं, जल अग्नि वायु आदिके कार्य आधारभूत पृथिवीके विना हो नहीं सकते अतः सर्वाधारभूत पृथिवीका सूत्रमें सर्वप्रथम ग्रहण किया है। जलका आधार पृथिवी है वह आधेय है तथा पृथिवी और अग्निका विरोध है, अग्नि पृथिवीको

जलाकर खाक बना देती हैं और उसका शमन जलके द्वारा ही होता है अतः पृथिवी और अग्निक बीचमें जलका ग्रहण किया है। पृथिवी और जलका परिपाक अग्निक द्वारा होता है अतः इन दोनोंके बाद अग्निका ग्रहण किया है। अग्निका 'सन्दीपन वायुके द्वारा होता है, अतः अग्निक बाद तत्सखा वायुंका ग्रहण किया है। वनस्पतिकी उत्पत्तिमें पृथिवी आदि चारों निमित्त होते हैं अतः वनस्पतिका ग्रहण सबके अन्तमें किया है। वनस्पति कायिक जीवोंकी संख्या पृथिवी आदिसे अनन्तगुणी है, इसलिए संख्याकी दृष्टिसे भी उसका नम्बर अन्तमें ही आता है। इनके स्पर्शनेन्द्रिय कायबल आयु और श्वासोच्छ्वास ये चार प्राण होते हैं।

त्रसोंके भेद-

#### द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः ॥१४॥

दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पाँच इन्द्रियवाले जीव त्रस हैं।

🐧 १ आदि शब्दके अनेक अर्थ हैं, पर यहाँ आदि शब्द व्यवस्थावाची है।

§ २-४ प्रश्न-'दो इन्द्रियाँ हैं जिसकी' इस प्रकार बहुत्रीहि समासमें अन्य पदार्थ प्रधान होनेसे द्वीन्द्रियसे आगेके जीव त्रस कहे जायँगे जैसे कि 'पर्वतसं लेकर खेत हैं' यहाँ पर्वतकी गिनती खेतमें नहीं होती। उत्तर-जैसे 'सफेद वस्त्रवालेको लाओ' इस तद्गुणसंविन्ज्ञान बहुत्रीहिमें सफेद कपड़ा नहीं छूटता है उसी तरह 'द्वीन्द्रियादयः' में भी द्वीन्द्रिय शामिल हो जाती है।

अथवा, अवयवसे विग्रह करनेपर भी समासका अर्थ समुदाय होता है, जैसे 'सर्वादिः' में सर्वका भी ग्रहण होता है उसी तरह द्वीन्द्रियका भी त्रसमें अन्तर्भाव कर लेना चाहिये।

द्वीन्द्रियके स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियां, वचनबल और कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास ये छह प्राण होते हैं। त्रीन्द्रियके घ्राणेन्द्रियके साथ सात, चतुरिन्द्रियके चक्षुके साथ आठ, पंचेन्द्रिय असंज्ञी तिर्यंचके श्रोत्रके साथ नव और संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च मनुष्य देव और नारिकयोंके मनोबलके साथ दस प्राण होते हैं।

इन्द्रियां-

### पञ्चेन्द्रियाणि ॥१५॥

इन्द्रियां पांच होती हैं।

अन्य मतवादी छह और ग्यारह भी इन्द्रियां मानते हैं उनका निराकरण करनेके लिए पांच शब्द दिया है।

० १-२ कर्मपरतन्त्र होने पर भी अनन्त ज्ञानादि शक्तियोंका स्वामी आत्मा इन्द्र कहलाता है। अतः इन्द्रभूत आत्माके अर्थग्रहणमें लिंग अर्थात् कारणको इन्द्रिय कहते हैं। अथवा, कर्मके कारण ही यह आत्मा चारों गतियोंमें संसरण करता है अतः इस समर्थ कर्म को इन्द्र कहते हैं। इस कर्मके द्वारा सुष्ट—रची गईं इन्द्रियां हैं। ये इन्द्रियां पांच हैं।

० ३--४ मन भी यद्यपि कर्मकृत है और आत्माको अर्थग्रहणमें सहायक होता है किर भी वह चक्षुरादि इन्द्रियोंकी तरह नियतस्थानीय नहीं है, अनवस्थित है अतः वह इन्द्रियोंमें शामिल नहीं किया गया है। चक्षु आदि इन्द्रियोंके द्वारा ज्ञान होनेके पहिले ही

मनका व्यापार होता है। जब आत्माको रूप देखनेका मन होता है तब ही वह मनके द्वारा उपयोगको रूपाभिमुख करता है, इसके बाद ही इन्द्रिय व्यापार होता है अतः मन अनिन्द्रिय है।

० ५-६ सांख्य वाक् पाणि पादं गुदा और उपस्थ (पुरुष या स्त्रीका चिह्न) इनको वचन आदि क्रियाका साधन होनेसे कर्मेन्द्रिय मानते हैं। पर चूँकि यहां उपयोगका प्रकरण है अतः उपयोगके साधन ज्ञानेन्द्रियोंका ही ग्रहण किया है। क्रियाके साधन अंगोंको यदि इन्द्रियोंकी श्रेणीमें गिना जाय तो सिर आदि अनेक अवयवोंको भी इन्द्रिय मानना होगा अर्थात् इन्द्रियोंकी कोई संख्या ही निश्चित नहीं की जा सकेगी।

इन्द्रियोंके भेद-

#### द्विविधानि ॥१६॥

इन्द्रियां दो प्रकार की हैं-एक द्रव्येन्द्रिय और दूसरी भावेन्द्रिय। द्रव्येन्द्रियाँ

# निवृ त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् ॥१७॥

निर्वृत्ति और उपकरणके भेदसे द्रब्येन्द्रियां दो प्रकार की हैं।

• १ १ नाम कर्मसे जिसकी रचना हो उसे निर्वृत्ति कहते हैं। निर्वृत्ति बाह्यं और आभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकार की है। उत्सेधांगुलके असंख्यातभागप्रमाण विशुद्ध आत्म-प्रदेशोंकी चक्षुरादिके आकाररूपसे रचना आभ्यन्तर निर्वृत्ति है अर्थात् आत्मप्रदेशोंका चक्षु आदिके आकार रूप होना। नाम कर्मके उदयसे शरीर पुद्गलोंकी इन्द्रियोंके आकाररूपसे रचना होना बाह्यनिर्वृत्ति है।

। अंखमें सफेद और काला मंडल आभ्यन्तर उपकरण है। आंखमें सफेद और काला मंडल आभ्यन्तर उपकरण है और पलक आदि बाह्य उपकरण है।

भावेन्द्रियां-

## लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् ॥१८॥

लिब्ध और उपयोग भावेन्द्रियां हैं।

लाभको लब्धि कहते हैं। षित्त्वात् अङप्रत्यय होकर लब्ध इसलिए नहीं बना कि अनुबन्धकृत विधियां अनित्य होती हैं। महाभाष्यमें भी अनुपलब्धि प्रयोग है। अथवा, स्त्रीलिंग क्तिन् प्रत्यय करके लब्धि शब्द सिद्ध हो जाता है।

्र १ जिस ज्ञानावरणक्षयोपशमके रहनेपर आत्मा द्रव्येन्द्रियकी रचनाके लिए व्यापार करता है उसे लब्धि कहते हैं।

\$ २-४ लिब्धिके अनुसार होनेवाला आत्माका ज्ञानादि व्यापार उपयोग है। यद्यपि उपयोग इन्द्रियका फल है फिर भी कारणके धर्मका कार्यमें उपचार करके उसे भी इन्द्रिय कहा है जैसे कि घटाकार परिणत ज्ञानको घट कह देते हैं। 'इन्द्रका लिंग, इन्द्रके द्वारा सृब्द' इत्यादि शब्दव्युत्पत्ति तो मुख्य रूपसे उपयोगमें ही घटती है। अतः उपयोगको इन्द्रिय कहनेमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

# स्पर्शनरसनघाणचत्तुःश्रोत्राणि ॥१६॥

स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां हैं।

- ०१ स्पर्शन आदि शब्द करणसाधन और कर्तृसाधन दोनोंमें निष्पन्न होते हैं। 'मैं इस आंखसे देखता हूं' इत्यादि रूपसे जब आत्मा स्वतन्त्र विवक्षित होता है तो इन्द्रियां परतन्त्र होनेसे करण बन जाती हैं। वीर्यान्तराय और उन उन इन्द्रियावरणोंके क्षयोपशम होनेपर 'स्पृशित अनेन आत्मा—छूता है जिससे आत्मा' इत्यादि करणसाधनता बन जाती है। जब 'मेरी आंख अच्छा देखती है' इत्यादि रूपसे इन्द्रियोंकी स्वतन्त्रता विवक्षित होती है तब 'स्पृशितित स्पर्शनम्' जो छुए वह स्पर्शन इत्यादि रूपसे कर्तृसाधनता बन जाती है। इसमें आत्मा स्वयं स्पर्शन आदि रूपसे विवक्षित होता है।
- ०२ कोई सूत्रमें 'इन्द्रियाणि' यह पाठ अधिक मानते हैं, पर चूंकि इन्द्रियोंका प्रकरण है अतः 'पंचेन्द्रियाणि' सूत्रसे 'इन्द्रियाणि'का अनुवर्तन हो जाता है इसलिए उक्त पाठ अधिक मानना व्यर्थ है।
- \$ ३-१० स्पर्शनेन्द्रिय सर्वशरीर न्यापी है, 'वनस्पत्यन्तानामेकम्' इस सूत्रमें एक शब्दसे स्पर्शनेन्द्रियका ग्रहण करना है और सभी संसारी जीवोंके यह अवश्य पाई जाती है अतः सूत्रमें इसका ग्रहण सर्वप्रथम किया है। प्रदेशोंकी दृष्टिसे सबसे कम चक्षुके प्रदेश हैं, श्रोत्रेन्द्रियके संख्यातगुणें, घृाणेन्द्रियके इससे कुछ अधिक और रैसनाके असंख्यातगुणें। अतः कमशः रसना आदि इन्द्रियोंका ग्रहण किया है। यद्यपि इस कममें चक्षुको सबसे पीछे लेना चाहिये था, फिर भी चूँकि श्रोत्रेन्द्रिय बहूपकारी है—इसीसे उपदेश सुनकर हितप्राप्ति और अहितपरिहारमें प्रवृत्ति होती है अतः इसीको अन्तमें लिया है। रसनाको भी वक्तृत्वके कारण बहूपकारी कहनेका सीधा अर्थ तो यह है कि शंकाकार श्रोत्रकी बहूपकारिता तो स्वीकार करता ही है। रसनाके द्वारा वक्तृत्व तो तब होता है जब पहिले श्रोत्रसे शब्दोंको सुन लेता है। अतः अन्ततः श्रोत्र ही बहूपकारी है। यद्यपि सर्वज्ञमें श्रोत्रेन्द्रियसे सुननेके बाद वक्तृत्व नहीं देखा जाता क्योंकि वे समग्र ज्ञानावरणके क्षय हो जानेपर रसनेन्द्रियके सद्भाव मात्रसे उपदेश देते हैं, तथापि यहाँ इन्द्रियोंका प्रकरण होनेसे इन्द्रियजन्य वक्तृत्ववालोंकी ही चरचा है केवलियोंकी नहीं।
- ं ११ आगे आनेवाले 'कृमिपिपीलिका' आदि सूत्रमें एक एक वृद्धिके साथ संगति बैठानेके लिए स्पर्शनादि इन्द्रियोंका कम रखा है।
- \$ १२ इन्द्रियोंका परस्पर तथा आत्मासे कथिं चित् एकत्व और नानात्व है। ज्ञानावरणके क्षयोपशम रूप शिक्तिकी अपेक्षा सभी इन्द्रियां एक हैं। समुदायसे अवयव भिन्न नहीं होते हैं अतः समुदायकी दृष्टिसे एक हैं। सभी इन्द्रियोंके अपने अपने क्षयोपशम जुदे जुदे हैं और अवयव भी भिन्न हैं अतः परस्पर भिन्नता है। साधारण इन्द्रिय बुद्धि और शब्द प्रयोगकी दृष्टिसे एकत्व है और विशेषकी दृष्टिसे भिन्नता है। आत्मा ही चैत-न्यांशका परित्याग नहीं करके तपे हुए लोहेंके गोंलेंकी तरह इन्द्रिय रूपसे परिणमन करता है, उसको छोड़कर इन्द्रियां पृथक् उपलब्ध नहीं होतीं अतः आत्मा और इन्द्रियोंमें एकत्व है अन्यथा आत्मा इन्द्रियशून्य हो जायगा। किसी एक इन्द्रियके नष्ट हो जाने परे भी आत्मा

नष्ट नहीं होता, आत्मा पर्यायी है और इन्द्रियां पर्याय, तथा संज्ञा संख्या प्रयोजन आदिके भेदसे आत्मा और इन्द्रियोंमें भेद है।

इन्द्रियोंके विषय---

## स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थाः ॥२०॥

स्पर्श रस गन्ध वर्ण और शब्द इन्द्रियोंके विषय हैं।

१ स्पर्श आदि शब्द द्रव्यविवक्षामें कर्मसाधन और पर्यायविवक्षामें भावसाधन होते हैं। द्रव्यविवक्षामें इन्द्रियोंसे द्रव्य गृहीत होता है उससे भिन्न स्पर्शादि तो पाये ही नहीं जाते, अतः 'स्पृश्यते इति स्पर्शः—जो छुआ जाय वह स्पर्शं ऐसी कर्मसाधन व्युत्पत्ति द्रव्यपरक हो, जाती है। पर्यायविवक्षामें उदासीन भावका भी कथन होता है अतः 'स्पर्शनं स्पर्शः' आदि भावसाधनमें व्युत्पत्ति बन जाती है। यद्यपि परमाणुओं सपर्शादि इन्द्रियग्राह्म नहीं है फिर भी उनके कार्यभूत स्थूल पदार्थों सं स्पर्शादिका परिज्ञान होता है अतः उनमें भी स्पर्शादिकी सत्ता निविवाद है।

\$ २-३ प्रश्न-'तदर्थाः' में 'तत्' शब्द इन्द्रियसापेक्ष होनेसे असमर्थ हो जाता है अतः उसका अर्थ शब्दसे समास नहीं हो सकता । उत्तर-जैसे 'देवदत्तस्य गुरुकुलम्' यहाँ गुरुशब्द सदा शिष्यापेक्ष होकर भी समासको प्राप्त हो जाता है उसी तरह यहाँ भी सामान्य-वाची 'तत्' शब्द विशेष इन्द्रियोंकी अपेक्षा रखनेके कारण समासको प्राप्त हो जाता है ।

० ४ इन्द्रियकमके अनुसार ही स्पर्श आदिका कम रखा गया है। ये सब सामान्य रूपसे पुद्गल द्रव्यके गुण हैं। वैशेषिक मतवादी पृथिवीमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श, जलमें रूप रस और स्पर्श, तेजमें रूप और स्पर्श तथा वायुमें केवल स्पर्श मानते हैं। इस प्रकारका गुणिवभाजन अयुक्त है; क्योंकि सभीमें सभी गुण पाए जाते हैं। वायुमें भी रूप है क्योंकि उसमें स्पर्श है जैसे कि घटमें। अग्निमें भी रस और गन्ध है; क्योंकि उसमें रूप है जैसे कि गुड़में। जलमें भी गन्ध है क्योंकि उसमें रस है जैसे कि पके आममें। जल आदिमें गन्ध आदि गुणोंकी साक्षात् उपलब्धि भी होती है। यह कल्पना तो अत्यन्त असंगत है कि जलादिकमें गन्ध पार्थिव परमाणुओंके संयोगसे आई है स्वतः नहीं है, क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि गन्धादि जलादिके ही गुण है क्योंकि वहीं पाए जाते हैं। यदि जलमें गन्धको संयोगज मानतें हैं तो रसको भी संयोगज ही कहना चाहिये, उसे स्वाभाविक क्यों कहते हैं? फिर, पृथिवी आदिमें जातिभेद भी नहीं है। एक ही पुद्गल द्रव्य पृथिवी आदिनाना रूपोंमें पाया जाता है। पृथिवी ही निमित्त पाकर पिघल जाती है और जल बनती है। द्रवीभूत जल भी जमकर बरफ बन जाता है। अग्नि काजल बन जाती है आदि। इसी तरह वायु आदिमें भी रूप आदि समभ लेगा चाहिए। हाँ कोई गुण कहीं विशेष प्रकट होता है कहीं नहीं।

\$ ५ स्पर्शादि परस्पर तथा द्रव्यसे कथिक्चिद् भिन्न और कथिक्चिद अभिन्न हैं।
यदि स्पर्शादिमें सर्वथा एकत्व हो तो स्पर्शकें छूनेपर रस आदिका ज्ञान हो जाना चाहिए।
यदि द्रव्यसे सर्वथा एकत्व हो तो या तो द्रव्यकी सत्ता रहेगी या फिरन्स्पर्शादि की। यदि
द्रव्यकी सत्ता रहती है तो लक्षणके अभावमें उसका भी अभाव हो जायगा और यदि गुणों
की; तो निराध्यय होनेसे उनका अभाव ही हो जायगा। यदि सर्वथा भेद माना जाता

है तो घटके दिखनेपर घटकी तरह स्पर्शके छूनेपर 'घड़ेको छुआ' यह व्यवहार नहीं होना चाहिए। इन्द्रियभेदसे स्पर्शादिमें सर्वथा भेद मानना भी उचित नहीं है; क्योंिक संख्या परिमाण पृथक्त संयोग विभाग परत्वापरत्व आदि रूपी द्रव्यमें समवाय सम्बन्धसे रहनेके कारण चाक्षुष होनेपर भी परस्पर भिन्न हैं। लक्षण भेदसे भी नानात्व नहीं होता; क्योंिक द्रव्य गुण कर्ममें सत्तासम्बन्धित्व रूप एक लक्षणके पाए जानेपर भी भेद देखा जाता है। स्पर्शादि भिन्न उपलब्ध नहीं होते अतः सर्वथा एकत्व मानना उचित नहीं है; क्योंिक सांख्यके मतमें सत्त्व रज और तम पृथक् उपलब्ध नहीं होते फिर भी भेद माना जाता है। इनमें व्यक्त और अव्यक्त आदिके रूपसे अनेकधा भेद पाया जाता है। अतः द्रव्य दृष्टिसे कथि चित्र वी एकत्व और पर्यायदृष्टिसे कथि चत्र मेद मानना ही उचित है।

मनका वर्णन-

### श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥२१॥

श्रुतज्ञानका विषयभूत पदार्थ मनका विषय है।

श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर आत्माकी श्रुतज्ञानके विषयभूत पदार्थमें मन के निमित्तसे प्रवृत्ति होती है। अथवा, श्रुतज्ञान मनसे उत्पन्न होता है। यह पदार्थ इन्द्रिय-व्यापारसे परे है।

१ श्रोत्रेन्द्रियजन्य ज्ञानको या श्रोत्रेन्द्रियके विषयको श्रुत नहीं कह सकते;
 नयोंकि वह इन्द्रियजन्य होनेसे मितज्ञान ही है। मितज्ञानके बाद जो विचार केवल मन जन्य होता है वह श्रुत है।

इन्द्रियोंके स्वामी-

#### वनस्पत्यन्तानामेकम् ॥२२॥

पृथिव्यादि वनस्पति पर्यन्त स्थावरोंके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है।

० १-३ अन्त शब्द पर्यन्तवाची है। यदि अन्त शब्दका अर्थ समीपता लिया जायगा तो वनस्पतिके समीप अर्थात् वायु और त्रसोंका बोध होगा। अन्त शब्द सम्बन्धि-शब्द है अतः वनस्पति-पर्यन्त कहनेसे 'पृथिवीको आदि लेकर' यह ज्ञान हो ही जाता है।

्रं ४ एक शब्द प्रथमताका वाचक है, अतः जिस किसी इन्द्रियका ज्ञान न कराके. प्रथम स्पर्शनेन्द्रियका बोधक है। वीर्यान्तराय और स्पर्शनेन्द्रियावरणका क्षयोपश्चम, शरीर अङ्गोपाङ्ग नाम और एकेन्द्रिय जातिका उदय होनेपर एक स्पर्शनेन्द्रिय होती है।

### कृमिपिपीलिकाभ्रमरमजुष्यादीनामेकेकवृद्धानि ॥२३॥

कृमि पिपीलिका भूमर और मनुष्यादिके क्रमशः एक एक इन्द्रियां बढ्ती गई हैं।

\$ १-५ 'एकैकम्' यह वीप्सार्थक है। सभी इन्द्रियोंकी अपेक्षा 'वृद्धानि' में बहु-वचन दिया है। 'स्पर्शन' का अनुवर्तन करके कमशः एक एक इन्द्रियकी वृद्धि विवक्षित है। स्पर्शन और रसन्। कृमि आदिके, घ्राण अधिक पिपीलिका आदिके, चक्षु अधिक भूमर आदिके और श्रोत्र अधिक मनुष्यके आदिके होती हैं। आदि शब्द प्रकार और व्यवस्थाके अर्थ में है।

#### संज्ञिनः समनस्काः ॥२४॥

मनसहित जीव संज्ञी होते हैं।

० १ –५ प्रक्रन—्यह हित है और यह अहित इस प्रकारके गुण-दोष-विचारको संज्ञा कहते हैं। मनका भी यही कार्य है अतः समनस्क विशेषण व्यर्थ है। उत्तर—संज्ञा शब्दके अनेक अर्थ हैं, जो समनस्क जीवोंके सिवाय अन्यत्र भी पाये जाते हैं। यदि संज्ञाका अर्थ 'नाम' लिया जाता है तो वह संसारके सभी प्राणियोंमें पाया जाता है ऐसी दशामें किसीकी व्यावृत्ति नहीं की जा सकेगी। यदि संज्ञाका अर्थ 'ज्ञान' लेते हैं तब भी वही बात है, सभी प्राणी ज्ञानात्मक होते हैं। यदि संज्ञाका अर्थ 'आहार भय मैथुन और परिग्रह संज्ञा' लिया जाता है; तब भी कोई अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि सभी प्राणियोंके यथायोग्य ये संज्ञाएँ पाई जाती हैं। अतः मनरहित प्राणियोंकी व्यावृत्तिके लिए समनस्क विशेषणकी सार्थकता है। इस तरह गर्भस्थ अण्डस्थ मूच्छित सुषुप्त आदि अवस्थाओंमें हिताहित विचार न होने पर भी मनकी सत्ता होनेसे संज्ञित्व बन जाता है।

नवीन शरीरग्रहणकी प्रक्रिया-

## विग्रहगतौ कर्मयोगः ॥२५॥

विग्रहगतिमें कर्मनिमित्तक योग अर्थात् परिस्पन्द होता है।

० १-४ औदारिकादि नाम कर्मके उदयसे उन शरीरोंके योग्य पुद्गलोंका ग्रहण विग्रह कहलाता है। विरुद्ध ग्रह अर्थात् कर्म पुद्गलोंका ग्रहण होनेपर भी जहां नोकर्म पुद्गलोंका ग्रहण नहीं होता वह विग्रह। विग्रहके लिए गित विग्रहगित कही जाती है। इस विग्रहगितमें सभी औदारिकादि शरीरोंको उत्पन्न करनेवाले कार्मण शरीरके निमित्तसे ही आत्मप्रदेश परिस्पन्द होता है। इसलिए समनस्क और अमनस्क सभी प्राणियोंकी गितमें कोई व्यवधान नहीं पड़ता।

# **अनुश्रेणि गतिः ॥२६॥**

विग्रहगति आकाश प्रदेशोंकी श्रेणिके अनुसार होती है।

\$ १-५ लोकके मध्यसे लेकर ऊपर नीचे और तिरछे आकाशके प्रदेश कमशः श्रीणबद्ध हैं। इसके अनुकूल ही सभी गितवाले जीव पुद्गलोंकी गित होती है। गितका प्रकरण होनेपर भी इस सूत्रमें जो पुनः 'गित' शब्दका ग्रहण किया है और आगेके सूत्रमें जो 'जीव' शब्दका विशेषरूपसे ग्रहण किया है उससे ज्ञात होता है कि इस सूत्रसे सभी गितवाले जीव पुद्गलोंकी गितका विधान किया गया है। विग्रहगितमें जीवका बैठना सोना या ठहरना आदि तो होता नहीं है जिससे इनकी निवृत्तिके लिए 'गित' शब्दकी सार्थकता मानी जाय।

\$ ६ अनुश्रेणि गतिका देश और काल नियत है। इसके सिवाय लोकमें चक्र आदिकी विविध प्रकार विश्रेणि गित भी होती है। जीवोंके मरणकालमें नवीन पर्याय धारण करनेके समय तथा मुक्तजीवोंके ऊर्ध्वगमनके समय अनुश्रेणि ही गित होती है। ऊर्ध्वलोकसे नीचे अधोलोकसे ऊपर या तिर्यक् लोकसे ऊपर नीचे जो गित होगी वह अनुश्रेणि होगी। पुद्गलोंकी जो लोकान्त तक गित होती है, वह नियमसे अनुश्रेणि ही होती है। अन्य गितयोंका कोई नियम नहीं है।

#### अविप्रहा जीवस्य ॥२७॥

मुक्तजीवके अविग्रहा अर्थात् बिना मोड़ लिए हुए गति होती.है।

५१ आगेके सूत्रमें 'संसारी' का ग्रहण किया है, अतः यह सूत्र मुक्तके लिए है यह निश्चित हो जाता है। यद्यपि 'अनुश्रोण गितः' सूत्रसे मुक्तकी अविग्रह गित सिद्ध हो जाती है फिर भी जब वह सूत्र जीव-पुद्गल दोनोंके लिए साधारण हो गया और वह भी इसी सूत्रके बलपर तब इस सूत्रकी आवश्यकता बनी ही रहती है।

## विग्रहवती च संसारिगाः प्राक् चतुर्भ्यः ॥२८॥

संसारी जीवोंके चार समयसे पहिले विग्रहवाली अर्थात् मोडवाली भी गति होती है।

- १ चार समयसे पहिले ही मोड़ेवाली गित होती है, क्योंकि संसारमें ऐसा कोई कोनेवाला टेढा-मेढा क्षेत्र ही नहीं है जिसमें तीन मोड़ासे अधिक मोड़ा लेना पड़े। जैसे पिटिक चावल साठ दिनमें नियमसे पक जाते हैं उसी तरह विग्रह गित भी तीन समयमें समाप्त हो जाती है।
- § ३-४ प्राक् शब्दकी जगह 'आचतुर्भ्यः' कहनेसे लाघव तो होता पर इससे चौथे समयके ग्रहणका अनिष्ट प्रसंग प्राप्त हो जाता है। यद्यपि 'आङ' का मर्यादा अर्थ भी होता है पर अभिविधि और मर्यादामेंसे विविक्षत अर्थके जाननेके लिए व्याख्यान आदिका गौरव होता अतः स्पष्टताके लिए 'प्राक्' शब्द ही दे दिया है।

ये गितयां चार हैं—इषुगित पाणिमुक्ता लांगिलका और गोमूितका। इषुगित बिना विग्रहके होती है और शेष गितयां मोड़ेवाली हैं। बाणकी तरह सीधी सरल गित मुक्त-जीवोंके तथा किन्हीं संसारियोंके एक समयवाली बिना मोड़की होती है। हाथसे छोड़े गये जलादिकी तरह पाणिमुक्ता गित एक विग्रहवाली और दो समयवाली होती हैं। हलकी तरह दो मोड़वाली लांगिलका गित तीन समयमें निष्पन्न होती है। गोमूत्रकी तरह तीन विग्रहवाली गोमूितका गित चार समयमें पिरपूर्ण होती है।

### एकसमयाऽविग्रहा ॥२६॥

- १ बिना मोड़ेकी ऋजुगित एक समयवाली ही होती है। लोकके अग्रभाग तक
  जीव पुद्गलोंकी गित एक ही समयमें हो जाती है।
- \$ २-३ आत्माको सर्वगत अत एव निष्क्रिय मानकर गतिका निषेध करना उचित नहीं है; क्योंकि जैसे बाह्य आभ्यन्तर कारणोंसे पत्थर सिक्रय होता है उसी तरह आत्मा भी कर्मसम्बन्धसे शरीरपरिमाणवाला होकर शरीरकृत िकयाओंके अनुसार स्वयं सिक्रय होता है। शरीरके अभावमें दीपशिखाकी तरह स्वाभाविक िक्रयामें परिपूर्ण रहता है। यदि आत्माको सर्वगत अतएव िक्रयाशून्य माना जाता है तो संसार और बन्ध आदि नहीं हो सकेंगे। मोक्ष तो िक्रयासे ही संभव है।

अनाहारकताका नियम-

#### ं एकं द्वें त्रीन्वाऽनाहारकः ॥३०॥

जीव एक दो या तीन समय तक अनाहारक रहता है।

० १ पूर्व सूत्रसे 'समय' शब्दकी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। यद्यपि पूर्वसूत्रमें समय शब्द समासान्तर्गत होनेसे गौण है फिर भी सामर्थ्यसे उसीका सम्बन्ध हो जाता है।

०२-३ वा शब्द विकल्पार्थक है। विकल्पका अर्थ है यथेच्छ सम्बन्ध करना। अत्यन्त संयोग विवक्षित होनेके कारण सप्तमी न होकर यहां द्वितीया विभिक्त की गई है।

तक मोक्ष नहीं होता तब तक प्रतिक्षण आते ही रहते हैं।

० ५-६ ऋदिप्राप्त ऋषियों ही आहारक शरीर होता है अतः विग्रह गितमें इसकी संभावना नहीं है। विग्रह गितमें बाकी कवलाहार लेपाहार आदि कोई भी आहार नहीं होते; क्यों कि इन आहारों में समय लगता है अतः समयका व्यवधान पड़ जायगा। जैसे तपाया हुआ बाण लक्ष्य देशपर पहुंचने के पिहले भी बरसातक जलको ग्रहण करता जाता है उसी तरह पूर्व देहको छोड़ ने दुःखसे सन्तप्त यह प्राणी आठ प्रकारके कर्मपुद्गलों से निर्मित कार्मण शरीरके कारण जाते समय ही नोकर्मपुद्गलों को भी ग्रहण करके आहारक हो जाता है। वक्रगतिमें तीन समय तक अनाहारक रहता है। एक समयवाली इषुगतिमें नोकर्म पुद्गलों को ग्रहण करता हुआ ही जाता है अतः अनाहारक नहीं होता। दो समय और एक मोड़ा वाली पाणिमुक्ता गितमें प्रथम समयमें अनाहारक रहता है। तीन समय और तीन मोड़ावाली लांगलिका गितमें दो समय तक अनाहारक रहता है। चार समय और तीन मोड़ावाली गोमूत्रिका गितमें तीन समय तक अनाहारक रहता है। चार समय आहारक हो जाता है।

जन्मके प्रकार-

## सम्मूच्छनगर्भोपपादा जन्म ॥३१॥

सम्मूच्छन गर्भ और उपपाद ये तीन जन्म हैं।

१ तीनों लोकोंमें ऊपर नीचे तिरछे सभी दिशाओंसे पुद्गलपरमाणुओंका
 इकट्ठा होकर शरीर बनना सम्मूर्छन है।

≬ ४ देव और नारिकयोंके उत्पत्तिस्थानोंको उपपाद कहते हैं। इन नियत

स्थानों के पुद्गलों से उपपादजन्म होता है।

\$\sqrt{\quad \quad \qua

जन्मकी आधारभूत योनियोंके भेद-

#### सचित्तशीतसंवृताः सेतरा मिश्राश्चैकश्रस्तद्योनयः ॥३२॥

सचित्त शीत संवृत अचित्त उष्ण विवृत और सचित्ताचित्त शीतोष्ण और संवृत-विवृत ये नव योनियां हैं।

्र १–५ आत्माके चैतन्य परिणमनको चित्त कहते हैं । चित्त सहित सचित्त कह-लाता है । शीत अर्थात् ठंडा स्पर्श और ठंडा पदार्थ । संवृत अर्थात् ढका हुआ । इतर अर्थात् अचित्त उष्ण और विवृत । मिश्र अर्थात् उभयात्मक ।

\$ ६-८ च शब्द प्रत्येकके समुच्चयके लिए है, अन्यथा 'सचित्त शीत संवृत जबे अचित्त उष्ण और विवृतसे मिश्र हों तब योनियां होंगीं' यह अर्थ हो जाता। च शब्दसे 'प्रत्येक भी योनियां है तथा मिश्र भी' यह स्पष्ट बोध हो जाता है। यद्यपि कहीं 'च' शब्द न देने पर भी समुच्चयका बोध देखा जाता है और समुच्चय और विशेषण दोनों अर्थों में इच्छानुसार समुच्चय अर्थ भी लिया जा सकता था फिर भी सूत्रमें नहीं कहीं गईं चौरासी लाख योनियों के संग्रहके लिए 'च' शब्दकी सार्थकता है।

५९ 'एकशः' पदसे ज्ञात होता है कि मिश्र योनियों में क्रममिश्रता होनी चाहिये। अर्थात सचित-अचित, शीत-उष्ण, संवत-विवृत आदि, न कि सचित्त-शीत आदि।

े १० 'तत्' पदसे ज्ञात होता है कि ये योनियां पूर्वोक्त सम्मूच्छन आदि जन्मों की हैं।

\$ ११-१२ योनि शब्दको केवल स्त्रीलिंग समभकर द्वन्द्वसमासमें सचित्तादि शब्दोंके पुल्लिंग प्रयोगमें आपित्त नहीं करनी चाहिये; क्योंकि योनि शब्द उभयलिंग है। यहां पुल्लिंग समभना चाहिये।

े १४-१७ चेतनात्मक होनेसे सिचत्तका प्रथम ग्रहण किया है, उसके बाद तृष्ति-कारक होनेसे शीतका तथा गुष्त होनेसे संवृतका अन्तमें ग्रहण किया है। जीवोंके कर्म-विपाक नाना प्रकारके हैं अतः योनियां भी अनेक प्रकार की मानी गई है।

० १८-२६ देव और नारकोंके अचित्त योनि हैं; क्योंकि इनके उपपाद प्रदेशके पुद्गल अचेतन हैं। माताके उदरमें अचेतन वीर्य और रजसे चेतन आत्माका मिश्रण होनेसे गर्भजोंके मिश्र योनि हैं। सम्मूर्छन जीवौंमें साधारण शरीरवालोंके सचित्त योनि हैं। शेष-में किसीके अचित्त योनि तथा किसीके मिश्रयोनि होती हैं। देव और नारिकयोंके शीत और उष्ण योनि, तेजस्कायिकोंके उष्णयोनि तथा शेष जीवोंके शीत उष्ण और मिश्रयोनि होती हैं। देव नारक और एकेन्द्रिय जीवोंके संवृतयोनि, विकलेन्द्रियोंके विवृत योनि और गर्भज जीवोंके मिश्रयोनि होती है।

♦ २७ इन योनियोंके चौरासी लाख भेदोंका 'च' शब्दसे समुच्चय किया गया है। स्वज्ञने इनका साक्षात्कार किया है 'और अल्पज्ञानियोंको ये आगमगम्य हैं। जित्यनिगोदके ७ लाख, अनित्य निगोदके ७ लाख, पृथिवी जल अग्नि और वायु प्रत्येकके सात सात लाख, विनस्पतिके दस लाख, विकलेन्द्रियों के छह लाख, देव नारकी और पंचेन्द्रियतिर्यञ्च प्रत्येकके चार चार लाख, मनुष्यों के चौदह लाख इस प्रकार कुल ८४ लाख योनिभेद होते हैं। जो कभी भी त्रस पर्यायको प्राप्त न होंगे वे नित्यिनिगोद तथा जिनने त्रस पर्याय पाई थी या आगे पायेंगे वे अनित्य निगोद हैं।

·जन्म विवरण-

## जरायुजागडजपोतानां गर्भः ॥३३॥

जरायुज अण्डज और पोतका गर्भजन्म होता है।

्र १ — ३ गर्भाशयमें प्राणीके ऊपर जो मांस और रक्तका जाल होता है वह जरायु है। शुक्र और शोणितसे परिवेष्टित, नखके ऊपरी भागकी तरह कठिन और श्वेत गोलाकार अण्डा होता है। इनमें उत्पन्न जीव कमशः जरायुज और अण्डज हैं। जो योनिसे निकंलते ही चलने फिरनेकी शक्ति रखते हैं, गर्भाशयमें जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं रहता वे पोत हैं।

० ४–५ कोई 'पोतजाः' ऐसा पाठ रखते हैं। पर यह ठीक नहीं है; क्योंकि पोत तो स्वयं आत्मा ही है, उसमें उत्पन्न होनेवाला कोई दूसरा जीव नहीं है जो पोतज कहा

जाय । आत्मा ही पोत परिणमन करके पोत कहलाता है।

५६-१० चूँकि जरायुजोंमें भाषा अध्ययन आदि असाधारण कियाएँ देखी जाती हैं, चक्रवर्ती वासुदेव आदि महाप्रभावशाली जरायुज ही होते हैं तथा मोक्षकी प्राप्ति जरा-युजोंको ही होती है अतः पूज्य होनेसे उसका ग्रहण सर्वप्रथम किया है। अण्डजोंमें भी तोता मैना आदि अक्षरोच्चारण आदिमें कुशल होते हैं अतः पोतसे पहिले उनका ग्रहण किया है।

\$ ११ यद्यपि पहिले सूत्रमें सम्मूच्छनोंका नाम प्रथम लिया है अतः यहां भी उसीका वर्णन होना चाहिये था फिर भी आगे 'शेषाणां सम्मूच्छनम्' इस सूत्रकी लघुता के लिए उसका यहाँ प्रथम ग्रहण नहीं किया है; क्योंकि यदि समूच्छनका प्रथम कथन करते तो 'एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाणां पञ्चेन्द्रियाणां तिरश्चां मनुष्याणां च केषाञ्चित् सम्मूच्छनम्' इतना बड़ा सूत्र बनाना पड़ता।

\$ १२ जरायुज आदिके गर्भजन्म सिद्ध ही था फिर भी 'गर्भ' शब्दके ग्रहण करनेसे 'जरायुज अण्डज और पोतोंके ही गर्भ होता है' यह नियम ज्ञापित होता है। आर्गेके सूत्रमें 'शेष' पद देनेसे ज्ञात होता है कि जन्मका ही नियम किया गया है जन्मवालोंका नहीं। यदि इन सूत्रोंसे जन्मवालोंका नियम होता तो आगे 'शेष' ग्रहण करना निरर्थक ही हो जाता।

#### देवनारकागामुपपादः ॥३४॥

देव और नारिकयोंके उपपादजन्म होता है।

\$ १ जिस समयसे देवगतिका उदय हो तभीसे उसका जन्म स्वीकार करना इस-लिए ठीक नहीं है कि विग्रहगतिमें भी देवगतिका उदय हो जातक है पर शरीरयोग्य पुद्गलोंका ग्रहण न होनेसे उस समय जन्म नहीं माना जाता। इसलिए उपपादको जन्म कहना ठीक है।

# शेषाणां सम्मूर्च्छन्म् ॥३५॥

शेषके सम्मूच्छन जन्म होता है।

§ १-२ देव और नारिकयों के ही उपपाद और शेषके ही सम्मूर्च्छन.होता है। पहिले गर्भ और उपपाद जन्मका तो नियम हुआ है पर जरायुज आदिका नहीं, उनके सम्मूर्च्छन जन्मका भी प्रसंग प्राप्त होता है अतः उसके वारण करने के लिए यह सूत्र बनाया गया है। यदि 'जरायुज अण्डज पोतों के गर्भ ही होता है और देव नारिक यों के उपपाद ही होता है; तो अर्थात् ही शेषके सम्मूर्च्छन ही होता है, यह फिलत हो जाता है। ऐसी दशामें न केवल शेषग्रहण किन्तु यह सूत्र ही निर्थक हो जाता है। परन्तु जन्म और जन्मवाले दोनों के अवधारणका 'प्रसंग उपस्थित होनेपर 'जन्मका ही अवधारण करना चाहिए' यह व्यवस्था इस सूत्रसे ही फिलत होंती है अतः सूत्रकी सार्थकता है।

शरीरोंका वर्णन-

### श्रीदारिकवैक्रियिकाहारकतेजसकार्मणानि शरीराणि ॥३६॥

औदारिक वैकियिक आहारक तैजस और कार्मण ये पांच शरीर हैं।

० १-३ जो शीर्ण हों वे शरीर हैं। यद्यपि घटादि पदार्थ भी विशरणशील ह परन्तु वे उनमें नामकर्मोदय निमित्त नहीं हैं, अतः उन्हें शरीर नहीं कह सकते। जिस प्रकार 'गच्छतीति गौः' यह विग्रह रूढ शब्दोंमें भी किया जाता है उसी तरह 'शरीर' शब्दका भी विग्रह समभना चाहिए। शरीरत्व नामकी जातिके समवायसे शरीर कहना तो उचित नहीं है क्योंकि स्वयं शरीरस्वभाव न मानने पर अमुक जगह ही शरीरत्वका सम्बन्ध हो अमुक जगह न हो इत्यादि नियम नहीं बन सकता।

\$ ४-९ उदार अर्थात् स्थूल प्रयोजनवाला या स्थूल जो शरीर वह औदारिक है। अणिमा आदि आठ प्रकारके ऐश्वर्यक कारण अनेक प्रकारके छोटे-बड़े आकार करने रूप विक्रिया करना जिसका प्रयोजन है वह वैकियिक है। प्रमत्तसंयत मुनिके द्वारासूक्ष्मतत्त्वज्ञान और असंयमके परिहारके लिए जिसकी रचना की जाती है वह आहारक है। जो दीष्तिका कारण होता है वह तैजस है। कमोंका कार्य या कमों के समूहको कार्मण कहते हैं।

्रं १०-१३ जैसे मिट्टीके पिण्डसे उत्पन्न होनेवाले घट घटी सकोरा आदिमें संज्ञा लक्षण आकार आदिकी दृष्टिसे भेद है उसी तरह यद्यपि औदारिकादि शरीर कर्मकृत हैं, फिर भी उनमें संज्ञा लक्षण आकार और निमित्त आदिकी दृष्टिसे परस्पर भिन्नता है। औदारिकादि शरीर प्रतिनियत नामकर्मके उदयसे होते हैं। कार्मण शरीरसे ही औदारिकादि शरीर उत्पन्न होते हैं अतः कारण कार्यकी अपेक्षा भी कार्मण और औदारिकादि भिन्न हैं। जैसे गीले गुड़पर धूलि आकर जम जाती है उसी तरह कार्मण शरीर पर ही औदारिकादि शरीरोंके योग्य परमाणु, जिन्हें विस्रसोपचय कहते हैं, आकर जमा होते हैं। इस दृष्टिसे भी कार्मण और औदारिकादि भिन्न हैं।

० १४-१७ जैसे दीपक परप्रकाशी होनेके साथ ही साथ स्वप्रकाशी भी है उसी तरह कार्मण शरीर औदारिकादिका भी निमित्त है और अपने उत्तर कार्मणका भी । अतः निर्निमित्त होनेसे उसे असत् नहीं कह सकते । फिर मिथ्यादर्शन आदि कार्मण शरीरके

निमित्त हैं। यदि यह निर्निमित्त माना जायगा तो मोक्ष ही नहीं हो सकता क्योंकि विद्यमान और निर्हेतुक पदार्थ नित्य होता है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकेगा। कार्मण शरीरमें प्रतिसमय उपचय-अपचय होता रहता है अतः उसका अंशतः विशरण सिद्ध है और इसीलिए वह शरीर है।

० १८-१९ यद्यपि कार्मण शरीर सबका आधार और निमित्त है अतः उसका सर्वप्रथम ग्रहण करना चाहिए था किन्तु चूँकि वह सूक्ष्म है और औदारिकादि स्थूल कार्यों के द्वारा अनुमेष है अतः उसका प्रथम ब्रहण नहीं किया। कर्मके मूर्तिमान् औदारिकादि फल देखे जाते हैं अतः वह मूर्तिमान् सिद्ध होता है। आत्माके अमूर्त अदृष्ट नामके निष्क्रिय गुणसे परमाणुओं में किया होकर द्रव्योत्पत्ति मानना उचित नहीं है।

ं १२०–२१ अत्यन्त स्थूल और इन्द्रियग्राह्य होनेसे औदारिक शरीरको प्रथम ग्रहण किया है। आगे आगे सूक्ष्मता दिखानेके लिए वैक्रियिक आदि शरीरोंका कम है।

#### परं परं सूचमम् ॥३७॥

आगे आगेके शरीर सूक्ष्म हैं।

० १-२ पर शब्दके व्यवस्था, भिन्न, प्रधान, इष्ट आदि अनेक अर्थ है पर यहां 'व्यवस्था' अर्थ विवक्षित है। संज्ञा लक्षण आकार प्रयोजन आदिकी दृष्टिसे परस्पर विभिन्न शारीरोंका सूक्ष्मताके विचारसे पर शब्दका वीप्सा अर्थमें दो बार निर्देश किया है।

### प्रदेशतोऽसंख्येयगुगां प्राक् तैजसात् ॥३८॥

तैजस शरीर तक असंख्यातगुणें प्रदेशवाले हैं।

\$ १-५ प्रदेश अर्थात् परमाणु । परमाणुओंसे ही आकाशादिका क्षेत्र-विभाग किया जाता है । पूर्वस्त्रसे 'परं परम्' की अनुवृत्ति होती है अतः मर्यादा बाँधनेके लिए 'प्राक् तैजसात्' यह स्पष्ट निर्देश किया है । प्रदेशोंकी दृष्टिसे पत्यके असंख्येय भागसे गुणित होनेपर भी इन शरीरोंका अवगाह क्षेत्र कम ही होता है । तात्पर्य यह कि औदारिकसे वैक्तियक असंख्यात गुण प्रदेशवाला है और वैक्तियकसे आहारक । जैसे समप्रदेशवाले लोहा और हईके पिण्डमें परमाणुओंके निबिड और शिथिल संयोगोंकी दृष्टिसे अवगाहनक्षेत्रमें तारतम्य है उसी तरह वैकियिक आदि शरीरोंमें उत्तरोत्तर निबिड संयोग होनेसे अल्पक्षेत्रता और सूक्ष्मता है ।

### अनन्तगुर्णे परे ॥३६॥

आहारकसे तैजस और तैजससे कार्मण ऋमशः अनन्तगुणें प्रदेशवाले हैं।

- ११-२ अनन्तगुणें अर्थात् अभव्योंके अनन्तगुणेंसे गुणित और सिद्धोंके अनन्तवें भागसे गुणित । अनन्तके अनन्त ही विकल्प होते हैं, अतः उत्तरोत्तर अनन्तगुणता समभनी चाहिए। पूर्व सूत्रसे 'परं परं' की अनुवृत्ति होती है अतः आहारकसे तैजस अनन्तगुणा तथा तैजससे कार्मण अनन्तगुणा समभना चाहिए।

ं १ ३-५ प्रश्न-पर तो कार्मण हुँआ और तैजस अपर, अतः 'परापरे' यह पद रखना चाहिए ? उत्तर-शब्दोच्चारणकी दृष्टिसे यहाँ 'पर' व्यवहार अपेक्षित नहीं है किन्तु ज्ञानकी दृष्टिसे । बुद्धिमें आहारकसे आगे रखे गये तैजस और कार्मण दोनों ही 'पर' कहे जाते हैं। जैसे 'पटनासे मथुरा परे हैं' यहां काशी आदि देशोंका व्यवधान होनेपर भी व्यवहित मथुरामें पर शब्दका प्रयोग हो जाता है उसी तरह आहारकसे पर तैजस और तैजससे पर कार्मणमें भी पर शब्दका प्रयोग उचित है।

१६ यद्यपि तैजस और कार्मणमें परमाणु अधिक हैं फिर भी उनका अतिसघन
संयोग और सूक्ष्म परिणमन होनेसे इन्द्रियोंके द्वारा उपलब्धि नहीं हो सकती।

#### अप्रतीघाते ॥४०॥

ये दोनों शरीर सर्वत्र अप्रतीघाती हैं।

§ १-३ एक मूर्तिमान् द्रव्यका दूसरे मूर्तिमान् द्रव्यसे एक जाना या टकराना प्रतीघात कृहलाता है। जैसे अग्नि सूक्ष्म परिणमनके कारण लोहेके पिंडमें भी घुस जाती है उसी तरह ये दोनों शरीर वज्रपटलादिकसे भी नहीं एकते, सब जगह प्रवेश कर जाते हैं। यद्यपि वैकियिक और आहारक भी अपनी-अपनी सीमामें अप्रतीघाती हैं फिर भी लोक भरमें सर्वत्र अप्रतीघाती ये दोनों ही हैं, अतः दोनोंको ही अप्रतीघाती कहा है।

#### अनादिसम्बन्धे च ॥४१॥

§ १-२ ये दोनों शरीर अनादिसे इस जीवके साथ हैं। उपचय-अपचयकी दृष्टि-से इनका सादिसम्बन्ध भी होता है, इसीलिए च शब्द दिया है। जैसे वृक्षसे बीज और बीजसे वृक्ष इस प्रकार सन्तितिकी दृष्टिसे बीज-वृक्ष अनादि होकर भी तद्बीज और तद्वृक्ष की अपेक्षा सादि हैं उसी तरह तैजस कार्मण भी बन्धसन्तितिकी दृष्टिसे अनादि और तत् तत् दृष्टिसे सादि हैं।

० ३-५ यदि सर्वथा आदिमान् माना जाय तो अशरीर आत्माके नूतन शरीर का सम्बन्ध ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि शरीरसम्बन्धका कोई निमित्त ही नहीं है। और यदि निर्निमित्त ही शरीरसम्बन्ध होने लगे तो मुक्त आत्माओंके साथ भी शरीरका सम्बन्ध हो जायगा। इस तरह कोई मुक्त ही नहीं रह सकेगा। और यदि अनादि होने से उसे अनन्त माना जायगा; तो भी किसीको मोक्ष ही नहीं हो सकेगा। अतः जैसे अनादि-कालीन बीज-वृक्ष सन्तित भी अग्नि आदि कारणोंसे नष्ट हो जाती है उसी तरह कर्म-शरीर भी ध्यानाग्निसे नष्ट हो जाता है।

#### सर्वस्य ॥४२॥

५ १-२ ये दोनों शरीर सभी संसारी जीवोंके होते हैं। 'सर्वस्य' यह एक वचन संसारिसामान्यकी अपेक्षा दिया है। यदि ये किसी संसारीके न हों तो वह संसारी ही नहीं हो सकता।

### तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥४३॥

एक जीवके एक साथ इन दो शरीरोंको लेकर चार शरीर तक हो सकते हैं।

\$ १-६ 'तत' शब्दसे जिन दो शरीरोंका प्रकरण है उनका ग्रहण करना
चाहिए। 'आदि' खब्द व्यवस्थावाची है। 'आइ' उपसर्ग अभिविधिक अर्थमें है, अतः किसी
के चार भी हो सकते हैं। यदि मर्यादार्थक होता तो चारसे पहिले अर्थात् तीन शरीरतक
का नियम होता। किसी आत्माके दो शरीर तैजस और कर्मण होंगे। तीन औदारिक तैजस

और कार्मण अथवा वैकियिक तैजस और कार्मण होंगे। किसीके औदारिक आहारक तैजस और कार्मण ये चार भी हो सकते हैं। वैकियिक और आहारक एक साथ नहीं होते अतः पांचकी संभावना नहीं है; क्योंकि आहारक जिस प्रमत्तसंयत मुनिके होता है उसके वैकियिक नहीं होता, जिन देव और नारिकयोंके वैकियिक होता है उनके आहारक नहीं होता।

### निरुपभोगमन्त्यम् ॥४४॥

अन्तिम कार्मण शरीर निरुपभोग होता है।

# गर्भसम्मूच्र्रनजमायम् ॥४५॥

जितने गर्भज और सम्मूर्च्छनजन्य शरीर हैं वे सब औदारिक हैं।

## श्रोपपादिकं वैक्रियिकम् ॥४६॥

उपपादजन्य यावत् शरीर वैकियिक हैं।

### लिब्धप्रत्ययं च ॥४७॥

वैकियिक शरीर ऋद्धिनिमित्तक भी होता है।

९ १−२ प्रत्यय शब्दके ज्ञान, सत्यता, कारण आदि अनेक अर्थ हैं किन्तु यहाँ कारण अर्थ विवक्षित है। विशेष तपसे जो ऋद्धि प्राप्त होती है वह लब्धि है। लक्धि-कारणक भी वैक्रियिक शरीर होता है।

े उपपाद तो निश्चित है, पर लब्धि अनिश्चित है, किसीके ही विशेष तप . धारण करने पर होती है।

० ४ विकियाका अर्थ विनाश नहीं है, जिससे प्रति समय न्यूनाधिक रूपसे सभी शरीरोंका विनाश होनेसे सबको वैकियिक कहा जाय किन्तु नाना आकृतियोंको उत्पन्न करना है। विकिया दो प्रकार की है—१ एकत्व विकिया, २ पृथक्त्व विकिया। अपने शरीरको ही सिंह ब्याघ्र हिरण हंस आदि रूपसे बना लेना एकत्व विकिया है और शरीरसे भिन्न मकान मण्डप आदि बना देना पृथक्त्व विकिया है। भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी और सोलह स्वर्गके देवोंके दोनों प्रकारकी विकिया होती है। ऊपर ग्रैवेयक आदि सर्वार्थ-सिद्ध पर्यन्तक देवोंके प्रशस्त एकत्व विकिया ही होती है। छठवें नरक तकके नारिकयोंके त्रिशूल चक्र तलवार मुद्गर आदि रूपसे जो विकिया होती है वह एकत्यविकिया ही है न कि पृथक्तव विकिया। सातवें नरकमें गाय बराबर कीड़े लोह आदि रूपसे एकत्व विकिया ही होती है, आयुधरूपसे एकत्व विकिया और पृथक्तव विकिया नहीं होती। तिर्यंञ्चोंमें मयूर

आदिके एकत्व विकिया होता है पृथक्त्व विकिया नहीं। मनुष्योंके भी तप और विद्या आदिके प्रभावसे एकत्व विकिया होता है।

#### तेजसमपि ॥४८॥

♦ १ तैजस शरीर भी लिब्धप्रत्यय होता है। यद्यपि. आहारकका प्रकरण था परन्तु लिब्धप्रत्ययोंके प्रकरणमें लाघवके लिए तैजसका कथन कर दिया है।

### शुभं विशुद्धमन्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्येव ॥४६॥

आहारक शरीर शुभ विशुद्ध और अन्याघाती होता है, यह प्रमत्तसंयतके ही होता है।

े १-३ जैसे प्राणोंका कारण होनेसे उपचारसे अन्नकों भी प्राण कह देते हैं

उसी तरह शुभ आहारकयोगका कारण होनेसे यह शरीर शुभ कहा जाता है। विशुद्धिः

कर्मके उदयसे होनेके कारण यह विशुद्ध है। न तो आहारक शरीर किसीका न्याघात
करता है और न किसीसे न्याघातित ही होता है अतः अन्याघाती है।

§ ४ भरत और ऐरावत क्षेत्रमें केविलयोंका अभाव होनेपर महाविदेह क्षेत्रमें केविलयोंका भगवान्के पास औदारिक शरीरसे जाना तो शक्य नहीं है और असंयम भी बहुत होगा अतः प्रमत्तसंयत मुनि सूक्ष्म पदार्थके निर्णयके लिए या ऋदिका सद्भाव जाननेके लिए या संयम परिपालनके लिए आहारक शरीरकी रचना करता है। इन बातोंके समु-च्चयके लिए 'च' शब्द दिया गया है।

संज्ञा-औदारिक आदिके अपने-अपने जुदे नाम हैं।

लक्षण-स्थूल शरीर औदारिक है। विविधगुण ऋद्विवाली विकिया करनेवाला शरीर वैिकियिक है। सूक्ष्मपदार्थविषयक निर्णयके लिए आहारक शरीर होता है। शंखके समान शुभ तैजस होता है। वह दो प्रकारका है-१ निःसरणात्मक २ अनिःसरणात्मक। औदारिक वैिकियिक और आहारक शरीरमें दीप्ति करनेवाला-रौनक लानेवाला अनिःसर-णात्मक तैजस है। निःसरणात्मक तैजस उग्रचारित्रवाले अतिकोधी यतिके शरीरसे निकलकर जिसपर कोध है उसे घरकर ठहरता है और उसे शाककी तरह पका देता है, फिर वापिस होकर यतिके शरीरमें ही समा जाता है। यदि अधिक देर ठहर जाय तो उसे भस्मसात् कर देता है। सभी शरीरोंमें कारणभूत कर्मसमूहको कार्मण शरीर कहते हैं।

कारण-औदारिक आदि भिन्न-भिन्न नाम कर्मों के उदयसे ये शरीर होते हैं। अतः कारणभेद स्पष्ट है।

स्वामित्व- औदारिक शरीर तिर्यञ्च और मनुष्योंके होता है। वैकियिक शरीर देव नारकी तेजस्काय वायुकाय और पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च तथा मनुष्योंमें किसीके होता है। प्रश्न-जीवस्थानके योगभंग प्रकरणमें तिर्यञ्च और मनुष्योंके औदारिक और अस्दारिक मिश्र तथा देव और नारिकयों के वैकियिक और वैकियिकिमिश्र बताया है पर यहां तो तिर्यञ्च और मनुष्यों के भी वैकियिकका विधान किया है । इस तरह परस्पर विरोध आता है ?

उत्तर—व्याख्या प्रज्ञिष्ति दंडकके शरीरभंगमें वायुकायिकके औदारिक वैकियिक तैजस और कार्मण ये चार शरीर तथा मनुष्योंके पांच शरीर बताए हैं। भिन्न-भिन्न अभिप्रायों से लिखे गये उक्त सन्दर्भोंमें परस्पर विरोध भी नहीं है। जीवस्थानमें जिस प्रकार देव और नारिकयोंके सर्वदा वैकियिक शरीर रहता है उस तरह तिर्यञ्च और मनुष्योंके नहीं होता, इसीलिए तिर्यञ्च और मनुष्योंके वैकियिक शरीरका विधान नहीं किया है जब कि व्याख्याप्रज्ञितमें उसके सद्भावमात्रसे ही उसका विधान कर दिया है।

आहारक प्रमत्तसंयतके ही होता है। तैजस और कार्मण सभी संसारियोंके होते हैं।

सामर्थ्य मनुष्य और तिर्यञ्चोंमें सिंह और केशरी चक्रवर्ती वासुदेव आदिके औदारिक शरीरोंमें शिवतका तारतम्य सर्वानुभूत है। यह भवप्रत्यय है। उत्कृष्ट तपस्वियोंके
शरीरिविकिया करनेकी शिवत गुणप्रत्यय है। वैकियिक शरीरमें मेरुकम्पन और समस्त
भूमण्डलको उलटा-पुलटा करनेकी शिवत है। आहारक शरीर अप्रतिघाती होता है, वज्रपटल आदिसे भी वह नहीं रुकता। यद्यपि वैकियिक शरीर भी साधारणतया अप्रतिघाती
होता है, फिर भी इन्द्र सामानिक आदिमें शिवतका तारतम्य देखा जाता है। अनन्तवीर्ययतिने इन्द्रकी शिवतको कुंठित कर दिया था यह प्रसिद्ध ही है। अतः वैकियिक क्वचित्
प्रतिघाती होता है किन्तु सभी आहारक शरीर समशिवतक और सर्वत्र अप्रतिघाती होते
हैं। तैजस शरीर कोध और प्रसन्नताके अनुसार दाह और अनुग्रह करनेकी शिवत रखता
है। कार्मण शरीर सभी कर्मोंको अवकाश देता है, उन्हें अपनेमें शामिल कर लेता है।

प्रमाण-सबसे छोटा औदारिक शरीर सूक्ष्मिनिगोदिया जीवोंके अंगुलके असंख्यात भाग बराबर होता है और सबसे बड़ा नन्दीश्वरवापीके कमलका कुछ अधिक एक हजार योजन प्रमाणका होता है। वैक्रियिक मूल शरीरकी दृष्टिसे सबसे छोटा सर्वार्थसिद्धिके देवोंके एक अरित्न प्रमाण और सबसे बड़ा सातवें नरकमें पांच सौ धनुष प्रमाण है। विक्रियाकी दृष्टि-से बड़ीसे बड़ी विकिया जम्बूद्वीप प्रमाण होती है। आहारक शरीर एक अरित्न प्रमाण होता है। तैजस और कार्मण शरीर जबन्यसे अपने औदारिक शरीरके बराबर होते हैं और उत्कृष्टसे केविल समुद्धातमें सर्वलोकप्रमाण होते हैं।

क्षेत्र-औदारिक वैकियिक और आहारकका लोकका असंख्यातवां भाग. क्षेत्र है। तैजस और कार्मणका लोकका असंख्यातवां भाग असंख्यात बहुभाग या सर्वलोक क्षेत्र होता है प्रतर और लोकपूरण अवस्थामें।

स्पर्शन-तिर्यञ्चोंने औदारिक शरीरसे सम्पूर्ण लोकका स्पर्शन किया है, और मनुष्योंने लोकके असंख्यातवें भागका। मूल वैकियिक शरीरसे लोकके असंख्यात बहुभाग और उत्तर वैकियिकसे कुछ कम र् भाग स्पृष्ट होते हैं। सौधर्मस्वर्गके देव स्वयं या पर-निमित्तसे ऊपर आरण अच्युत स्वर्ग तक छह राजू जाते हैं और नीचे स्वयं बालुकाप्रभा नरक तक दो राजू, इस तरह र भाग होते हैं। आहारक शरीरके द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया जाता है। तेजस और कार्मण समस्त लोकका स्पर्शन करते हैं।

काल-तिर्यञ्च और मनुष्योंके औदारिक शरीरका जवन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट काले अन्तर्मुहूर्त कम तीन पत्य है। यह अन्तर्मुहूर्त अपयोप्तकका काल है। वैक्रियिक

शरीरका देवोंकी अपेक्षा मूलवैकियिकका जघन्य काल अपर्याप्तकालके अन्तर्म्हूर्तसे कम दस हजार वर्ष प्रमाण है। उत्कृष्ट अपर्याप्तकालीन अन्तर्म्हूर्तसे कम तेंतीस सागर है। उत्तर वैकियिकका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही काल अन्तर्मृहूर्त प्रमाण है। तीर्थं द्ध्ररोंके जन्मोन्सव नन्दीश्वरपूजा आदिके समय अन्तर्मृहूर्तके बाद नए नए उत्तरवैकियिक शरीर उत्पन्न होते जाते हैं। आहारकका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही काल अन्तर्मृहूर्त है। तैजस और कार्मण शरीर अभव्य और दूरभव्योंकी दृष्टिसे सन्तानकी अपेक्षा अनादि अनन्त हैं। भव्योंकी दृष्टिसे अनादि और सान्त हैं। निषेककी दृष्टिसे एक समयमात्र काल हैं। तैजस शरीरकी उत्कृष्ट निषेक स्थित छचासठ सागर और कार्मण शरीरकी सत्तर कोड़ा-कोड़ी सागर है।

अन्तर-औदारिक शरीरका जघन्य अन्तर् अन्तर्मृहूर्त है। उत्कृष्ट अपर्याप्तिकालकें अन्तर्मृहूर्तसे अधिक तेंतीस सागर है। वैक्रियिक शरीरका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर अन्तकाल है। आहारकका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है। उत्कृष्टसे अन्तमृहूर्त कम अर्धपुद्गल परिवर्तनकाल प्रमाण है। तैजस और कार्मण शरीरका अन्तर नहीं है।

संख्या-औदारिक असंख्यात लोक प्रमाण हैं। वैकियिक असंख्यात श्रेणी और लोक-प्रतरका असंख्यातवाँ भाग हैं। आहारक ५४ हैं। तैजस और कार्मण अनन्त हैं, अनन्तानन्त लोक प्रमाण हैं।

प्रदेश-औदारिकके प्रदेश अभव्योंसे अनन्तगुणें और सिद्धोंके अनन्तभाग प्रमाण हैं। शेष चारके प्रदेश उत्तरोत्तर अधिक अनन्त प्रमाण हैं।

भाव-औदारिकादि नामके उदयसे सभीके औदियकभाव हैं।

अल्पबहुत्व—सबसे कम आहारकशरीर हैं, वैक्रियिकशरीर असंख्यातगुणे हैं। असंख्यात श्रेणी वा लोकप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है। उससे औदारिक शरीर असंख्यातगुणे हैं। यहां गुणकार असंख्यात लोक हैं। तैजस और कार्मण अनन्तगुणे हैं। यहां गुणकार सिद्धोंका अनन्तगुणा है।

लिङ्गनियम-

## नारकसम्मूर्च्छिनो नपुंसकानि ॥५०॥

नारक और सम्मूच्छेन जन्मवाले नपुंसक होते हैं।

ॐ १-४ धर्म आदि चार पुरुषार्थोंका नयन करनेवाले 'नर' होते हैं जो इन नरोंको शीत उष्ण आदिकी वेदनाओंसे शब्दाकुलित कर दे वह नरक हैं। अथवा पापी जीवोंको आत्यन्तिक दुःखको प्राप्त करानेवाले नरक हैं। इन नरकोंमें जन्म लेनेवाले जीव नारक हैं। जो चारों ओरके परमाणुओंसे शरीर बनता है वह संमूच्छं है इस सम्मूच्छंसे उत्पन्न होनेवाले जीव सम्मूच्छंन कहलाते हैं। ये दोनों चारित्रमोहनीयके नपुंसकवेद नोक-षाय तथा अशुभ नामकर्मके उदयसे न स्त्री और न पुरुष अर्थात् नपुंसक ही होते हैं। इनमें स्त्री और पुरुष सम्बन्धी स्वल्प सुख भी नहीं है।

### न देवाः ॥५१॥

१ देवोंमे नपुंसक नहीं होते। वे स्त्री और पुरुषसम्बन्धी अतिश्वय सुखका उपभोग करते हैं।

#### शेषास्त्रिवेदाः ॥५२॥

शेष जीवोंके यथासंभव तीनों ही वेद होते हैं।

०१ चारित्रमोहके भेद पुंवेद आदिके उदयसे तीनों वेद होते हैं। जो अनुभवमें आवे उसे वेद कहते हैं। वेद अर्थात् िंगा। िंगा दो प्रकारका है−१ द्रव्यिं लंगा और दूसरा भाविलगा। नामकर्मके उदयसे योनि पुरुषिलगा आदि द्रव्यिलिंग हैं और नोकषायके उदयसे भाविलगा होते हैं। स्त्रीवेदके उदयसे जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री, जो सन्तित्रका उत्पादक हो वह पुरुष और जो दोनों शक्तियोंसे रहित हो वह नपुंसक है। ये सब रूढ शब्द हैं। रूढियोंमें किया साधारण व्युत्पत्तिके लिए होती है जैसे 'गच्छतीति गौः' यहां। यदि कियाकी प्रधानता हो तो बाल वृद्ध तिर्यंच और मनुष्य तथा कार्मणयोगवर्ती देवोंमें गर्भधारणादि कियाएं नहीं पाई जातीं अतः उनमें स्त्री आदि व्यपदेश नहीं हो सकेगा। स्त्रीवेद लकड़ीके अंगारकी तरह, पुरुषवेद तृणकी अग्निकी तरह और नपुंसकवेद ईंटके भट्ठेकी तरह होता है।

अकालमृत्युका नियम-

## श्रोपपादिक चरमोत्तमदेहा ऽसंख्येयवर्षायुषो ऽनपवर्त्यायुष: ।। ५३।।

उपपाद जन्मवाले देव और नारकी, चरमोत्तम देहवाले और असंख्यात वर्षकी आयुवालोंकी आयुका घात विष-शस्त्रादिसे नहीं होता।

० १–५ औपपादिक–देव और नारकी। चरम–उसी जन्मसे मोक्ष जानेवाले। उत्तम शरीरी अर्थात् चक्रवर्ती वासुदेव आदि। असंख्येयवर्षायुष् पत्य प्रमाण आयुवाले उत्तरकुरु ं आदिके जीव। अपवर्त−विष शस्त्र आदिके निमित्तसे आयुके ह्रासको अपवर्त कहते हैं।

० ६-९ प्रश्न-उत्तम देहवाले भी अन्तिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त और कृष्ण वासुदेव तथा और भी ऐसे लोगोंकी अकालमृत्यु सुनी जाती है अतः यह लक्षण ही अव्यापी है ? उत्तर-चरम शब्द उत्तमका विशेषण है अर्थात् अन्तिम उत्तम देहवालोंकी अकालमृत्यु नहीं होती । यदि केवल उत्तमदेह पद देते तो पूर्वोक्त दोष बना रहता है । यद्यपि केवल 'चरमदेह' पद देनेसे कार्य चल जाता है फिर भी उस चरमदेहकी सर्वोत्कृष्टता बतानेके लिए उत्तम विशेषण दिया है । कहीं 'चरमदेहाः' यह पाठ भी देखा जाता है । इनकी अकालमृत्यु कभी नहीं होती । .

० १०-१३ जैसे कागज पयाल आदिके द्वारा आम आदिको समयसे पहिले ही पका दिया जाता है उसी तरह निश्चित मरणकालसे पहिले भी उदीरणाके कारणोंसे आयुक्ती उदीरणा होकर अकालमरण हो जाता है। आयुर्वेदशास्त्रमें अकालमृत्युके वारणके लिए औषिधप्रयोग बताये गए हैं। जैसे दवाओंके द्वारा वमन विरेचन आदि कराके शलेष्म आदि दोषोंको बलात् निकाल दिया जाता है उसी तरह विष शस्त्रादि निमित्तोंसे आयुकी भी समयसे पहिले ही उदीरणा हो जाती है। उदीरणामें भी कर्म अपना फल देकर ही ऋते हैं, अतः कृतनाशकी आशंका नहीं है। न तो अकृत कर्मका फल ही भोगना पड़ता है और न कृत कर्मका नाश ही होता है, अन्यथा मोक्ष ही नहीं हो सकेगा और न दानादि कियाओंके करनेका उत्साह ही होगा। ताल्पर्य यह कि जैसे गीला कपड़ा फैला देनेपर जल्दी सूख जाता है और वही यदि इकट्ठा रखा रही तो सूखनेमें बहुत समय लगता है उसी तरह उदीरणाके निमित्तोंसे समयके पहिले ही आयु ऋड़ जाती है। यही अकालमृत्यु है।

द्वितीय अध्याय समाप्त

#### तृतीय अध्यांय

नरक पृथ्दियाँ-

### रत्तशर्करावालुकापङ्कधूमतमोमहातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश-प्रतिष्ठाः सप्ताघोऽघः ॥१॥

रत्वप्रभा आदि सात पृथ्वियाँ नीचे-नीचे हैं और घनोदिधवात, घनवात और तनुवात इन तीन वातवलयोंसे वेष्टित हैं। इन वातवलयोंका आधार आकाश है।

\$ १-४ रत्न आदि शब्दोंका द्वन्द्व समास करके प्रत्येकमें प्रभा शब्द जोड़ देना चाहिए, रत्नप्रभा शर्कराप्रभा आदि । जैसे यिष्ट सिहत देवदत्तको यिष्ट कहते हैं उसी तरह चित्र वज् वैडूर्य लोहित आदि सोलह रत्नोंकी प्रभासे सिहत होनेके कारण रत्नप्रभा संज्ञा की गई है । इसी तरह शर्कराप्रभा आदि समभना चाहिए । तमकी भी अपनी एक आभा होती है । केवल दीप्तिका नाम ही प्रभा नहीं है किन्तु द्रव्योंका जो अपना विशेष-विशेष सलोनापन होता है, उसीसे कहा जाता है कि यह स्निग्ध कृष्ण प्रभावाला है यह रूक्ष कृष्ण प्रभावाला ।

० ७ ८ जिस प्रकार स्वर्गपटल भूमिका आधार लिए बिना ही ऊपर ऊपर हैं उस प्रकार नरक नहीं है किन्तु भूमियोंमें हैं। इन भूमियोंका आलम्बन घनोदिधवातवलय है, घनोदिधवातवलय घनवातवलयसे विष्टित है और घनवातवलय तनुवातवलयसे। तनुवातकलयका आधार आकाश है और आकाश स्वात्माधार है। तीनों ही वातवलय बीस-बीस हजार योजन मोटे हैं। घनोदिधका रंग मूंगके समान, घनवातका गोमूत्रके समान और तनुवातका रंग अव्यक्त है।

रत्नप्रभा पृथिवी एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी है। उसके तीनं भाग हैं। १ खरभाग २ पंकबहुल ३ अब्बहुल। चित्र आदि सोलह प्रकारके रत्नोंकी प्रभासे चम-चमाता हुआ खरपृथिवी भाग सोलह हजार योजन मोटा है। पंकबहुल भाग चौरासी हजार योजन मोटा है। खर पृथिवी भागके ऊपर और नीचेकी ओर एक एक हजार योजन छोड़कर मध्यके १४ हजार योजनमें किन्नर किंपुरुष महोरग गन्धव यक्ष भूत और पिशाच इन सात व्यन्तरोंके तथा नाग विद्युत सुपर्ण अग्नि वात स्तिनित उदिध द्वीप और दिक्कुमार इन नव भवनवासियोंके निवास हैं। पंकबहुल भागमें असुर और राक्षसोंके आवास हैं। अब्बहुल भागमें नरक बिल है। शर्कराप्रभाकी मुटाई ३० हजार योजन, बालुकाप्रभाकी। २८ हजार योजन, इस तरह छठवीं पृथिवी तक चार चार हजार योजन कम होती गई है। सातवीं नरकभूमि आठ हजार योजन मोटी है। सभीमें तिरछा अन्तर असंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजन है।

\$ ९-१२ सात ही नरकभूमियाँ हैं न छह और न आठ। अतः को ई मतवालोंका यह मानना ठीक नहीं है कि-अनन्त लोक घातुओं में अनन्त पृथ्वी प्रस्तार हैं। ये भूमियाँ नीचे-नीचे हैं तिरछी नहीं हैं। यद्यपि इन भूमियों में परस्पर असंख्यात को ड़ा-को ड़ी यो जनका अन्तराल है फिर भी इसकी विवक्षा न हो ने से अथवा अन्तरको भूमिक ऊपर-नीचे के भाग में शामिल कर देने से सामीप्य अर्थ में 'अघोऽघः' यह दो बार 'अधः' शब्दका प्रयोग किया है। विद्यमान भी पदार्थ की अविवक्षा होती है जैसे कि अनुदरा कन्या और बिना रोमकी भेड़ आदिमें।

० १३-१४ व्वेताम्बर सूत्रपाठमें 'पृथुतराः' यह पाठ है किन्तु जब तक कोई 'पृथु' सामृते न हो तब तक किसीको 'पृथुतर' कैसे कहा जा सकता है ? दो मेंसे किसी एकमें अतिशय दिखानेके लिए 'तर'का प्रयोग होता है, खासकर रत्नप्रभामें तो 'पृथुतरें' प्रयोग हो ही नहीं सकता; क्योंकि कोई इससे पहिलेकी भूमि ही नहीं हैं ा नीचे-नीचेकी पृथिवियाँ उत्तरोत्तर हीन परिमाणवाली हैं, अतः उनमें भी 'पृथुतरा' प्रयोग नहीं किया जा सकता। अघोलोकका आकार वेत्रासनके समान नीचे-नीचे पृथु होता गया है, अतः इसकी अपेक्षा 'पृथुतर' प्रयोगकी उपपत्ति किसी तरह बैठ भी जाय तो भी इससे भूमियोंके आजू-बाजू बाहर पृथुत्व आयगा न कि नरकभूमियोंमें। कहा है-''स्वयम्भूरमण समुद्रके अन्तसे यदि सीधी रस्सी डाली जाय तो वह सातवीं नरकभूमिक काल महाकाल रौरव महारौरवके अन्तमें जाकर गिरती है"। यदि कथिच्चत् 'पृथुतराः' पाठ बैठाना भी हो तो 'तिर्यंक् पृथुतराः' कहना चाहिए, न कि 'अघोऽघः'। अथवा नीचे-नीचेके नरकोंमें चूँकि दुःख अधिक है आयु भी बड़ी है अतः इनकी अपेक्षा भूमियोंमें भी 'पृथुतरा' व्यवहार यथाकथंचित् किया जा सकता है। फिर भी रत्नप्रभामें 'पृथुतरा' व्यवहार किसी भी तरह नहीं बन सकेगा।

बिलोंकी संख्या-

## तासु त्रिंशत्पञ्चिवंशतिपञ्चदशदशित्रपञ्चोनैकनरकशतसहस्राणि पञ्च चैव यथाक्रमम् ॥२॥

इन रत्नप्रभा आदि पृथिवियोंमें क्रमशः ३० लाख २५ लाख १५ लाख १० लाख ३ लाख पांच कम एक लाख और ५ बिल हैं।

. § १−२ 'त्रिंशत्' आदि पदार्थोंका परस्पर सम्बन्ध अर्थमें समास है । यथाक्रम कहनेसे क्रमशः संख्याओंका सम्बन्ध कर छेना चाहिए ।

Ј रत्नप्रभाके अब्बहुल भागमें ऊपर और नीचे एक-एक हजार योजन छोड़कर मध्य भागमें नरक हैं। वे इन्द्रक श्रेणि और पुष्पप्रकीर्णक के रूपमें तीन विभागोंमें विभाजित हैं। इसमें १३ नरक प्रस्तार हैं और उनमें सीमन्तक निरय रौरव आदि १३ ही इन्द्रक हैं। शर्कराप्रभामें ११ नरक प्रस्तार और स्तनक संस्तनक आदि ग्यारह इन्द्रक हैं। बालुकाप्रभामें ९ नरक प्रस्तार और तप्त त्रस्त आदि ९ इन्द्रक हैं। पंकप्रभामें ७ नरक प्रस्तार और आर मार आदि सात ही इन्द्रक हैं। धूमप्रभामें ५ ज़रक प्रस्तार और तम अम आदि ५ इन्द्रक हैं। तमःप्रभामें तीन नरक प्रस्तार और हिमवर्दल और ललक ये तीन ही इन्द्रक हैं। महातमःप्रभामें एक ही इन्द्रक नरक अप्रतिष्ठान नामका है।

सीमन्त इन्द्रक नरककी चारों दिशाओं और चार विदिशाओं में क्रमबद्ध नरक हैं तथा मध्यमें प्रकीर्णक । दिशाओं की श्रेणीमें ४९, ४९ नरक हैं तथा विदिशाओं की श्रेणीमें ४८, ४८। निरय आदि शेष इन्द्रकों में दिशा और विदिशाके श्रेणीबद्ध नरकों की संख्या कमसे एक-एक कम होती गई है। अतः

| पृथिवी | श्रेणी और इन्द्रक | पुष्प प्रकीर्णक | योग      |
|--------|-------------------|-----------------|----------|
| ?      | • ४४३३            | २९९५५६७         | 3000000  |
| २      | २६९५              | • २४९७३०५       | २५.००००० |
| 3      | १४८५              | १४९८५१५         | १५०००००  |
| 8      | 909               | ९९९२९३          | 8000000  |
| . હે   | २६५               | २९९७३५          | 3000000  |
| Ę      | ६३                | ९९९३२           | ९९९५     |
| 9      | 4                 | ×               | <b>U</b> |
|        | ९६५३              | ८३९०३४७         | 6800000  |

सातवेंमें विदिशाओं में नरक नहीं है। पूर्वमें काल, पश्चिममें महाकाल, दक्षिणमें रौरव, उत्तरमें महारौरव और मध्यमें अप्रतिष्ठान है।

्डन सातों पृथिवियोंमें कुछ नरक संख्यात लाख योजन विस्तारवाले और कुछ असंख्यात लाख योजन विस्तारवाले हैं। पाँचवें भाग तो संख्यात योजन विस्तारवाले और अभग असंख्यात योजन विस्तारवाले हैं।

इन्द्रक बिलोंकी गहराई प्रथम नरकमें १ कोश और आगे क्रमशः आधा-आधा कोश बढ़ती हुई सातवेंमें ४ कोश हो जाती है। श्रेणीबद्धकी गहराई अपने इन्द्रककी गहराईसे तिहाई और अधिक है। प्रकीर्णकोंकी गहराई, श्रेणी और इन्द्रक दोनोंकी मिली हुई यहराईके बराबर है। ये सब नरक ऊँट आदिके समान अशुभ आकारवाले हैं। इनके शोचन रोदन आदि भद्दे-भद्दे नाम हैं।

### नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदना विकिया: ॥३॥

नारकी जीवोंके सदा लेक्या, परिणमन, देह, वेदना और विक्रिया सभी अशुभतर होते हैं।

५४ जैसे 'नित्यप्रहसितो देवदुत्तः-देवदत्त नित्य हंसता है' यहाँ नित्य शब्द बहुधा अर्थ में है अर्थात् निमित्त मिलनेपर देवदत्त जरूर हंसता है उसी तरह नारकी भी निमित्त मिलनेपर अवश्य ही अशुभतर लेश्यावाले होते हैं। यहाँ नित्यका अर्थ शाश्वत या कूटस्थ नहीं है। अतः लेश्याकी अनिवृत्तिका प्रसंग नहीं होता।

(प्रथम और द्वितीय नरकमें कापोतलेश्या, तृतीय नरकमें ऊपर कापोत तथा नीचे नील, चौथेमें नीळ, पाँचवें में ऊपर नील और नीच़ कृष्ण, छठवेंमें कृष्ण, और सातवेंमें परमकृष्ण द्रव्यलेश्या होती है। भावलेश्या तो छहों होती हैं और वे अन्तर्मुहूर्तमें बदलती रहती हैं।)क्षेत्रके कारण वहाँके स्पर्श, रस गन्ध वर्ण और शब्द परिणमन अत्यन्त दें खके कारण होते हैं। उनके शरीर अशुभ नाम कर्मके उदयसे हुंडक संस्थानवाले बीभत्स होते हैं। यद्यपि उनका शरीर वैकियिक है फिर भी उसमें मल मूत्र पीब आदि सभी बीभत्स सामग्री रहती है। प्रथम नस्कमें शरीरकी ऊंचाई ७ धनुष ३ हाथ और ६ अंगुल है। आगेके नरकोंमें दूनी होकर सातवें नरकमें ५०० धनुष हो जाती है। आभ्यन्तर असातावेदनीय के उदयसे शीत उष्ण आदिकी बाह्य तीव्र वेदनाएं होती हैं। (नरकोंमें इतनी गरमी होती है कि यदि हिमालय बराबर तांबेका गोला उसमें डाल दिया जाय तो वह क्षणमात्रमें गल जायगा, और यदि वही पिघला हुआ शीतनरकोंमें डाला जाय तो क्षणमात्रमें ही जम जायगा। आदिके चार नरकोंमें उष्णवेदना है। पाँचवेंके दो लाख बिलोंमें उष्णवेदना तथा शेषमें शीतवेदना है। छठवें और सातवेंमें शीतवेदना ही है।) तात्पर्य यह है कि ८२ लाख नरक उष्ण हैं और दो लाख नरक शीत। नारकी जीव विचारते हैं कि शुभ करें पर कर्मों-दयसे होता अशुभ ही है। दुःख दूर करनेके जितने उपाय करते हैं उनसे दूना दुःख ही उत्पन्न होता है।

# परस्परोदीरितदुःखाः ॥४॥

## संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्रांक् चतुर्थ्याः ॥५॥

पूर्वभवके संक्लेशपरिणामोंसे बाँघे गये अशुभ कर्मके उदयसे सतत संक्लेशपरिणाम-वाले असुरकुमार चौथे नरकसे पहिले नारिकयोंको परस्पर लड़ाते भिड़ाते हैं।

\$ १-५ असुर नामक देवगतिके उदयसे असुर होते हैं। सभी असुर संक्लिष्ट नहीं होते किन्तु अम्बाम्बरीष आदि जातिके कुछ ही असुर। तीसरी पृथिवी तक ही इनकी गमन शिक्त है। यद्यपि 'आचतुर्भ्यः' कहनेसे लघुता होती फिर भी चूँकि 'आइ' का अर्थ मर्यादा और अभिविधि दोनों ही होता है अतः सन्देह हो सकता था कि 'चौथी पृथ्वीको भी शामिल करना या नहीं?' इसलिए स्पष्ट और असन्दिग्ध अर्थबोधके लिए 'प्राक्' पद दिया है।

्रं६ 'च' शब्द पूर्वोक्त दुःख हेतुओंके समुच्चयके लिए है, अन्यथा तीन पृथिवियोंमें पूर्वहेतुओंके अभावका प्रसङ्ग होता।

० यद्यपि पूर्वसूत्रमें उदीरित शब्द है फिर भी चूँकि वह समासान्तर्गत होनेसे गौण हो गया है अतः उसका यहाँ सम्बन्ध नहीं हो सकता था अतः इस सूत्रमें पुनः 'उदीरित' शब्द दिया है।

\$ ८ यद्यपि 'परस्परेणोदीरितदु:खाः संक्लिष्टासुरैश्च प्राक् चतुथ्याः' ऐसा एक वाक्य बनाया जा सकता था फिर भी उदीरणाके विविध प्रकारोंके प्रदर्शनके लिए पृथक् उदीरित शब्द देकर पूर्वीक्त सूत्र बनाए हैं। नरकोंमें असुर कुमार जातिके देव परस्पर तपे हुए लोहेको पिलाना, जलते हुए लोहस्तम्भसे चिपटा देना, लौह-मुद्गरोंसे वाड़ना, बसूला छुरी तलवार आदिसे काटना, तप्त तैलसे सींचना, भाँड्में भूँजना, लोहेके घड़ेमें पका देना, कोल्हमें पेल देना, शूँली पर चढ़ा देना, करोंतसे काट देना, 'सुई जैसी घास पर घसीटना, सिंह

व्याघ्र कौआ उल्लू आदिके द्वारा खिलाया जाना, गरम रेत पर सुला देना, वैतरिणीमें पटकना आदिके द्वारा नारिकयोंके तीव्र दुःखके कारण होते हैं। वे ऐसे कलहिप्रय और संक्लेशमना हैं कि जब तक वे इस प्रकारकी मारकाट मार-धाड़ आदि नहीं करा लेते तब तक उन्हें शान्ति नहीं मिलती जैसे कि यहाँ कुछ छद्र लोग मेढ़ा तीतर मुर्गा बटेर आदिको लड़ाकर अपनी रौद्रानन्दी कुटेवकी तृष्ति करते हैं। यद्यपि उनके देवगति नामकर्मका उदय है फिर भी उनके माया मिथ्या निदान शल्य, तीव्र कषाय आदिसे ऐसा अकुशलानुबन्धी पुण्य बंधा है जिससे उन्हें अशुभ और संक्लेशकारक प्रवृत्तियोंमें ही आनन्द आता है। इस तरह भयंकर छेदन भेदन आदि होनेपर भी नारिकयोंकी कभी अकालमृत्यु नहीं होती।

नार्कियोंकी आयु-

### तेष्वेकत्रिसप्तदश्सप्तदश्द्वाविंशतित्रयित्वंशत्सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः ॥६॥

इन नरकोंके जीवोंकी क्रमशः एक तीन सात दस सत्रह बाईस और तेंतीस सागर उत्कृष्ट स्थिति है।

- \$ १-२ सागरमें जिस प्रकार अपार जलराशि होती है उसी तरह नारिकयों की आयुमें निषेकों की संख्या अपार होती है अतः सागरकी उपमास आयुका निर्देश किया है। एक आदि शब्दों का द्वन्द्व समास करके सागरोपमा विशेषणसे अन्वय कर देना चाहिए। अश्वन—जब 'एका च तिस्रश्च' इत्यादि विग्रहमें एक शब्द स्त्रीलिंग है तब सूत्रमें उसका पुल्लिंग रूपसे निर्देश कैसे हो गया ? उत्तर—यह पुल्लिंग निर्देश नहीं है किन्तु 'एकस्याः क्षीरम् एक क्षीरम्'की तरह औत्तरपदिक हस्वत्व है। अथवा 'सागर उपमा यस्य तत् सागरोपमम् आयुः' फिर, 'एकं च त्रीणि च' आदि विग्रह करके स्त्रीलिंग स्थिति शब्दसे बहुत्रीहि समास करने पर स्थिति शब्दकी अपेक्षा स्त्रीलिंग निर्देश है।
- § ३ द्वितीय सूत्रसे 'यथाक्रमम्'का अनुवर्तन करके क्रमशः रत्नप्रभा आदिसे सम्बन्ध कर लेना चाहिए। रत्नप्रभाकी एक सागर, शर्करा प्रभाकी तीन सागर आदि।
- ्रं ४-५ प्रश्न-'तेषु' कहनेसे रत्नप्रभा पृथिवीके सीमन्तक आदि नरक फ्टलोंमें ही पूर्वोक्त स्थितिका सम्बन्ध होना चाहिए; क्योंकि प्रकरण-सामीप्य इन्हींसे हैं। पर यह आपको इष्ट नहीं हैं। अतः 'तेषु' यह पद निरर्थक है। उत्तर—जो रत्नप्रभा आदिसे उपलक्षित तीस लाख पच्चीस लाख आदिरूपसे नरकिबल गिने गए हैं उन नरकोंके जीवोंकी एक सागर आदि आयु विवक्षित है। अथवा, नरक सैहचरित भूमियोंको भी नरक ही कहते हैं, अतः इन रत्नप्रभा आदि नरकोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंकी यह स्थिति है। इसीलिए 'तेषु' पद की सार्थकता है, अन्यथा भूमिसे आयुका सम्बन्ध नहीं जुड़ पाता क्योंकि वे ब्यवहित हो गई हैं।
- ्र ६ 'सत्त्वानाम्' यह स्पष्ट पद दिया है अतः नरकवासी जीवोंकी यह स्थिति है न कि नरकों की ।•
- ७ परा अर्थात् उत्कृष्ट स्थिति । रत्नप्रभा आदिमें प्रस्तार क्रमसे ज्घन्य स्थिति
   इस प्रकार है−



| प्रस्तार       | जघन्य स्थिति          | उत्कृष्ट स्थिति       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| १ सीमन्तक      | दस हजार वर्ष          | ९० हजार वर्ष          |
| २ निरय         | ९० हजार वर्ष          | ९० लाख वर्ष           |
| ३ रौरुक        | १ पूर्व कोटी          | असंख्यात पूर्व कोटी   |
| ४ भ्रान्त      | असंख्यात पूर्व कोटी   | <sub>६</sub> ३ सागर   |
| ५ उद्भ्रान्त   | <sub>५</sub> ३ सागर   | <sub>द</sub> हु सागर  |
| ६ सम्भ्रान्त   | <sub>९</sub> ३ सागर   | <sub>व</sub> ङ्ग सागर |
| ७ असम्भान्त    | <sub>व</sub> ङ्ग सागर | <sub>व</sub> ड्ड सागर |
| ८ विभ्रान्त    | <sub>ब</sub> ड सागर   | <sub>व</sub> े सागर   |
| ९ तप्त         | <sub>न</sub> ु सागर   | <sub>वर्ड</sub> सागर  |
| १० त्रस्त      | <sub>क</sub> है सागर  | <sub>ब</sub> ्ध सागर  |
| ११ व्युत्ऋान्त | <sub>व</sub> ु सागर   | बुट्ट सागर            |
| १२ अवकान्त     | <sub>व</sub> सागर     | -<br>९ सागर           |
| १३ विकान्त     | <sub>९</sub> ६ सागर   | १ सागर                |
|                |                       |                       |

जघन्य स्थितिसे एक समय अधिक और उत्कृष्टसे एक समय कमके समस्त विकल्प रूप मध्य स्थिति है।

इसी तरह शर्कराप्रभा आदिमें भी प्रति प्रस्तार जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति समभ लेनी चाहिए । उसका नियम यह है—

उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिका अन्तर निकालकर प्रतरोंकी संख्यासे उसे विभाजित करके पहिली पृथिवीकी उत्कृष्ट स्थितिमें जोड़नेपर दूसरी पृथिवीके प्रथम पटलकी उत्कृष्ट स्थिति होती है। आगे वही इष्ट जोड़ते जाना चाहिए। जैसे शर्कराप्रभाकी उत्कृष्ट ३ सागर और जघन्य एक सागर है। दोनोंका अन्तर २ आया। इसमें प्रतरसंख्या ११ का भाग देने पर नृष्टे इष्ट हुआ। इसे प्रतिपटलमें बढ़ानेपर अवान्तर पटलोंकी उत्कृष्ट स्थिति हो जाती है। पहिली पहिली पृथिवीकी तथा पहिले पहिले पटलोंकी उत्कृष्ट स्थिति आगे आगेकी पृथिवियों और पटलोंमें जघन्य हो जाती है।

उत्पत्तिका विरहकाल-सभी पृथिवियोंमें जघन्य एक समय और उत्कृष्ट क्रमशः २४ मुहूर्तः, सात रात-दिन, एक पक्ष, एक माह, दो माह, चार माह और छह माह होता है।

उत्पाद और नियति—असंज्ञी प्रथम पृथिवी तक, सरीसृप द्वितीय तक, पक्षी तीसरी तक, सर्प चौथी तक, सिंह पाँचवीं तक, स्त्रियाँ छठवीं तक और मत्स्य तथा मनुष्य सातवीं पृथिवी तक उत्पन्न होते हैं। देव नरकमें और नारकी देवोंमें उत्पन्न नहीं हो सकते। पहिले नरकमें उत्पन्न होनेवाले मिध्यात्वी नारक कोई मिध्यात्वर्क साथ कोई सासादन होकर और कोई सम्यक्तकों प्राप्त करके निकलते हैं। पहिली पृथिवीमें उत्पन्न होनेवाले बद्धायुष्क क्षायिक सम्यादृष्टि सम्यादर्शनके साथ ही निकलते हैं। द्वितीय आदि पाँच नरकों उत्पन्न मिध्यान्दृष्टि नारक कुछ मिध्यात्वके साथ कुछ सासादनके साथ और कुछ सम्यक्त प्राप्त करके निकलते हैं। सातवें नरकमें मिध्याद्वसें ही प्रविष्ट होते हैं तथा मिध्यात्वके साथ ही निकलते हैं। सातवें नरकमें मिध्याद्वसें ही प्रविष्ट होते हैं तथा मिध्यात्वके साथ ही निकलते हैं। सातवें नरकमें पिध्याद्वसें ही प्रविष्ट होते हैं तथा मिध्यात्वके साथ ही निकलते हैं। विर्यन्व के साथ निकलकर तिर्यन्व और मनुष्य दो गितयोंको प्राप्त करते हैं। तिर्यन्व में पंचेन्द्रिय गर्भज संज्ञी पर्याप्तक और मनुष्य दो गितयोंको प्राप्त करते हैं। तिर्यन्व में पंचेन्द्रिय गर्भज संज्ञी पर्याप्तक

संख्येय वर्षकी आयवाले तिर्यञ्च होते हैं। मनुष्योंमें गर्भज पर्याप्तक संख्येय वर्षकी आयुवाले ही मनुष्य होते हैं। सम्यङ्गिथ्यादृष्टि नारकोंका उसी गुणस्थानमें मरण नहीं होता। सम्याद्ष्टि नारक सम्यक्त्वके साथ निकलकर केवल मन्ष्यगतिमें ही जाते हैं। मनुष्योंमें भी गर्भज पर्याप्तक संख्येय वर्षकी आयुवाले मनुष्योंमें ही उत्पन्न होते हैं। सातवें नरकसे नारक मिथ्यात्वके साथ निकलकर एक तिर्यञ्च गतिमें ही जाते हैं। तिर्यञ्चोंमें भी पंचेन्द्रिय गर्भज संख्येय वर्षकी आयंवाले ही होते हैं। वहाँ उत्पन्न होकर भी मित, श्रुत, अवधिज्ञान, सम्यक्तव, सम्यङ्मिण्यात्व और संयमासंयमको उत्पन्न नहीं कर सकते। छठवें नरकसे निकलकर तिर्यञ्च और मनुष्योंमें उत्पन्न हुए कोई जीव मित श्रुत अवधिज्ञान सम्यक्त्व सम्यङ्गिध्यात्व और देशसंयम इन छहोंको प्राप्त कर सकते हैं। पाँचवीं से निकलकर तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न हुए कोई जीव पूर्वोक्त छह स्थानोंको प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्योमें उत्पन्न हुए जीव उक्त छहके साथ ही साथ पूर्ण संयम और मनःपर्यय ज्ञानको भी प्राप्त कर सकते हैं। चौथीसे निकलकर तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न हुए कोई जीव मित आदि छहको ही प्राप्त कर सकते हैं, अधिकको नहीं। मनुष्योंमें उत्पन्न हुए केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष जा सकते हैं पर बलदेव वासुदेव चक्रवर्ती और तीर्थ कर नहीं हो सकते। तीसरी पृथिवी तकके तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न हुए जीव पूर्वोक्त छह स्थानोंको प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्योंमें उत्पन्न जीव तीर्थं कर भी हो सकते हैं, मोक्ष भी जा सकते हैं, पर बलदेव वासदेव और चक्रवर्ती नहीं होते।

तिर्यंग लोकका वर्णन-

### 🗸 जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः ॥७॥

चूँकि स्वयंभूरमण पर्यन्त असंख्यात द्वीप समुद्र तिर्यक्-समभूमि पर तिरछे व्यव-. स्थित हैं अतः इसको तिर्यक् लोक कहते हैं।

जम्बूद्वीप लवणसमुद्र आदि शुभनामवाले द्वीप और समुद्र हैं।

० १ अतिविशाल महान् जम्बूवृक्षका आधार होनेसे यह द्वीप जम्बूद्वीप कहलाता है। उत्तरकुरक्षेत्रमें ५०० योजन लम्बी-चौड़ी तिगुनी परिधिवाली, बीचमें बारह योजन मोटी और अन्तमें दो कोश मोटी भूमि है। उसके मध्यभागमें ८ योजन लंबा ४ योजन चौड़ा इतना ही ऊँचा एक पीठ है। यह पीठ १२ पद्मवरवेदिकाओं परिवेष्टित है। उन वेदिकाओं में प्रत्येकमें चार चार शुभ्र तोरण है। इन पर सुवर्णस्तूप बने हैं। उसके ऊपर एक योजन लम्बा चौड़ा दो कोस ऊँचा मिणमय उपपीठ है। इस पर दो योजन ऊँची पीठवाला ६ योजन ऊँचा मध्यमें ६ योजन विस्तारवाला और आठ योजन लम्बा सुदर्शन नामका जम्बूवृक्ष हैं। इसके चारों ओर इससे आधे लम्बे चौड़े और ऊँचे १०८ परिवारभूत जम्बूवृक्ष और है।

४२ खारे जलवाला होनेसे इस समुद्रका नाम 'लवणोदे' पड़ा है।

इस तिर्यक्लोकमें जम्बूद्वीप, लवणोद, धातुकीखंड, कालोद, पुष्करवर, पुष्करोद, वाहणीवर, वाहणोद, क्षीरवर, क्षीरोद, घृतवर, घृतोद, इक्षुवर, इक्षूद, नन्दीश्वरवर, नन्दीश्वरवरोद इत्यादि शुभ नामवाले असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। अन्तमें स्वयम्भूरमणद्वीप और स्वयम्भूरमणोद समुद्र है। अदाई सागर कालके समयोंकी संख्याके बराबर द्वीप-समुद्रोंकी संख्या है।

## द्विर्द्विर्विष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिचे पिणो वलयाकृतयः ॥ 二।।

कमशः दूने दूने विस्तारवाले और उत्तरोत्तर द्वीप समुद्र पूर्व पूर्वको घेरे हुए हैं और चूड़ीके आकार हैं।

े १-३ पहिले द्वीपका जितना विस्तार है उससे दूना उसको घेरनेवाला समुद्र है उससे दूना उसको घेरनेवाला द्वीप है इस प्रकार आगे आगे दूने दूने विस्तारका स्पष्ट प्रतिपादन करनेके लिए 'द्विद्धिः' ऐसा वीप्सार्थक निर्देश किया है। यद्यपि 'द्विदशा' की तरह समास करनेसे वीप्सा-अभ्यावृत्तिकी प्रतीति हो जाती पर यहां स्पष्ट ज्ञान करानेके लिए 'द्विद्धिः' यह स्फुट निर्देश किया गया है।

ये द्वीप समुद्र ग्राम नगर आदिकी तरह बेसिलसिलेके नहीं बसे हैं किन्तु पूर्वपूर्वको बेरे हुए हैं और नये चौकोर तिकोने पंचकोने षट्कोने आदि हैं किन्तु गोल हैं।

जम्बू द्वीपका वर्णन-

## तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः ॥६॥

सभी द्वीप समुद्रोंके बीचमें एकलाखयोजन विस्तारवाला जम्बूद्वीप है। इसके बीच में नाभिकी तरह गोलाकार सुमेरु पर्वत है।

§ १ 'तत्' शब्द पूर्वोक्त असंख्य द्वीपसमुद्रोंका निर्देश करता है। जम्बूद्वीप की परिधि ३१६२२७ योजर्न ३ कोश १२८ धनुष १३॥ अंगुलसे कुछ अधिक है। इस जम्बूद्वीपके चारों ओर एक वेदिका है। यह आधा योजन मोटी, आठ योजन ऊंची, मूल मध्य और अन्तमें क्रमशः १२, ८ और ४ योजन विस्तृत, वज्रमयतलवाली, वैड्र्यमणिमय ऊपरी भागवाली; मध्यमें सर्वरत्नखचित, भरोखा, घंटा, मोती सोना मणि पद्ममणि आदिकी नौ जालियोंसे भूषित है। ये जालियाँ आधे योजन ऊंची पाँच सौ धनुष चौड़ी और वेदिकाके समान लम्बी हैं। इसके चारों दिशाओंमें क्जिय वैजयन्त जयन्त और अपराजित नामके चार महाद्वार हैं। ये आठ योजन ऊंचे और चार योजन चौड़े हैं। विजय और वैजयन्तका अन्तराल ७९००५२ योजन १ कोशं ३२ धनुष ३० अंगुल अंगुलका टै भाग तथा कुछ अधिक है।

सात क्षेत्र-

# भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरगयवतैरावतवर्षाः चे त्राणि ॥१०॥

अरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हैं।

- १ विजयार्थसे दक्षिण, समुद्रसे उत्तर् और गंगा सिन्धु निदयोंक मध्य भागमें १२ योजन लम्बी ९ योजन चौड़ी विनीता नामकी नगरी थी। उसमें भरत नामका षट्खण्डाधिपित चक्रवर्ती हुआ था। उसने सर्वप्रथम राजविभाग करके इस क्षेत्रका शासन किया था अतः इसका नाम भरत पडा।
- ५२ अथवा, जैसे संसार अनादि है उसी तरह क्षेत्र आदिके नाम भी बिना किसी कारणके स्वाभाविक अनादि हैं।
- े १ तीन ओर समुद्र और एक ओर हिमवान् पर्वतके बीचमें भरतक्षेत्र है। इसके गंगा सिन्धु और विजयार्घ पर्वतसे विभन्त होकरं छह खंड हो जाते हैं।

🞙 ४ चक्रवर्त्तीके विजयक्षेत्रकी आधी सीमा इस पर्वतसे निर्घारित होती है । अतः इसे विजयार्ध कहते हैं। यह ५० योजन विस्तृत २५ योजन ऊँचा ६। योजन गहरा है और अपने दोनों छोरोंसे पूर्व और पिक्चमके समुद्रको स्पर्श करता है। इसके दोनों ओर आधा योजन चौड़े और पर्वत बराबर लंबे वनखंड हैं। ये वन आधी योजन ऊंची पांच सौ धनुष चौड़ी और वन बराबर लंबी वेदिकाओंसे घिरे हुए हैं। इस पर्वतमें तमिस्र और खण्ड-प्रपात नामकी दो गुफाएँ हैं। ये गुफाएँ उत्तर दक्षिण ५० योजन लंबी पूर्व-पश्चिम १२ योजन चौड़ी हैं। इसके उत्तर दक्षिण दिशाओं में ८ योजन ऊँचे दरवाजे हैं। इनमें ६ है योजन चौड़े एक कोश मोटे और आठ योजन ऊँचे वजूमय किवाड़ लगे हैं। इनसे चक्रवंत्तीं उत्तरभरत विजयार्धको जाता है। इन्हींसे गंगा और सिन्धु निकली हैं। इनमें विजयार्धसे निकली हुई उन्मग्नजला और निमग्नजला दो नदियाँ मिलती हैं। इसी पहाड़की तलहटीमें भूमितलसे दस योजन ऊपर दोनों ओर दस योजन चौड़ी और पर्वत बराबर लम्बी विद्या-धर श्रेणियां हैं। दक्षिण श्रेणीमें रथनूपुर चक्रवाल आदि ५० विद्याधरनगर हैं। उत्तर श्रेणीमें गगनवल्लभ आदि ६० विद्याधर नगर हैं। यहाँके निवासी भी यद्यपि भरतक्षेत्रकी तरह षट्कर्मसे ही आजीविका करते हैं, किन्तु प्रज्ञप्ति आदि विद्याओंको धारण करनेके कारण विद्याधर कहे जाते हैं । इनसे दश योजन ऊपर दोनों ओर दश योजन विस्तृत व्यन्तर श्रेणियाँ हैं । इनमें इन्द्रके सोम यम वरुण और वैश्रवण ये चार लोकपाल तथा आभि-योग्य व्यन्तरोंका निवास है। इससे पाँच योजन ऊपर दश मोजन विस्तृत शिखरतल है। पूर्वदिशामें ६। योजन ऊंचा तथा इतना ही विस्तृत, वेदिकासे वेष्टित सिद्धायतनकूट हैं। इसपर उत्तर दक्षिण लंबा, पूर्व-पश्चिम चौड़ा, एक कोस लंबा, आधा कोस चौड़ा कुछ कम एक कोस ऊंचा, वेदिकासे वेष्टित, चतुर्दिक् द्वारवाला सुन्दरं जिनमन्दिर है। इसके बाद दक्षिणार्घ भरतक्ट खण्डकप्रपातक्ट माणिकभद्रक्ट विजयार्घक्ट पूर्णभद्रक्ट तिमस्रगुहाकूट उत्तरार्घभरतकूट और वैश्रवणकूट ये आठ कूट सिद्धायतनकूटके समान लंबे चौड़े ऊंचे हैं। इनके ऊपर क्रमशः दक्षिणार्धभरतदेव वृत्तमाल्यदेव माणिभद्रदेव विजयार्धगिरिक्मारदेव पुर्णभद्रदेव कतमालदेव उत्तरार्धभरतदेव और वैश्रवणदेवोंके प्रासाद हैं।

१ ५-७ हिमवान् नामके पर्वतके पासका क्षेत्र, या जिसमें हिमवान् पर्वत है वह हैमवत है। यह क्षुद्रहिमवान् और महाहिमवान् तथा पूर्वापर समुद्रोंके बीचमें है। इसके बीचमें शब्दवान् नामका वृत्तवेदाढ्य पर्वत है। यह एक हजार योजन ऊंचा, २५० योजन जड़में, ऊपर और मूलमें एक हजार योजन विस्तारवाला है। इसके चारों ओर आधा योजन विस्तारवाली तथा चतुर्दिक् द्वारवाली वेदिका है। उसके तलमें ६२५ योजन ऊंचा ३१६ योजन विस्तृत स्वातिदेवका विहस्र है।

५ ११-६२ निषधसे उत्तर नील पर्वतसे दक्षिण और पूर्वापरसमुद्रोंके मध्यमें विदेह क्षेत्र है। इसमें रहनेवाले मनुष्य सदा विदेह अर्थात् कर्मबन्धोच्छेदके लिए यत्न करते रहते हैं इस्लिए इस क्षेत्रको विदेह क्षेत्र कहते हैं। यहाँ कभी भी धर्मका उच्छेदै नहीं होता।

० १३ यह पूर्वविदेह अपरिवदेह उत्तरकुरु और देवकुरु इन चार भागोंमें विभाजित है। भरतक्षेत्रके दिग्विभागकी अपेक्षा मेरुके पूर्वमें पूर्वविदेह, उत्तरमें उत्तर कुरु, पश्चिममें अपर विदेह और दक्षिणमें देवकुरु है। विदेहके मध्यभागमें मेरु पर्वत है। उसकी चारों दिशाओं में चार विधार पर्वत हैं।

सीतानदीके पूर्वकी ओर जम्बूवृक्ष है। उसके पूर्व दिशाकी शांखा पर वर्तमान प्रासादमें जम्बूद्वीपाधिपति अनावृत नामका व्यन्तरेश्वर रहता है। तथा अन्य दिशाओं से उसके परिवारका निवास है।

नीलकी दक्षिण दिशामें एक हजार योजन तिरछे जानेपर सीतानदीके दोनों लट्रोंपर दो यमकाद्रि हैं।

सीतानदीसे पूर्वविदेहके दो भाग हो जाते हैं-उत्तर और दक्षिण। उत्तरभाग चार वक्षार पर्वत और तीन विभंग निदयोंसे बंट जाता है और ये आठों भूखण्ड आठ चक्र-वित्योंके उपभोग्य होते हैं। कच्छ सुकच्छ महाकच्छ कच्छक कच्छकावर्त लांगलावर्त पुष्कल और पुष्कलावर्त ये उन देशोंके नाम हैं। उनमें क्षेमा क्षेमपुरी अरिष्टा अरिष्ट-पुरी खड्गा मंजूषा ओषधि और पुण्डरीकिणी ये आठ राजनगरियाँ हैं। कच्छदेशमें पूर्व पृथ्विम लंबा विजयार्ध पर्वत है। वह गंगा सिन्धु और विजयार्धसे बंटकर छह खंडको प्राप्त हो जाता है। इसी तरह दक्षिण पूर्वविदेह भी चार वक्षार और तीन विभंग निदयोंसे विभाजित होकर आठ चक्रवित्योंके उपभोग्य होता है। वत्सा सुवत्सा महावत्सा वत्सावती रम्या रम्यका रमणीया और मंगलावती ये आठ देशोंके नाम हैं।

इसी तरह अपर विदेह भी उत्तर-दक्षिण विभक्त होकर आठ-आठ देशोंमें विभा-जित होकर आठ-आठ चक्रवर्तियोंके उपभोग्य होता है।

विदेहके मध्यमें मेर पर्वत हैं। यह ९९ हजार योजन ऊंचा, पृथिवीतलमें एक हजार योजन नीचे गया है। इसके ऊपर भद्रशाल, नन्दन, सौमनस और पांडुक ये चार वन हैं। पांडुक वनमें बीचोबीच मेरकी शिखर प्रारम्भ होती है। उस शिखरकी पूर्व दिशामें पांडुक शिला, दक्षिणमें पाण्डुकम्बल शिला, पिर्चिममें रक्तकम्बल शिला और उत्तरमें अतिरक्त कम्बल नामकी शिला हैं। उनपर पूर्वमुख सिंहासन रखें हुए हैं। पूर्व सिंहासनपर पूर्व-विदेहके तीर्थं द्धरोंका, दक्षिणके सिंहासनपर भरतक्षेत्रके तीर्थं द्धरोंका, पिर्चिममें अपर विदेहके तीर्थं द्धरोंका और उत्तरमें ऐरावतके तीर्थं द्धरोंका जन्माभिषेक देवगण करते हैं। यह मेर पर्वत तीनों लोकोंका मानदंड है। इसके नीचे अधोलोक, चूलिकाके ऊपर ऊर्वि-लोक है और मध्यमें तिरला फैला हुआ मध्यलोक है। इत्यादि विदेह क्षेत्रका विस्तृत वर्णन मूल-ग्रन्थसे जान लेना चाहिए।

५ १४-१६ नील पर्वतके उत्तर रुक्मि पर्वतके दक्षिण तथा पूर्व-पिश्चम समुद्रोंके बीच रम्यक क्षेत्र है। रमणीय देश नदी-पर्वतादिसे युक्त होनेके कारण इसे रम्यक कहते हैं। वैसे 'रम्यक' नाम रूढ़ ही है। रम्यक क्षेत्रके मध्यमें गन्धवान् नामक वृत्त-वेदाढ्य है। यह शब्दवान् वृत्त्वेदाढ्यके समान लम्बा-चौड़ा है। इसपर पद्भदेवका निवास है।

र्ष १७-१९ रुनिमके उत्तर शिखरीके दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम समुद्रोंके बीच हैरण्यवत क्षेत्र है । हिरण्यवाळे रुक्मि पर्वतके पास होनेसे इसका नाम हैरण्यवत पड़ा है । इसमें शब्दवान् वृत्तवेदाढ्यकी तरह माल्यवान् वृत्तवेदाढ्य है। इसपर प्रभासदेवका निवास है।

० २०-२२ शिखरी पर्वत तथा पूर्व-पश्चिम और दक्षिण-उत्तर समुद्रोंके बीच ऐरावत क्षेत्र है। रक्ता तथा रक्तोदा निदयोंके बीच अयोध्या नगरी है। इसमें एक ऐरावत नामका रांजा हुआ था। उसके कारण इस क्षेत्रका ऐरावत नाम पड़ा है। इसके बीचमें विजयार्घ पर्वत है।

पर्वतोंका वर्णन-

# तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्निषधनीलरुक्मिशिखरिगो वर्षधरपर्वताः ॥११॥

पूर्व और पिंचम लवण समुद्र तक लम्बे हिमवन् महाहिमवन् निषध नील रुक्मी और शिखरी ये छह पर्वत हैं। इन पर्वतोंके कारण भरत आदि क्षेत्रोंका विभाग होता है अतः ये वर्षधर पर्वत कहे जाते हैं।

\$ १-२ हिम जिसमें पाया जाय वह हिमवान् । चूँ कि सभी पर्वतों में हिम पाया जाता है अतः रूढिसे ही इसकी हिमवान् संज्ञा समभनी चाहिए । यह भरत और हैमवत क्षेत्रकी सीमापर स्थित है। इसे क्षुद्रहिमवान् कहते हैं। यह २५ योजन पृथ्वीके नीचे, १०० योजन ऊंचा. १०५२ दे योजन विस्तृत है। इसके ऊपर पूर्व दिशामें सिद्धायतन कूट है। पिश्चम दिशा में हिमवत् भरत इला गंगा श्री रोहितास्या सिन्धु सुरा हैमवत् और वैश्रवण ये दश कूट हैं। इन सब पर चैत्यालय और प्रासाद हैं। इनमें हिमवत् भरत हैमवत् और वैश्रवण कूट पर इन्हीं नामवाले देव तथा शेष कूटों पर उसी नामवाली देवियाँ रहती हैं।

§ ३-४ महाहिमवान् संज्ञा रूढ़िसे है। यह हैमवत और हरिवर्षका विभाग करनेवाला है। ५० योजन गहरा २०० योजन ऊंचा और ४२१० दे योजन विस्तृत है। इसपर सिद्धायतन महाहिमवत् हैमवत् रोहित् हरिहरिकान्ता हरिवर्ष और वैडूर्य ये आठ कृट है। कूटों में चैत्यालय और प्रासाद है। प्रासादों में कूटके नामवाले देव और देवियाँ निवास करती हैं।

० ५ ५-६ जिसपर देव और देवियाँ कीड़ा करें वह निषध। यह संज्ञा रूढ है। यह हरि. और विदेह क्षेत्रकी सीमा पर है। यह १०० योजन गहरा ४०० योजन ऊंचा. और १६८४२ दे योजन विस्तृत है। इस पर सिद्धायतन निषध हरिवर्ष पूर्वविदेह हरि घृति सीतोदा अपरविदेह और रुचकनामके नव कूट हैं। कूटोंपर चैत्यालय और देवप्रासाद हैं। इनमें कूटोंके नामवाले देव और देवियाँ रहती है।

० -८ नीलवर्ण होनेके कारण इसे नील कहते हैं। वासुदेवकी कृष्णसंज्ञाकी तरह यह संज्ञा है। यह विदेह और रम्यक क्षेत्रकी सीमापर स्थित है। इसका विस्तार आदि निषधके समान है। इस पर सिद्धायतन नील पूर्वविदेह सीता कीर्ति नरकान्ता अपरिवदेह रम्यक और आदर्शक ये नव कूट हैं। इन पर चैत्यालय और प्रासाद हैं। प्रासादों अपने कूटों के नाम वाले देव और देवियाँ रहती हैं।

§ ९-१० चाँदी जिसमें पाई जाय वह रुक्मी । यह रूढ संज्ञा है जैसे कि हाथीकी करिसंज्ञा। यह रम्यक और हैरण्यवत क्षेत्रका विभाग करता है । इसका विस्तार आदि महा-

हिमवान्के समान है। इस पर सिद्धायतन रुक्मि रम्यक नारी बुद्धि रूप्यकूला हैरण्यवत और मणिकांचन ये आठ कूट हैं। इनपर जिन-मन्दिर और प्रासाद हैं। प्रासादोंमें अपने कूटके नामवाले देव और देवियाँ रहती हैं।

§ ११-१२ जिसके शिखर हों यह शिखरी। यह रूढ संज्ञा है जैसे कि मोरकी शिखंडी संज्ञा। यह हैरण्यवत और ऐरावतकी सीमा पर पुलके समान स्थित है। इसका विस्तार आदि हिमवान्के. समान है। इसपर सिद्धायतन शिखरी हैरण्यवत रसदेवी रक्ता-वती शलक्षणकूला लक्ष्मी गन्धदेवी ऐरावत और मणिकांचन ये ११ कूट हैं। इनपर जिना-यतन और प्रासाद हैं। प्रासादों से अपने कूटके नामवाले देव और देवियाँ रहती हैं।

पर्वतोंका रंग-

# हेमार्जुनतपनीयवैद्वर्यरजतहेममयाः ॥१२॥

हिमवान् हेममय चीनपट्टवर्ण का है। महाहिमवान् अर्जुनमय शुक्लवर्ण है। निषध तपनीयमय मध्याह्न के सूर्यके समान वर्णवाला है। नील वैडूर्यमय मोरके कंठके समान वर्णका है। रुक्मी रजतमय शुक्लवर्णवाला है। शिखरी हेममय चीनपट्टवर्णका है।

'मय' विकारार्थक है । हरएक पर्वतके दोनों ओर वनखंड और वेदिकाएँ हैं ।

# मणिविचित्रपार्श्वा उपरि मूले च तुल्यविस्ताराः ॥१३॥

इन पर्वतोंके पार्श्वमाग रंग विरंगी मिणयोंसे चित्रविचित्र हैं और ये ऊपर नीचे .और मध्यमें तुल्य विस्तारवाले हैं।

१ उपरि आदि वचन अनिष्ट संस्थानकी निवृत्तिके लिए है । च शब्दसे मध्यका
ग्रहण कर लेना चाहिये ।

सरोवरोंका वर्णन-

## पद्ममहापद्मितिगिञ्छकेसरिमहापुग्डरीकपुग्डरीका हृदास्तेषामुपरि।।१४।।

इन सरोवरोंके अपर पद्म महापद्म तिगिञ्छ केसरी महापुण्डरीक और पुण्डरीक नामके छह सरोवर हैं।

१ पद्म आदि कमलोंके नाम हैं। इनके साहचर्यसे सरोवरोंकी भी पद्म आदि संज्ञाएँ हैं।

### प्रथमो योजनसहस्रायामस्तदर्धविष्कम्भो हृदः ॥१५॥

प्रथम सरोवर पूर्व-पश्चिम एक हजार योजन लम्बा और उत्तर दक्षिण पाँच सौ योजन चौड़ा है। इसका वज्मय तल और मणिजटित तट है। यह आधी योजन ऊँची और पांच सौ घनुष विस्तृत पद्मवरवेदिकासे वेष्टित है। चारों ओर यह मनोहर वनोंसे शोभायमान है। विमल स्फटिककी तरह स्वच्छ जलवालो विविध जलपुष्पोंसे परितृः विराजित शरत्कालमें चन्द्रतारा आदिके प्रतिबिम्बोंसे चमचमायमान यह सरोवर ऐसा मालूम होता है मानो आकाश ही पृथ्वीपर उलट गया हो।

#### दशयोजनावगाहः ॥१६॥

पिहले सरोवरकी गहराई दस योजन है।

#### तन्मध्ये योजनं पुष्करम् ॥१७॥

इसके मध्यमें एक योजनका कमल है। इसके पत्ते एक एक कोसके और किणका दो कोस विस्तृत है। जलसे दो कोस ऊंचा नाल है और पत्रोंका भाग भी दो कोस ऊंचा ही है। इसका मूलभाग वृज्मय, कन्द अरिष्ट मिणमय, मृणाल रजतमिणमय और नाल वैडूर्यमणिमय है। इसके बाहरी पत्ते सुवर्णमय, भीतरी पत्ते चाँदीके समान, केसर सुवर्णके समान और किणका अनेक प्रकारकी चित्रविचित्र मिणयोंसे युक्त है। इसके आसपास १०८ कमल और भी हैं। इसके ईशान उत्तर और वायव्यमें श्रीदेवी और सामानिक देवोंके चार हजार कमल हैं। आग्नेयमें अभ्यन्तर परिषद्के देवोंके बत्तीस हजार कमल हैं। दक्षिणमें मध्यम परिषद्-देवोंके चालीस हजार कमल हैं। नैऋत्यमें बाह्यपरिषद् देवोंके अड़तालीस हजार कमल हैं। पिश्चममें सात अनीक महत्तरोंके सात कमल हैं। चारों दिशाओंमें आत्मरक्ष देवोंके सोलह हजार कमल हैं। ये सब परिवार कमल मुख्य कमलसे आधे ऊंचे हैं।

## तद्दिग्रगाद्विग्रगा हदाः पुष्करागि च ॥१८॥

आगेके सरोवरों और कमलोंका विस्तार दूना दूना है।

\$ २-४ प्रश्न-यदि पद्मह्नदसे आगेके दो सरोवरोंकों ही दूना दूना कहना है तो 'द्विगुणाः' यहाँ बहुवचन न कहकर द्विवचन कहना चाहिए ? उत्तर-'आदि और अन्तके पद्म और पुण्डरीकह्नदसे दक्षिण और उत्तरके दो दो ह्नद दूने-दूने प्रमाणवाले हैं।' इस अर्थकी अपेक्षा बहुवचनका प्रयोग किया है। यद्यपि सूत्रमें दिये गये 'तत्' शब्दसे पद्मह्नदका ही ग्रहण होता है फिर भी व्याख्यानसे विशेष अर्थका बोध होता है। आगे 'उत्तरा दक्षिण-तुल्याः' सूत्रसे भी इसी अर्थका समर्थन होता है।

प्रश्न-यदि 'तत्' शब्दका द्विगुणशब्दसे समास किया जाता है तो 'तद्द्विगुण' शब्दका ही द्वित्व होगा न कि केवल द्विगुणशब्द का। यदि पहिले द्विगुणशब्दको द्वित्व किया जाता है तो 'तत्' शब्दसे समास नहीं हो सकेगा। यदि वीप्सार्थक द्वित्व किया जाता है तो वाक्य ही रह जायगा। उत्तर-'तत्' यह अपादानार्थक निपात है। अतः 'ततो द्विगुणद्विगुणाः' 'तद्द्विगुणद्विगुणाः' पद बन जाता है।

# तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीह्योधृतिकोर्तिबुद्धिलद्मम्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिकपरिषत्काः ॥१६॥

इन कमलोंकी कर्णिकाके बीचमें शरत्कालीन चन्द्रकी तरह समुज्ज्वल प्रासाद हैं। ये प्रासाद एक कोस लंबे, आधे कोस चौड़े और कुछ कम एक कोस ऊंचे हैं। इनमें श्री ही धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी सामानिक और पारिषत्क जातिके देवोंके साथ रहती हैं।

० १-३ अशी आदिका द्वन्द्व समास है । वे क्रमशः पद्म आदि ह्रदोंमें रहती हैं। इनकी आयु एक पल्य की है। ये सामानिक और पारिषत्क जातिके देवोंके साथ निवास करती हैं।

नदियोंका वर्णन-

# गङ्गासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्तासीतासीतोदानारीनरकान्ता-सुवर्णकूलारूप्यकूलारक्तारकोदाः सरितस्तन्मध्यगाः ॥२०॥

इन क्षेत्रोंके मध्यमें गंगा आदि चौदह नदियाँ हैं।

# द्रयोद्ध योः पूर्वाः पूर्वगाः ॥२१॥

गंगा सिन्धु आदि नदी युगलोंमें प्रथम नदी पूर्व समुद्रमें जाकर मिलती है। १ १-२ दो-दो नदियाँ एक-एक क्षेत्रमें बहती हैं। 'पूर्वाः पूर्वगाः' से नदियोंके बहावकी दिशा बताई है।

#### शेषास्त्वपरगाः ॥२२॥

गंगा सिन्धु आदि नदी युगलोंमें दूसरी नदी पश्चिम समुद्रमें मिलती है।

- § १ पद्मह्रदके पूर्व तोरणद्वारसे गंगा नदी निकली है। वह पाँच सौ योजन पूर्वकी ओर जाकर गंगा कूटसे ५२३ क्र दिक्षणमुख जाती है। स्थूल मुक्तावलीकी तरह १०० योजन धारावाली ६% योजन विस्तृत आधे योजन गहरी यह आगे ६० योजन लंबे चौड़े १० योजन गहरे कुंडमें गिरती है। फिर दक्षिण तरफसे निकलकर खंडकप्रपातगुहासे विजयार्घको लांघकर दक्षिणभरतक्षेत्रको प्राप्त करके पूर्वमुखी होकर लवणसमुद्रमें मिल जाती है।
- \$ २ पद्मह्रदके पश्चिम तोरणसे सिन्धु नदी निकलती है। वह ५०० योजन आगे जाकर सिन्धुकूटसे टकराकर सिन्धुकुण्डमें गिरती हुई तिमस्र गुहासे विजयार्घ होती हुई पश्चिम लवणसमुद्रमें मिलती है।

गंगाकुण्डके द्वीपके प्रासादमें गंगादेवी और सिन्धुकुण्डवर्ती द्वीपके प्रासादमें सिन्धु देवी रहती है। हिमवान् पर्वतपर गंगा और सिन्धुके मध्यमें दो कमलके आकारके द्वीप हैं। इनके प्रासादोंमें कमशः बला और लवणा नामकी एक पल्यस्थितिवाली देवियाँ रहती हैं।

- § ३ पद्मह्रदके ही उत्तर द्वारसे रोहितास्या नदी निकली है। यह २६७६ रेंच्योजन उत्तरकी तरफ जाकर श्रीदेवीके कुण्डमें गिरती है। फिर कुण्डके उत्तर द्वारसे निकलकर उत्तरकी तरफ बहती हुई शब्दवान् वृत्तवेदाढचको घेरकर पश्चिमकी ओर बह कर पश्चिम लवण समुद्रमें मिलती है।
- § ५ हरिकान्ता नदी महाहिमवान् पर्वतवर्ती महापद्मह्रदके उत्तर तोरणद्वारसे निकलकर रोहितकी तरह पहाड़की तलहटीमें जाकर कुण्डमें गिरती है। फिर उत्तरकी ओर बहकर विकृतवान् वृत्तवेदाढ्यको आध योजन दूरसे घेरकर पिचम मुख हो पिचम समुद्रमें गिरती है।
- ९८६ हरित् नदी निषध पर्वेतवर्ती तिगिछ ह्नदके दक्षिण तोरण द्वारसे निकलकर पूर्वको ओर बहकर कुण्डमें गिरती है। फिर पूर्व समुद्रमें मिलती है।

- § ७ सीतोदा नदी तिगिछ ह्रदके उत्तर तोरण द्वारसे निकलकर कुण्डमें गिरती है फिर कुण्डके उत्तर तोरण द्वारसे निकलकर देवकुरुके चित्र विचित्रकूटके बीचसे उत्तर मुख बहती हुई मेरु पर्वतको आध योजन दूरसे ही घेरकर विद्युत्प्रभको भेदती हुई अपर विदेहके बीचसे बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिलती है।
- ५८ सीता नदी नीलपर्वतवर्ती केसरी ह्रदके दक्षिण तोरणद्वारसे निकलकर कुंडमें
   गिरती हुई माल्यवान्को भेदती हुई पूर्वविदेहमें बहकर पूर्वसमुद्रमें मिलती है।
- े ९ नरकान्ता नदी केसरी ह्रदके उत्तर तोरणद्वारसे निकलकर गन्धवान् वेदाढ्य को घेरती हुई पश्चिम समुद्रमें मिलती हैं।
- . । १० नारी नदी रुक्मि पर्वतके ऊपर स्थित महापुण्डरीक ह्रदके दक्षिणतोरण-द्वारसे निकलकर गन्धवान् वेदाढ्यको घेरती हुई पूर्वसमुद्रमें गिरती है।
- १२ शिखरी पर्वतपर स्थित पुण्डरीक ह्रदके दक्षिण तोरणद्वारसे सुवर्णकूला नदी निकलती है और माल्यवान् वृत्तवेदाद्यको घेरती हुई पूर्वसमुद्रमें मिलती है।
- १४ इसी पुण्डरीक ह्रदके पश्चिम तोरणद्वारसे रक्तोदा नदी निकलती है और
  पश्चिम समुद्रमें मिलती है।

ये सभी निदयाँ अपने अपने नामके कुण्डोंमें गिरती हैं और उसमें नदीके नामवाली देवियाँ रहती हैं।

गंगा सिन्धु रक्ता और रक्तोदा निदयाँ कुटिलगित होकर बहती हैं शेष ऋजुगितसे। सभी निदयों के दोनों किनारे वनखंडोंसे सुशोभित हैं।

### . चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृता गंगासिन्ध्वादयो नद्यः ॥२३॥

गंगा सिन्धु आदि नदियोंके चौदह हजार आदि सहायक नदियाँ हैं।

े १-३ यदि प्रकरणगत होनेके कारण 'गंगासिन्धु आदि'का ग्रहण नहीं कियां जाता तो 'अनन्तरका ही विधि या निषेध होता है' इस नियमके अनुसार अपरगा-पिश्चम-समुद्रमें मिलनेवाली निदयोंका ही ग्रहण होता। इसी तरह यदि 'गंगा' का ग्रहण करते तो पूर्वगा-पूर्वसमुद्रमें गिरनेवाली निदयोंका ही ग्रहण होता। यद्यपि 'नदी' कहनेसे सबका ग्रहण हो सकता था फिर भी 'द्विगुण-द्विगुण' बतानेके लिए 'गंगा सिन्धु आदि' पद दिया गया है। यदि केवल 'द्विगुण'का सम्बन्ध करते तो 'गंगाकी चौदह हजार और सिन्धुकी अट्ठाईस हजार' यह अनिष्ट प्रसंग होता। अतः गंगा और सिन्धु दोनोंके चौदह हजार, रोहित रोहितास्याके अट्ठाइस हजार, हिस्त् हरिकान्ताके छप्पन हजार और सीता सीतोदाके एक लोख बारह हजार सहायक निदयाँ हैं। आगे 'उत्तरा दक्षिणतुल्याः'के अनुसार व्यवस्था है।

भरतक्षेत्रका विस्तार-

## भरतः षड्विंश-पञ्चयोजनशतविस्तारः षट्चैकान्नविंशतिभागा योजनस्य ॥२४॥

भरतक्षेत्रका विस्तार ५२६ ६ योजन है।

# तद्दिगुणद्विगुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ताः ॥२५॥

विदेहक्षेत्र पर्यन्तके पर्वत और क्षेत्र क्रमशः दूने दूने विस्तारवाले हैं।

्र थ यद्यपि व्याकरणके नियमानुसार वर्षशब्दका पूर्वनिपात होना चाहिए था फिर भी आनुपूर्वी दिखानेके लिए 'वर्षधर' शब्दका पूर्वप्रयोग किया है। ⁴लक्षणहेत्वोः कियायाः' इस प्रयोगके बलसे यह नियम फलित होता है।

 $\S$  २ 'विदेहान्त' पदसे मर्यादा ज्ञात हो जाती है। अर्थात् हिमवान्का विस्तार १०५२ २३ योजन, हैमवतका २००५ २५ योजन, महाहिमवान्का ४०१० १५ योजन, हिस्वर्षका ८४२१ १५ योजन, निर्धका १६८४२ २३ और विदेहका ३३६८४ ५५ योजन है।

उत्तरा दिच्यातुल्याः ॥२६॥

ऐरावत आदि नील पर्वत पर्यन्त क्षेत्र पर्वत भरत आदिके समान विस्तारवाले हैं।

# भरतेरावतयोर्चृद्धिह्वासौं षट्समयाभ्यामुत्सर्पिग्यवसर्पि ग्रीभ्याम् ॥२७॥

भरत और ऐरावत क्षेत्रमें उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके छह छह कालोंमें वृद्धि

और ह्रास होता है।

ू १-३ जैसे 'पर्वतदाह' कहनेसे पर्वतवर्ती वनस्पित आदिका दाह समझा जाता है उसी तरह क्षेत्रकी वृद्धिहासका अर्थ है क्षेत्रमें रहनेवाले मनुष्योंकी आयु आदिका वृद्धि-हास । अथवा, 'भरतैरावतयोः' यह आधारार्थक सप्तमी है । अर्थात् इन क्षेत्रोंमें मनुष्योंका

अनुभव आयु शरीरकी ऊंचाई आदिका वृद्धिहास होता है।

० ४-५ जिसमें अनुभव आयु शरीरादिकी उत्तरोत्तर उन्नित हो वह उत्सिपणी और जिसमें अवनित हो वह अवसिपणी है। अवसिपणी-सुषमसुषमा, सुषमा, सुषमदुःषमा, दुःषमसुषमा, दुःषमा और अतिदुःषमाक भेदसे छह प्रकार की और उत्सिपणी अतिदुःषमाक कमसे छह प्रकारकी है। अवसिपणी और उत्सिपणी दोनों ही दस दस कोड़ाकोड़ी सागरकी होती हैं। इन्हें कल्पकाल कहते हैं। सुषमसुषमा चार कोड़ाकोड़ी सागरकी होती है। इसमें मनुष्य देवकुरु और उत्तरकुरुके समान होते हैं अर्थातृ प्रथम भोगभूमिकी रचना होती है। फिर कमशः हानि होते होते सुषमा तीन कोड़ाकोड़ी सागरकी आती है। इसके प्रारम्भमें हरिक्षेत्रकी तरह मध्यम भोगभूमि होती है। फिर कमशः सुषमदुःषमा दो कोड़ाकोड़ी सागरकी होती है। इसमें हैमवत क्षेत्रकी तरह जघन्य भोगभूमि होती है। फिर कमशः ४२ हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागरका दुःषमसुषमा काल होता है। इसके प्रारम्भमें मनुष्य विदेह-क्षेत्रक समान होते हैं। कमसे २१ हजार वर्षका दुःषमा और फिर इक्कीस हजार वर्षका अतिदुःषमा काल आता है। उत्सिपणी अतिदुःषमासे प्रारम्भ होती है और कमशः बढ़ती हुई सुषमा तर्क जाती है।

## ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः ॥२८॥

भरत और ऐरावतक सिवाय अन्य भूमियोमें परिवर्तन नहीं होता, वे सदा एक-सी रहती हैं।

# एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतक-हारिवर्षक-देवकुरुवकाः ॥२६॥

हैमवत, हरिवर्ष और देवकुरुमें क्रमशः एक, दो और तीन पत्यकी आयु है।
﴿ १-२ हैमवतक, हारिवर्षक और देवकुरुवकका अर्थ है इन क्षेत्रोंमें रहनेवाले मनुष्य। पाँचों हैमवत क्षेत्रके मनुष्योंकी आयु एक पत्य, शरीरकी ऊंचाई २००० धनुष, और रंग नीलकमलके समान है। ये दूसरे दिन आहार करते हैं। यहाँ सुषमदुःषमा काल अर्थात् जन्नन्य भोगभूमि सदा रहती है। पाँचों हरिक्षेत्रमें मध्यम भोगभूमि अर्थात् सुषमाकाल रहता है। इसमें मनुष्योंकी आयु दो पत्य, शरीरकी ऊंचाई ४ हजार धनुष, रंग शंखके समान धवल है। ये तीसरे दिन भोजन करते हैं। पाँचों देवकुरुमें सुषमसुषमा अर्थात् प्रथम भोगभूमि सदा रहती है। इसमें मनुष्योंकी आयु तीन पत्य, शरीरकी ऊंचाई ६००० धनुष और रंग सुवर्णके समान होता है। ये चौथे दिन भोजन करते हैं।

#### तथोत्तराः ॥३०॥

· उत्तरवर्ती क्षेत्र दक्षिणके समान हैं अर्थात् हैरण्यवत हैमवतके समान, रम्यक हरि-वर्षके समान और देवकुरु उत्तरकुरुके समान हैं।

#### विदेहेषु संख्येयकालः ॥३१॥

विदेहक्षेत्रमें संख्यात वर्षकी आयु होती है। इसमें सुषमदुःषमाकाल सदा रहता है। मनुष्योंकी ऊंचाई पाँच सौ धनुष है। नित्य भोजन करते है। उत्कृष्ट स्थिति एकपूर्व-कोटि और जघन्य अन्तर्मु हूर्त है।

#### भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवतिशतभागः ॥३२॥

भरतक्षेत्रका विस्तार जम्बूद्वीपका १९०वाँ भाग है।

- \$ ३-७ लवण समुद्रका सम भूमितलमें दो लाख योजन विस्तार है। उसके मध्यमें यवराशिकी तरह १६ हजार योजन ऊँचा जल है। वह मूलमें दश हजार योजन विस्तृत है तथा एक हजार योजन गहरा है। इसमें क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में पाताल बडवामुख यूपकेसर और कलम्बुक नामके चार महापाताल हैं। ये एक लाख योजन गहरे हैं, तथा इतने ही मध्यमें विस्तृत हैं। जलतल और मूलमें दस हजार योजन विस्तृत हैं। इन पातालों में सबसे नीचेके तीसरे भागमें वायु है, मध्यके तीसरे भागमें वायु और जल है तथा ऊपरी त्रिभागमें केवल जल है। रत्नप्रभा पृथिवीके खरभागमें रहनेवाली वातकुमार देवियों की कीड़ासे क्षुड्य वायुके कारण ५०० योंजन जलकी वृद्धि होती है। विदिशाओं में क्षुद्रपाताल हैं तथा अन्तरांलमें भी हजार हजार पाताल हैं। मध्यमें पचास पचास क्षुद्र पाताल और भी हैं। रत्नवेदिकासे तिरछे बयालीस हजार योजन जाकर चारों दिशाओं में

वेलन्धर नागाधिपतिके नगर हैं। वेलन्धर नागाधिपतियोंकी आयु एक पत्य, शरीरकी ऊंचाई दश धनुष है। प्रत्येकके चार चार अग्रमहिषी हैं। ४२ हजार नाग लवणसमुद्रके आभ्यन्तर तटको, ७२ हजार बांह्य तटको तथा २८ हजार बढ़े हुए जलको धारण करते हैं।

\$ ८ रत्नवेदिकासे तिरछे १२ हजार योजन जाकर १२ हजार योजन लंबा चौड़ा गौतम नामके समुद्राधिपितका गौतम द्वीप है। रत्नवेदिकासे प्रति ९५ हाथ आगे एक हाथ गहराई है। इस तरह ९५ योजनपर एक योजन, ९५ हजार योजनपर एक हजार योजन गहराई है। लवण समुद्रके दोनों ओर तट हैं। लवणसमुद्रमें ही पाताल हैं अन्य समुद्रोंमें नहीं। सभी समुद्र एक हजार योजन गहरे हैं। लवणसमुद्रका जल खारा है। वारुणीवरका मिदराके समान, क्षीरोदका दूधके समान, घृतोदका घीके समान जल है। कालोद पुष्कर और स्वयम्भूरमणका जल पानी जैसा ही है। बाकीका इक्षुरसके समान जल है। लवणं समुद्र कालोदिध और स्वयम्भूरमण समुद्रमें ही मछली कछवा आदि जलचर हैं, अन्यत्र नहीं। लवणसमुद्रमें नदी गिरनेके स्थानपर ९ योजन अवगाहनावाले मत्स्य हैं, मध्यमें १८ योजनके हैं। कालोदिधमें नदीमुखमें १८ योजन तथा मध्यमें ३६ योजनके मत्स्य हैं। स्वयम्भूरमण में नदीमुखमें ५०० योजनके तथा मध्यमें एक हजार योजनके मत्स्य हैं।

धातकीखंडका वर्णन-

### द्विर्धातकीखगडे ॥३३॥

धातकी खंडमें भरतादि क्षेत्र और पर्वत दो दो हैं।

े १ जैसे 'द्विस्तावानयं प्रासादः' यहाँ 'मीयते' कियाका अध्याहार करके किया की अभ्यावृत्तिमें सुज् प्रत्यय होता है उसी तरह 'द्विर्धातकीखण्डे' में भी 'संख्यायन्ते' कियाका अध्याहार करके सुज् प्रत्यय कर लेना चाहिए। धातकीखंडमें भरतादि क्षेत्र दो है तथा उनका विस्तार भी दूना दूना है।

० २-४ धातकीखंडके भरतका आभ्यन्तर विष्कम्भ-६६१४ योजन, योजनके हैने भाग प्रमाण है। मध्यविष्कम्भ-१२५८१ योजन एक योजनके ह है भाग प्रमाण है। बाह्य विष्कम्भ-१८५४७ है योजन प्रमाण है।

५ ५ धातकीखंडमें भरतसे चौगुना हैमवत, हैमवतसे चौगुना हरिक्षेत्र और हरि-क्षेत्रसे चौगुना विदेह क्षेत्र हैं। दक्षिणकी तरह ही उत्तरके क्षेत्र हैं। धातकीखंडका विस्तार ४ लाख योजन है। इसकी परिधि ४११०५६१ योजन है। क्षेत्र पर्वत नदी वृत्तंवेदाढच और सरोवरोंके वे ही नाम है। विस्तार आदि दूना दूना हो गया है।

\$ ६ भरत और ऐरावत क्षेत्रोंमें कालोदिष और लवणसमुद्रको स्पर्श करनेवाले १०० योजन गहरे, ४०० योजन ऊंचे, ऊपर एक हैंजार योजन विस्तृत इष्वाकार पर्वत हैं। धातकीखंडमें पूर्व और पिर्वममें दो मेरु पर्वत हैं। ये एक हजार योजन गहरे ९५०० योजन मूलमें विस्तृत, पृथ्वीतलपर ९४०० योजन विस्तृत और ८४००० हजार योजन ऊंचे हैं। भूमितलसे ५०० योजन ऊपर नन्दनवन है। यह ५०० योजन विस्तृत है। ५५५०० योजन ऊपर सौमनस वन है। यह भी ५०० योजन विस्तृत है। इससे २८ हजार योजन ऊपर पांडुकवन है। जम्बूद्वीपमें जहाँ जम्बू वृक्ष है धातकीखंडमें वहीं धातकीवृक्ष है। जैसे चक्रक आरे होते हैं उसी प्रकारके पर्वत हैं और आरेके बीचके भागके समान

क्षेत्र हैं । घातकीखंडको घेरे हुए कालोदधि समुद्र है । कालोदधिके बाद पुष्करवर द्वीप सोलह लाख योजन विस्तृत है ।

पुष्करवरद्वीपका वर्णन-

## पुष्करांधें च ॥३४॥

आधे पुष्करद्वीपमें भी भरतादिक्षेत्र दो दो हैं।

्र च शब्दसे 'द्विः' इस संख्याकी पूर्वसूत्रसे अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। यह द्विगुणता जम्बूद्वीपके भरतादिकी संख्याकी अपेक्षासे है। यद्यपि धातकीखंडका वर्णन अनन्तर निकट है, फिर भी इच्छानुसार जम्बूद्वीपकी संख्यासे ही द्विगुणता लेनी चाहिये।

ु ३–४ पुष्करार्धके भरतका आभ्यन्तर विष्कम्भ-४१५७९ योजन और ७३ भाग है। मध्यविष्कम्भ ५३५१२ योजन और १९९ भाग प्रमाण है। बाह्यविष्कम्भ ६५४४२ः योजन और १३ भाग प्रमाण है।

५ विदेह तक एक क्षेत्रसे दूसरा क्षेत्र चौगुने विस्तारवाला है। उत्तरके क्षेत्रोंका विस्तार कमशः दक्षिणके क्षेत्रोंके ही समान है। पर्वत विजयार्ध वृत्तवेदाढच आदिकी संख्या और विस्तार भी दूना दूना है। जम्बूद्वीपमें जहाँ जम्बू वृक्ष है वहाँ पुष्करद्वीपमें पुष्कर है। इसीके कारण इस द्वीपको पुष्करवर द्वीप कहते हैं।

्र ६ मानुषोत्तर पर्वतसे अर्ध विभक्त होनेके कारण इसे पुष्करार्ध कहते हैं। पुष्करद्वीपंके मध्यमें मानुषोत्तर पर्वत है। यह १७२१ योजना ऊंचा ४३० ई योजन गहरा २२ हजार योजन मूलमें विस्तृत १७२३ योजन मध्यमें विस्तृत ४२४ योजन ऊपर विस्तृत. है। यवराशिके समान यह पर्वत नीचे मुख किए हुए बैठे सिंहके सदृश मालूम होता है। उसके ऊपर चारों दिशाओं में ५० योजन लम्बे २५ योजन चौड़े और ३७ ई योजन ऊंचे जिना-यतन हैं। इसके ऊपर वैडूर्य आदि चौदह कूट हैं।

### प्राङ्मानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥३५॥

मानुषोत्तर पर्वतके इस ओर ही मनुष्य हैं उस ओर नहीं। उपपाद और समुद्धात अवस्थाके सिवाय इस पर्वतके उस ओर विद्याधर या ऋद्धिधारी मनुष्य भी नहीं जा सकते। इसीलिए इसकी मानुषोत्तर संज्ञा सार्थक है।

अाठवाँ नन्दीश्वर द्वीप है। इसका विस्तार ३६३८४००००० योजन है। इसके मध्यमें चारों दिशाओं में ८४ हजार योजन ऊंचे चार अंजनगिरि हैं। इसकी चारों दिशाओं में चार चार बावड़ी हैं। ये १ हजार योजन गहरी और एक लाख योजन विस्तारवाली हैं। इन सोलह वापियों में दस हजार योजन विस्तृत दिधमुख पर्वत हैं। इन वापियों के चारों ओर चार वन हैं। इन वापियों के चारों को नों में एक हजार योजन ऊंचे चार चार रितकर हैं। इस तरह ६४ रितकर हैं। बाहरी को णों में स्थित ३२ रितकर चार अंजनगिरि तथा १६ दिधमुख इस तरह ५२ पर्वतों पर ५२ जिनालय हैं। ये जिनालय १०० योजन लम्बे, ५० योजन चौड़े तथा ७५ योजन ऊंचे हैं।

ग्यारहवाँ कुण्डलवर द्वीप है। उसके मध्यमें कुंडलवर पर्वत है। उसके ऊपर प्रत्येक दिशामें चार-चार कूट हैं। इसको घेरे हुए कुण्डलवर समुद्र है। इसके आगे कूमशः शंखवर-द्वीप, शंखवरसमुद्र, रुचकवरद्वीप, रुचकवरसमुद्र आदि असंख्यात द्वीपसमुद्र हैं। हचकवर द्वीपमें ८४ हजार योजन ऊँचा ४२ हजार योजन विस्तृत रुचक पर्वत है। इसके नन्द्यावर्त आदि चार कूट हैं। इनमें दिग्गजेन्द्र रहते हैं। उनके ऊपर प्रत्येकके आठ-आठ कूट और हैं। इन पर दिक्कुमारियाँ रहती हैं। ये तीर्थङ्करोंके गर्भ और जन्मकल्याणकके समय माताकी सेवा करती हैं।

### आर्या म्लेच्छाश्च ॥३६॥

मांनुषोत्तरसे पहिले रहनेवाले मृनुष्य आर्य और म्लेच्छके भेदसे दो प्रकार के हैं।

९ १−२ गुण और गुणवानोंसे जो सेवित हैं वे आर्य हैं। आर्य दो प्रकारके हैं-एक ऋद्विप्राप्त और दूसरे अनृद्धिप्राप्त आर्य। अनृद्धिप्राप्त आर्य पांच प्रकार के हैं-क्षेत्रार्य जात्यार्य कर्मार्य चारित्रार्य और दर्शनार्य। काशी कौशल आदि देशोंमें उत्पन्न क्षेत्रार्य हैं । इक्ष्वाकु ज्ञाति भोज आदि कुलोंमें उत्पन्न जात्यार्य हैं । कर्मार्य तीन प्रकार के हैं–सावद्य-कर्मार्य अल्पसावद्यकर्मार्य और असावद्यकर्मार्य। सावद्यकर्मार्य असि मषी कृषि विद्या शिल्प और विणक्कर्मके भेदसे छह प्रकार के हैं। तलवार धनुष आदि शस्त्रविद्यामें निपुण असिकर्मार्य हैं। मुनीमीका कार्य करनेवाले मिषकर्मार्य हैं। हल आदिसे कृषि करनेवाले कृषिकर्मार्य हैं। चित्र गणित आदि ७२ कलाओं में कुशल विद्याकर्मार्य हैं। घोबी नाई लुहार कुम्हार आदि शिल्पकर्मार्य हैं। चन्दन घी धान्यादिका व्यापार करनेवाले वणिक्कर्मार्य हैं। यें छहों अविरत होनेसे सावद्कर्मार्य हैं। श्रावक और श्राविकाएँ अल्पसावद्यकर्मार्य हैं। मुनि-व्रतधारी संयत असावद्यकर्मार्य हैं। ये दो प्रकार के हैं-अधिगतचारित्रार्य और अनिधिगत-चारित्रार्य । जो बाह्योपदेशके बिना स्वयं ही चारित्रमोहके उपशम क्षय आदिसे चारित्रको प्राप्त हुए हैं वे अधिगतचारित्रार्य और जो बाह्योपदेशकी अपेक्षा चारित्रधारी हुए हैं वे अन्धिगतचारित्रार्य हैं। दर्शनार्य दश प्रकार के हैं-सर्वज्ञकी आज्ञाको मुख्य मानकर सम्यग्दर्शनको प्राप्त हुए आज्ञारुचि हैं। अपरिग्रही मोक्षमार्गके श्रवणमात्रसे सम्यग्दर्शनको प्राप्त हुए मार्गरुचि हैं। तीर्थेङ्कर बलदेव आदिके चरित्रके उपदेशको सुनकर सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाले उपदेशरुचि हैं। दीक्षा आदिके निरूपक आचारांग आदि सूत्रोंके सुनने मात्रसे जिन्हें सम्यग्दर्शन हुआ है वे सूत्ररुचि है। बीजपदोंके निमित्तसे जिन्हें सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हुई वे बीजरुचि हैं। जीवादिपदार्थों के संक्षेप कथनसे ही सम्यग्दर्शनको प्राप्त होनेवाले संक्षेपरुचि हैं। अंगपूर्वके विषय, प्रमाणनय आदिका विस्तार कथनसे जिन्हें सम्यग्दर्शन हुआ है वे विस्ताररुचि हैं। वचनविस्तारके बिना केवल अर्थग्रहणसे जिन्हें सम्यग्दर्शन हुआ वे अर्थेइचि हैं । आचारांग आदि द्वादशांगमें जिनका श्रद्धान अतिदृढ़ है वे अवगाढ़रुचि हैं । परमावधि केवल ज्ञानदर्शनसे प्रकाशित जीवादि पदार्थ विषयक प्रकाशसे जिनकी आत्मा विशुद्ध है वे परमावगाढ़रुचि हैं। इस तरह रुचिर्भेदसे सम्यग्दर्शन दस प्रकार का है और दर्शनार्थ भी दस प्रकार के हैं।

♦ ३ ऋद्विप्राप्त आर्य आठ ऋद्वियोंके भेदसे आठ प्रकार के हैं। बुद्धि-ज्ञान, यह ऋद्वि केवलज्ञान अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान बीजबुद्धि आदिके भेदसे अठारह प्रकार की है। केवलज्ञान अवधि और मनःपर्यय प्रसिद्ध हैं। जैसे उर्वर क्षेत्रमें एक भी बीज अनेक बीजोंका उत्पादक होता है उसी तरहे एक बीजपदसे ही श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे अनेक पदार्थोंकी ज्ञान करना बीजबुद्धि है। जैसे कोठारमें अनेक प्रकारके धान्य सुरक्षित

और जुदे-जुदे रखे रहते हैं उसी तरह बुद्धिरूपी कोठमें समभे हुए पदार्थोंका सुविचारित रूपसे बने रहना कोष्ठबुद्धि है। पदानुसारित्व तीन प्रकार की है—अनुस्रोत प्रतिस्रोत और उभयरूप। आदि मध्य या अन्तके एक पदके अर्थको सुनकर समस्त ग्रन्थार्थका ज्ञान हो जाना पदानुसारित्व है। बारह योजन लम्बे और नव योजनं चौड़े चक्रवर्तीके कटकके भी विभिन्न शब्दोंको एक साथ सुनकर उनको पृथक् पृथक् ग्रहण करना संभिन्नश्रोतृत्व है। रसनादि इन्द्रियोंके द्वारा उत्कृष्ट नव योजन आदि क्षेत्रोंसे रस गन्ध आदिका ज्ञान करना द्रादास्वादन दर्शन घ्राण स्पर्शन ऋद्धियाँ हैं।

महारोहिण्यादि लौकिक विद्याओं के प्रलोभनमें न पड़कर दशपूर्वका पाठी होना दशपूर्वित्व है। पूर्णश्रुतकेवली हो जाना चतुर्दशपूर्वित्व है। आठ महानिमित्तीं कुशल होना अष्टांग महानिमित्तज्ञत्व है। आकाशके सूर्य चन्द्र तारा आदिकी गितसे अतीतानागत का ज्ञान करना अन्तरीक्षिनिमित्त है। जमीनकी रूक्षिस्निग्ध आदि अवस्थाओं से हानिलाभका परिज्ञान या जमीनमें गड़े हुए धन आदिका ज्ञान करना भौम निमित्त है। शरीरके अंग प्रत्यंगों से उसके सुखदुःखादिका ज्ञान अंग है। अक्षरात्मक या अनक्षरात्मक कसे भी शब्दोंको सुनकर इष्टानिष्ट फलका ज्ञान कर लेना स्वर है। सिर मुँह गले आदिमें तिल मस्से आदि चिह्नोंसे लाभालाभ आदिका ज्ञान व्यञ्जन है। श्रीवृक्ष स्वस्तिक कलश आदि चिह्नोंसे शुभाशुभका ज्ञान कर लेना लक्षण है। वस्त्र-शस्त्र छत्र जूता आसन और शय्या आदिमें शस्त्र चूहा कांटें आदिसे हुए छेदके द्वारा शुभाशुभका ज्ञान करना छिन्न है। पिछली रातमें हुए चन्द्र सूर्यादि स्वप्नोंसे भाविसुखदुःखादिका निश्चय करना स्वप्न है।

श्रुतज्ञानियोंके द्वारा ही समाधान करने योग्य सूक्ष्म शंकाओंका भी अपने श्रुत-ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे समाधान कर देना प्रज्ञाश्रवणत्व है। परोपदेशके बिना स्वभावतः ही ज्ञान चारित्र आदिमें निपुण हो जाना प्रत्येकबुद्धता है। शास्त्रार्थमें कभी भी निरुत्तर नहीं होना वादित्व है।

क्रिया विषयक ऋद्धि दो प्रकार की है—चारणत्व और आकाशगामित्व। जल जंघा तन्तु पुष्प पत्र आदिका निमित्त लेकर अप्रतिहत गति करना चारणत्व है। पद्मासन या कायोत्सर्गरूपसे आकाशमें गमन करना आकाशगामित्व है।

ै विकिया विषयक ऋदि अणिमा आदिके भेदसे अनेक प्रकारकी है। सूक्ष्म शरीर बना लेना अणिमा, महान् शरीर बनाना मिहमा, वायुसे भी लघु शरीर कर लेना लिघमा, वज्रसे भी गुरु शरीर बना लेना गरिमा है। भूमिपर बैठे हुए अंगुलीसे मेरु या सूर्य चन्द्र आदिको स्पर्श कर लेना प्राप्ति है। जलमें भूमिकी तरह चलना आदि प्राकाम्य है। त्रैलोक्यकी प्रभुता ईशित्व है। सबको वशमें कर लेना विश्वत है। पर्वतमें भी घुस जाना अप्रतीघात है। अदृश्य रूप बना लेना अन्तर्धान है। एक साथ अनेक आकार बना लेना कामरूपित्व है।

तपोऽतिश्वय-ऋद्धि सात प्रकारकी है—दो दिन तीन दिन चार दिन एक माहके उपवास आदि किसी भी उपवासको निरन्तर कैठोरतापूर्वक करनेवाले उग्रतप हैं। महोपवास करनेपर भी जिनका काय वचन और मनोबल बढ़ता ही जाता है और शरीर

की दीन्ति उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होती है वे दीन्तितप हैं। गरम तवेपर गिरे हुए जलकी तरह जिनके अल्प आहारका मलादिरूपसे परिणमन नहीं होता, वह वहीं सूख जाता है वे तन्तितप हैं। सिंहिनिक्कीडित आदि महान् तपोंको तपनेवाले महातप हैं। जबर सिन्नपात आदि महाभयंकर रोगोंके होनेपर भी जो अनशन कायवलेश आदिमें मन्द नहीं होते और भयानक श्मशान, पहाड़की गुफा आदिमें रहनेके अभ्यासी हैं वे घोर तप हैं। ये ही जब तप और योगको उत्तरोत्तर बढ़ाते जाते हैं तब घोरपराक्रम कहे जाते हैं। जो अस्खलित अखंड ब्रह्मचर्य धारण करते हैं तथा जिन्हें दुःस्वप्न तक नहीं आते वे घोर ब्रह्मचारी हैं।

बलालम्बन ऋद्धि तीन प्रकारकी है-मनःश्रुतावरण और वीर्यान्तरायके प्रकृष्ट क्षयोपशमसे अन्तर्मुहूर्तमें ही सकलश्रुतार्थके चिन्तनमें निष्णात मनोबली हैं। मन और रसनाश्रुतावरण तथा वीर्यान्तरायके प्रकृष्ट क्षयोपशमसे अन्तर्मुहूर्तमें ही सकलश्रुतके उच्चारणमें समर्थ वचनबली हैं। वीर्यान्तरायके असाधारण क्षयोपशमसे जो मासिक चातुर्मासिक सांवत्सरिक आदि प्रतिमायोगोंके धारण करनेपर भी थकावट और क्लान्तिका अनुभव नहीं करते वे कायबली हैं। औषध-ऋद्धि आठ प्रकारकी हैं-जिनके हाथ-पैर आदिके स्पर्शसे बड़ी भयंकर व्याधियाँ शान्त हो जाती हैं वे आमर्श ऋद्धिवाले हैं। जिनका थूक औषधिका कार्य करता है वे क्ष्वेलीषधि हैं। जिनका पसीना व्याधियोंको दूर कर देता है वे जल्लीषधि हैं। जिनका कान दाँत या आँखका मल औषधिरूप होता है वे मलीषधि हैं। जिनका प्रत्येक अवयवका स्पर्श या उसका स्पर्श करनेवाली वायु आदि सभी पदार्थ अविधिरूप हो जाते हैं वे सर्वोषधि ऋद्धिवाले हैं। उग्रविषमिश्रित भी आहार जिनके मुखमें जाकर निर्विष हो जाता है अथवा मुखसे निकले हुए वचनोंको सुनने मात्रसे महाविषव्याप्त भी निर्विष हो जाते हैं वे आस्याविष हैं। जिनके देखने मात्रसे ही तीव्र विष दूर हो जाता है वे दृष्ट्यविष हैं।

रस ऋद्धि प्राप्त आर्य छह प्रकारके हैं-जिस प्रकृष्ट तपस्वी यतिके 'मर जाओं' आदि शापसे व्यक्ति तुरंत मर जाता है वे आस्यविष हैं। जिनकी कोधपूर्ण दृष्टि से मनुष्य भस्मसात् हो जाता है वे दृष्टिविष हैं। जिनके हाथमें पड़ते ही नीरस भी अन्न क्षीरके समान सुस्वादु हो जाता है, अथवा जिनके वचन क्षीरके समान सबको मीठे लगते हैं वे क्षीरास्त्रवी, हैं। जिनके हाथमें पड़ते ही नीरस भी आहार मधुके समान मिष्ट हो जाता है, अथवा जिनके वचन मधुके समान श्रोताओंको तृष्त करते हैं वे मध्वास्त्रवी हैं। जिनके हाथमें पड़कर रूखा भी अन्न घीकी तरह पुष्टिकारक और स्निग्ध हो जाता है अथवा जिनके वचन घीकी तरह सन्तर्पक हैं वे सिपरास्त्रवी हैं। जिनके हाथमें रखा हुआ भोजन अमृतकी तरह हो जाता है या जिनके वचन अमृतकी तरह सन्तृष्त देनेवाले हैं वे अमृतास्त्रवी हैं।

क्षेत्रऋद्धिप्राप्त आर्य दो प्रकारके हें-अक्षीणमहानस और अक्षीणमहालय । प्रकृष्ट लाभान्तरायके क्षयोपशमवाले यितयोंको भिक्षा देनेपर उस भोजनसे चक्रवर्तीके पूरे कटकको भी जिमानेपर क्षीणता न आना अक्षीणमहानस ऋद्धि है । अक्षीणमहालय ऋद्धिवाले मुनि जहाँ बैठते हैं उस स्थानमें इतनी अवगीहन शक्ति हो जाती है कि वहाँ सभी देव मनुष्य और तिर्यव्य निवधि रूपसे बैठ सकते हैं । ये सब ऋद्धिप्राप्त आर्य हैं ।

≬४ म्लेच्छ दो प्रकारके हैं-१ अन्तरद्वीपज और २ कर्मभूमिज। लवणसमुद्रकी आठों दिशाओं में आठ और उनके अन्तरालमें आठ, हिमवान् और शिखरी तथा दोनों विजयार्थोंके अन्तरालमें आठ इस तरह चौबीस अन्तरद्वीप हैं। दिशावर्ती द्वीप वेदिकासे तिरछे पाँच सौ योजन आगे हैं। विदिशा और अन्तरालवर्ती द्वीप ५५० योजन जाकर हैं। पहाड़ोंके अन्तिम भागवर्ती द्वीप छह सौ योजन भीतर आगै हैं। दिशावर्ती द्वीप सौ योजन विस्तृत हैं, विदिशावर्ती द्वीप पचास योजन और पर्वतान्तवर्ती द्वीप पच्चीस योजन विस्तृत हैं। पूर्व दिशामें एक जाँघ वाले, पश्चिममें पूँछवालें, उत्तरमें गूँगे, दक्षिणमें सींग-वाले प्राणी हैं। विदिशाओं में खरगोशके कान सरीखे कानवाले, पुड़ीके समान कानवाले, बहुत चौड़े कानवाले और लम्बकर्ण मनुष्य हैं। अन्तरालमें अश्व, सिंह, कुत्ता, सुअर, व्याघ्र उल्लू और ब्रैन्दरके मुख जैसे मुखवाले प्राणी हैं। शिखरी पर्वतके दोनों अन्तरालोंमें मेघ और बिजलीके समान मुखवाले, हिमवान्के दोनों अन्तरालोंमें मत्स्यमुख और कालमुख, उत्तर विजयार्थके दोनों अन्तमें हस्तिमुख और आदर्शमुख और दक्षिण विजयार्थके दोनों अन्तमें गोमुख और मेषमुखवाले प्राणी हैं। एक टाँगवाले गुफाओंमें रहते हैं और मिट्टीका आहार करते हैं। बाकी वृक्षोंपर रहते हैं और पुष्प फल आदिका आहार करते हैं। ये सब प्राणी पल्योपम आयुवाले हैं। ये चौबीसों द्वीप जल तलसे एक योजन ऊँचे हैं। इसी तरह कालोदिधमें हैं। ये सब अन्तर्द्वीपज म्लेच्छ हैं। शक, यवन, शबर और पुलिन्द आदि कर्मभूमिज म्लेच्छ हैं।

कर्मभूमियोंका वर्णन-

## भरतेरावतविदेहाः कमभूमयोऽन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः ॥३७॥

भरत ऐरावत और देवकुर उत्तरकुर भागको छोड़कर शेष विदेह क्षेत्र कर्मभूमियाँ हैं। मोक्ष मार्गकी प्रवृत्ति कर्मभूमिसे ही होती है। यद्यपि भोगभूमियोंमें ज्ञान दर्शन होते हैं पर चारित्र नहीं होता।

० १-३ यद्यपि ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका बन्ध और उनका फलभोग सभी मनुष्य क्षेत्रोंमें समान है फिर भी यहाँ कर्मभूमि व्यवहारविशेषके निमित्तसे हैं। सर्वार्थ-सिद्धि प्रोप्त करानेवाला या तीर्थें द्धर प्रकृति बाँधनेवाला प्रकृष्ट शुभकर्म अथवा सातवें नरक ले जानेवाला प्रकृष्ट अशुभकर्म कर्मभूमिमें ही बँधता है। सकल संसारका उच्छेद करनेवाली परमनिर्जराकी कारण तपश्चरणादि कियाएँ भी यहीं होती हैं। असि, मिष, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य रूप छह कर्मोंकी प्रवृत्ति भी यहीं होती है। अतः भरतादिकमें ही कर्मभूमि व्यवहार उचित है।

्रे ४ जैसे 'न क्वचित् सर्वदा सर्वविस्नम्भगमनं नयः अन्यत्र धर्मात्' अर्थात् धर्म को छोड़कर अन्य आर्थिक आदि प्रसङ्गोंमें पूर्ण विश्वास करना नीतिसंगत नहीं है। यहाँ 'अन्यत्र' शब्द 'छोड़कर' इस अर्थमें हैं उसी तरह 'अन्यत्र देवकुरूतरकुरुभ्यः' यहाँ भी। अर्थात् देवकुरु और उत्तरकुरुको छोड़कर शेष विदेहक्षेत्र कर्मभूमि है। देवकुरु उत्तरकुरु और हैमवत आदि भोगभूमि हैं।

मन्ष्योंकी आयु-

नृस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तमु हूर्नी ।।३८।।

मनुष्योंकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पत्य और जघन्य अन्तर्मृहूर्त्त है।

∮१-३ लौकिक और लोकोसरके भेदसे प्रमाण दो प्रकारका है। लौकिक मान छह प्रकारका है-मान, उन्मान, अवमान, गणना, प्रतिमान और तत्प्रमाण । मान दो प्रकारका है–रसमान और बीजमान । घी आदि तरल पदार्थोंको मापनेकी छटंकी आदि रसमान हैं और घान्य नापनेके कुडव. आदि बीजमान हैं। तगर आदि द्रव्योंकी ऊपर उठाकर जिनसे तौला जाता है वे तराजू आदि उन्मान हैं। खेत नापनेके डंडा आदि अवमान हैं। एक दो तीन आदि गणना है। पूर्वकी अपेक्षा आगेके मानोंकी व्यवस्था प्रतिमान है जैसे-चार मंहदीके फलोंका एक सफेद सरसों, सोलह सरसोंका एक उड़द, दो उड़दकी एक ः गुमची, दो गुमचीका एक रूप्यमाष (सफेद उडद), दो रूप्यमाषका एक धरण, २॥ धरण का एक सुवर्ण कंस, चार कंसका एक पल, एक सौ पलकी तुला, तीन पल और आधे कंस का एक कुडव, चार कुडवका एक प्रस्थ, चार प्रस्थका एक आढक, चार आढकका एक द्रोण, सोलह द्रोणकी एक खारी, बीस खारीका एक वाह, इत्यादि मगध देशका प्रमाण है। ेमणि आदिकी दीप्ति, अश्व आदिकी ऊंचाई गुण आदिके द्वारा मूल्य निर्घारण करनेके लिए तत्प्रमाणका उपयोग होता है। जैसे मणिकी प्रभा ऊपर जहाँ तक जाय उतनी ऊंचाई तकका सुवर्णका ढेर उसका मूल्य होगा। घोडा जितना ऊंचा हो-उतनी ऊंची सुवर्ण मुद्राएं घोड़ेका मूल्य । अथवा जितनेमें रत्नके मालिकको सन्तोष हो उतना रत्नका मूल्य होता है। आदि।

े ४ लोकोत्तर प्रमाण द्रव्य क्षत्र काल और भावके भेदसे चार प्रकार का है। द्रव्य-ष्रमाण एक परमाणुसे लेकर महास्कन्धपर्यन्त, क्षेत्र प्रमाण एक प्रदेशसे लेकर सर्व लोकपर्यन्त, और काल प्रमाण एक समयसे लेकर अनन्त कालपर्यन्त जघन्य मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे तीन तीन प्रकारका है। भाव प्रमाण अर्थात् ज्ञान दर्शन उपयोग। वह जघन्य सूक्ष्म निगोदके उत्कृष्ट केवलीके और मध्यम अन्य जीवोंके होता है।

संख्येय प्रमाणके ज्ञानके लिए जम्बूद्वीपके समान एक लाख लम्बे चौड़े और एक योजन गहरे शलाका प्रतिशलाका महाशलाका और अनवस्थित नामके चार कुण्ड बुद्धिसे किल्पत करने चाहिए। अनवस्थित कुण्डमें दो सरसों डालना चाहिए। यह जघन्य संख्येयका प्रमाण है। उस अनवस्थित कुण्डको सरसों स्रों भर देना चाहिए। फिर कोई देव उससे एक-एक सरसोंको कमशः एक-एक द्वीप समुद्रमें डालता जाय। जब वह कुण्ड खाली हो जाय तब शलाका कुण्डमें एक दाना डाला जाय। जहाँ अनवस्थितकुण्डका अन्तिम सरसों गिरा था उतना बड़ा अनवस्थित कुण्ड कल्पना किया जाय। उसे सरसोंसे भरकर फिर उससे आगेके द्वीपोंमें एक एक सरसों डालकर उसे खाली किया जाय। जब वह खाली हो जाय तब शलाका कुण्डमें दूसरा सरसों डाले। फिर जहाँ अन्तिम सरसों गिरा था उतना बड़ा अनवस्थित कुण्ड कल्पित करके उसे सरसोंसे भरकर उससे आगेके द्वीपसमुद्रोंमें एक एक सरसों डाले। किर जहाँ अन्तिम सरसों डाले। इस तस्ह अनवस्थित कुण्ड कल्पित करके उसे सरसोंसे भरकर उससे आगेके द्वीपसमुद्रोंमें एक एक सरसों डालकर खाली करना चाहिए। तब शलाका कुण्डमें एक सरसों डाले। इस तस्ह अनवस्थितकुण्डको तब तक बढ़ाता जाय जब तक शलाका कुण्ड सरसोंसे न भर जाय।

जब शलाका कुण्ड भर जाय तब एक सरसों प्रतिशलाका कुण्डमें डाले। इस तरह उसे भी भरे। जब प्रतिशलाका कुण्ड भर जाय तब एक सरसों महाशंलाका कुण्ड में डाले। उक्त विधिसे जब वह भी परिपूर्ण हो जाय तब जो प्रमाण आता है, वह उत्कृष्ट संख्यातसे एक अधिक जधन्यपरीतासंख्यात है। उसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्ट संख्यात होता है। जधन्य और उत्कृष्टके बीचके सभी भेद अजधन्योत्कृष्ट संख्यात है। जहाँ भी संख्यात शब्द आता है वहाँ यही. अजधन्योत्कृष्ट संख्यात लिया जाता है।

असंख्यात तीन प्रकार है—परीतासंख्येय युक्तासंख्येय और असंख्येयासंख्येय। परीता संख्यात जवन्य मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे तीन प्रकारका है। इसी तरह अन्य असंख्यातों के भी भेद होते हैं।

अनन्त भी तीन प्रकारका है-परीतानन्त, युक्तानन्त और अनन्तानन्त । ये तीनों अनन्त जवन्य उत्कृष्ट और अजवन्योत्कृष्टके भेदसे तीन तीन प्रकारके हैं। जवन्य परीता-संख्येयको फैलाकर मोतीके समान जुदे जुदे रखना चाहिए। प्रत्येक पर एक एक जघन्य परीतासंख्येयको फैलाना चाहिए । इनका परस्पर वर्ग करे । जो जघन्य परीतासंख्येय मुक्तावली पर दिये गये थे उनका गुणाकर एक राशि बनावे। उसे बिरलन कर उसपर उस वर्गित राशिको दे। उसका परस्पर वर्ग कर जो राशि आती है वह उत्कृष्ट परीता-संख्येयसे एक अधिक होती है। उसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्ट परीतासंख्येय होता है। बीचके विकल्प अजवन्योत्कृष्ट परीतासंख्येय हैं। जहाँ आविलिसे प्रयोजन होता है वहाँ जवन्ययुक्तासंख्येय लिया जाता है। जघन्ययुक्तासंख्येयको विरलन कर प्रत्येकपर जघन्य-युक्तासंख्येयको स्थापित करे। उनका वर्ग करनेपर जो राशि आती है वह जघन्य संख्येया- : संख्येय है। उसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्ट युक्तासंख्येय होती है। बीचके विकल्प मध्यम यक्तासंख्येय हैं। जघन्य संख्येयासंख्येयका विरलनकर पूर्वोक्त विधिसे तीन बार वर्ग संवर्ग करनेपर भी उत्कृष्ट संख्येयासंख्येय नहीं होता । इसमें धर्म, अधर्म, एक जीव, लोकाकांश, प्रत्येक शरीरजीव, बादर निगीत शरीर ये छहीं असंख्येय, स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान, अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान, योगके अविभाग परिच्छेद, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालके समयोंको जनेड़नेपर फिर तीन बार वर्गित संवर्गित करनेपर उत्कृष्टासंख्येयासंख्येयसे एक अधिक जघन्यपरीतानन्त होता है। इसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्टासंख्येयासंख्येय होता है। मध्यके विकल्प अजघन्योत्कृष्टासंख्येयासंख्येय होते हैं। असंख्येयासंख्येयके स्थानमें अजवन्योत्कृष्टासंख्येयासंख्येय विवक्षित होता है। इसी तरह जवन्यपरीतानन्तको विरलनं कर तीन बार वर्गित संवर्गित करनेपर उत्कृष्टपरीतानन्तसे एक अधिक जघन्ययुवतानन्त होता है। उससे एक कम करनेपर उत्कृष्टपरीतानन्त होता है। मध्यके विकल्प अज-परीतानन्त हैं। अभव्यराशिके प्रमाणमें जघन्ययुक्तानन्त छिया जाता है। जघन्ययुक्तानन्तको विरलनकर प्रत्येकपर जघन्ययुक्तानन्तको रखे। उन्हें परस्पर वर्ग करनेपर जो राशि आती है वह उत्कृष्टयुक्तानन्तसे एक अधिक जघन्य अनन्तानन्तकी राशि है। उसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्ट युक्तानन्त होता है। मध्यके विकल्प अजघन्योत्कृष्ट युक्तानन्त हैं। जघन्य अनन्तानन्तको विरलनकर प्रत्येकपर जघन्य अनन्तानन्तको स्थापितकर तीन बार वर्गित संवर्गित करनेपर भी उत्कृष्ट अनन्तानन्त नहीं होता । अतः उसमें सिद्ध, निगोदजीव, वनस्पतिकाय, अतीत अनागतकालैके समय, सभी

पुद्गल, आकाशके प्रदेश, धर्म, अधर्म और अनन्त अगुरुलघुगुण जोड़े। फिर तीन बार वर्गित-संवर्गित करे। तब भी उत्कृष्ट अनन्तानन्त नहीं होता। अतः उसमें केवलज्ञान और केवलदर्शनको जोड़े तब उत्कृष्ट अनन्तानन्त होता है। उससे एक कम अजघन्योत्कृष्ट अनन्तानन्त होता है। जहां अनन्तानन्तका प्रकरण आता है वहाँ अजघन्योत्कृष्ट अनन्ता-नन्त लेना चाहिए।

्रे ﴿ عَالِمَ अ़माण अ़मठ प्रकारका ह-पत्य, सागर, सूची; प्रतर, घनांगुल, जगच्छ्रेणी, लोकप्रतर और लोक। आदि अन्तसे रहित अतीन्द्रिय एक रस एकगन्ध एक रूप और दो स्पर्शवाला अविभागी द्रव्य परमाणु कहलाता है। अनन्तानन्त परमा-णुओं के संघात की एक उत्संज्ञासंज्ञा। आठ उत्संज्ञासंज्ञाकी एक संज्ञासंज्ञा। आठ संज्ञा-संज्ञाकी एक त्रुटिरेणु । आठ त्रुटिरेणुकी एक त्रसरेणु । आठ त्रसरेणुकी एक रथरेणु । आठ रथरेणुका एक देवकुरु उत्तरकुरुके मनुष्यका बालाग्र। उन आठ बालाग्रींका एक रम्यक और हरिवर्षके मनुष्योंका बालाग्र । उन आठ बालग्रोंका एक हैरण्यवत और हैमवत क्षेत्रके मनुष्योंका बालाग्र । उन आठ बालाग्रोंका एक भरत ऐरावत और विदेहके मनुष्योंका बालाग्र । उन आठ बालाग्रोंकी एक लीख । आठ लीखकी एक जूँ । आठ जूँका एक यवमध्य । आठ यवमध्योंका एक उत्सेघांगुल । इससे नारक तिर्यंञ्च देव मनुष्य और अकृत्रिम चैत्यालयोंकी प्रतिमाओंका माप होता है। ५०० उत्सेघांगुलका एक प्रमाणांगुल । यही अवसर्पिणीके प्रथम चक्रवर्तीका आत्मांगुल होता है । उस समय इसीसे गाँव नगर आदिका माप किया जाता है। दूसरे युगोंमें उस उस युगके मनुष्योंके आत्मांगुलसे ग्राम नगर आदिका माप किया जाता है। प्रमाणांगुलसे द्वीप समुद्र वेदिका पर्वत . विमान नरक प्रस्तार आदि अकृत्रिम द्रव्योंकी लम्बाई चौडाई मापी जाती है । छह अंगुलका एक पाद। बारह अंगुलका एक बीता। दो बीतेका एक हाथ। दो हाथका एक किष्कु। दो किष्कुका एक दंड। दो हजार दंडका एक गव्यत । चार गव्यतका एक योजन होता है।

५ ७ पत्य तीन प्रकारका है-व्यवहारपत्य उद्धारपत्य और अद्धापत्य । व्यवहार-पत्य आगेके पत्योंके व्यवहारमें कारण होता है, उससे अन्य किसीका परिच्छेद नहीं होता । उद्धारपत्यके लोमच्छेदोंसे द्वीप समुद्रोंकी गिनती की जाती है । अद्धापत्यसे स्थितिका परिच्छेद किया जाता है । प्रमाणांगुलसे परिमित एक योजन लम्बे चौड़े गहरे तीन गड्ढे किये जायँ। वे सात दिन तककी आयु वाले भेंड़ोंके रोमके अतिसूक्ष्म टुकड़ोंसे भरे जायं । एक एक सौ वर्षमें एक एक रोमका टुकड़ा निकाला जाय । जितने समयमें वह खाली हो उतना काल व्यवहारपत्य कहलाता है । उन्हीं रोमच्छेदोंको यदि प्रत्येकको असंख्यात करोड़ वर्षके समयोंसे छिन्न कर दिया जाय और प्रत्येक समयमें एक एक रोम छेदको निकाला जाय तो जितने समयमें वह खाली होगा वह समय उद्धारपत्य कहलाता है । दस कोड़ाकोड़ी उद्धारपत्योंका एक उद्धारसागर होता है । ढाई उद्धारसागरोंके जितने रोमच्छेद होते हैं उसने ही द्वीप समुद्र हैं । उद्धारपत्यके रोमच्छेदोंको सौ वर्षके समयोंसे छेद करके एक एक समयमें एक एक रोमच्छेदको निकालनेपर जितने समयमें वह खाली हो उतना समय अद्धापत्य कहलाता है । दस कोड़ाकोड़ी अद्धापत्योंका एक अद्धासागर होता है । दस कोड़ाकोड़ी और इतनी

ही उत्सर्पिणी। अद्धापत्यसे नारक तिर्यञ्च मनुष्य और देवोंकी कर्मस्थिति भवस्थिति आयु-स्थिति और कायस्थिति मापी जाती है। अद्धापत्यके अर्थच्छेदोंको विरलनकर प्रत्येक अद्धापत्यको स्थापितकर परस्पर गुणा करे, तब जितने रोमच्छेद हों उतने प्रदेशोंको सूच्यंगुल कहते हैं। सूच्यंगुलको सूच्यंगुलसे गुणा करनेपर प्रंतरांगुल होता है। प्रतरांगुल को सूच्यंगुलसे गुणा करनेपर घनांगुल होता है। असंख्येय वर्षोंके जितने समय हैं उतने खंडवाला अद्धापत्य स्थापित करे। उनसे अखंख्यात खंडोंको निकालकर एक असंख्यात भाषको बुद्धिसे विरलनकर प्रत्येकपर घनांगुलको स्थापित करे। उनका परस्पर गुणा करनेपर एक जगत्श्रेणी होती है। जगत्श्रेणीको जगत्श्रेणीसे गुणा करनेपर प्रतरलोक होता है। प्रतरलोक कागत्श्रेणीसे वर्ग करनेपर घनलोक होता है।

क्षेत्र प्रमाण दो प्रकारका है-अवगाह क्षेत्र और विभागनिष्पन्न क्षेत्र। अवगाह क्षेत्र एक दो तीन चार संख्येय असंख्येय और अनन्त प्रदेशवाले पुद्गलद्रव्यको अवगाह देनेवाले आकाश प्रदेशोंकी दृष्टिसे अनेक प्रकारका है। विभाग निष्पन्नक्षेत्र भी अनेक प्रकारका है-असंख्यात आकाश श्रेणी, क्षेत्र प्रमाणांगुलका एक असंख्यात भाग, असंख्यात क्षेत्र प्रमाणांगुलके असंख्यात भाग, एक क्षेत्र प्रमाणांगुल । पाद बीता आदि पहिलेकी तरह जानना चाहिए।

कालप्रमाण-जघन्यगितसे एक परमाणु सटे हुए द्वितीय परमाणु तक जितने कालमें जाता है उसे समय कहते हैं। असंख्यात समयकी एक आवली। संख्यात आवलीका एक उच्छ्वास या निश्वास। एक उच्छ्वास निश्वासका एक प्राण । सात प्राणोंका एक स्तोक। सात स्तोकका एक लव। ७७ लवका एक मुहूर्त। ३० मुहूर्तका एक दिन रात। १५ दिन रातका एक पक्ष। दो पक्षका एक माह। दो माहकी एक ऋतु। तीन ऋतुओंका एक अयन। दो अयनका एक संवत्सर। ८४ लाख वर्षोंका एक पूर्वाङ्ग। ८४ लाख पूर्वाङ्गोंका एक पूर्व। इसी तरह पूर्वाङ्ग पूर्व, नयुतांग नयुत, कुमुदांग कुमुद, पद्मांग पद्म, निलनांग निलन, कमलांग कमल, तुट्यांग तुट्य, अटटांग अटट, अममांग अमम, हूहूअंग हूहू, लतांग लता, महालतांग महालता आदि काल वर्षोंकी गिनतीसे गिना जानेवाला संख्येय कहलाता है। इसके आगेका काल पत्योपम सागरोपम आदि असंख्येय है, उसके अनन्तकाल है जो कि अतीत और अन्तगत रूप है। वह सर्वज्ञके प्रत्यक्षगम्य है।

पाँच प्रकारका ज्ञान भावप्रमाण है।

• तिर्यं चोंकी स्थिति-

## तिर्यग्योनिजानां च ॥३६॥

तियं चोंकी भी उत्कृष्ट स्थिति तीन पत्य और जघन्य अन्तर्मृहूर्त है।

१ – २ तिर्यं च गित नाम कर्मेके उदयसे जिनका जन्म हुआ है वे तिर्यं चं हैं।
 तिर्यञ्च एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रियके भेदसे तीन प्रकारके हैं।

♦ शुद्ध पृथिवी कायिकोंकी उत्क्रष्ट स्थिति १२ हजार वर्ष, खरपृथिवी कायिकों की २२ हजार वर्ष, वनस्पित कायिकोंकी १० हजार वर्ष, जल कायिकोंकी ७ हजार वर्ष, वायुकायिकोंकी तीन हजार वर्ष और तेजस्कायिकोंकी तीन रात दिन है।

्रे ४ द्वीन्द्रियोंकी उत्कृष्ट स्थिति १२ वर्ष, त्रीन्द्रियोंकी ४९ दिन रात और चतु-रिन्द्रियोंकी ६ माह है।

- ्र ५ जलचर पंचेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट स्थिति मछली आदिकी एक पूर्वकोटि, परि-सप गोह नकुल आदिकी ९ पूर्वाङ्ग, उरग-सपौंकी ४२ हजार वर्ष, पक्षियोंकी ७२ हजार वर्ष, चतुष्पदोंकी तीन पल्य। सबको जघन्य स्थिति अन्तर्मु हूर्त है।
- ६ तिर्य चोंकी आयुका पृथक् निर्देश इसिलिए किया है जिससे प्रत्येककी उत्कृष्ट
  और जघन्य दोनों प्रकारकी स्थितिका ज्ञान स्वतन्त्र भावसे हो जाय। अन्यथा यथासंख्य
  अन्वय होकर मनुष्योंकी उत्कृष्ट और तिर्य चोंकी जघन्य यह ज्ञान होता।

एक भवकी स्थिति भवस्थिति कहलाती है और एक कायका परित्याग किये बिना अनेक भव विषयक कायस्थिति होती है। पृथिवी जल तेज और वायुकायिकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोक है। वनस्पतिकायकी उत्कृष्ट काय स्थिति अनन्तकाल, असंख्यात पुंद्गल परिवर्त, आविलकाका असंख्यात भागमात्र है। विकलेन्द्रियोंकी असंख्यात हजार वर्ष, पंचेन्द्रिय तिर्यं च मनुष्योंकी पूर्वकोटि पृथक्त अधिक तीन पल्य। सभीकी जघन्य काय-स्थिति अन्तर्मु हूर्त है। देव और नारकोंकी भवस्थिति ही कायस्थिति है।

तृतीय अध्याय समाप्त

# चौथा ऋध्याय

# देवाश्चतुर्णिकायाः ॥१॥

§ १-२ देवगतिनामकर्मके उदय होनेपर बाह्य द्रीप्ति यथेच्छ क्रीड़ां आदिसे जो दिवंय ह वे देव हैं। अन्तर्गत भेदोंकी दृष्टिसे 'निकायाः' में बहुवचनका प्रयोग किया गया है।.

 ० १३ देवगितनामकर्मोदयकी भीतरी सामर्थ्यसे बने हुए समुदायोंको निकाय कहते हैं। भवनवासी, किन्नर, ज्योतिष्क और वैमानिक ये चार निकाय हैं। देवोंकी लेक्या-

#### **अादितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः ॥२॥**

आदिके तीन निकायोंमें पीतपर्यन्त लेश्याएँ होती हैं।

० १-३ अन्त या मध्यसे नहीं किन्तु आदिसे एक या दो नहीं किन्तु तीन निकायों में अर्थात् भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषियोंमें कृष्ण नील कापोत और पीत ये चार लेश्याएँ होती हैं।

#### दशाष्टपञ्चद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥३॥

\$ १-३ इन्द्रसामानिक आदि कल्पनाएं जिनमें होती हैं वे कल्पोपपन्न हैं।
यद्यपि भवनवासी आदिमें भी ये कल्पनाएं हैं फिर भी रूढ़िवश कल्पोपपन्न शब्दसे १६
स्वर्गवासियोंका ग्रहण है। ग्रैवेयक आदि कल्पातीतोंकी इससे निवृत्ति हो जाती है। अर्थात्
भवनवासी दस प्रकार, व्यन्तर आठ प्रकार, ज्योतिषी पाँच प्रकार और वैमानिक कल्प
बारह प्रकारके हैं।

## इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिशपारिषदात्मरचलोकपालानीकप्रकीर्णका-भियोग्यकिल्विषकाश्चेकशः ॥४॥

प्रत्येक निकायमें इन्द्र सामानिक त्रायस्त्रिश पारिषद् आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीर्णक आभियोग्य और किल्विषक ये दश भेद हैं।

- ्र १ अन्य देवोंमें नहीं पाया, जानेवाला अणिमा आदि ऋद्धिरूप ऐश्वर्यवाला इन्द्र है।
- ३ मन्त्री और पुरोहितके समान हिंत चेतानेवाले त्रायिस्त्रश देव होते हैं।
   त्रयिस्त्रिशत् संख्या और संख्येयमें भेद मानकर यहाँ समास हो गया है। अथवा स्वाधिक
   अण् प्रत्यय करनेपर त्रायिस्त्रश रूप बन जाता है।

. ५६. अर्थरक्षकके समान लोकपाल होते हैं।

🐧 ७ पदाति आदि सात प्रकारकी सेना अनीक है।

ं ८ नगर या प्रान्तवासियोंके समान प्रकीर्णक होते हैं।

ं १९ दासों के समान आभियोग्य होते हैं। ये ही विमान आदिको खींचत हैं और वाहक आदि रूपसे परिणत होते हैं।

🐧 १० पापशील और अन्तवासीकी तरह किल्विषक होते हैं।

११ प्रत्येक निकायमें इन भेदोंकी सूचनाके लिए 'एकशः' पदमें वीप्साथक
शस् प्रत्यय है।

## त्रायस्त्रिशलोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः ॥५॥

व्यन्तर और ज्योतिष्कोंमें त्रायस्त्रिश और लोकपालके सिवाय आठ भेद होते हैं।

# पूर्वयोद्घीन्द्राः ॥६॥

भवनवासी और व्यन्तरोंमें दो दो इन्द्र होते हैं।

५ १−२ 'पूर्वयोः' इस शब्दसे प्रथम और द्वितीय निकायका ग्रहण करना चाहिए, समुदाय और समुदायवालेमें भेद विवक्षाकी दृष्टिसे देवोंके निकायोंमें ऐसा भेदपरक निर्देश किया है। जैसे आमोंका वन या धान्यकी राशि।

♦ ३ 'द्वीन्द्राः' यहाँ वीष्सार्थकी विवक्षा है अर्थात् दो दो इन्द्र होते हैं। भवन-वासियोंमें असुरकुमारोंके चमर और वैरोचन, नागकुमारोंके घरण और भूतानन्द, विद्युत्कुमारोंके हिर्सिह और हिरकान्त, सुपर्णकुमारोंके वेणुदेव और वेणुघारी, अग्निकुमारोंके अग्निशिख और अग्निमाणव, वातकुमारोंके वैलम्ब और प्रभञ्जन, स्तनितकुमारोंके सुघोष और महाघोष, उदिधकुमारोंके जलकान्त और जलप्रभ, द्वीपकुमारोंके पूर्ण और विशष्ट तथा दिक्कुमारोंके अमितगति और अमितवाहन नामके इन्द्र हैं।

व्यन्तरोंमें किन्नरोंके किन्नर और किंपुरुष, किम्पुरुषोंके सत्पुरुष और महापुरुष, महोरगोंके अतिकाय और महाकाय, गन्धर्वोंके गीतरित और गीतयश, यक्षोंके पूर्णभद्र और माणिभद्र, राक्षसोंके भीम और महाभीम, पिशाश्वोंके काल और महाकाल तथा भूतोंके प्रतिह्वप और अप्रतिह्वा नामके इन्द्र हैं।

सुखभोगका प्रकार-

## कायप्रवीचारा आ ऐशानात् ॥७॥

ऐशान स्वर्ग पर्यन्त मैथुन सेवन शरीरसे होता है।

्र पृष्टित व्यवहारको प्रवीचार कहते हैं । शरीरसे सैथुन सेवनको कायप्रवीचार कहते हैं । ५२ आङ उपसर्ग अभिविधि अर्थ में है। अर्थात् ऐशान स्वर्ग तकके देव संक्लिष्ट कर्मवाले होनेसे मनुष्योंकी तरह स्त्री विषयका सेवन करते हैं। यदि 'प्राग् ऐशानात्' ऐसा ग्रहण करते तो ऐशान स्वर्गके देव छूट जाते।

\$ ३. 'आ ऐगानात्' ऐसा बिना सन्धिका निर्देश अंसन्देहके लिए किया गया है। यदि सन्धि कर देते तो 'आइ' उपसर्गका पता ही न चलता। पूर्वसूत्रमें 'पूर्वयोः' का अधिकार है। अतः उसका अनुवर्तन होनेसे 'ऐशानसे पहिलेके' यह अनिष्ट अर्थ. होता। अतः यहाँ सन्धि नहीं की है।

### शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचाराः ॥=॥

शेष स्वर्गीमें स्पर्श रूप शब्द और मनके द्वारा ही कामवेदना शान्त हो जाती है।

१ शेष शब्दके द्वारा ऐशानके सिवाय अन्य विमानवासियोंका संग्रह होता है।
 ग्रैवेयकादिके देव तो 'परेऽप्रवीचाराः' सुत्रसे मैथुनरहित बताए जायंगे।

\$ २-४ प्रश्न-इस सूत्रके द्वारा यह ज्ञात नहीं होता कि स्वर्गीमें स्पर्श-प्रवीचार है तथा किनमें रूप-प्रवीचार आदि । अतः यह सूत्र अगमक है । 'दो दो' का सम्बन्ध लगानेसे भी आगमोक्त अर्थ नहीं निकलता । इन्द्रोंकी अपेक्षा दो दो का सम्बन्ध लगानेसे अानतादिक चार अन्तमें बच जाते हैं । तात्पर्य यह कि यह सूत्र अपूर्ण है ।

्रं ५ उत्तर-यद्यि पूर्वसूत्रसे प्रवीचार शब्दकी अनुवृत्ति आती है फिर भी इसं सूत्रमें दुबारा प्रवीचार शब्दके ग्रहण करनेसे इस प्रकार आगमाविरोधी इष्ट अर्थका ज्ञान हो जाता है। सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गमें देव-देवियाँ परस्पर अंग स्पर्श करनेसे ं सुखानुभवन करते हैं। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव और कापिष्ठ स्वर्गके देव और देवियाँ परस्पर सुन्दर रूपको देखकर ही तृष्त हो जाते हैं। शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रार स्वर्गके देव और देवियाँ परस्पर मधुर संगीत श्रवण, मृदु हास्य, भूषणोंकी झंकार आदि शब्दोंके सुनने मात्रसे सुखानुभव करते हैं। आनत प्राणत आरण और अच्युत स्वर्गके देव देवियाँ मनमें एक दूसरेका विचार आते ही तृष्त हो जाते हैं।

#### परेऽप्रवीचाराः ॥६॥

§ १-२ कल्पातीत-ग्रैवेयकादि वासी देव प्रवीचारसे रहित हैं। प्रवीचार काम-वेदनाकां प्रतीकार है। इनके काम वेदना ही नहीं होती। अतः ये परमसुखका सदा अनुभव करते हैं।

भवनवासियोंके भेद-

# भवनवासिनोऽसुरनागविद्युत्सुपर्णाग्निवातस्तनितोदधिद्वीपदिक्कु-

#### माराः ॥१०॥

\$ ४-६ 'देवोंके साथ असुरका युद्ध होता था अतः ये असुर कह्लाते हैं यह देवोंका अवर्णवाद मिथ्यात्वके कारण किया जाता है। क्योंकि सौधर्मादि स्वर्गांके देव महा-

प्रभावशाली हैं, वे सदा जिनपूजा आदि शुभकार्योंमें लगे रहते हैं, उनमें स्त्रीहरण आदि निमित्तोंसे वैरकी संभावना ही नहीं है अतः अल्पप्रभाववाले असुरोंसे युद्धकी कल्पना ही व्यर्थ है।

§ ७-८ ये सदा कुमारोंकी तरह वेषभूषा तथा यौवनकीडाओं में लगे रहते हैं अतः कुमार कहलाते हैं। कुमार शब्दका सम्बन्ध प्रत्येकके सम्थ है-असुरकुमार, नागकुमार, विद्युत्कुमार आदि।

इस जम्बूद्वीपसे तिरळे असंख्यात द्वीपसमुद्रोंके बाद पंक बहुल भागमें चमर नामके असुरेन्द्रके ३४ लाख भवन हैं। इस दक्षिणाधिपतिके ६४ हजार सामानिक, ३३ त्रायस्त्रिश, तीन परिषत्, सात अनीक, चार लोकपाल, पाँच अग्रमहिषी, ४०३४ आत्मरक्ष यह विभव परिवार हैं। उत्तरदिशामें वैरोचनके तीस लाख भवन हैं। इसके ६० हजार सामानिक, ३३ त्रायस्त्रिश, ३ परिषत्, ७ अनीक, ४ लोकपाल, ५ अग्रमहिषी, ४०६४ आत्मरक्ष यह विभव परिवार है। कुल मिलाकर पंकबहुल भागमें ६४ लाख भवन हैं।

खर पृथिवी भागके ऊपर नीचे एक एक हजार योजन छोड़कर शेष भागमें शेष नव कुमारोंके भवन हैं। इस जम्बूद्वीपसे तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्वोंके बाद धरण नागराजके ४४ लाख भवन हैं। इसके ६० हजार सामानिक, ३३ त्रायस्त्रिश, तीन परिषत्, सात अनीक, चार लोकपाल, छह अग्रमहिषी, छह हजार आत्मरक्ष हैं। इस जम्बूद्वीपसे तिरछे उत्तरकी ओर असंख्यात द्वीप-समुद्रोंके बाद भूतानन्द नागेन्द्रके ४० लाख भवन हैं। इसका विभव धरणेन्द्रके समान है। इस तरह नागकुमारोंके ८४ लाख भवन हैं। सुवर्णकुमारोंके ७२ लाख भवन हैं। इसमें दक्षिणदिशाधिपति वेणुधारीके ३४ लाख हैं। वभव धरणेन्द्रके समान है। विद्युत्कुमार अग्निकुमार स्तनित-कुमार उदिधकुमार द्वीपकुमार और दिक्कुमार इन प्रत्येकके ७६ लाख भवन हैं। इनमें दिक्षणेन्द्र हरिसिंह, अग्निशिख, सुघोष, जलकान्त, पूर्ण और अमितगित इन प्रत्येकके ४० लाख भवन हैं। हरिकान्त, अग्निमाणव, महाघोष, जलप्रभ, शिष्ट और अमितवाहन इन प्रत्येक उत्तरेन्द्रके ३६ लाख भवन हैं। वातकुमारोंके ९६ लाख भवन हैं। इनमें दिक्षणेन्द्र वैलम्बके ५० हजार भवन हैं। और उत्तराधिपति प्रभञ्जनके ४६ लाख भवन हैं। इनमें दिक्षणेन्द्र वैलम्बके ५० हजार भवन हैं। और उत्तराधिपति प्रभञ्जनके ४६ लाख भवन हैं। इस तरह कुल मिलाकर सात करोड़ ७२ लाख भवन हैं।

व्यन्तरोंके भेद-

# व्यन्तराः किन्नरिकम्पुरुषमहोरगगन्धर्वयत्तरात्त्तसभूतिपशाचाः ॥११॥

१ – ३ विविध देशोंमें निवास होनेसे इन्हें व्यन्तर कहते हैं । इनके किन्नर आदि
 आठ भेद हैं । देवगतिके उत्तरभेद रूप उन उन प्रकृतियोंके उदयसे ये किन्नर आदि भेद हुए हैं ।

ें ४ प्रश्न-लोटे मनुष्योंको चाहनेके कारण किन्नर, कुत्सित पुरुषोंकी कामना करनेके कारण किन्पुरुष, मांस खानेसे पिशाच आदि कारणोंसे ये संज्ञाएँ क्यों नहीं मानते? उत्तर-यह सब देवोंका अवर्णवाद है। ये पित्रत्र वैक्रियिक शरीरके धारक होते हैं वे कभी भी अशुचि औदारिक शरीरवाले मनुष्य आदिकी कामना नहीं करते और न वे मांस मिदरादिके खानपानमें प्रवृत्त ही होते हैं। लोकमें जो व्यन्तरोंकी मांसादि ग्रहणकी प्रवृत्ति सुनी जाती है वह केवल उनकी कीड़ा है। वे तो मानस अहार लेते हैं।

इस जम्बूद्वीपसे तिरछे असंख्य द्वीप समुद्रोंके बाद नीचे खर पृथिवी भागमें दक्षिणाधिपति किन्नरेन्द्रके असंख्यात लाख नगर हैं। इसके ४ हजार सामानिक, तीन परिषद्, सात अनीक, चार अग्रमहिषी और सोलह हजार आत्मरक्ष हैं। उत्तराधिपति किन्नरेन्द्र किम्पुरुषका भी इतना ही विभव परिवार है। श्लेष छह दक्षिणाधिपति—सत्पुरुष अतिकाय गीतरित पूर्णभद्र स्वरूप और कालके दक्षिण दिशामें आवास हैं। तथा उत्तराधिपति महापुरुष महाकाय गीतयश माणिभद्र अप्रतिरूप और महाकालके उत्तरदिशामें आवास हैं। राक्षसेन्द्र भीमके दक्षिण दिशामें पंकबहुल भागमें असंख्यातं लाख नगर हैं और उत्तराधिपति महाभीमके उत्तरदिशामें। सोलहों व्यन्तरोंके सामानिक आदि विभव परिवार एंक जैसा है। भूमितलमें भी व्यन्तर द्वीप पर्वत समुद्र देश ग्राम नगर तिगड्डा चौराहा घर गली जलाशय उद्याम देवमन्दिर आदिमें निवास करते हैं।

ज्योतिष्कोंका वर्णन-

## ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसौ यहनचत्रप्रकीर्णकतारकाश्च ॥१२॥

सूर्य चन्द्रमा ग्रह नक्षत्र और तारागण ये पांच प्रकारके ज्योतिष्क देव हैं।

\$ १-३ प्रकाश स्वभाव होनेसे ये ज्योतिष्क कहलाते हैं। ज्योतिष् शब्दसे स्वार्थ में 'क' प्रत्यय होनेपर ज्योतिष्क शब्द सिद्ध होता है। यद्यपि ज्योतिष् शब्द नपुँसक लिंग है फिर भी क प्रत्यय स्वार्थमें होनेपर पुल्लिंग ज्योतिष्क शब्द बन जाता है। जैसे कुटीसे कुटीर शुण्डासे शुण्डार आदि। अर्थात् कहीं कहीं लिंग-व्यतिक्रम हो जाता है।

\$ ४-१० उन उन देवगित नाम कर्मकी उत्तर प्रकृतियों के उदयसे सूर्य चन्द्र ... आदि संज्ञाएं रूढ़ हुई हैं। 'सूर्याचन्द्रमसौ' यहाँ 'देवताद्वन्द्वे' सूत्रसे आनक्ष प्रत्यय हुआ है। यह सर्वत्र नहीं होता। 'सूर्याचन्द्रमसौ' का पृथक् ग्रहण इसिलए किया है कि ये प्रभाव ज्योति आदिके कारण सबमें प्रधान हैं। सूर्यका प्रथम पाठ इसिलए किया है कि उसमें अलप स्वर हैं और वह प्रभावशाली तथा अपनी प्रभासे सबका अभिभव करनेमें समर्थ होनेसे .. पूज्य भी हैं। ग्रह शब्द अलप अच्वाला है और अभ्यहित है अतः उसका नक्षत्र और तारकासे पहिले ग्रहण किया है। इसी तरह तारकासे नक्षत्र अल्पाच् और अभ्यहित है।

इंस भूमितलसे ७९० योजन ऊपर ज्योतिर्मण्डलमें सबसे नीचे तारागण हैं। उससे दश योजन ऊपर सूर्य, उससे ८० योजन ऊपर चन्द्रमा, उससे तीन योजन ऊपर नक्षत्र, उससे तीन योजन ऊपर बृहस्पति, उससे तीन योजन ऊपर बृहस्पति, उससे चार योजन ऊपर मंगल और उससे चार योजन ऊपर शनैश्चर हैं। इस तरह सम्पूर्ण ज्योतिश्चत्र ११० योजन ऊंचाई और असंख्यात द्वीपसमूह प्रमाण लम्बाईमें है।

अभिजित नक्षत्र सबसे भीतर और मूल सबसे बाहिर है। भरणी सबसे नीचे और स्वाित सबसे ऊपर है। सूर्यके विमान तपे हुए सुवर्णके समान प्रभावाले लोहित मिणमय, ४८ है योजन लम्बे २४ है योजन चौड़े, आघे गोलकके आकारवाले और सोलह हजार देवों द्वारा वहन किये जाते हैं। पूर्व दक्षिण उत्तर और पिंचम दिशामें कमशः चार चार हजार देव सिंह हाथी वृष्भ और घोड़ेके आकारको धारण करके सूर्य के विमानमें जुते रहते हैं। इनके ऊपर सूर्य देव हैं। इनके सूर्य प्रभा सुसीमा अचिमालिनी और प्रभंकरा ये चार अग्रमहिषी हैं। ये प्रत्येक चार चार हजार देवियोंकी विकिया कर सकती हैं। सूर्य असंख्यात

लाख विमानों के स्वामी है। चन्द्रविमान निर्मल मृणालवर्णके समान धवल प्रभावाले हैं। ये ५६ के योजन लंबे २८ के योजन चौड़े और हजार देवों द्वारा वहन किए जाते हैं। पूर्वादिक दिशाओं में कमशः सिंह हाथी घोड़ा और वृषभके रूपको धारण किए हुए चार चार हजार देव चन्द्रविमानों में जुते रहते हैं। इनके चन्द्रप्रभा सुसीमा अचिमालिनी और प्रभंकरा ये चार अग्रमहिषी चार चार हजार देवियों की बिकिया करने में समर्थ है। ये असंख्यात लाख विमानों के अधिपति हैं।

राहुके विमान अंजनमणिके समान काले, एक योजन लग्बे चौड़े और २५० धनुष विस्तारवाले हैं। नव मिल्लिका कुमुमकी तरह रजतमय शुक्र विमान हैं। ये एक गन्यूत लम्बे चौड़े हैं। वृहस्पितिके विमान अंकमणिमय और सुवर्ण तथा मोतीकी समान कान्तिवाले हैं। कुछ कम गन्यूत प्रमाण लम्बे चौड़े हैं। बुधके विमान कनकमय और पीले रंगके हैं। तपे हुए सोनेके समान लालरंगके शनैश्वरके विमान हैं। लोहित मिणमय तप्त सुवर्णकी कान्तिवाले मंगलके विमान हैं। बुध आदिके विमान आधे गन्यूत लम्बे चौड़े हैं। शुक्र आदिके विमान राहुके विमान बराबर लम्बे चौड़े हैं। राहु आदिके विमानोंको चार-चार हजार देव वहन करते हैं। नक्षत्र विमानोंको भी चार हजार देव ही ढोते हैं। तारा विमानोंको दो हजार देव वहन करते हैं। नक्षत्र विमानोंको भी चार हजार देव ही ढोते हैं। तारा विमानोंको तरह रूपविक्रिया करते हैं। नक्षत्र विमानोंका उत्कृष्ट विस्तार एक कोश है। तारा विमानोंका जघन्य विस्तार है कोश, मध्यम कुछ, अधिक है कोश और उत्कृष्ट है गन्यूत है। ज्योतिषी विमानोंका सर्वजघन्य विस्तार ५०० धनुष है। ज्योतिषियोंके इन्द्र सूर्य और चन्द्रमा हैं। ये असंख्यात हैं।

#### मेरुप्रदिच्या नित्यगतयो नृलोके ॥१३॥

ज्योतिषी देव मनुष्यलोकमें मेरुकी प्रदक्षिणा करके नित्य भ्रमण करते हैं।

§ १ अन्य प्रकारकी गतिकी निवृत्तिके लिए 'मेरुप्रदक्षिणा' शब्द दिया है।

§ २-३ यद्यपि गित प्रतिक्षण भिन्न होनेके कारण अनित्य है फिर भी सतत गितिकी सूचनाके लिए 'नित्य' पद दिया है। तात्पर्य यह कि वे सदा चलते हैं कभी हकते नहीं। गित भी द्रव्यदृष्टिसे नित्य होती है क्योंकि सभी पदार्थ द्रव्यदृष्टिसे नित्य और पर्यायदृष्टिसे अनित्य इस तरह अनेकान्तरूप हैं।

े ४ 'नृलोक' ग्रहण सूचित करता है कि ढाई द्वीपके ज्योतिषी नित्यगित-वाले हैं बाहरके नहीं। गितपरिणत आभियोग्य जातिके देवों द्वारा इनके विमान ढोए जाते हैं अतः वे नित्यगितिक हैं। इन देवोंके ऐसे ही कर्मका उदय है जिससे इन्हें विमानींको वहन करके ही अपना कर्मफल भोगना पड़ता है। ये मेरु पर्वतसे ११ सौ योजन दूर घूमते हैं।

जम्बूद्वीपमें २ सूर्य, २ चन्द्र, ५६ नक्षत्र, १७६ ग्रह, एक कोडाकोड़ी लाख ३३ कोडाकोडी हजार ९ कोडाकाडी सैकडा ५० कोडाकोड़ी तारागण हैं। लवण समुद्रमें ४ सूर्य, ४ चन्द्र, ११२ नक्षत्र, ३५२ ग्रह, २ कोडाकोड़ी लाख ६७ कोडाकोड़ी हजार ९ सौ कोडाकोड़ी तारा हैं। धातकीक्षण्डमें १२ सूर्य, १२ चन्द्र, ३३६ नक्षत्र, १०५६ ग्रह, आठ लाख कोडाकोड़ी ३७ सौ कोडाकोड़ी तारा हैं। कालोदिधमें ४२ सूर्य, ४२

चन्द्र, ११६७ नक्षत्र, ३६९६ ग्रह, २८ कोड़ाकोड़ी लाख १२ कोड़ाकोड़ी हजार ९ कोड़ीकोड़ी सैंकड़ा ५० कोड़ाकोड़ी तारा हैं। पुष्करार्धमें ७२ सूर्य, ७२ चन्द्र, २०१६ नक्षत्र, ६३३६ ग्रह, ४८ कोड़ाकोड़ी लाख २२ कोड़ाकोड़ी हजार, दो कोड़ाकोड़ी सैंकड़ा तारा हैं। बाह्य पुष्करार्धमें भी इतने ही ज्योतिष्क देव हैं। पुष्कर समुद्रमें इससे चौगुंनी संख्या है उससे आगे प्रत्येक दीप समुद्रमें द्नी दूनी है।

ताराओं का जघन्य अन्तर है गव्यूत है, मध्यम ५० गव्यूत और उत्कृष्ट अन्तर एक हजार योजन है। चन्द्र और सूर्यका जघन्य अन्तर ९९६४० योजन और उत्कृष्ट अन्तर १००६६६ योजन है। जम्बृद्धीप आदिमें एक एक चन्द्रमाके ६६ हजार कोडाकोड़ी ९ सौ कोड़ाकोड़ी और ७५ कोड़ाकोड़ी तारा, ८८ महाग्रह और २८ नक्षत्र हैं। सूर्यके १८४ मंडल ८० सौ जम्बृद्धीपके भीतर घुसकर प्रकाशित करते हैं। इनमें ६५ आभ्यन्तर मंडल हैं तथा लवणोदिधिके भीतर ३३ सौ योजन घुसकर प्रकाशित करते हैं। बाह्य मण्डल १४९ हैं। एक एक मण्डलका अन्तर दो दो योजन है। २५६५ योजन उदयान्तर है। सबसे भीतरी मण्डलमें सूर्य ४४८२० योजन मेहपर्वतसे दूर सूर्य प्रकाशित होता है। इसका विस्तार ९९६४० योजन है। इस समय १८ मुहूर्तका दिन होता है। एक मुहूर्तका गितक्षेत्र ५२५१६० योजन है। सर्व बाह्यमण्डलमें सूर्य ४५३३० योजन मेह पर्वतसे दूर रहकर प्रकाशित होता है। इसका विस्तार १००६६० योजन है। इस समय दिनमान १२ मुहूर्त है। ५३०५१ योजन मुहूर्तगतिक्षेत्र है। उस समय ३१८३१ योजनमें सूर्य दिखाई देता है।

चन्द्रमण्डल १५ हैं। द्वीपके भीतर पाँच मंडल हैं और समुद्रमें दस। १५ मंडलों के १४ अन्तर हैं। एक एक मंडलान्तरका प्रमाण ३५ हैं हैं योजन है। सर्वाभ्यन्तर मंडलको १३७२५ से भाग देनेपर ५०७३ ईं हैं शेष रहता है। यह चन्द्रमण्डलकी एक मुहूर्तकी गितका परिमाण है। सर्व बाह्यमंडलको १३७२५ से भाग देनेपर ५१२५ ईं होष रहता है। यह चन्द्रमंडलकी एक मुहूर्तकी गितका परिमाण है। ५१० योजन सूर्य और चन्द्रका चार क्षेत्रका विस्तार है।

#### तत्कृतः कालविभागः॥१४॥

. ज्योतिषियोंकी गतिसे दिन रात्रि आदि कालविभाग जाना जाता है।

§ १ 'तत्' शब्दसे ज्ञात होता है कि न तो केवल गतिसे कालविभाग होता है और न केवल ज्योतिषियोंसे; क्योंकि गतिकी उपलब्धि नहीं होती और ज्योतिषियोंसें परिवर्तन नहीं होता।

\$ २-४ काल दो प्रकारका है-मुख्य और व्यवहार। समय आवली आदि व्यवहार काल ज्योतिषियोंकी गतिसे गिना जाता है। यह क्रियाविशेषसे परिच्छिन्न होता है और अन्य पदार्थोंके परिच्छेदका कारण होता है।

प्रकत-सूर्य आदिकी गतिसे पृथक् कोई मुख्य काल नहीं है, क्योंकि उसका अनु-मापक लिंग नहीं पाया जाता। कलाओंके समूहको काल कहते हैं। कला अर्थात् कियाके भाग। आगममें पाँच ही अस्तिकाय बताए हैं अतः छठवाँ काल कोई पदार्थ नहीं है।

उत्तर-सूर्यंगित धादिमें जिस कालका उप्रचार किया जाता है वहीं मुख्य काल है। मुख्यके बिना कहीं भी गौण व्यवहार नहीं होता। यदि मुख्य गौ न होती तो बोंभा ढोनेवालेमें गौण गौ व्यवहार कैसे होता ? अतः कालका गौण व्यवहार ही वर्तना लक्षण-वाले मुख्य कालका अस्तित्व सिद्ध करता है। इसीलिए कलाओं के समृहको ही काल नहीं कहते। अस्तिकायों में उन द्रव्योंको गिनाया है जिनमें प्रदेशप्रचय-बहुत प्रदेश पाये जाते हैं। काल एकप्रदेशी होनेसे अस्तिकाय नहीं है। यदि कालकी सत्ता ही न होती तो वह द्रव्यों में क्यों गिनाया जाता ?

# ःबहिरवस्थिताः ॥१५॥

मनुष्यलोकसे बाहरके ज्योतिषी देव अवस्थित हैं।

े १ मनुष्य-लोकसे बाहिर ज्योतिषी हैं और अवस्थित हैं, इन दोनों बातोंकी सिद्धिके लिए यह सूत्र बनाया है। यदि यह न बनाया जाता तो पहिलेके सूत्रसे 'मनुष्य-लोकमें ही ज्योतिषी हैं और वे नित्यगित हैं' यह अर्थ स्थित रह जाता है।

### वैमानिकाः ॥१६॥

यहाँसे वैमानिकोंका कथन किया जाता है-

जिनमें रहनेसे विशेषतया अपनेको सुकृति मानें वे विमान, विमानोंमें रहनेवाले वैमानिक हैं। इन्द्रक श्रेणि और पुष्पप्रकीर्णकके भेदसे विमान तीन प्रकारके हैं। इन्द्रक विमान इन्द्रकी तरह मध्यमें हैं। उसकी चारों दिशाओंमें कमबद्ध श्रेणिविमान हैं तथा विदिशाओंमें प्रकीर्ण पुष्पकी तरह अकमी पुष्पप्रकीर्णक विमान हैं।

## कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च ॥१७॥

वैमानिकोंके दो भेद हैं-कल्पोपपन्न और कल्पातीत । इन्द्र आदि दश प्रकारकी कल्पनाएं जिनमें पाई जायं वे कल्पोपपन्न तथा जहाँ सभी 'अहमिन्द्र' हों वे कल्पालीत ।

१ यद्यपि नव ग्रैवेयेक नव अनुदिश आदिमें नव आदि संख्याकृत कल्पना

 है पर 'कल्पातीत' व्यवहारमें इन्द्र आदि दश प्रकारकी कल्पनाएं ही मुख्य रूपसे
 विवक्षित हैं।

# उपर्युपरि ॥१८॥

५१ ये ऊपर ऊपर हैं। न तो ज्योतिषियोंकी तरह तिरछे हैं और न व्यन्तरोंकी तरह अनियत ही हैं। यहाँ 'समीप' अर्थमें उपिर शब्दका द्वित्व हुआ है। यद्यपि इनमें परस्पर असंख्यात योजनोंका व्यवधान है फिर भी दो स्वर्गोमें अन्य किसी सजातीय-स्वर्गका व्यवधान नहीं है अतः समीपता मानकर द्वित्व कर दिया है।

० १२-५ ऊपर ऊपर कल्प अर्थात् स्वर्ग हैं। देव तो एक दूसरेके ऊपर हैं नहीं और न विमान ही क्योंकि श्रेणि और पुष्पप्रकीर्णंक विमान समतलपर तिरछे फैले हुए हैं। यद्यपि पूर्व सूत्रमें 'कल्पोपपन्नाः' में 'कल्प' पद समासान्तर्गत होनेसे गौण हो गया है फिर भी विशेष प्रयोजनसे उसका यहाँ सम्बन्ध हो जाता है। जैसे 'राजपुरुषोऽयम्' यहाँ 'कस्य' प्रकृत होनेपर 'राजपुरुष' में से 'राज' का सम्बन्ध कर लिया जाता है।

## सोधर्मेशानसानकुमारमाहेन्द्रब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्टशुक्रमहाशुक-शतारसहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु येवेयकेषु विजय-वेजयन्तजयान्तपराजितेषु सर्वार्थसिद्धी च ॥१६॥

सौधर्म ऐशान आदि स्वर्ग, नवग्रैवेयक विजय वैज्यन्त जयन्त अपराजित और सर्वार्थ-सिद्धिमें कल्पोपपन्न और कल्पातीत विमानवासियोंका निवास है।

- ० १-२ सौधर्म आदि संज्ञाएं स्वभावसे अथवा साहचर्यसे पड़ी हैं। इनके साहचर्यसे इन्द्र भी सौधर्म आदि कहलाते हैं। सुधर्मा नामकी सभा जिसमें पाई जाती है वह सौधर्म कलप है। सौधर्म कलपके साहचर्यसे इन्द्र भी सौधर्म कहा जाता है। ईशान नामका इन्द्र है। ईशानका निवासभूत कलप ऐशान कहा जाता है, फिर इन्द्र भी ऐशान ही कहा जाता है। सनत्कुमार नामका इन्द्र स्वभावसे हैं। उसका निवासभूत कलप सानत्कुमार कहलाता है। इन्द्र भी इसीलिए सानत्कुमार कहा जाता है। महेन्द्र नामका इन्द्र है। इसका निवासभूत कलप माहेन्द्र और इन्द्र भी माहेन्द्र कहा जाता है। ब्रह्मा इन्द्र है। उसके निवासको ब्रह्मलोक कलप कहते हैं तथा इन्द्र भी ब्रह्म कहलाता है। इसी तरह ब्रह्मोत्तर। लान्तव इन्द्रके निवासभूत कलपको लान्तव कहते हैं, इन्द्र भी लान्तव कहलाता है। शुक्र इन्द्रका निवास कलप शौक या शुक्र, इन्द्र भी शुक्र। शतार इन्द्रका निवासभूत कलप आतर और इन्द्रभी आनत। प्राणत इन्द्रका निवास प्राणत कलप और इन्द्रका निवासभूत कलप आनत और इन्द्रभी आनत। प्राणत इन्द्रका निवास प्राणत कलप और इन्द्रका निवास अच्युत उन्द्रका निवास कल्प आरण और इन्द्रका निवास प्राणत कल्प और इन्द्रका निवास अच्युत इन्द्रका निवास अच्युत। लोक पुरुषके ग्रीवाकी तरह ग्रैवेयक है। विजयादि विमानोंकी भी इसी तरह सार्थक संज्ञाएं हैं। इनके इन्द्रोंक भी यही नाम हैं।
- ं ३ सर्वार्थिसिद्धि विमानमें एक ही उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर की है, प्रभाव भी सर्वार्थिसिद्धिके देवोंका सर्वोत्कृष्ट है इत्यादि विशेषताओंके कारण सर्वार्थिसिद्धिका पृथग् ग्रहण किया, है।
- ० ६-८ 'उपरि उपरि' के साथ दो दो स्वर्गोंका सम्बन्ध है। अर्थात् सौधर्म ऐशान के ऊपर सानत्कुमार माहेन्द्र आदि। सोल्लंह स्वर्गोंमें एक एक इन्द्र है पर मध्यके ८ स्बर्गोंमें चार इन्द्र हैं। इसलिए 'आनतप्राणतयोः आरणाच्युतयोः' इन चार स्वर्गोंका पृथक् निर्देश करना सार्थक होता है। अन्यथा लाघवके लिए एक ही द्वन्द्व समास करना उचित होता।

इसं भूमितलसे ९९००४० योजन ऊपर सौधर्म ऐशान कल्प हैं। उनके ३१ विमान प्रस्तार हैं। ऋतु चन्द्र विमल आदि उनके नाम हैं। मेरु पर्वतके शिखर और ऋतुविमानमें मात्र एक बालका अन्तर है। ऋतुविमानसे चारों दिशाओं में चार विमान श्रेणियाँ हैं। प्रत्येक में ६२-६२ विमान हैं। विविशाओं में पुष्प प्रकीर्णक हैं। प्रभा नामक इन्द्रककी श्रेणी में अठारहवाँ विमान कल्पविमान है। उसके स्वस्तिक वर्षमान और विश्वत नामके तीन प्राकार हैं। बाह्य-

प्राकारमें अनीक और पारिषद, मध्य प्राकारमें त्रायस्त्रिश देव और अन्तर प्राकारमें सौधर्म इन्द्र रहता है। उस विमानकी चारों दिशाओं में चार नगर हैं। उसके ३२ लाख विमान हैं। ३३ त्रायस्त्रिश, ८४ हजार आत्मरक्ष, तीन परिषदें, सात अनीक, ८४ हजार सामानिक, चार लोकपाल, पद्मा आदि अग्रमहिषी, ४० हजार वल्लिभकाएं हैं। इत्यादि विभूति हैं। प्रभा विमानसे उत्तरमें १८वें कल्प विमानमें ऐशान इन्द्र रहता है। इसका परिवार सौधर्मकी तरह है। इसी तरह सोलहों स्वर्गका वर्णन है।

लोकानुयोगमें चौदह इन्द्र कहे गए हैं। पर यहाँ बारह विवक्षित हैं क्योंकि ब्रह्मो-त्तर कापिष्ठ महाशुक्र और सहस्रार ये चार अपने दक्षिणेन्द्रके अनुवर्ती हैं।

ं आरणाच्युत विमानसे सैकड़ों योजन ऊपर अधोग्रैवेयकके तीन विमान पटल हैं। फिर मध्यम ग्रैवेयक और फिर उत्तम ग्रैवेयकके विमान पटल हैं। इनके ऊपर निव अनुदिश विमानोंका एक पटल है। इनसे सैकड़ों योजन ऊपर एक सर्वार्थसिद्धि पटल है। इसमें चारों दिशाओंमें विजय वैजयन्त जयन्त और अपराजित तथा मध्यमें सर्वार्थसिद्धि विमान है।

सौधर्म ईशानके विमान पंचवर्णके, सानत्कुमार माहेन्द्रके कृष्णवर्णके बिना चार वर्ण के, ब्रह्मादि चार स्वर्गोंके कृष्ण और नीलके बिना तीन वर्णके, शुक्रादि आठ स्वर्गोंके विमान पीले और शुक्ल वर्णके हैं। ग्रैवेयक अनुदिश और अनुत्तर विमान शुक्लवर्णके ही हैं। सवर्थि-सिद्धि विमान परम शुक्लवर्ण हैं।

देवोंकी विशेषताएं-

## िस्थितिप्रभावसुखदुयुतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियाविधविषयतोऽधिकाः॥२०॥

ऊपर ऊपरके देवोंके स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेक्या इन्द्रियविषय और अविध-विषय उत्तरोत्तर अधिक हैं।

१-६ अपनी देवायुके उदयसे उस पर्यायमें रहना स्थिति है। 'शाप और अनुग्रहकी शक्तिको प्रभाव कहते हैं। सातावेदनीयके उदयसे बाह्य विषयोंमें इष्टानुभव्र करना
सुख है। शरीर वस्त्राभरण आदिकी कान्तिको द्युति कहते हैं। कषायसे रंगी हुई योगप्रवृत्ति
लेक्या कहलाती है। लेक्याकी निर्मलता लेक्याविशुद्धि है।

० ७ पहाँ इन्द्रिय और अवधिज्ञानका विषय विवक्षित है, अन्यर्था ऊपर ऊपर-के स्वर्गीमें इन्द्रियोंकी संख्या अधिक समभी जाती ।

े ९ स्थिति आदि ऊपर ऊपर विमानों के तथा प्रसारों के देवों में अधिक हैं। जिन स्वर्गों में समस्थिति है उनमें भी विमानों और प्रस्तारों में ऊपर कमशः अधिक है। निग्रह अनुग्रह सम्बन्धी प्रभाव या शक्ति भी इसी तरह ऊपर ऊपर अधिक होती गई है। यह शक्तिकी दृष्टिसे है क्योंकि ऊपर ऊपर अल्पसंक्लेश तथा मन्द अभिमान होनेसे उसके प्रयोगका अवसर ही नहीं आता। परन्तु—

# गतिश्रीरपरिघहाभिमानतो हीनाः ॥२१॥

गति शरीर परिग्रह् और अभिमानकी दृष्टिसे ऊपर ऊपरके देव हीन हैं।

ं १-४ एक देशसे दूसरे देश जानेको गति कहते हैं। शरीर तो प्रसिद्ध है। लोभ कषायके उदयसे होनेवाले मूर्छा परिणामको परिग्रह कहते हैं। मानकषायके उदयसे अभिमान होता है। \$ ५-८ गित शब्द स्वन्त तथा अल्प अच्वाला है अतः इसका सर्वप्रथम ग्रहण किया है। शरीरके रहते ही परिग्रहसंचयकी वृत्ति होती है अतः परिग्रहसे पहिले शरीरका ग्रहण है। यद्यपि वीतरागी केवलीके शरीर रहते भी परिग्रहकी इच्छा नहीं होती पर यहाँ देवोंका प्रकरण है अतः रागादियुक्त देवोंके शरीर रहते हुए परिग्रहेच्छा अवस्थंभाविनी है। परिग्रहमूलक ही संसारमें अभिमान देखा जाता है अतः परिग्रहके बाद अभिमानका ग्रहण किया है। ये सब बातें ऊपर ऊपरके देवोंमें क्रमशः कम होती गई हैं। जिस प्रकार सौधमें और ऐशान स्वर्गके देव विषय कीडा आदिके निमित्त इधर उधर गमन करते हैं उस प्रकार ऊपरके देव नहीं, क्योंकि उनकी विषयाभिलाषा क्रमशः कम होती जाती है।

सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोंके शरीरकी ऊंचाई ७ अरितन प्रमाण है। सानत्कुमार और माहेन्द्रमें छह अरितन, ब्रह्मालोक ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ठमें पाँच अरितन, शुक्र महाशुक्र सतार और सहस्रारमें चार अरितन, आनत और प्राणतमें ३६ अरितन, आरण और अच्युतमें तीन अरितन प्रमाण है। अधोग्रेवेयकमें २६ अरितन, मध्य ग्रैवेयकमें २ अरितन, उपितम ग्रैवेयक तथा अनुदिश विमानों २६ अरितन और विजयादि अनुत्तर विमानोंमें एक अरितन प्रमाण है। परिग्रह और अभिमान भी ऊपर ऊपर कम है।

- १९ मन्दकषायोंकी मन्दतासे अवधिज्ञानकी विशुद्धि होती है। अवधिकी विशुद्धिसे ऊपर ऊपरके देव नारकी तिर्यञ्च और मनुष्योंके विविध प्रकारके दुखोंको बराबर देखते रहते हैं और इसीलिए उनके वैराग्यरूप परिणाम रहते हैं तथा परिग्रह और अभिमान कम रहता है।
- १० विशुद्ध परिणामोंसे ही जीव ऊपरके देवोंमें उत्पन्न होते हैं, इसलिए भी
   उनमें अभिमान आदि कषायें कम रहती हैं।

तिर्यञ्च असंज्ञी पर्याप्त पंचेन्द्रिय भवनवासी और व्यन्तरों में उत्पन्न होते हैं। संज्ञी तिर्यञ्च मिथ्यादृष्टि और सासादनगुणस्थानवर्ती सहस्रार स्वर्ग तक, सम्यग्दृष्टी तिर्यञ्च सौधमें आदि अच्युत पर्यन्त, असंख्यातवर्षकी आयुवाले तिर्यञ्च और मनुष्य मिथ्यादृष्टि तथा सासादनगुणस्थानवर्ती एवं अन्य तपस्वी ज्योतिषी देवों तक, ये ही सम्यग्दृष्टि सौधमें और ऐशान स्वर्गमें उत्पन्न होते हैं। संख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य मिथ्यादृष्टि और सासादन सम्यग्दृष्टि भवनवासी आदि उपितम ग्रेवेयक तक उत्पन्न होते हैं। परिव्राजक ब्रह्मस्वर्ग तक, आजीवक सहस्रार स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। इससे ऊपर अन्यिलिगियोंकी उत्पत्ति नहीं होती। जैनिलगधारी उत्कृष्ट तप तपनेवाले मिथ्यादृष्टियोंका अन्तिम ग्रेवेयक तक उत्पन्न होते हैं। श्रावक व्रतधारियोंका सौधमें आदि अच्युतस्वर्गपर्यन्त उत्पाद होता है।

वैमानिकोंकी लेश्याएं--

### पीतपद्मशुक्ललेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥२२॥

दो तीन तथा शेष में पीत पद्म और शुक्तल लेश्या है।

१ यहाँ अलम्से लेश्याओंका कथन लघू निर्देशके लिए है। 'पीतपचशुक्ललेश्याः'
 पदमें पीत आदिमें औत्तरपदिक लहस्व है जैसे भाष्यमें 'मध्यमिवलिम्बतथीः' पदमें है।

० २-६ सौधमें और ऐशान स्वर्गके देवोंके पीतलेश्या होती है। सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गके देवोंमें पीत और पद्म लेश्या हैं। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव और कापिष्ट इन चार स्वर्गोंमें पद्मलेश्या है तथा शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रार स्वर्गके देवोंमें पद्म और शुक्ल लेश्या हैं। आनतादिकके देवोंमें शुक्ल लेश्या हैं। तथा अनुत्तर विमानोंमें परमशुक्ल लेश्या है।

० ५ ८ यद्यपि सूत्रमें शुद्ध और मिश्र दो प्रकारकी लेश्याओं का निर्देश स्पष्ट नहीं किया गया है फिर भी जिनका मिश्रण है उन एक एकका ग्रहण होनेसे मिश्रका निर्देश समभ लेना चाहिए। यद्यपि सूत्रमें द्वि त्रि और शेष ग्रहण करनेसे पीत पद्म और शुक्ल इन तीनों लेश्याओं का पृथक पृथक अन्वय हो जाता है फिर भी इच्छानुसार सम्बन्ध इस प्रकार कर लेना चाहिए—दो कल्प युगलों पीत लेश्या है, सानस्कुमार और माहेन्द्रमें पद्म लेश्याकी विवक्षा नहीं है। ब्रह्मलोक आदि तीन युगलों पद्म लेश्या है, शुक्र महाशुक्रमें शुक्ललेश्याकी विवक्षा नहीं है। शतार आदि शेषमें शुक्ल लेश्या है, पद्मलेश्याकी विवक्षा नहीं है। इस तरह आगमविरोध नहीं होता।

🞙 १० निर्देश आदि सोलह अनुयोगों द्वारा लेश्याका विशेष विवेचन इस प्रकार है-

१ निर्देश-कृष्ण नील कपोत तेज पद्म और शुक्ल । वर्ण-भोरा मयूरकण्ठ कबूतर सुवर्ण पद्म और शंखके समान कमशः लेश्याओंका वर्ण है । अवान्तर तारतम्य प्रत्येक हे लेश्यामें अनन्त प्रकारका है ।

परिणाम-असंख्यात लोक प्रदेश प्रमाण कषायोंके उदयस्थान होते हैं। उनमें नीचेसे उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य अंशोंमें संवलेश हानिसे कमशः कृष्ण नील और कपोत अशुभ लेश्या रूप परिणमन होता है। इसी तरह जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अंशोंमें विशुद्धिकी वृद्धिसे तेज पद्म और शुक्ल तीन शुभ लेश्या रूप परिणाम होते हैं। इसी तरह ऊपरसे उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य अंशोंमें विशुद्धि हानिसे शुक्ल पद्म और पीत तथा जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट अंशोंमें संक्लेशवृद्धिसे कपोत नील और कृष्णलेश्या रूप परिणाम होते हैं। परिणाम होते हैं।

संक्रमण-यदि कृष्णलेश्यावाला अधिक संक्लेश करता है तो वह कृष्णलेश्याके ही अवान्तर उत्कृष्ट आदि भेदोंमें बना रहता है। इस तरह वृद्धिमें एक ही स्वस्थान संक्रमण होता है। हानिमें स्वस्थान तथा परस्थान दोनों संक्रमण होते हैं। शुक्ल लेश्यामें विशुद्धि वृद्धिमें एक स्वस्थान संक्रमण ही होगा तथा विशुद्धि हानिमें स्वस्थान और परस्थान दोनों संक्रमण होते हैं। मध्यकी लेश्याओंमें संक्लेश और विशुद्धिकी हानि-वृद्धिसे स्वस्थान और परस्थान दोनों संक्रमण होते हैं। अनन्त भागवृद्धि आदि इनमें होती रहती है।

लेश्याकर्म-जामुन अक्षणको दृष्टान्त मानकर-पीढ़से वृक्षको काटना, शाखाएं काटना, छोटी डालियाँ काटना, गुच्छे तोड़ना, पके फल तोड़ना तथा स्वयं गिरे हुए पके फल खाना इस प्रकार कृष्ण आदि लेश्याओंके आचरण समक्षना चाहिए।

लक्षण-दुराग्रहं, उपदेशावमानन, तीव्र वैर, अति क्रोध, दुर्मु खं, निर्दयता, क्लेश, ताप, हिसा, असन्तोष आदि परम तामस भाव कृष्णलेश्याके लक्षण है। आलस्य, मूर्खता,

कार्यानिष्ठा, भीरुता, अतिविषयाभिलाष, अतिगृद्धि, माया, तृष्णा, अतिमान, वंचना, अनृत भाषण, चपलता, अतिलोभ आदि भाव नीललेश्याके लक्षण हैं। मात्सर्य, पैशुन्य, परपरिभव, आत्मप्रशंसा, परपरिवाद, जीवन नैराश्य, प्रशंसकको धन देना, युद्ध, मरणोद्यम आदि कपोत लेश्याके लक्षण हैं। दृढ़िमत्रता, दयालुता, सत्यवादिता, दांनशीलत्व, संवकार्यपृदुता, सर्वधर्म-समदिशित्व आदि तेजोलेश्याके लक्षण हैं। सत्यवावय, क्षमा, सान्त्विकदान, पाण्डित्य, गुरु-देवता-पूजनरुचि आदि पद्मलेश्याके लक्षण हैं। निर्वेर, वीतरागता, शत्रुके भी दोषों पर दृष्टि न देना, निन्दा न करना, पाप कार्योंसे उदासीनता, श्रेयोमार्ग रुचि आदि शुक्ललेश्यांके लक्षण हैं।

गति-लेश्याके छन्बीस अंशोंमें मध्यके आठ अंशोमें आयुबंध होता है तथा शेष अठारह अंश गतिहेतु होते हैं। उत्कृष्ट शुक्ललेश्यावालां सर्वार्थसिद्धि जाता है। जघन्य शुक्ल लेश्यामे शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रार जाता है। मध्यम शुक्ललेश्यासे आनत और सर्विर्धिसिद्धिके मध्यके स्थानोंमें उत्पन्न होता है। उत्कृष्ट पद्मलेश्यासे सहस्रार, जघन्य पद्म-: लेश्यासे सानत्कुमार माहेन्द्र तथा मध्यम पद्मलेश्यासे ब्रह्मलोकसे शतार तक उत्पन्न होता है। उत्कृष्ट तेजोलेश्यासे सानत्कुमार माहेन्द्र कल्पके अन्तमें चक्रेन्द्रकश्रेणि विमान तक, जघन्यतेजोलेश्यासे सौधर्म ऐशानके प्रथम इन्द्रकश्रेणि विमान तक, तथा मध्य तेजोलेश्यासे चन्द्रादि इन्द्रकश्रेणि विमानसे बलभद्र इन्द्रक श्रेणि विमान तक उत्पन्न होता है। उत्कृष्ट कष्णलेश्यांशसे सातवें अप्रतिष्ठान नरक, जघन्य कृष्णलेश्यांशसे पांचवें नरकके तिमस्रबिल तक तथा मध्य कृष्णलेश्यांशसे हिमेन्द्रकसे महारौरव नरक तक उत्पन्न होते हैं। उत्कृष्ट नीललेश्यांशसे पांचवें नरकमें अन्ध इन्द्रक तक, जघन्य नीललेश्यांशसे तीसरे नरकके तप्त इन्द्रक तक, तथा मध्यमनीललेश्यांशसे तीसरे नरकके त्रस्त इन्द्रकसे झष इन्द्रक तकः उत्पन्न होते हैं। उत्कृष्ट कपोतलेश्यांशसे बालुकाप्रभाके संप्रज्वलित नरकमें, जघन्यकपोत लेश्यांशसे रत्नप्रभाके सीमंतक तक तथा मध्यमकपोत लेश्यांशसे रौरकादिकमें संज्वलित इन्द्रक तक उत्पन्न होते हैं। कृष्ण नील कपोत और तेजके मध्यम अंशोंसे भवनवासी व्यन्तर - ज्योतिष्क पृथिवी जल और वनस्पतिकायमें उत्पन्न होते हैं। मध्यम कृष्ण नील कपोत लेश्यांशोंसे तेज और वायुकायमें उत्पन्न होते हैं। देव और नारकी अपनी लेश्याओं-से तिर्यञ्च और मनुष्यगतिमें जाते हैं।

स्वामित्व-रत्नप्रभा और शर्कराप्रभामें नारिकयों के कापोत लेश्या, है बालुकाप्रभामें कापोत और नील लेश्या, पंकप्रभामें नीललेश्या धूमप्रभामें, नील और कृष्ण लेश्या, तमः-प्रभामें कृष्ण लेश्या तथा महातमः प्रभामें परमकृष्ण लेश्या है। भवनवासी व्यन्तर और ज्योतिषी देवों के कृष्ण नील कपोत और तेजो लेश्या, एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवों के संविलष्ट कृष्ण नील और पीतलेश्या, चारों गुण स्थानवर्ती संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चों के संविलष्ट कृष्ण नील कापोत और पीतलेश्या, चारों गुण स्थानवर्ती संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च और मनुष्यों के छहों लेश्याएं, पांचवें छठवें तथा सातवें गुणस्थानमें तीन शुभलेश्याएं, अपूर्वकरणसे १३ वें गुणस्थान तक केवल शुक्ललेश्या होती है। अयोगकेविलयों के लेश्या नहीं होती। सौधमं और ऐशानमें तेजोलेश्या सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गमें तेज और पद्मलेश्या, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव और कापिष्ठमें पद्मलेश्या, शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रारमें पद्म और शुक्ललेश्या, आनतसे लेकर सर्वार्थसिद्धिसे पहिले केवल शुक्ललेश्या तथा सर्वाथसिद्धिमें परमशुक्ललेश्या, शानतसे लेकर सर्वार्थसिद्धिसे पहिले केवल शुक्ललेश्या तथा सर्वाथसिद्धिमें परमशुक्ललेश्या होती है।

साधन-द्रव्यलेश्या शरीरके रंगसे सम्बन्ध रखती है, वह नामकर्मके उदयसे होती है। भावलेश्या कषायोंके उदय क्षयोपशम उपशम और क्षयसे होती है।

संख्या-कृष्ण नील और कपोत लेश्यावाले प्रत्येकका द्रव्यप्रमाण अनन्त है, कोई प्रमाण अनन्तानन्त उत्सर्पिणी और अवस्पिणी प्रमाण है और क्षेत्र प्रमाण अनन्तानन्त-लोक प्रमाण है। तेजोलेश्याका द्रव्य प्रमाण ज्योतिषीदेवोंसे कुछ अधिक है। पद्म-लेश्यावालोंका द्रव्यप्रमाण संज्ञीपचेन्द्रियतिर्यञ्च योनिनियोंके संख्येयभाग है। शुक्ललेश्या-वाले पत्योपमके असंख्यातवें भाग है।

क्षेत्र-कृष्ण नील और कपोतलेश्यावालोंका प्रत्येकका स्वस्थान, समुद्घात तथा उपपादकी दृष्टिसे सर्वलोकक्षेत्र है। तेजोलेश्या और पद्मलेश्यावालोंका प्रत्येकका स्वस्थान,समुद्घात और उपपादकी दृष्टिसे लोकके असंख्येय भाग है। शुक्ललेश्यावालोंकां स्वस्थान और उपपादकी दृष्टिसे लोकका असंख्येयभाग, समुद्घातकी दृष्टिसे लोकके असंख्येय एक भाग असंख्येय बहुभाग और सर्वलोकक्षेत्र है।

स्पर्शन-कृष्ण नील और कपोत लेश्यावालोंका स्वस्थान, समुद्धात और उपपाद की दृष्टिसे सर्वलोक स्पर्शन है। तेजोलेश्यावालोंका स्वस्थानकी दृष्टिसे लोकका असंख्येय- असंख्येयभाग तथा कुछ कम द्रि भाग स्पर्शन है, समुद्धातका दृष्टिसे लोकका असंख्येयभाग तथा कुछ कम द्रि और द्रि भाग है, उपपादकी दृष्टिसे लोकके असंख्येय भाग तथा कुछ कम द्रि भाग है। पद्मलेश्यावालोंका स्वस्थान और समुद्धातसे लोकका असंख्येय भाग तथा कुछ कम द्रि भाग है, उपपादकी दृष्टिसे लोकका असंख्येय भाग तथा कुछ कम द्रि भाग है। शुक्ललेश्यावालोंका स्वस्थान और उपपादकी दृष्टिसे लोकका असंख्येय भाग तथा कुछ कम द्रि भाग स्पर्शन है, समुद्धातकी दृष्टिसे लोकका असंख्येय भाग, कुछ कम द्रि भाग, असंख्येय बहुभाग और सर्वलोक स्पर्शन है।

काल-कृष्ण नील कपोतलेश्यावालोंका प्रत्येकका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त और उत्कृष्ट कुछ अधिक तेतीससागर सत्रहसागर और सातसागर है। तेज पद्म और शुक्ललेश्यावालोंका प्रत्येकका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त तथा उत्कृष्टसे कुछ अधिक दो सागर अठारह सागर और तेतीस सागर है।

अन्तर—कृष्ण नील कपोत लेश्यावालोंका प्रत्येकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट कुछ अधिक तेतीससागर है। तेज पद्म और शुक्ललेश्यावालोंका प्रत्येकका अन्तर जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे अनन्तकाल और असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है।

भाव-छहों लेश्याओंमें औदयिक भाव हैं क्योंकि शरीर नाम कर्म और मोहके उदयसे होती हैं।

अल्पबहुत्व-सबसे कम शुक्ललेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले असंख्यातगुणे, तेजोलेश्यावाले असंख्यातगुणे, अलेश्या अनन्तगुणे, कपोतलेश्यावाले अनन्तगुणे, नीललेश्यावाले विशेष अधिक तथा कृष्णलेश्यावाले विशेष अधिक हैं।

## प्राग्पैवेयकेभ्यः कल्पाः ॥२३॥

सौधमंसे लेकर ग्रैवेयकसे पहिलेकी कल्प संज्ञा है।

§ १ यदि सौवर्म आदिके बाद ही यह सूत्र रचा जाता हो स्थिति प्रभाव आदि तीन स्त्रोंका सम्बन्ध भी कल्प विमानोंसे ही होता जब कि इनका विधान पूरे देवलोकके लिए हैं।

- ० २ कल्पोंसे अतिरिक्त ग्रैवेयक आदि कल्पातीत हैं। भवनवासी आदिको कल्पातीत इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ 'उपर्युपरि' का अनुवर्तन होता है जिससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि कल्पसे ऊपर ऊपर कल्पातीत हैं। कल्पातीत 'अहिमन्द्र' कहलाते हैं क्योंकि इनमें सामानिक आदि भेद नहीं हैं।
- \$ ४ यद्यपि देवोंके भवनवासी पातालवासी व्यन्तर ज्योतिष्क कल्पवासी और विमानवासीके भेदसे छह प्रकार तथा पांशुतापि लवणतापि तपनतापि भवनतापि सोमकायिक यमकायिक विश्ववणकायिक पितृकायिक अनलकायिक रिष्टक अरिष्ट और संभव ये बारह प्रकारवाले आकाशोपपन्नको मिलाकर सात प्रकार हो सकते हैं; फिर भी इन सबका चारों निकायों उसी तरह अन्तर्भाव हो जाता है जैसे कि लौकान्तिक देवोंका कल्पवासियों । पातालवासी और आकाशोपपन्न व्यन्तरों में और कल्पवासियों निकायों के जता है अतः चारसे अतिरिक्त निकाय नहीं हैं।

लौकान्तिकोंका वर्णन-

#### ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः ॥२४॥

० १-२ जिसमें प्राणिगण रहें उसे आलय कहते हैं। लोकान्तिकोंका आलय ब्रह्मलोक है। सभी ब्रह्मलोकवासियोंको लौकान्तिक नहीं कह सकते क्योंकि 'लौकान्तिकाः' पदसे 'लोकान्तः' निकाल लेते हैं। इससे यह अर्थ फलित होता है कि ब्रह्मलोकके अन्तमें रहनेवाले लौकान्तिक हैं अथवा जन्मजरामरणसे व्याप्त लोक संसारका अन्त करना जिनका प्रयोजन है वे लौकान्तिक है। ये निकटसंसारी हैं। वहाँसे च्युत होकर मनुष्य पर्यायको प्राप्त कर नियमसे मोक्ष चले जाते हैं।

## सारस्वतादित्यवह्वचरुणगर्ततोयतुषिताव्याबाधारिष्टाश्च ॥२५॥

- ० १ पूर्व उत्तर आदि दिशाओं में यथाक्रम सारस्वत आदि देवोंका निवास है। अरुण समुंद्रके मध्यसे एक तमस्कन्ध मूलमें असंख्यात योजनका विस्तृत तथा मध्य और अन्तमें क्रमशः घटकर संख्यात योजन विस्तारवाला है। यह अत्यन्त तीव्र अन्धकार रूप तथा समुद्रकी तरह गोल है। यह तमस्कन्ध अरिष्ट विमानके नीचे स्थित है। इससे आठ अन्धकार राशियाँ निकलती हैं जो अरिष्ट विमानके आसपास हैं। चारों दिशाओं में दो दो करके ति्र्यक्लोक तक आठ हैं। इनके अन्तरालमें सारस्वत आदि लौकान्तिक हैं। पूर्व और उत्तरके कोणमें सारस्वत, पूर्वमें आदित्य, पूर्वदक्षिण कोणमें विह्न, दिक्षणमें अरुण, दिक्षण पिच्चममें गर्दतोय, पिक्चममें तुषित, उत्तर पिक्चममें अन्याबाध और उत्तरमें अरिष्ट विमान है।
- § ३ दो दो लौकान्तिकों में अग्न्याभ सूर्याभ आदि १६ लौकान्तिक और भी हैं। सारस्वत और आदित्यक बीचमें अग्न्याभ और सूर्याभ, आदित्य और विह्निक अन्तरालमें चन्द्राभ और सत्याभ, विह्नि और अरुणके बीचमें श्रेयस्कर और क्षेमंकर, अरुण और गर्दतोयक अन्तरालमें वृषभेष्ट और कामवर, गर्दतोय और तृषितक बीचमें निर्माणरज और दिगन्तरक्षित, तृषित् और अव्याबाधक बीचमें आत्मरक्षित और सर्वरक्षित, अव्याबाध और अरिष्टक बीचमें मरुत् और वसु तथा अरिष्ट और सारस्वतक वीच अर्व और विश्व हैं। इन नामोंके विमान हैं। इनमें रहनेवाले लौकान्तिक देव भी इसी नामसे व्यवहृत होते हैं।

इनकी संख्या इस प्रकार हैं. सारस्वत -७००, आदित्य ७००, विह्न, ७००७, अरुण ७००७, गर्वतोय ९००९, तुषित ९००९, अव्याबाध ११०११, अरिष्ट ११०११, अग्न्याभ ७००७, सूर्याभ ९००९, चन्द्राभ ११०११, सृत्याभ १३०१३, श्रेयस्कर १५०१५, क्षेमंकर १७०१७, वृषभेष्ट १९०१९, कामवर २१०२१, निर्माणरण २३०२३, दिंगन्तरक्षित २५०२५, आत्मरक्षित २७०२७, सर्वरक्षित २९०२९, मस्त् ३१०३१, वसु ३३०३३, अश्व ३५०३५, विश्व ३७०३७। इस तरह इन चालीस लौकान्तिकोंकी समग्र संख्या ४०७८६। ये सभी स्वतन्त्र हैं। विषयविरक्त होनेसे देविष कहे जाते हैं। ये चौदह पूर्वके पाठी, ज्ञानोपयौगी, संसारसे उद्घिन, अनित्य आदि भावनाओंको भानेवाले, अति विशुद्ध सम्यग्दृष्टि होते हैं। तीर्थं इर्रोंकी दीक्षाके समय उन्हें प्रतिबोध देने आते हैं। नामकर्मकी उत्तर प्रकृतियाँ असंख्यात हैं। उन्हींके उदयसे संसारी जीवोंके अनेक प्रकारकी शुभ-अशुभ संज्ञाएँ होती हैं।

यह अब्टकर्ममय संसार सामान्यतयां भव्य और अभव्य दोनों ही प्रकारके जीवोंके अनादि अनन्त हैं। जो मोहका उपशम या क्षय करनेके लिए उद्यत हैं उन सम्यग्दृष्टियोंके उत्कृष्टसे ७-८ भव तथा जघन्यसे २-३ भवमें संसारका उच्छेद हो जाता हैं। जो सम्यक्त्वसे च्युत हो गए हैं उनका कोई नियम नहीं।

## विजयादिषु द्विचरमाः ॥२६॥

§ १ आदि शब्द-प्रकारार्थक है, अर्थात् विजय वैजयन्त जयन्त अपराजित और अनुदिश विमानोंमें द्विचरम होते हैं। इनमें एकप्रकारता इसलिए है कि सभी पूर्व सम्यग्दृष्टि और अहमिन्द्र हैं। सर्वार्थसिद्धि नामसे ही सूचित होता है कि वहाँके देव सर्वोत्कृष्ट हैं और एकचरम हैं।

\$ २-४ दिचरमत्व मनुष्यदेहकी अपेक्षा है, अर्थात् विजयादिकसे च्युत होकर सम्यग्दर्शनको कायम रखते हुए मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं फिर संयमकी आराधना कर विजयादिकमें उत्पन्न होते हैं। फिर च्युत होकर मनुष्यभव धारण कर मुक्त हो जाते हैं। इस तरह मनुष्यभवकी अपेक्षा द्विचरमत्व है वैसे तो दो मनुष्यभव तथा एक देवभव मिलाकर त्रिचरम गिने जा सकते हैं। चूंिक मनुष्य पर्यादसे ही मोक्ष-लाभ होता है अतः मनुष्यदेहकी अपेक्षा ही चरमत्व गिना जा सकता है। यद्यपि चरम शब्द अन्त्यवाची है अतः एक ही चरम हो सकता है परन्तु चरमके पासका अव्यवहित पूर्वका मनुष्यभव भी उपचारसे चरम कहा जा सकता है। देवभवके व्यवधान अव्यवधानका विचार मोक्षके प्रकरणमें नहीं होता क्योंकि मोक्ष मनुष्य पर्यायसे ही होता है।

५ ५ प्रश्न-आगममें अन्तर प्रकरणमें अनुदिश अनुत्तर और विजय वैजयन्त जयन्त और अपराजित विमानवासियोंका जघन्य अन्तर वर्षपृथक्त तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ अधिक दो सागर बताया है। इसका यह अर्थ है कि मनुष्योंमें उत्पन्न होकर आठ वर्ष संयमकी आराधना कर अन्तर्मूहूर्तमें फिर विजयादिमें उत्पन्न हो जाते हैं इस तरह जघन्यसे वर्षपृथक्त अन्तर है। कुछ विजयादिकसे च्युत होकर मनुष्यभवसे सौधम ऐशान कल्पमें जाते हैं फिर भनुष्य होकर विजयादिमें ज्ञाते हैं इनके दो सागरसे कुछ, अधिक उत्कृष्ट अन्तर होता है। इस अपेक्ष्म मनुष्यके तीन भव हो जानेसे दिचरमत्व नहीं रहता ?

उत्तर-आगममें उक्त कथन प्रश्न विशेषकी अपेक्षासे हैं। गौतमने भगवान्से यह प्रश्न किया कि विजयादिकमें देव मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर कितनी गित आगित विजयादिकमें करते हैं? इसके उत्तरमें भगवान्ने व्याख्याप्रज्ञिप्तदंडकमें कहा कि आगितिकी दृष्टिसे जघन्यसे एक भव तथा गित आगितिकी अपेक्षा उत्कृष्टसे दो भव। सर्वार्थसिद्धिसे च्युत होनेवाले मनुष्य-पर्यायमें आते हैं तथा उसी पर्यायसे मोक्षलाभ करते हैं। विजयादिके देव लौकान्तिककी तरह एकभिवक नहीं हैं किन्तु द्विभविक हैं। इसमें बीचमें यदि कल्पान्तरमें उत्पन्न हुआ है तो उसकी विवक्षा नहीं है।

तिर्यञ्चोंका वर्णन-

## . श्रीपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः ॥२०॥

औपपादिक—देव और नारकी तथा मनुष्योंके सिवाय अन्य संसारी तिर्यञ्च हैं। यद्यपि मनुष्य शब्दका अल्पस्वरवाला होनेसे पहिले प्रयोग होना चाहिए था परन्तु चूँकि औपपादिकोंमें अन्तर्गत देव स्थिति प्रभाव आदिकी दृष्टिसे बड़े और पूज्य हैं अतः औप-पादिक शब्दका ही पूर्वप्रयोग किया गया है।

१ ३-७ तिरोभाव अर्थात् नीचे रहना-बोभा होनेक्के लायक । कर्मोदयसे जिनमें तिरोभाव प्राप्त हो वे तिर्यग्योनि हैं । इसके त्रस स्थावर आदि भेद पहिले बतलाये जा चुके हैं । तिर्यञ्चोंका आधार सर्वलोक है वे देवादिकी तरह निश्चित स्थानोंमें नहीं रहते । तिर्यञ्च सूक्ष्म और बादरके भेदसे दो प्रकारके हैं । सूक्ष्म पृथिवी अप् तेज और वायुकायिक सर्वलोकव्यापी हैं पर बादर पृथिवी अप् तेज वायु विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय लोकके कुछ भागोंमें पाये जाते हैं । चूँकि तीनों लोक ही सूक्ष्म तिर्यञ्चोंका आधार है अतः तीन लोकके वर्णनके बाद ही यहाँ उनका निर्देश किया है, द्वितीय अध्यायमें नहीं, और यहीं शेष शब्दका यथार्थ बोध भी हो सकता है क्योंकि नारक देवों और मनुष्योंके निर्देशके बाद ही शेषका अर्थ समक्तमें आ सकता है ।

देवोंकी स्थिति-

## स्थितिरसुरनागसुपर्णद्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमार्धहीनमिताः॥२८॥

असुरकुमारोंकी एक सागर, नागकुमारोंकी तीन पत्य, सुपर्णकुमारोंकी २॥ पत्य, द्वीपकुमारोंकी २ पत्य तथा शेष छह कुमारोंकी १॥ पत्य उत्कृष्ट स्थिति हैं।

#### सींधर्मेशानयोः सागरोपमे अधिके ॥२६॥

सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें कुछ अधिक दो सागर स्थिति है। 'अधिके' यह अधिकार सहस्रार स्वर्गतक चालू रहेगा।

#### सानकुमारमाहेन्द्रयोः सप्त ॥३०॥

सागर और अधिक पदका अनुवर्तन पूर्वसूत्रसे हो जाता है। अबः सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गमें कुछ अधिक सात सागर स्थिति समभनी चाहिए।



## त्रिसप्तनवैकाद्रशत्रयोदशपञ्चदशभिरधिकानि तु ॥३१॥

सातका तीन आदिके साथ सम्बन्ध जोड़ं लेना चाहिए। 'तु' शब्द सूचित करता है कि 'अधिक' का सम्बन्ध सहस्रार तक ही करना चाहिए। अर्थात्—ब्रह्म ब्रह्मोत्तरमें कुछ अधिक दश सागर, लान्तव कापिष्ठमें कुछ अधिक चौदह सागर, शुक्र महाशुक्रमें कुछ अधिक सोलह सागर, शतार सहस्रारमें कुछ अधिक १८ सागर, आनत प्राणतमें २० सागर, आरण अच्युतमें २२ सागर उत्कृष्ट स्थिति है। इस 'तु' शब्दसे ही 'अधिक' का अन्वय सहस्रार स्वर्ग तक ही होता है।

## अरिणाच्युतादृर्ध्वमेकैकेन नवसु भैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धे च।।३२॥

० १-४ 'अधिक ग्रहण' की अनुवृत्ति आ रही है अतः 'एक एक अधिक' यह अर्थ कर लेना चाहिए। ग्रैवेयक और विजयादि का पृथक् ग्रहण करने से अनुदिशोंका संग्रह हो जाता है। 'नव' शब्द देनेसे प्रत्येक में 'एक अधिक' का सम्बन्ध हो जाता है। 'सर्वार्थिसिख' का पृथक् ग्रहण करनेसे सूचित होता है कि उसमें एक ही उत्कृष्ट स्थिति है, विजयादिकी तरह जघन्य और उत्कृष्ट विकल्प नहीं है। तात्पर्य यह कि अधो ग्रैवेयकोंमें पहिले ग्रैवेयकमें २३ सागर, दूसरेमें २४ सागर तथा तीसरेमें २५ सागर; मध्यम ग्रैवेयकके प्रथम ग्रैवेयकमें २६ सागर, दूसरेमें २७ तथा तृतीयमें २८; उपरिम ग्रैवेयकके प्रथम ग्रैवेयकमें २९ सागर, द्वितीयमें ३० तथा तृतीयमें ३१ सागर उत्कृष्ट स्थिति है। अनुदिश विमानोंमें ३२ तथा विजयादि और सर्वार्थसिद्धिमें ३३ सागर हैं। सर्वार्थसिद्धिमें केवल उत्कृष्ट ही स्थिति ३३ सागर हैं।

## अपरा पल्योपममधिकम् ॥३३॥

सौधर्म और ऐशान स्वर्गकी जघन्य स्थिति कुछ अधिक एक पत्य है। आगेके सूत्रोंमें भवनवासी आदि तथा सानत्कुमार आदिकी जघन्य स्थिति बताई जायगी। अतः ज्ञात होता है कि इस सूत्रमें सौधर्म और ऐशानकी ही स्थिति बतायी जा रही है।

## परतः परतः पूर्वा पूर्वा अनन्तरा ॥३४॥

पूर्व-पूर्वकी उत्कृष्ट स्थिति आगे आगे जवन्य हो जाती है।

सरल उपायसे नारिकयोंकी जधन्य स्थितिका निरूपण- ...

## नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥३५॥

च शब्दसे पूर्वसूत्रमें सूचित क्रमका सम्बन्ध हो जाता है। अतः रत्नप्रभाकी जो एक सागर उत्कृष्ट स्थिति है वह शर्कराप्रभामें जघन्य होती है। इसी प्रकार आगे भी।

## दशवर्षसहस्राणि प्रथमायाम् ॥३६॥

प्रथमं नरककी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष है।

#### भवनेषु च ॥३७॥

भवनवासियोंकी भी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष है।

#### व्यन्तराणां च ॥३८॥

इसी तरह व्यन्तरोंकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष है। व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति पहिले इसीलिए नहीं कही गई कि यदि उत्कृष्ट स्थिति पिहले कही जाती तो जघन्य स्थितिके निर्देशके लिए फिरसे दशवर्षसहस्राणि सूत्र बनाना पड़ता।

#### परा पल्योपममधिकम् ॥३६॥

व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति एक पत्यसे कुछ अधिक है।

#### ज्योतिष्काणां च ॥४०॥

ज्योतिषियोंकी भी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक पत्य है।

#### तदष्टभागोऽपरा ॥४१॥

ज्योतिषियोंकी जघन्य स्थिति पल्यके आठवें भाग प्रमाण है।

५ १-९ चन्द्रकी उत्कृष्ट स्थिति एक लाख वर्ष अधिक एक पत्य, सूर्यकी एक एक हजार वर्ष अधिक एक पत्य, शुक्रकी एक सौ वर्ष अधिक एक पत्य तथा वृहस्पति-की पूर्ण एक पत्य है। शेष बुध आदि ग्रहोंकी और नक्षत्रोंकी आधे पत्य प्रमाण स्थिति है। तारागणकी पत्यका चौथा भाग उत्कृष्ट स्थिति है। तारा और नक्षत्रोंकी जघन्य स्थिति पत्यके आठवें भाग है। सूर्य आदिकी जघन्य स्थिति पत्यके चौथाई भाग प्रमाण है।

## लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् ॥४२॥

- 🐧 १ सभी लौकान्तिकोंकी दोनों प्रकारकी स्थिति आठ सागर प्रमाण है।
- 🔍 🐧 २ जीव पदार्थका व्याख्यान हुआ ।
  - ♦ ३ वह एक होकर भी अनेकात्मक है क्योंकि-
- ० ४ वह अभावसे विलक्षण है। 'अभूत' 'नहीं है' आदि अभावमें कोई भेद नहीं पाया जाता पर भावमें तो अनेक धर्म और अनेक भेद पाये जाते हैं। भावमें ही जन्म, सद्भाव, विपरिणाम, वृद्धि, अपक्षय और विनाश देखे जाते हैं। बाह्य आभ्यन्तर दोनों निमित्तोंसे आत्मलाभ करना जन्म है, जैसे मनुष्यगित आदिके उदयसे जीव मनुष्य पर्यायरूपसे उत्पन्न होता है। आयु अद्भिद निमित्तोंके अनुसार उस पर्यायमें बने रहना सद्भाव या स्थिति है। पूर्वस्वभावको कायम रखतें हुए अधिकता हो जाना वृद्धि है। क्रमशः एक देशका जीण होना अपक्षय है। उस पर्यायकी निवृत्तिको विनाश कहते हैं। इस तद्दह पदार्थों अनन्तरूपता

होती है। अथवा सत्त्व ज्ञेयत्व द्रव्यत्व अमूर्तत्व अतिसूक्ष्मत्व अवगाहनत्व असंख्येयप्रदेशत्व अनादिनिधनत्व और चेतनत्व आदिकी दृष्टिसे जीव अनेक रूप है।

५ अनेक अब्द और अनेक ज्ञानका विषय होनेसे। जिस पदार्थमें जितने शब्दों का प्रयोग होता है उसमें उतनी ही वाच्य-शिक्तयाँ होती हैं तथा वह जितने प्रकारके ज्ञानोंका विषय होता है उसमें उतनी ही ज्ञेय शिक्तयाँ होती हैं। शब्द प्रयोगका अर्थ है प्रतिपादन किया। उसके साधन दोनों ही हैं—शब्द और अर्थ। एक ही घटमें घट पाथिव मार्तिक-मिट्टीसे बना हुआ, सन्, ज्ञेय, नया, बडा आदि अनेकों शब्दोंका प्रयोग होता है तथा इन अनेक ज्ञानोंका विषय होता है। अतः जैसे घडा अनेकान्त रूप है। उसी तरह आत्मा भी अनेक धमित्मक है।

\$ ६ अनेक शक्तियोंका आधार होनेसे। जैसे घी चिकना है, तृष्ति करता है, उपबृंहण करता है अतः अनेक शक्तिवाला है अथवा, जैसे घड़ा जल-धारण आहरण आदि अनेक शक्तियोंसे युक्त है उसी तरह आत्मा भी द्रव्य क्षेत्र काल और भावके निमित्तसे अनेक प्रकारकी वैभाविक पर्यायोंकी शक्तियोंको धारण करता है।

० जिस प्रकार एक ही घड़ा अनेक सम्बन्धियोंकी अपेक्षा पूर्व पिश्वम, दूर पास, नया पुराना, समर्थ असमर्थ, देवदत्त कृत चैत्रस्वािमक, संख्या, पिरमाण, पृथक्तव, संयोग, विभागािदके भेदसे अनेक व्यवहारोंका विषय होता है उसी तरह अनन्त सम्बन्धियोंकी अपेक्षा आत्मा भी उन उन, अनेक पर्यायोंको धारण करता है। अथवा, जैसे अनन्त पुद्गल सम्बन्धियोंकी अपेक्षा एक ही प्रदेशिनी अंगुली अनेक भेदोंको प्राप्त होती है उसी तरह जीव भी कमें और नोकमें विषय उपकरणोंके सम्बन्धसे जीवस्थान, गुणस्थान, मार्गणास्थान, दंडी, कुंडली आदि अनेक पर्यायोंको धारण करता है। प्रदेशिनी अंगुलीमें मध्यमाकी अपेक्षा जो भिन्नता है वही अनामिकाकी अपेक्षा नहीं है, प्रत्येकपर रूपका भेद जुदा-जुदा है। मध्यमाने प्रदेशिनीमें हस्वत्व उत्पन्न नहीं किया, अन्यथा शशविषाणमें भी उत्पन्न हो जाना चाहिए था, और न स्वतः ही था, अन्यथा मध्यमाके अभावमें भी उसकी प्रतीति हो जानी चाहिए थी। तात्पर्य यह कि अनन्त परिणामी द्रव्य ही उन-उन सहकारी कारणोंकी अपेक्षा उन उन रूपसे व्यवहारमें आता है।

\$ ८ जिस प्रकार एक ही घड़ेके रूपादि गुणों में अन्यद्रव्यों के रूपादि गुणों की अपेक्षा एक दो तीन चार संख्यात असंख्यात आदि रूपसे तरतम भाव व्यक्त होता है और इसलिए वह अनेक है उसी तरह जीवमें भी अन्य आत्माओं की अपेक्षा को धादिके अविभाग प्रतिच्छेदों की तरतमता होती है। अन्य सहकारियों की अपेक्षा वैसे को धादि परिणाम अभिव्यक्त होते रहते हैं।

े ९ जैसे मिट्टी आदि द्रव्य प्रध्वंसरूप अतीतकाल, संभावनारूप भविष्यत् काल तथा किया सातत्यरूप वर्तमानकालके भेदसे उन उन कालोंमें अनेक पर्यायोंको प्राप्त होता है, उसीतरह जीव भी अनादि अतीतकाल, संभावनीय अनागत और वर्तमान अर्थपर्याय व्यञ्जनपर्यायोंसे अनन्तरूपको धारण करता है। यदि वर्तमान मात्र माना जाय तो पूर्व और उत्तरको रेखा न होनेसे वर्तमानका भी अभाव हो जायगा।

१ १० अनन्तकाल और एककोलमें अनन्त प्रकारके उत्पाद व्यय और धौव्यसे युक्त होनेके कारण आत्मा अनेकान्तरूप है। जैसे घड़ा एक कालमें द्रव्य दृष्टिसे पार्थिव-

रूपमें उत्पन्न होता है जलरूपमें नहीं, देश दृष्टिसे यहाँ उत्पन्न होता हे पटना आदिमें नहीं, कालदृष्टिसे वर्तमानकालमें उत्पन्न होता है अतीत-अनागतमें नहीं, भावदृष्टिसे बड़ा उत्पन्न होता है छोटा नहीं । यह उत्पाद अन्य सजातीय घट, किंचित् विजातीय घट, पूर्ण विजातीय पटादि तथा द्रव्यान्तर आत्मा आदिके अनन्तुं उत्पादींसे भिन्न है अतः उतने ही प्रकारका है। इसी प्रकार उस समय उत्पन्न नहीं होनेवाले द्रव्योंकी ऊपर नीची तिरछी लम्बी चौड़ी आदि अवस्थाओंसे भिन्न वह उत्पाद अनेक प्रकारका है। अनेक अवयववाले मिट्टीके स्कन्धसे उत्पन्न होनेके कारण भी उत्पाद अनेक प्रकारका है। इसी तरह जलं-धारण आहरण हर्ष भय शोक परिताप आदि अनेक अर्थिकयाओं में निमित्त होंनेसे उत्पाद अनेक तरहंका है। उसी समय उतने ही प्रतिपक्षभूत व्ययं होते हैं। जब तक पूर्व प्रयायका .: विनाश नहीं होगा तब तक नूतनके उत्पादकी संभावना नहीं है । उत्पाद और विनाशकी प्रतिपक्षभृत स्थिति भी उतने ही प्रकारकी है। जो स्थित नहीं है उसके उत्पाद और व्यय नहीं हो सकते । 'घट' उत्पन्न होता है' इस प्रयोगको वर्तमान तो इसलिए नहीं मान सकते कि अभी तक घड़ा उत्पन्न ही नहीं हुआ है, उत्पत्तिके बाद यदि तुरन्त-विनाश मान लिया जाय तो सन्द्रावकी अवस्थाका प्रतिपादक कोई शब्द ही प्रयक्त नहीं होगा, अतः उत्पादमें भी अभाव और विनाशमें भी अभाव, इस तरह पदार्थका अभाव ही होनेसे तदाश्रित व्यवहारका लोप हो जायगा। अतः पदार्थमें उत्पद्यमानता उत्पन्नता, और विनाश ये तीन अवस्थाएँ माननी ही होंगी। इसी तरह एक जीवमें भी द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयकी विषयभृत अनन्त शंक्तियाँ तथा उत्पत्ति विनाश स्थिति आदि रूप होनेसे अनेकान्तात्मकता समभनी चाहिए।

\$ ११ अन्वय व्यतिरेक रूप होनेसे भी । जैसे एक ही घडा सत् अचेतन आदि सामान्य रूपसे अन्वयधर्मका तथा नया पुराना आदि विशेष रूपसे व्यतिरेक धर्मका आधार होता है उसी तरह आत्मा भी सामान्य और विशेष धर्मोंकी अपेक्षा अन्वय और व्यतिरेकात्मक है । अनुगताकार बुद्धि और अनुगताकार शब्द प्रयोगके विषयभूत स्वास्तित्व आत्मत्व ज्ञातृत्व द्रष्टृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व अमूर्तत्व असंख्यातप्रदेशत्व अवगाहनत्व अतिस्मत्व अगुरुलघुत्व अहेतुकत्व अनादि सम्बन्धित्व ऊर्ध्वगतिस्वभाव आदि अन्वय धर्म हैं। व्यावृत्ताकार बुद्धि और शब्द प्रयोगके विषयभूत परस्पर विलक्षण उत्पत्ति स्थिति विपरिणाम वृद्धि ह्रास क्षय विनाश गति इन्द्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान दर्शन संयम लेश्या सम्यक्त्व आदि व्यतिरेक धर्म हैं।

ऐ १२-१३ इस अनेकान्तात्मक जीवका कथन शब्दोंसे दो रूपमें होता है-एक क्रमिक और दूसरा यौगपद्य रूपसे। तीसरा कोई प्रकार नहीं है। जब अस्तित्व आदि अनेक धर्म कालादिकी अपेक्षा भिन्न-भिन्न विविधात होते हैं उस समय एक शब्दमें अनेक अर्थोंके प्रतिपादनकी शक्ति न होनेसे क्रमसे प्रतिपादन होता है। इसे विकलादेश कहते हैं। परन्तु जब उन्हीं अस्तित्वादि धर्मोंकी कालादिककी दृष्टिसे अभेद विवक्षा होती है तब एक भी शब्दके द्वारा एकधर्ममुखेन तादात्म्यरूपसे एकत्वको प्राप्त सभी धर्मोंका अखंड भावसे युगपत् कथन हो जाता है। यह सकलादेश कहलाता है। विकलादेश नयरूप हैं और सक्लादेश प्रमाण रूप। कहा भी है-सकलादेश प्रमाणाधीन है और विकलादेश नयाधीन।

० १४ एक गुणरूपसे संपूर्ण वस्तुधर्मीका अखंडभावसे ग्रहण करना सकलादेश है। जिस समय एक अभिन्न वस्तु अखंडरूपसे विवक्षित होती है उस समय वह अस्तित्वादि धर्मीका अभेदवृत्ति या अभेदोपचार करके पूरीकी पूरी एक शब्दसे कही जाती है यही सकलादेश हैं। द्रव्याधिकनयसे घर्मीमें अभेद है तथा पर्यायाधिककी विवक्षामें भेद होनेपर भी अभेदोपचार कर लिया जाता है।

० १५ इस सकलादेशमें प्रत्येक धर्मकी अपेक्षा सप्तभगी होती है। १ स्यात् अस्त्येव जीवः २ स्यात् नास्त्येव जीवः ३ स्यात् अववतव्य एव जीवः ४ स्यात् अस्ति च नास्ति च ५ स्यात् अस्ति च अवक्तव्यश्च ६ स्यात् नास्ति च अवक्तव्यश्च ७ स्यात् अस्ति नास्ति च अवक्तव्यश्च । कहा भी है—

'प्रश्नके वशसे सात ही भंग होते हैं। वस्तु सामान्य और विशेष उभय धर्मोंसे युक्त हैं।"

'स्यात् अस्त्येव जीवः' इस वाक्यमें जीव शब्द विशेष्य है द्रव्यवाची है और 'अस्ति' शब्द विशेषण है गुणवाची है। उनमें विशेषण विशेष्यभाव द्योतनके लिए 'एव' का प्रयोग है। इससे इतर धर्मोंकी निवृत्तिका प्रसंग होता है, अतः उन धर्मोंका सद्भाव . द्योतन करनेके लिए 'स्यात्' शब्दका प्रयोग किया गया है। 'स्यात्' शब्द तिङ्क्तप्रतिरूपक निपात है। इसके अनेकान्त विधि विचार आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं परन्तु विवक्षा-वश यहाँ 'अनेकान्त' अर्थ लिया जाता है। यद्यपि 'स्यात्' शब्दसे सामान्यतया अनेकान्तका द्योतन हो जाता है फिर भी विशेषार्थी विशेष शब्दका प्रयोग करते हैं जैसे 'वृक्ष' कहनेसे 'धव खदिर आदिका प्रहण हो जाने पर भी धव खदिर आदिके इच्छुक उन-उन शब्दोंका प्रयोग करते हैं। अथवा 'स्यात्' शब्द अनेकान्तका द्योतक होता है वह किसी वाचक शब्दके द्वारा कहे गये अर्थका ही द्योतन कर सकता है अतः उसके द्वारा प्रकाश्य धर्मकी सूचनाके लिए इतर शब्दोंका प्रयोग किया गया है।

प्रक्त-यदि 'स्यात् अस्त्येव जीवः' यह वाक्य सकलादेशी है तो इसीसे जींवद्रव्यके सभी धर्मीका संग्रह हो ही जाता है, तो आगेके भंग निरर्थक हैं ?

उत्तर-गौण और मुख्य विवक्षासे सभी भंगों की सार्थकता है। द्रव्यार्थिक की प्रधानता तथा पर्यायाध्यिक की गौणतामें प्रथम भंग सार्थक है और द्रव्यार्थिक की गौणता. और पर्यायाध्यिक की प्रधानतामें द्वितीय भंग। यहाँ प्रधानता .केवल शब्द प्रयोगकी है, वस्तु तो सभी भंगोंमें पूरी ही ग्रहण की जाती है। जो शब्दसे कहा नहीं गया है अर्थात् गम्य हुआ है वह यहाँ अप्रधान है। तृतीय भंगमें युगपत् विवक्षा होनेसे दोनों ही अप्रधान हो जाते हें क्योंकि दोनोंको प्रधान भावसे कहने वालां कोई शब्द नहीं है। चौथे भंगमें क्रमशः उभय प्रधान होते हैं। यदि अस्तित्व-कान्तवादी 'जीव एव अस्ति' ऐसा अवधारण करते हैं तो अजीवके नास्तित्वका प्रसंग आता है अतः 'अस्त्येव' यहीं एवकार दिया जाता है। 'अस्त्येव' कहनेसे पुद्गेलादिकके अस्तित्वसे भी जीवका अस्तित्व व्याप्त हो जाता है अतः जीव और पुद्गलमें एकत्वका प्रसंग होता है। 'अस्तित्व सामान्यसे जीवका सम्बन्ध होगा अस्तित्व विशेषसे नहीं, जैसे 'अनित्यमेव कृतकम्' कहनेसे अनित्यत्वके अभावमें कृतकत्व नहीं होता ऐसा अवधारण करने पर भी सब प्रकारके अनित्यत्वसे सब प्रकारके कृतकत्व विशेषो नहीं होती किन्तु

अनित्यत्व सामान्यसे ही होती है न कि रथ घट पट आदिके अनित्यत्व विशेषसे ।' यह समाधान प्रस्तुत करने पर तो यही फिलत हीता है कि आप स्वयं अवधारणकी निष्फलता स्वीकार कर रहे हैं। 'स्वगत विशेषसे अनित्यत्व है' इसका स्पष्ट अर्थ है कि परगत विशेषसे अनित्यत्व नहीं है। फिर तो 'अनित्यं कृतकम्' ऐसा विनां अवधारणका वाक्य कहना चाहिए। ऐसी दशामें अनित्यत्वका अवधारण च होनेसे नित्यत्वका भी प्रसंग प्राप्त होता है। इसी तरह आप यदि 'अस्तित्व सामान्यसे जीव 'स्यादस्ति' है मुद्गलादिगत अस्तित्व विशेषसे नहीं' यह स्वीकार करते हैं तो यह स्वयं मान रहे हैं कि दो प्रकारका अस्तित्व है—एक सामान्य अस्तित्व और दूसरा विशेष अस्तित्व। ऐसी दशामें सामान्य अस्तित्वसे स्यादस्ति और विशेष अस्तित्वसे स्याद्यात्व हैं। सब प्रकारसे अस्तित्व स्वीकृत होनेपर ही नास्तित्वके निराकरणसे ही अवधारण सार्थक हो सकता है। नियम न रहने पर पुद्गलादिके अस्तित्वसे भी 'स्यादस्ति' की प्राप्ति होती है अतः एकान्तवादीको अवधारण मानना ही होगा और ऐसी स्थितिमें पूर्वीकत दोष आता है।

'जो अस्ति है वह अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावसे, इतर द्रव्यादिसे नहीं वयोंकि वे अप्रस्तुत हैं। जैसे घडा पार्थिव रूपसे, इस क्षेत्रसे, इस कालकी दृष्टिसे तथा अपनी वर्तमान पर्यायोंसे 'अस्ति' है अन्यसे नहीं क्योंकि वे अपस्तृत हैं। इस समाधानसे ही फलित होता है कि घडा स्यादस्ति और स्यान्नास्ति है। यदि नियम न माना गया तो वह घडा ही नहीं हो सकता क्योंकि सामान्यात्मकताके अभावमें विशेषरूपता भी नहीं टिक सकती, अथवा अनियत द्रव्यादिरूप होनेसे वह घडा ही नहीं रह सकता किंतु सर्वरूप होनेसे महा . सामान्य बन जायगा । यदि घडा पार्थिवत्वकी तरह जलादि रूपसे भी अस्ति हो जाय तो जलादि रूप भी होनेसे वह एक सामान्य द्रव्य बन जायगा न कि घड़ा। यदि इस क्षेत्र-की तरह अन्य समस्त क्षेत्रोंमें भी घड़ा अस्ति हो जाय तो वह घड़ा नहीं रह पायगा किन्त्र आकाशंबन जायगा। यदि इस कालकी तरह अतीत अनागत कालसे भी वह 'अस्ति' हो तो भी घड़ा नहीं रह सकता किन्तु त्रिकालानुयायी होनेसे मृद् द्रव्य बन जायगा, फिर तो जिस प्रकार इस-देश काल रूपसे हमलोगोंके प्रत्यक्ष है और अर्थिकियाकारी है उसीतरह अतीत अनागतकाल तथा सभी देशोंमें उसकी प्रत्यक्षता तथा तत्सम्बन्धी अर्थिकियाकारिता होनी चाहिये। इसी तरह जैसे वह नया है उसी तरह पुराने या सभी रूप. रस गन्ध स्पर्ध संख्या संस्थान आदिकी दृष्टिसे भी 'अस्ति' हो तो वह घड़ा नहीं रह जायगा किन्तुं सर्वव्यापी होनेसे महासत्ता बन जायगा । इसी तरह मनुष्य जीव भी स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावकी दुष्टिसे ही 'अस्ति' है अन्यकूपों से नास्ति है। यदि मनुष्य अन्य रूपसे भी 'अस्ति' हो जाय तो वह मनुष्य ही नहीं रह सकता, महासामान्य हो जायगा । इसी तरह अनियत क्षेत्र आदि रूपसे 'अस्ति' माननेमें अनियतरूपता का प्रसंग आता है।

स्वंसद्भाव और पर-अभाव के अधीन जीव का स्वरूप होनेसे वह उभयात्मक है। यदि जीव परसत्ताके अभावकी अपेक्षा न करे तो वह जीव न होकर सन्मात्र हो जायगा। इसी तरह परसत्ताके अभावकी अपेक्षा होने पर भी स्वसत्ताका सद्भाव न हो तो वहः वस्तु ही नहीं हो सकेगां, जीव होनेकी बात तो दूर ही रही। अतः परका अभाव भी स्वसत्ता सद्भावसे ही वस्तुका स्वरूप बन सकता है। जैसे अस्तित्व धर्म अस्तित्व रूपसे ही है नास्तित्व

रूपसे नहीं, अतः उभयात्मक है। अन्यथा वस्तुका अभाव ही हो जायगा क्योंकि अभाव, भावनिरपेक्ष होकर सर्वथा शून्यका ही प्रंतिपादन करेगा तथा भाव अभावरूपसे निरपेक्ष रहकर सर्वसन्मात्ररूप वस्तुको कहेगा । सर्वथा सत् या सर्वथा अभाव रूपसे वस्तुकी स्थिति तो है नहीं। क्या कभी वस्तु सर्वाभावात्मक या सर्वसत्तात्मक देखी गई है ? वैसी वस्तु ही नहीं हो सकती क्योंकि वह खरविषाणकी तरह सर्वाभाव रूप है। जब वस्तुत्व श्रावणत्वकी तरह सपक्ष विमक्ष दोनोंसे व्यावृत्तं होनेके कारण असाधारण हो गया तब उसका बोध : होना भी कठिन है। वस्तुमें कियागुण व्यपदेशका अभाव होनेसे भावविलक्षणताके कारण अभावता आती है तथा भावता अभाव वैलक्षण्यसे। इस तरह भावरूपता और अभाव रूपता दोनों परस्पर सापेक्ष हैं अभाव अपने सद्भाव तथा भावके अभावकी अपेक्षा सिद्ध होता है तथा भाव स्वसद्भाव और अभावके अभावकी अपेक्षासे। यदि अभावको एकांतसे अस्ति स्वीकार किया जाय तो जैसे वह अभावरूपसे अस्ति है उसी तरह भावरूपसे भी 'अस्ति' हो जानेके कारण भाव और अभावमें स्वरूपसांकर्य हो जायगा। यदि अभावको सर्वथा 'नास्ति' माना जाय तो जैसे वह भावरूपसे 'नास्ति' है उसी तरह अभावरूपसे भी 'नास्ति' होनेसे अभावका सर्वथा लोप होनेके कारण भावमात्र ही जगत् रह जायगा। और इस ·तरह खपुष्प आदि भी भावात्मक हो जायंगें। अतः घटादिक भाव स्यादस्ति और स्यान्नास्ति हैं। इस तरह घटादि वस्तुओंमें भाव और अभावको परस्पर सापेक्ष होनेसे प्रतिवादीका यह कथन कि 'अर्थ या प्रकरणसे जब घटमें पटाविकी सत्ताका प्रसंग ही नहीं हैं तब उसका निषेध क्यों करते हो ?' अयुक्त हो जाता है।

िंकच, अर्थ होनेके कारण सामान्यरूपसे घटमें पटादि अर्थोंकी सत्ताका प्रसंग प्राप्त है ही, यदि उसमें हम विशिष्ट घटरूपता स्वीकार करना चाहते हैं तो वह पटादिकी सत्ता का निषेध करके ही आ सकती हैं। अन्यथा वह घट नहीं कहा जा सकता क्योंकि पटादि रूपोंकी क्यावृत्ति न होनेसे उसमें पटादि रूपता भी उसी तरह मौजूद है।

घटमें जो पटादिका 'नास्तित्व' है वह भी घड़ेका ही धर्म है, वह उसकी स्वपर्याय है। हाँ, परकी अपेक्षा व्यवहारमें आनेसे परपर्याय उपचारसे कही जाती है।

प्रश्न-'अस्त्येव जीवः' यहाँ 'अस्ति' शब्दके वाच्य अर्थ से जीव शब्दका वाच्य अर्थ .
भिन्न स्वभाववाला है, या अभिन्न स्वभाववाला ? यदि अभिन्न स्वभाव है, तो इसका यह अर्थ हुआ कि जो 'सत्' है वही जीव है, उसमें अन्य धर्म नहीं हैं। तब उनमें परस्पर सामानाधिकरण्य विशेषण-विशेष्य भाव आदि नहीं हो सकेंगे, तथा दोनों शब्दोंका प्रयोग भी नहीं होना चाहिये। जिस तरह 'सत्त्व' सर्व द्रव्य और पर्यायोंमें व्याप्त है उसी तरह उससे अभिन्न जीव भी व्याप्त होगा। तात्पर्य यह कि संसारके सब पदार्थोंमें एक जीवरूपताका प्रसंग आयगा। जीवमें सामान्य सत्स्वभाव होनेसे जीवके चैतन्य ज्ञानादि कोधादि नारकत्वादि सभी पर्यायोंका अभाव हो जायगा। अथवा, अस्तित्व जब जीवका स्वभाव हो गया, तब पुद्गलादिकमें 'सत्' यह प्रत्यय नहीं करा सकेगा। यदि उक्त दोषसे वचनेके लिए अस्ति शब्दके वाच्य अर्थसे जीव शब्दका वाच्य अर्थ भिन्न माना जाता है तो जीव स्वयं असदूप हो जायगा। कहा जा सकता है कि जीव असदूप है क्योंकि वह अस्ति शब्दके वाच्य अर्थसे भिन्न है जैसे कि खरविषाण। ऐसी दशामें जीवाश्रित बन्ध मोक्ष आदि सभी व्यवहार नष्ट हो जायगे। और जिंस तरह अस्तित्व जीवसे भिन्न है

उसी तरह अन्य पुद्गलादिसे भी भिन्न होगा, तात्पर्य यह कि सर्वथा निराश्रय होनेसे उसका अभाव ही हो जायगा। किंच, अस्तित्वसे भिन्न स्वभाववाले जीवका फिर क्या स्वरूप रह जाता है ? जिसे भी आप स्वभाव कहोगे वह सब असद्रूप ही होगा।

उत्तर-'अस्ति' शस्तके वाच्य अर्थसे जीव शब्दका वाच्य अर्थ कथंचित् भिन्न रूप है तथा कथंचित् अभिन्न रूप । पर्यायाधिक नयसे भवन और जीवन पर्यायों में भेद होनेसे दोनों शब्द भिन्नार्थक हैं। द्रव्याधिक दृष्टिसे दोनों अभिन्न हैं, जीवके ग्रहणसे तद्भिन्न अस्तित्वका भी ग्रहण होता ही है अतः पदार्थ स्यात् अस्ति और स्याननास्ति रूप हैं।

अर्थ अभिधान और प्रत्ययोंकी अस्ति और नास्ति उभयरूपसे प्रसिद्धि होनेके कारण भी पदार्थ अस्ति-नास्ति रूप है। जीव अर्थ जीवशब्द और जीव प्रत्यय ये तीनों अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। छोकमें प्रचित्रत वाच्यवाचक भाव और ज्ञेयज्ञायक भाव तीनोंके अस्तित्वके साक्षी हैं। शून्यवाद या शब्दाद्वैतवाद मानकर इनका निषेध करना उचित नहीं है। अतः प्रत्येक पदार्थ स्यादस्ति और स्यान्नास्ति रूप है। इनमें द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिकको तथा पर्यायार्थिक द्रव्यार्थिकको अपनेमें अन्तर्भूत करके व्यापार करता है अतः दोनों ही भंग सकलादेशी हैं।

जब दो गुणों के द्वारा एक अखंड अर्थकी युगपत् विवक्षा होती है तो तीसरा अवक्तन्य भंग होता है। जैसे प्रथम और द्वितीय भंगमें एककालमें एक शब्दसे एक गुणके द्वारा समस्त वस्तुका कथन हो जाता है उस तरह जब दो प्रतियोगी गुणों के द्वारा अवधारण रूपसे युगपत् एक कालमें एक शब्दसे समस्त वस्तुके कहनेकी इच्छा होती है तो वस्तु अवक्तन्य हो जाती है क्यों कि वैसा शब्द और अर्थ नहीं है। गुणों के युगपद्भावका अर्थ है कालादिकी दृष्टिसे अभेदवृत्ति।

वे कालादि आठ हें--काल आत्मरूप अर्थ सम्बन्ध उपकार गुणिदेश संसर्ग और शब्द। जिस कारण गुण परस्पर विरुद्ध हैं अतः उनकी एक कालमें किसी एक वस्तुमें वृत्ति नहीं हो सकती अतः सत्त्व और असत्त्वका वाचक एक शब्द नहीं है। एक वस्तुमें सत्त्व और असत्त्व परस्पर भिन्न रूपमें हैं उनका एक स्वरूप नहीं है जिससे वे एक शब्दके द्वारा युगपत् कहे जा सकें। परस्पर विरोधी सत्त्व और असत्त्वकी एक अर्थमें वृत्ति भी नहीं हो सकती जिससे अभिन्न आधार मानकर अभेद और युगपद्भाव कहा जाय तथा किसी एक शब्दसे उनका प्रतिपादन हो सके। सम्बन्धसे भी गुणोंमें अभिन्नताकी संभावना नहीं है क्योंकि सम्बन्ध भिन्न होता है। देवदत्त और दंडका सम्बन्ध यज्ञदत्त और छत्रके सम्बन्धसे जुदा है ही। जब कारणभूत सम्बन्धी भिन्न हैं तब कार्यभूत सम्बन्ध एक नहीं हो सकता। इसी तरह सत्त्व और असत्त्वका पदार्थसे अपना-अपना पृथक् ही सम्बन्ध होगा, अतः सम्बन्धकी दृष्टिसे भी अभेदवृत्तिकी संभावना नहीं है। समवायको भी संयोगकी तरह विशेषण भेदसे भिन्न ही होना चाहिये। उपकार-दृष्टिसे भी गुण अभिन्न नहीं है, क्योंकि द्रव्यमें अपना प्रत्यय या विशिष्ट व्यवहार कराना रूप उपकार प्रत्येक गुणका जुदा-जुदा है। नील घटमें नीलानुराग और नील प्रत्यय उत्पन्न करता है जब कि पीत पीतानुराग और पीत प्रत्यय । इसी तरह सत्त्व सत् प्रत्यय कराता है और असत्त्व असत्प्रत्ययू। अतः उपकारकी दृष्टिसे भी अभेदवृत्ति नहीं बन सकती । फिर गुणीकाः 🛝 उपकार एक देशसे नहीं हीता जिससे एक देशोपकारक होनेसे उनमें अभेदरूपता लाई जाय। एकान्त पक्षमें गुणोंसे संसृष्ट अनेकात्मक रूप नहीं है। जब शुक्ल और कृष्ण वर्ण परस्पर

भिन्न हैं तब उनका संसृष्ट रूप एक नहीं हो सकता जिससे एक शब्दसे कथन हो सके।
कोई एक शब्द या पद दो गुणोंको युगपत् नहीं कह सकता। यदि कहे तो 'सत्'
शब्द सत्त्वकी तरह असत्त्वंका भी कथन करेगा तथा 'असत्' शब्द सत्त्वका। पर
ऐसी लोक-प्रतीति नहीं है क्योंकि प्रत्येकके वाचक शब्द क्लुदा-जुदा हैं। इस तरह
कालादिकी दृष्टिसे युगपद्भावकी सम्भावना नहीं है तथा उभयवाची कोई एक शब्द
है नहीं अतः वस्तु अवक्तव्य है। अथवा, शब्दमें वस्तुके तृल्य बलवाले दो धर्मोंका मुख्य
रूपसे युगपत् कथन करनेकी शब्यता न होनेसे, या परस्पर शब्द प्रतिबन्ध होनेसे
निर्गुणत्वका प्रसंग होनेसे तथा विवक्षित उभय धर्मोंका प्रतिपादन न होनेसे वस्तु
अवक्तव्य है। यह भी सकलादेश है, क्योंकि परस्पर अवधारित दो मुख्य गुणोंसे अखण्ड
बस्तुको समस्त रूपसे कहनेकी इच्छा है। यह अखंडता एक गुण रूपसे अभेद्र वृत्तिके
द्वारा या अभेदोपचारसे बन जाती है। यह अवक्तव्य शब्दके द्वारा अन्य छह भंगोंके
द्वारा वक्तव्य होनेसे 'स्यात्' अवक्तव्य है सर्वथा नहीं। यदि सर्वथा अवक्तव्य हो
जाय तो 'अवक्तव्य' शब्दके द्वारा भी उसका कथन नहीं हो सकता। ऐसी दशामें

जब दोनों धर्मोंकी क्रमशः मुख्य रूपसे विवक्षा होती है तब उनके द्वारा समस्त वस्तुका ग्रहण होनेसे चौथा भी भंग सकलादेशी होता है। यह भी 'कथब्चित्' ही समभना चाहिए। यूदि सर्वथा उभयात्मक हो तो परस्पर विरोध द्वीष तथा उभय दोषका प्रसंग होता है। इनका निरूपण इस प्रकार होता है—

१—सर्वसामान्य और तदभावसे । पदार्थ दो प्रकारके हैं एक श्रुतिगम्य और दूसरे अर्थाधिगम्य । श्रुतिमात्रसे बोधित श्रुतिगम्य है तथा अर्थ प्रकरण अभिप्राय आदिसे किल्पत अर्थाधिगम्य है । 'आत्मा अस्ति' यहाँ सभी प्रकारके अवान्तर भेदोंकी विवक्षा न रहने पर सर्वविशेषव्यापी सन्मात्रकी दृष्टिसे उसमें 'अस्ति' व्यवहार होता है और उसके प्रतिपक्षी अभाव सामान्यसे 'नास्ति' व्यवहार होता है । जंब इन्हीं दृष्टियोंसे ये दोनों धर्म युगपत विवक्षित होते हैं तो वस्तु अवक्तव्य और कमशः विवक्षित होनेपर उभयात्मक है।

२—विशिष्ट सामान्य और तदभावसे। आत्मा आत्मत्व रूप विशिष्ट सामान्यकी दृष्टिसे 'अस्ति' है और अनात्मत्वकी दृष्टिसे 'नास्ति' है। युगपत् उभय विवक्षामें अवक्तव्य तथा क्रमशः उभय विवक्षामें उभयात्मक है।

३—विशिष्ट सामान्य और तदभाव सामान्यसे। आत्मा 'आत्मत्व' रूपसे 'अस्ति' है तथा पृथिवी जल घट पट आदि सब प्रकारसे अभाव सामान्य रूपसे 'नास्ति' है। युगपत् उभय विवक्षामें अवक्तव्य और क्रम विवक्षामें उभयात्मक है।

े ४—विशिष्ट सामान्य और तिद्वशेषसे। आत्मा 'आत्मत्व' रूपसे 'अस्ति' है और आत्मिवशेष 'मनुष्य' रूपसे 'नास्ति' है। युगपत् विवक्षामें अवक्तव्यं और क्रम-विवक्षामें उभयात्मक है।

५ — सामान्य और विशिष्ट सामान्यसे। सामान्य दृष्टिसे द्रव्यत्व रूपसे आत्मा 'अस्ति' है और विशिष्ट सामान्यके अभाव रूप अनात्मत्वसे 'न्नीस्ति' है। युगपत् उभय विवक्षामें अवक्तव्य और क्रम विवक्षामें उभयात्मक है।

६—द्रव्य सामान्य और गुणसामान्यसे। द्रव्यत्व रूपसे आत्मा 'अस्ति' है तथा प्रतियोगि गुणत्वकी दृष्टिसे 'नास्ति' है। युगपत् उभय विवक्षामें अवक्तव्य और क्रमशः उभय विवक्षामें उभयात्मक है।

७— धर्मसमुदाय अौर तद्वचितरेकसे। विकाल गोचर अनेकशक्त तथा ज्ञानादि धर्म समुदाय रूपसे आत्मा 'अस्ति' है तथा तदभाव रूपसे 'नास्ति' है। युगपत् उभय विवक्षा में अवक्तव्य और कमशः उभय विवक्षा में अवक्तव्य और कमशः उभय विवक्षा उभयात्मक है।

८—धर्म सामान्य सम्बन्धसे और तदभावसे। ज्ञांनांदि गुणोंके सामान्य सम्बन्ध की दृष्टिसे आत्मा 'अस्ति' है तथा किसी भी समय धर्मसामान्य सम्बन्धका अभाव नहीं होता अतः तदभावकी दृष्टिसे 'नास्ति' है। युगपत् विवक्षामें अवंक्तव्य और क्रमविवक्षामें उभयात्मक है।

९—धर्मविशोष सम्बन्ध और तदंभावसे। किसी विवक्षित धर्मके सम्बन्धकी दृष्टि से आत्मा 'अस्ति' है तथा उसीके अभाव रूपसे 'नास्ति' है। जैसे आत्मा नित्यत्व या चेतनत्व किसी अमुक धर्मके सम्बन्धसे 'अस्ति' है और विपक्षी धर्मसे 'नास्ति' है। युगपत् उभय विवक्षामें अववतव्य है और क्रमविवक्षामें उभयात्मक है।

पाँचवाँ भंग तीन स्वरूपोंसे द्वयात्मक होता है। अनेक द्रव्य और अनेक पर्यायात्मक जीवके किसी द्रव्यार्थ विशेष या पर्यायार्थ विशेषकी विवक्षामें एक आत्मा 'अस्ति' है, वही पूर्व विवक्षा तथा द्रव्यसामान्य और पर्यायसामान्य या दोनोंकी युगपदभेद विवक्षामें वचनोंके अगोचर होकर अवक्तव्य हो जाता है। जैसे आत्मा. द्रव्यत्व जीवत्व या मनुष्यत्व रूपसे 'अस्ति' है तथा द्रव्यपर्याय सामान्य तथा तदभावकी युगपत् विवक्षामें अवक्तव्य है। इस तरह 'स्यादस्ति अवक्तव्य' भंग बनता है। यह भी विवक्षासे अखंड वस्तुको ग्रहण करनेके कारण सकलादेश है वयोंकि इसने एक अंशरूपसे समस्त वस्तुको ग्रहण किया है।

छठवाँ भंग भी तीन स्वरूपोंसे दो अंशवाला होता है। वस्तुगत नास्तित्व ही जब अवक्तव्य रूपसे अनुबद्ध होकर विवक्षित होता है तब यह भंग बनता है। नास्तित्व पर्याय-की दृष्टिसे हैं। पर्यायें दो प्रकारकी हैं—एक सहभाविनी और दूसरी कमभाविनी। गित इन्द्रिय काय योग वेद कषाय आदि सहभाविनी तथा कोध मान बाल्य यौवन आदि कमभाविनी पर्यायें हैं। गत्यादि और कोधादि पर्यायोंसे भिन्न कोई एक अवस्थायी जीव नहीं हैं। किन्तु ये ही कमिक पर्यायें जीव कही जाती हैं। जो वस्तुत्वेन 'सत्' है वही द्रव्यांश है तथा . जो अवस्तुत्वेन 'असत्' है वही पर्यायांश है। इन दोनोंकी युगपत् अभेद विवक्षामें वस्तु अवक्तव्य है। इंस तरह आत्मा नास्ति अवक्तव्य है। यह भी सकलादेश है क्योंकि विव-क्षित धर्में रूपसे अखण्ड वस्तुको ग्रहण करता है।

सातवाँ भङ्ग चार स्वरूपोंसे तीन अंशवाला है। किसी द्रव्यार्थ विशेषकी अपेक्षा अस्तित्व किसी पर्यायविशेषकी अपेक्षा 'नास्तित्व' होता है तथा किसी द्रव्यपर्याय विशेष और द्रव्यपर्याय सामान्यकी युगपत् विवक्षामें वही अवक्तव्य भी हो जाता है। इस तरह अस्ति नास्ति अवक्तव्य भूग बन जाता है। यह भी सकलादेश है क्योंकि दूसने विवक्षित- धर्मे रूपसे अखण्ड समस्त वस्तुका ग्रहण किया है।

० २५ निरंश वस्तुमें गुणभेदसे अंशकल्पना करना विकलादेश है। स्वरूपसे अविभागी अखंड सत्ताक वस्तुमें विविध गुणोंकी अपेक्षा अंश कल्पना करना अर्थात् अनेकत्व और एकत्वकी व्यवस्थाके लिए भूलंतः नरसिंहमें सिंहत्वकी तरह समुदायात्मक वस्तुस्वरूपको स्वीकार कस्के ही काल आदिकी वृष्टिसे प्रस्पर विभिन्न अंशोंकी कल्पना करना विकलादेश है। क्रेंबल सिंहमें सिंहत्वकी तरह एकमें एकांशकी कल्पना विकलादेश नहीं हैं। जैसे दाडिम कर्पूर आदिसे बने हुए शर्बतमें विलक्षण रसकी अनुभूति और स्वीकृतिके बाद अपनी पहचान शिवतके अनुसार 'इस शर्बतमें लायची भी है, कर्पूरभी है' इत्यादि विवेचन किया जाता है उसी तरह अनेकान्तात्मक एक वस्तुकी स्वीकृतिके बाद हेतुविशेषसे किसी विविध्यत अंशका निश्चय करना विकलादेश है। अखंड भी वस्तुमें गुणोंसे भेद होता है जैसे 'गतवर्ष आप पटु थे, इस वर्ष पटुतर है' इस प्रयोगमें अवस्थाभेदसे तदिभन्न द्रव्यमें भेद व्यवहार होता है। गुणभेदसे गुणभेदका होना स्वाभाविक ही है।

\$ २६ विकलादेशमें भी सप्तभंगी होती है। गुणभेदक अंशोंमें क्रम, यौगपद्य तथा कम-यौगपद्य दोनोंसे विवक्षाके वश विकलादेश होते हैं। प्रथम और द्वितीय मंगमें स्वतंत्र क्रम, तीसरेमें यौगपद्य, चौथेमें संयुक्त क्रम, पांचवें और छठें मंगमें स्वतंत्र क्रमकें साथ यौगपद्य तथा सातवें भंगमें संयुक्त क्रम और यौगपद्य हैं। सर्वसामान्य आदि किसी एक द्रव्यार्थ-दृष्टिसे 'स्यादस्त्येव आत्मा' यह पहिला विकलादेश है। इस भंगमें अन्य धर्म यद्यपि क्स्तुमें विद्यमान हैं तो भी कालादिकी अपेक्षा भेदविवक्षा होनेसे शब्दवाच्यत्वेन स्वीकृत नहीं हैं अतः न उनका विधान ही है और न प्रतिषेध ही। इसी तरह अन्य भंगोंमें भी स्विविवक्षित धर्मकी प्रधानता होती है और अन्य धर्मोंके प्रति उदासीनता, न तो उनका विधान ही होता है और न उनका प्रतिषेध ही।

प्रक्त--जब आप 'अस्त्येव' इस तरह विशेषण-विशेष्यके नियमनको एवकार देते

हो तब अर्थात् ही इतरकी निवृत्ति हो जाती है ? उदासीनता कहाँ रही ?

उत्तर—इसीलिए शेष धर्मोंके सद्भावको द्योतन करनेके लिए 'स्यात्' शब्दका प्रयोग किया जाता है। एवकारसे जब इतरिनवृत्तिका प्रसंग प्रस्तुत होता है तो सकल लोप न हो जाय इसलिए 'स्यात्' शब्द विवक्षित धर्मके साथ ही साथ अन्यधर्मोंके सद्भावकी सूचना दे देता है। इस तरह अपुनस्कत रूपसे अधिकसे अधिक सात प्रकारके वचन हो सकते है। यह सब द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयोंकी विवक्षासे होता है। ये नय संग्रह और व्यवहार रूप होते हैं शब्द नय और अर्थनय रूपसे भी इनके विभाग हैं। संग्रह व्यवहार और ऋजुसूत्र अर्थनय है तथा शब्द समिभ्र अर्थ एवं भूत शब्दनय है। संग्रह नय सत्ताको विषय करता है, वह समस्त वस्तुतत्त्वका सत्तामें अन्तर्भाव करके अभेद रूपसे संग्रह करता है। व्यवहारनय असत्त्वको विषय करता है क्योंकि वह उन परस्पर भिन्न सत्त्वोंको ग्रहण करता है जिनमें एक दूसरेका असत्त्व अन्तर्भूत है। ऋजुसूत्रनय वर्तमान क्षणवर्ती पर्यायको जानता है। इसकी दृष्टिमें अतीत और अनागत चूंकि विनष्ट और अनुत्पन्न है, अतः उनसे व्यवहार नहीं हो सकता। ये तीनों अर्थनय मिलकर तथा एकाकी रहकर सात प्रकारके भंगोंको उत्पन्न करते हैं। पहिला संग्रह दूसरा व्यवहार, तीसरा अविभवत (युगपद विवक्षित) संग्रह व्यवहार, भौधा समुन्वित् (क्रम विवक्षित समुदाय) संग्रह व्यवहार, पांचवां संग्रह और अविभवत संग्रह व्यवहार, छठवां व्यवहार और अविभवत संग्रह व्यवहार, पांचवां समुदित संग्रह व्यवहार, विवाह समुदित संग्रह व्यवहार, विवाह समुदित संग्रह व्यवहार क्रम सातवां समुदित संग्रह व्यवहार विवाह समुदित संग्रह व्यवहार संग्रह व्यवहा

और अविभक्त संग्रह व्यवहार। शब्दनय व्यंजन पर्यायोंको विषय करते हैं। वे अभेद तथा भेद दो प्रकारके वचन प्रयोगको सामने लाते हैं। शब्दनयमें पर्यायवाची विभिन्न शब्दोंका प्रयोग होनेपर भी उसी अर्थका कथन होता है, अतः अभेद हैं। समिभिरूढ़नयमें घटनिक्रयामें परिणत या अपरिणत, अस्तिन्न ही घटका निरूपण होता है। एवंभूतमें प्रवृत्तिनिमित्तसे भिन्न ही अर्थका निरूपण होता है। अथवा एक अर्थमें अनेक झब्दोंकी प्रवृत्ति या प्रत्येकमें स्वतंत्र शब्दोंका प्रयोग, इस तरह भी दो प्रकार हैं। शब्दनयमें अनेक पर्यायवाची शब्दोंका वाच्य एक ही होता है। समिभिरूढ़में चूँकि शब्द दैमितिकं है अतः एक शब्दका वाच्य एक ही होता है। एवंभूत वर्तमान निमित्तको पकड़ता है अतः उसके मतसे भी एक शब्दका वाच्य एक ही है।

§ २७ इन परस्पर विरुद्ध सरीखे दिखनेवाले धर्मोंमें नयद्ष्टिसे योजना करनेपर कोई विरोध नहीं रहता। विरोध तीन प्रकारका है-१ वध्यघातक भाव, २ सहानवस्थान, ३ प्रतिबन्ध्य प्रतिबन्धक भाव। वध्यघातक भाव विरोध सर्प और नक्ल या अग्नि और जलमें होता है। यह दो विद्यमान पदार्थों में संयोग होनेपर होता है, संयोगके बाद जो बलवान् होता है वह निर्बलको बाधित करता है। अग्निसे असंयुक्त जल अग्निको नहीं बुका सकता। परन्तु आप अस्तित्व और नास्तित्वकी एक वस्तुमें क्षणमात्र भी वृत्ति नहीं मानना. चाहते अतः यह विरोध कैसे होगा ? यदि दोनोंकी एक वस्तुमें युगपत् वृत्ति स्वीकार करते हो तो जब दोनों धर्म तुल्य हेतुक और समान बलशाली हैं तब एक दूसरेको कैसे बाध सकता है ? जिससे इनमें बध्यघातक विरोध माना जाय। दूसरा सहानवस्थान विरोध एक वस्तुकी क्रमसे होनेवाली दो पर्यायोंमें होता है। नयी पर्याय उत्पन्न होती है तो पूर्वपर्याय नष्टं. हो जाती है। जैसे आमका हरा रूप नष्ट होता है और पीतरूप उत्पन्न होता है। िकन्तु अस्तित्व और नास्तित्व वस्तुमें क्रमिक नहीं हैं। यदि ये क्रमभावी होते तो अस्तित्वकालमें नास्तित्व और नास्तित्वकालमें अस्तित्वका अभाव प्राप्त होगा। ऐसी दशामें नास्तित्वका अभाव होनेपर जीवमात्र जगत् हो जायगा। और अस्तित्वके अभावमें शून्यताका प्रसङ्ग आयगा, और समस्तं बन्ध मोक्षादि व्यवहारका उच्छेद हो जायगा । सर्वथा असत्की उत्पत्ति और सत्का सर्वथा विनाश नहीं हो सकता। अतः यह विरोध भी अस्तित्व-नास्तित्वमें नहीं हो सकता। प्रतिबन्ध्य प्रतिबन्धक भाव विरोध भी इनमें नहीं है। जैसे आमका फल जब तक डालमें लगा हुआ है तब तक फल और डंठलका संयोग रूप प्रतिबन्धकके रहनेसे गुरुत्व मौजूद रहने पर भी आमको नीचे नहीं गिराता। जब संयोग टूट जाता है तब गुरुत्व फल को नीचे गिरा देता है। 'संयोग' के अभावमें गुरुत्व पतनका कारण होता है, यह सिद्धान्त है। परन्तु यहाँ न तो अस्तित्व नास्तित्वके प्रयोजनका प्रतिबन्ध करता है और न नास्तित्व अस्तित्व के । अस्तित्वकालमें ही परकी अपेक्षा 'नास्ति' बुद्धि होती है तथा नास्तित्वके समय ही स्वापेक्षया अस्तित्व बुद्धि और व्यवहार होता है। इस तरह विवक्षाभेदसे जीवादिपदार्थं एकानेकात्मक हैं।

# सन् १९५१ की प्रकाशित पुस्तकें



भारतीय ज्ञानपीठ काशी

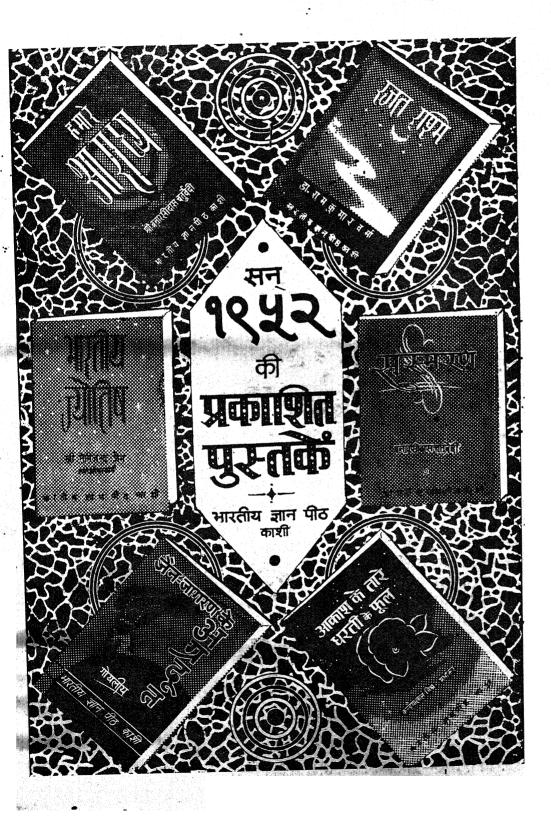

## भारतीय ज्ञानपीठ काशीके सुरुचिपूर्ण प्रकाशनं

## [हिन्दी ग्रन्थ]

| १. मुक्तिदूत [उपन्यास]—ग्रज्ञना-पवनज्ञयकी पुरायगाथा                           | , <b>(</b> 8)            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| २. पर्धाचिद्व [स्वर्गीया बहिनके पवित्र संस्मरण श्रौर युगविश्लेषण]             |                          |
| ३. दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ                                               | ર્ચ)                     |
| ४. पाश्चात्य तर्कशास्त्र [ग्रप्राप्य]                                         | ર્દ)                     |
| ५. <b>होरो-शायरी [</b> उद्दू के सर्वोत्तम १५०० शेर श्रीर १६० नज्म]            | र)<br>स्रो<br>()         |
| ६. मिलनवामिनी विचनजीके नवीनतम गीत]                                            | ર્ષ્ટ) .                 |
| <ul> <li>जैदिक साहित्य [वेदोंपर-हिन्दीमें साधिकार मौलिक विवेचन]</li> </ul>    | દ્દ).                    |
| <ul><li>मेरे बापू [महात्मा गाँधीके प्रति अद्धांखि]</li></ul>                  | . રાાં)                  |
| <ul><li>पंच प्रदीप [श्री शान्ति एमं० पं० के मधुर गीत]</li></ul>               |                          |
| १०. भारतीय विचारधारा [भारतीय दर्शनका महत्त्वपूर्ण प्रन्थ]                     | र)<br>२)<br>१)           |
| ११. ज्ञानगंगा [संवारके महान् सांधकोंकी स्कियोंका ऋत्वय भएडार]                 | ક્                       |
| <b>१२. गह्रे पानी पैठ</b> [स्क्रिरूपमें ११८ मर्मस्पर्शी कहानियाँ]             | રાાં)                    |
| <b>१३. वर्द्धमान</b> [ महाकाव्यू ]                                            |                          |
| <b>१४. होर-म्रो सुखन</b> [उर्दू शायरीका प्रामाणिक इतिहास]                     | <del>-</del> 5)          |
| १५ जैन-जागरणके त्रप्रदूत                                                      | ريح                      |
| े१६. हमारे श्राराध्य                                                          | 3)                       |
| १७. संस्मरण                                                                   | 3)                       |
| ं१८. रेखाचित्र                                                                | ક)                       |
| १९. भारतीय ज्योतिष [ज्योतिष शास्त्रका प्रामाणिक ग्रन्थ]                       | で 日 女 か か あり で 言         |
| २०. रजतरिश्म [डॉ॰ वर्माके ५ एकांकी नाटक]                                      |                          |
| ्ररे. श्राकाशके तारे : घरतीके फूल                                             | 3)                       |
| <b>२२. श्राभुनिक जैन कवि</b> [श्रीमती रमा जैन]                                | ર)<br>રાા)               |
| २३. जैनशासन [जैन्धर्मका परिचय तथा विवेचन करनेवाली सुन्दर रचना]                | 3)                       |
| २४. ' कुन्द्कुन्दाचार्यके तीन रत्न [अध्यात्मवादका अद्भुत अन्थ]                | गु                       |
| र्थ. हिन्दी जैन साहित्यका संचिम्न इतिहास                                      | રાાા                     |
| ्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]                                                       |                          |
| २६. महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्त शास्त्र]—प्रथम भाग, हिन्दी श्रनुवाद सहित        | १२)                      |
| २७. करलक्खण [सामुद्रिक शास्त्र]—हस्तरेखा विज्ञानका नवीन ग्रन्थ [स्टाक समाप्त] | १३)<br>१३)<br>१३)<br>१३) |
| नेद. <b>मदनपराजय</b> [भाषानुवाद तथा ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना]            | ج <u>َ)</u> .            |
| २९. कन्नड प्रन्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची                                       | શર્ચ)                    |
| ३०. न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]                                           | १४)                      |
| ३१. तत्त्वार्थवृत्ति [श्रुतसागर स्रिरिचित टीका । हिन्दी सार सहित]             | १६)                      |
| ३२. त्रादिपुरास भाग १ [भगवान् ऋषभदेवका पुराय चरित्र]                          | - १०)                    |
| .३३. आदि पुरास भागाव निमानान नाषभदेवका पुराय चरित्र]                          | १०)                      |
| ३४. नाममाला चमा <u>च्या वार</u>                                               | ३॥)                      |
| ३५. केवलवानप्रश्चचुडामणि ज्योति प्रशे                                         | ં કો                     |
| ३६. सभाव्यासमंज्या [इत्यम्ब]                                                  | 30 27 E 30 27            |
| ३७. समयसार - [त्रांगेजी]                                                      | 5)                       |
| ३८. थि एक गामिल माधाका पर्वमे कि लिपि                                         | ે કો                     |
| ३६. वसुनन्द् श्रोवकाचीर का                                                    | يع                       |
| ८०. तत्त्वार्थवार्तिक [राजनार्तिक मार्ग १] ,                                  | १२                       |
| भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुराड रोड, बनारस ५                                |                          |